| वो र        | सेवा मन्दिर   |            |
|-------------|---------------|------------|
|             | दिल्ली        |            |
|             |               |            |
|             | _             |            |
|             | *             |            |
|             | 3310          |            |
| क्रम संख्या | 030.8 R       | A          |
| काल नं०     |               | <u>.</u> . |
| वण्ड        | - <del></del> | <b></b>    |

#### AN

# ILLUSTRATED ARDHA-MAGADHI DICTIONARY

Literary, Philosophic and Scientific

WITH

# Sanskrit, Gujrati, Hindi and English

EQUIVALENTS REFERENCES TO THE TEXTS & COPIOUS QUOTATIONS

BY

Shatavdhani The Jaina Muni Shri Ratnachandraji:

Maharaj.

DISCIPLE OF SWAMI SHRI GULABCHANDRAJI (Limdi)

WITH

AN INTRODUCTION

BY

A. C. Woolner Esquire M. A. (Oxon)

PRINCIPAL, ORIENTAL COLLEGE, LAHORE.

Vol. 1.

Published

BY

Kesarichand Bhandari

FOR

THE S. S. JAINA CONFERENCE.

All Rights Reserved.
1923.

# Printed by Babu Durga Prasad Manager at, Shri Sukhadeo sahai Jain Printing Press Dhanmandi, Ajmer.

London Agents

PROBSTHAIN & CO.

Oriental Booksellers,

41 Great Russell Street, London, W. C. 1.

#### ॥ भीः॥

# **००% नमोऽस्तु महावीराय ५०००**

# सिविद्र

# अर्ध-मागधी कोष-

# सम्पादक

प्र्यपाद श्री गुलाबचन्त्रजी स्वामी के शिष्य शतावधानी जैनमुनि भी रक्षचन्द्रजी महाराज (लीम्बड़ी सम्प्रदाय)

# भाग १.

श्री श्रेताम्बर स्थानकवासी जैन कॅन्फिरन्स की तरफ से

प्रकाशक

केसरीचंद भंडारी-

राजवाड़ा चौक इन्दौर.

सर्व श्राधिकार स्वाधीन.

इं सन् १६२३

बीर संबद्ध १४४३

प्रबन्धकर्त्ता बाबू दुर्गाप्रसाद के प्रबन्ध से श्रीसुखदेवसहाय जैन छापाखाना धानमगडी श्रजमेर में मुद्रित.

# सचित्र ग्रर्ध-मागधी कोष

त्वरितं किं कर्त्तव्यं, विदुषा संसारसंति च्छेदः। किं मोचतरोर्षीजं, सम्यग् क्षानं कियासहितम्॥ किं पथ्यदनं घर्मः, कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम्। कः परिद्धतो विवेकी, किं विषमवधीरिता शुरवः॥

# ऋर्पणपत्रिका ।

---

धर्म-धुरंघर प्रवर-पंडित पूज्यपाद श्रीगुलावचंद्रजीस्वामी तथा त्रम्भुभाता महाराजभीवीरजीस्वामी ! बन्ने सहोदरोप घर्णा न्हानी वयमां प्रवज्या अंगीकार करी शास्त्रामृतनो अपूर्व श्रास्वाद सीधो अने आ चरग्रज सेवकने वीचित करी, विद्यानी मधुर रस खबाखो, शासाभ्यासमां घणी सद्दाय्य आपी, म्होटो उपकार कर्यो छेः पटलुंज नही पण शासनोपयोगी साहित्यविकासना कार्यमा पण आजसुधी सहाय आपता रहो हो, तेथीज या सेवक कोषनिर्माण जेवा विकटमार्गमां चालवाने समर्थ थयो छे अने तेनो पार पाम्यो क्के, ते सर्व श्रापनी कृपानुं फळ छे पटला माटे आ-भारवश मा सेवक धर्म-साहित्य अने भाषा साहित्यना ग्रंगः रूप चा पुस्त-अपना चरण मां अर्पग् करे <u>ब</u>्द

रत्नचंद्र.

# INTRODUCTION.

**╼०◇०**⋩

# 1. Need and Value of an Ardha-Magadhi Dictionary:-

All those who have occasion to study the ancient scriptures of the Jains will welcome this Dictionary. Especially will this be true of laymen who are not deeply learned in the ancient language of the Jain church, and also of those who are starting the study of Ardha-Māgadhī, whether for the purposes of philology, of philosophy, or for the general history of Indian thought and religion. Such have had to depend on Commentaries and detached Glossaries dealing each with one particular text. A further justification for the enterprise lies in the hope that it may furnish useful material for a more comprehensive Prākrit Dictionary embracing all the known dialects of the Middle stage of the Indian language, which has come down in various forms from Vedic ages to the Indo-Aryan languages of The spelling of MSS. varies and in order that a student or editor may be able to see what forms are found in other passages and are recognised as correct he needs a Dictionary with references to the texts. That is what this book proposes to supply for Ardha-Māgadhī. Further study may lead to the correction of many forms, but it is to facilitate such study that this work has been undertaken.

## 2. Inception and Compilation of the Dictionary:—

In 1912 Dr. Luigi Suali announced his intention of preparing a Prākrit Dictionary, (Z. D. M. G. 1912 p. 544). Mr. Kesarichand Bhandāri of Indore had sent a list of words to Dr. Suali, who returned it when his work was interrupted by the Great War. Mr. Kesarichand Bhandāri then persuaded a Jain priest Satāvadhānī Pandit Śrī Ratnachandrajī to take up the work of making a Dictionary of the Jain Prākrits. The Sūtras were indexed with the assistance of three other priests. For this they used their own MSS., and Bāluchar printed texts (see below). In 1920 my pupil and

consulted several other scholars, including Drs. Gune, Belvalkar, and A. B. Dhruva. It was then decided that the meanings of the Prākrit words should be given in Euglish as well as in Hindi and Gujarātī. The editing and the Gujarātī translation have been done by Swāmī Ratnachandraji, a renowned monk of great literary abilities and reputation, while the Hindi and English translations are by other hands. The expenses have been borne by the S. S. Jain Conference. As Dr. Suali records, the question was debated at the Jain (Svetāmbara) Conference at Bhāvanagar in 1908. The opinion of Prof. H. Jacobi was asked, and he had suggested the name of Dr. Suali. This Dictionary, however, is not of the comprehensive character then contemplated. It has been confined to Ardha-Māgadhī.

## 3. Ardha-Magadhi Glossaries and Encyclopaedias:-

Several Jain Sütras have been published with Prakrit-Sanskrit glossaries. The following may be mentioned:—

- I. Ayaramga (Acaranga-sutra). First Śruta-skandha, ed. W. Schubring, German Oriental Society, Leipzig, 1910.
- II. Fragment der Bhagavati, ed. Weber. Legend of Khamdaka. Berlin, 1866-67.
- III. Specimen der Näyädhammakahā, by P. Steinthal. First Chapter; Leipzig, 1881.
- IV. Uvāsagadasāo, ed. Hoernle, Calcutta, 1888-90.
  - V. Ovavāiya (Aupapātika), ed. E. Leumann, Leipzig, 1883.
- VI. Nirayāvaliyā-suttam, ed. S. J. Warren, Amsterdam, 1879.
- VII. Kappa-suttam, ed. H. Jacobi, Leipzig, 1879.

Mention should be made of the Abhidhana-Rajendra. Some 30 years ago a Jain priest, Rajendra Vijaya by name, conceived

the idea of preparing an encyclopaedia of Jainism. After 22 years' work in collaboration with several disciples he brought out the first volume of the Abhidhāna Rājendra in 1910. Since then four more volumes have appeared, the last word being Bhola. One or two more volumes are expected to complete the work.

Each Präkrit word is followed by its Sanskrit equivalent, meanings in Sanskrit, reference to the text, and a discussion of the various aspects of the word with quotations from other works. The size and cost (each volume 1000 pages for Rs 25) make it a work of reference for libraries rather than a student's dictionary. The introduction contains Hemacandra's Präkrit Grammar with his commentary. In the sketch of the declensions, all possible forms are given, whether they occur in literature or not. Thus about 50 forms of the Ablative singular of yushmad are catalogued, though hardly any of these occur in AMg. literature. This Encyclopaedia puts together under each head what is to be found in the original texts and in the commentaries.

#### 4. Texts:-

For the general student without an inside knowledge of the Jain Scriptures it may be useful to mention the AMg. texts which have been published.

- (a) BĀLUCHAR TEXTS:— R. B. Dhanpati Singh of Bāluchar, Murshidabad District (Bengal) brought out an edition of the AMg. canon with a Sanskrit commentary and Gujarātī translation, printed at Benares, Bombay, and Calcutta, 1875-1886. Hoernle criticised this series as paying "no regard whatsoever to textual or grammatical correctness". The series was presented free to Sādhus, Jain temples, and several libraries.
- (b) JAINAGAMODAYA TEXTS:— More scholarly is the series brought out by the Jainagamodaya Samiti, Bombay, 1910-1920. The volumes are printed in MS. form, i. e., on loose leaves

tied in a bundle. There is a Sanskrit commentary and some variant readings in footnotes.

(c) HYDERABAD SERIES:—AMg. Texts with a Hindi translation prepared by a Jain priest, Sri Amolak Rikhi; printed at the expense of a rich Jain patron, Hyderabad (Deccar) 1919-1920, in MS. form, and distributed free to Sādhus and libraries. The text is not free from errors.

Besides these, of which the second series is much the best for students of the language, there are various editions of the more popular works such as the Kappa, Uttarajjhayana, Dasaveyāliya, etc.

In Section 3 above have been enumerated seven texts published by European scholars with vocabularies. To these may be added four without vocabularies:—

- VIII. Ayaramga, ed. H.Jacobi, Pali Text Society, 1882.
  - IX. Anuttarovavāiya, ed. L. D. Barnett, Oriental Translation Fund, Vol. XVII. London 1907 (appendix to Translation, of Antagada).
    - X Disaveyāliya, ed. Leumann in Z. D. M. G., Vol. 46.
  - XI. Uttarajjhyayana ed Jarl Charpentier, Uppsala, 1922.

#### 5. Translations:-

The Gujarātī translation of the whole Canon in the Bāluchar series and the Hindī translation in the Hyderabād edition have been mentioned above. In English there are Jacobi's in the "Sacrod Books of the East" Series, (Vols. XXII, XLV); Hoernle's Uvāsagadasāo; and Barnett's Antagadadasāo and Anuttarovavāiya.

#### 6. Grammars and Readers:

Ardha-Magadhi (or Ārsha) grammar is expounded by the Prākrit grammarians. The most important are those of Hemacandra in India and of Pischel in Europe. A sketch of the grammar, which

has been prepared by Mr. Banarsi Das Jain, M. A., is appended to this introduction. Mention may also be made of an Ardha-Māgadhī Reader by the same scholar, which is being published by the University of the Punjāb.

#### 7. Material included in this Dictionary:

About 50,000 words have been collected by indexing 49 works. These include 11 Angas, 12 Upāngas, 7 Pannas, 6 Chedasūtras, 4 Mūlasūtras, the Nandisutta, the Anuogadāra, and the Oghaniryukti. That is nearly the whole of the Svetāmbara Canon and all important supplementary works.

# 8. History and peculiarities of Ardha-Magadhi:

The Language of the Jain Sütras is called Ardha Māgadhī. The Sūtras state that the Blessed Mahāvīra preached the Law in that language, and regard it as the basic language from which others are derived. The Indian Grammarians call the language of the Sūtras "Ārṣam," i.e. the language of Rishis.

Pischel in his Prakrit Grammar, §16, quotes the following passages:—

Samavāyamga-sutta 98. Ovavāiya-sutta 56. Paņņavaņā-sutta 59. Hemacandra I. 3, IV. 287. Premacandra Tarkavāgīśa's commentary on Daņdin's Kāvyādarśa I 33. Namisādhu on Rudraṭa's Kāvyālamkāra 2. 12. Vāgbhaṭa's Alamkāratilaka. I. 1.

From these passages Pischel shows (§17) "that Arṣa and Ardhamāgadhī are identical, and that according to the tradition the language of the old Jaina-suttas was Ardha-Māgadhī, and indeed as Hemacandra's example from the Dasa-veyāliya-sutta (633-19) shows, not only prose but also Poetry."

Why was it called Ardha-Māgadhī? The chief characteristics of Māgadhī are rasor laśau, la and śa instead of ra and sa and e in the non. sing. masc.; thus  $R\bar{a}mo$  becomes  $L\bar{a}mc$ . Ardha-Māgadhī

retains ra and sa, but has the nom. masc. in e; Mahāvīre except in poetry, where o is frequently found.

Thus Ardha-Māgadhī has some of the peculiarities of Māgadhī but not all. This is the explanation of the name "Half-Māgadhī" given by Abhayadeva on Samavāyamga p. 98 and Uvāsagadasāo p. 46. (Pischel, Prākrit Gr. §17.)

In poetry the language differs somewhat from that of prose. Nominative singular in o is frequently found instead of c. The AMg. form milakkhu (Skt. mleccha) is found only in prose; poetry has meccha like other Prākrits. Some of these differences have been attributed to translation from Sanskrit originals.

The metrical works have also a number of peculiarities common to Māhārāshṭrī, and this form of the language has been described as a mixture of Māhārāshṭrī and Māgadhī. The later Jain writings are in a form of Māhārāshṭrī tinged with Ardha-Māgadhī. In this change of dialect we may see a trace of the spread of Jainism towards the South-West.

#### Where did Ardha-Māgadhī originate?

The oldest Sanskrit work on poetics, ascribed to Bharata, mentions (17.48) Ardha-Māgadhī as one of the seven languages, the others being Māgadhī, Āvantī, Prācyā, Śaurasenī, Bāhlīkā and Dākṣiṇātyā. In the Drama, according to the same authority, it is the language of servants, Rājputs and guildmasters (śreṣṭhinām). In the MSS. of the Dramas, however, this statement is not borne out. The monk Jīvasiddhi in the Mudrārākṣasa, and Kṣapaṇaka in the Prabodhacandrodaya are shown as speaking Māgadhī.

Nevertheless in the fragments of Buddhist plays found in Central Asia, and ascribed to Aśvaghoşa, the learned editor Professor Lüders would recognise some passages of Old Ardha-Magadhi.

In the Southern dialect of Aśoka's inscriptions we find sa and ra combined with nom. sing. in c.

Asoka's Eastern dialect has la for ra e.g. lājā for "king"; so that we may conclude Ardha-Māgadhī was not the language of Patna in the Mauryan period.

Exactly when and where what we call Ardha-Māgadhī arose remains a question for investigation. It seems probable that its original home was not very far to the West or perhaps to the South West of ancient Magadha.

During the Mauryan empire it is likely that the Eastern language of Patna spread further to the West, at least in palaces and bazars though not in villages. When the Mauryan empire declined, the use of the Eastern idiom probably contracted; when in later times the central power had its centre of gravity further West, the Sauraseni form of speech would press further down the Ganges valley. Such movements of the prevailing literary dialects would make it difficult to locate a particular form of language, even when the exact date was given, a circumstance that occurs but rarely.

According to tradition Mahāvīra taught in Ardha-Māgadhī, and his words are recorded in that language. According to tradition again Gautama Buddha taught in Māgadhī, while his words are recorded not in Māgadhī but in Pālī. Yet both are represented as contemporaries, and associated with the same part of the country.

If both Teachers used the same language, perhaps an old form of language, resembling Ardha-Māgadhī, spoken round Beneres, between the Saurasenī and the Māgadhī countries, the literary language of either church must have changed before the extant scriptures were recorded in writing. When such changes took place, and how great they were, it would be hardly possible to determine.

Ardha-Māgadhī, as we have it, is (like Pālī) more archaic than the Dramatic Prākrits. It agrees with Māgadhī in having the Nom, sing, masc, in e; the use of gen. sing, tava; past participles

in Pa for Ta after roots in r (but not always); ga for ka, "Asoga; but this is rare in Māgadhī.

It differs markedly in retaining ra and sa. Ardha-Māgadhī differs in many respects from Māhārāṣtrī e. g. locative in msi; (M. has—mmi) dative in ttār, infinitives in ttae, ittae, gerunds in ttā, ttāņam, ccā, ccāņam, and so on.

A clearer view of the structure of the language is given in Mr. Banarsi Das' sketch of the grammar appended herewith. This is based on forms found in the texts, not merely on the theory of the grammars.

Oriental College, Lahore.

A. C. Woolner.



# Skeleton Grammar of Ardha-Magadhi.

# Alphabet.

#### Vowels.

1 Short अरब इतं उप (प्) हें (आहे) ठें Long आरबं इति अरबं पुरु

#### Consonants.

2 Surds. Sonants.

|             | Unaspirate | Aspirate    | Unaspirate           | Aspirate    | Nasal        |
|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|
|             | क् k       | ₹ kb.       | ग् g                 | <b>q</b> gh | · <b>P</b>   |
| Mutes.      | च् ch      | ₹ chh       | ज् ј                 | म्क् jh     | ■¶ ñ         |
|             | ξ ţ        | ξ th        | ≰ ġ                  | ₹ ḍh        | स् १         |
|             | त् t       | थ् th       | ₹ d                  | <b>y</b> dh | M.           |
|             | <b>q</b> p | <b>≠</b> ph | <b>ब</b> , b         | भ् bh       | ₹ m          |
| Fricatives. |            | <b>स</b> ्  | <b>ब्</b> प्र, र् r, | K P         | - m          |
| Frice       |            |             | द्धा, व् v,          | ,           | ( anusvāra ) |

#### Notes.

3 (1) Nasal vowels, also, are used in verse. A pure vowel when followed by an anusvara is often nasalised for the sake of metre, and then the anusvara disappears.

- (2) Short g č and 就 č are not distinguished in MSS. They are indifferently denoted by g or g and 就 or g respectively.
- (3) इ. म्, म् and म् when followed by mutes of their class, are always replaced by the + anusvāra.
- (4) Conjunct consonants may occur as (i) double e. g. का, मा, च etc., (ii) an unaspirate followed by a similar aspirate of the same class e. g. कल, मा, च etc., (iii) a nasal followed by a mute of the same class in which case the nasal must be changed to anusvāra e. g. अंग ( अङ्ग ), संख ( शङ्ख ), पंच (पञ्च ) etc., (iv) anusvāra followed by च or म e. g. संवर, इंस etc. or (v) ण or म followed by इ e. g. विषडु. अमहे etc.

#### Declension.

- Ardha-Magadhi admits of declension in & nouns for number and case. It has two numbers, Singular and Plurel; three ‡ genders, Masculine, Feminine and Neuter; and eight cases Nominative, Accusative, Instrumental. † Dative, Ablative,
  - + This is only a peculiarity of spelling. In pronunciation the nasals retain their proper sound e. g. शंग is pronounced as शङ्क बर्मेश्व वर्ष पंच райска, इंड वड दण्ड तेवम् कि, दंत वड दन्त danta, शंव as श्रम्ब amba and so forth.
    - & Including Adjectives, Numerals and Pronouns.
  - ‡ The gender of most nouns is fixed. Nouns denoting aniatem objects and adjectives change their gender according to certain rules.
  - they have lost the direct descendant from the old Indian prototype, its place having been taken by the Genitive form, Ardha-Māgadhī, however, retains the old Dative Singular side by side with the new one.

Genitive, Locative and Vocative with their same functions as in Sanskrit.

The order of cases as given above is that followed by Sanskrit Grammarians who based it on similarity of forms. On the same principle the order of cases in a Prakrit Grammar should be Nominative, Vocative, Accusative, Dative, Genitive, Instrumental, Locative and Ablative which will be followed when full declension of a word is given.

#### Nouns.

For convenience sake, the declension of nouns may be treated under the following heads:—

- a. Masculine nouns ending in w.
- b. Masculine nouns ending in g or 3.
- c. Neuter nouns ending in आ, इ or उ.
- d. Feminine nouns ending in इ or उ.
- e. Feminine nouns ending in आ, ई or ऊ.
- f. Irregular forms.

| 6 |                          | देव m. 'a god ' |            |  |
|---|--------------------------|-----------------|------------|--|
|   |                          | Singular        | Plural     |  |
|   | N.                       | देवे, देवो      | देवा       |  |
|   | V.                       | देवा ! देवो !   | देवा !     |  |
|   | Ac.                      | देवं            | देवे, देवा |  |
|   | $\mathbf{D}_{\cdot}$     | देवस्य, देवाए   | देवार्ग    |  |
|   | G.                       | देवस्स          | देवाग्रं   |  |
|   | 1.                       | देवेगां         | देवहिं     |  |
|   | I.                       | देवंसि, देवे    | देवेसु     |  |
|   | $\mathbf{A}\mathbf{b}$ . | देवाम्रो, देवा  | देवेहिंतो  |  |

Note 1. Sometimes in poetry the final anusvara disappears and the preceding vowel may or may not be nasalised.

2. The forms देवो N. Sing. and देवा Ac. Pl. are frequent in poetry, but rare in prose.

| 7 | मुखि '                                      | sage '                                                                              | साहु. ' monk'                                                                  |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | Singular                                                                            |                                                                                |
|   | N.<br>V.<br>Ac.<br>D. G.<br>I.<br>L.<br>Ab. | मुणी !<br>मुणि !<br>मुणियो, मुणिस्स<br>मुणिया<br>मुणियो<br>मुणीयो, मुणियो<br>Plural | साहुं  |
|   | N. Ac.<br>V.<br>D. G.<br>I.<br>L.<br>Ab.    | मुणियों । मुणी । मुणीयं मुणीयं मुणीहें मुणीसु मुणीसु                                | साहुगो, साहू, साहवो<br>साह्यो !<br>साहूग्रं<br>साहूहिं<br>साहूहिं<br>साहूहिंतो |

Note. In N. and Ac. Pl. the forms मुखाओ and साहुओ, also, are met with.

N. Ac. वयाइं, वगाणि दहीइं, दहीशि महुई, महुशि

Note. For other cases the neuter stems are declined like the corresponding masculine ones.

#### Singular

| N. V.    | कुच्छी     | <b>चेग्</b>         |
|----------|------------|---------------------|
| Ac.      | কুন্ডিল্   | <b>પે</b> જીં       |
| D. G. I. | कुरकीए     | धेत्र्              |
| L.       | कुचिहासि   | <del>धे</del> णुंसि |
| Ab.      | कुच्छीत्रो | धेस्या              |

#### Plural

| N. V. Ac. कुच्छीचो,कुच्छी |             | धेसूची, धेसू      |  |
|---------------------------|-------------|-------------------|--|
| D. G.                     | कुरश्रीसं   | धे <b>यू</b> गं   |  |
| I                         | कुच्छीिह    | <b>भग्</b> हिं    |  |
| L.                        | कुच्छीसु    | <b>भेए</b> स्     |  |
| Ab.                       | कुच्छीहिंती | <b>थेगु</b> हिंतो |  |

10 साला f. 'house' देवी f. 'goddess' बहु f. 'daughter-in-law'

#### Singular

| N.                   | सावा   | वंबी     | वहू     |
|----------------------|--------|----------|---------|
| $\mathbf{V}_{\cdot}$ | साबे   | देवी     | वडू     |
| Ac.                  | सातं   | वैविं    | बहुं    |
| D. G. I. L           | सासाए  | द्वीए    | बहूए    |
| Ab.                  | साबाषो | देवीस्रो | वहुद्रो |

#### Plural.

| N. V. Ac. | सालाचो, साक्रा | देवीको, देवी | वहूमो, वहू |
|-----------|----------------|--------------|------------|
| D. G.     | सावार्य        | देवीग्रं     | बहुर्या    |
| I.        | साबाहि         | देवीहिं      | वहाई       |
| L.        | साबासु         | वेबीसु       | वहुसु      |
| Ab.       | सावाहिती       | देवीहिंतो    | बहुदितो    |

There are a number of words of frequent use that are declined a little differently from the above types. Their irregular forms are generally the direct descendants of the corresponding old Indian ones which analogy has failed to reduce to any of the common types. Among masculines may be noted:—

पिड or पिइ ( skt. पितृ ) 'father'.

Singular

Plural

N. V. पिया (akt. पिता, पितः) पियरो (akt. पितरः)
Ac. पियरं (skt. पितरम्) पियरो

D. G. पिउणो, पिउसस पिऊणं, पिईणं

I. पिउणा पिऊहिं, पिईहिं

L. पियरि (akt. पितरि) पिऊसु, पिईसु

Ab. पंउणो पिकहिंतो, पिईहिंतो

भाउ or भाइ (skt. आतृ) 'brother'.

Sing. N. V. माया (skt. भाता, भातः); Ac. भायरं (skt. भातरम्); I). G. भाउणो, भाउन्सः Pl. N. V. भायरो (skt. भातर:), भायरा; Ac. मायरो, भायरे; D. G. भाऊणं, भाईणं; I. भाऊहिं, भाईहिं.

Similarly are declined the agent nouns derived from the old stems ending in ऋ e.g. वाड or दाइ (skt. दान्) 'giver.'.

Among feminines may be noted:-

12 माउ or माइ ( skt. मातृ ) ' mother'.

 Singular
 Plural

 N. माया (skt. माता)
 मायरो (skt. मातरः)

 Ac. मायरं (skt. मातरम्)
 मायरो

 D. G. माउए
 माऊखं. माईखं

 1. माउण
 माऊहं, माईहं, माथाहिं

 J. माउए
 माऊसु, माईसु

भूया (skt. दुहित्) 'daughter' is declined like साजा f., but भूयरं Ac. Sing. and भूयराहिं I. Pl. also occur. Other examples are राय m. 'king' and आय or अप्प m. 'self'.

#### राय ( skt. राजन् ) m.'king'.

Sing. N. राया (skt. राजा); V. रायं (skt. राजन्), राया; Ac. रायं, रायां (skt. राजानम्); D. G. रण्यो (skt. राजः ) रायश्स; I. राष्ट्रणा, रण्या

(skt. राज्ञा); Pl. N. V. रायाको (skt. राजानः); Ac. रायाको; D. C. राईखंद्र I. राईहि; L. राईसु.

आय or अप्प (skt. चातमन् ) iu. 'self'.

Sing. N. आया, अप्पा (skt. आत्मा); Ac. आयायं, अप्पाणं, अतायं (skt. आत्मानम्); D. G. अप्पणो (skt. आत्मनः); I. अप्पण (skt. आत्मनः); Ab. आयओ, अत्तओ (skt. आत्मनः); Pl. N. अप्पणो (skt. आत्मानः); Ac. अप्पणोः (skt. आत्मानः).

Sometimes the irregular forms exist side by side with the regular ones. This occurs chiefly where old stems end in चत्, वत्, मत् or चत् e.g. चय 'word' has I. Sing. वप्णं and वयसा (skt. वचसा); तव 'penance' has I. Sing. तवेणं and तवसा (skt. तपसा); तेय 'heat' has I. Sing. तेप्ण and तेयसा (skt. तेजसा); चरहंत 'Arahanta' has N. Sing. चरहंते and चरहं (skt. आहेन्); भगवंत 'venerable' has G. Sing. भगवंतस्य and भगवयो (skt. भगवतः); I. Sing. भगवंतेणं and भगवया (skt. भगवता) etc.

#### Adjectives.

Adjectives are declined exactly like nouns. They take the same number, gender and case as the nouns which they qualify.

Comparative and Superlative degrees are expressed by adding -यर (or -तर) and -यम (or -तम) respectively to the positive e.g. अप्प 'little' अप्पयर 'less' अप्पयम 'least'; दढ 'strong' दढयर 'stronger' दढयम 'strongest'; मह (skt. महत) 'great' महत्तर 'greater' महत्तम 'greatest'. Some of the forms are the remnants of the old prototypes in ईयस and इष्ठ e.g. सेयं (skt. अयस्) 'better' कियाद (skt. अवस्) 'youngest', जेट्ठ (skt. उयेष्ठ) 'eldest'.

#### Numerals.

#### 15 Cardinal

1 एग or एक used in the singular.

| Mas. | N.<br>एगे | Ac.<br>एगं | D (रे.<br>एगस्स |          |   | Ab.<br>एगाची |
|------|-----------|------------|-----------------|----------|---|--------------|
| Neu. | एगं       | ,,         | ,,              | "        | " | 27           |
| ~ 1  |           |            |                 | <u> </u> |   |              |
| Fem. | पुगा      | ,          | प्              | गाए      |   | 77           |

qu when used in the plural means 'some', 'a few'.

N. Ac. D. G. I. L. Ab. Mas. एमे एमेसि एमेसि एमेसि एमेसि एमेसि

2 ×दो from 2—18 (दो to बहारस) are used in the plural.

|       | N. Ac. | <b>D</b> . G.   | I.    | $\mathbf{L}$ . | $\mathbf{Ab}$ . |
|-------|--------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| Mas.  | दो     | दोगहं           | दोहिं | वोसु           | दोहिंसो         |
| Neut. | दोगिय  | <b>&gt;&gt;</b> | ••    | **             | <b>&gt;</b> 7   |
| Fem.  | दुवे   | "               | "     | "              | **              |

At the beginning of a compound दो often becomes दु or वे e.g. दोमासिय 'lasting for two months', दुगुवा 'double' दुवच 'biped' वेदंदिय 'having two sense-organs.'

3 कि

N. Ac. D. G. I. L. Ab.

Mas. तथा तिग्हं \*तिहिं तीसु तीहिंतो

Neut. तिग्रिं " " " "

At the beginning of a compound in may become it e. g. in three three kinds', itila 'having three sense-organs'.

4 पड

In compounds चंड becomes चंडर् before words beginning with a vowel, e.g. चंडरिय 'having four sense-organs'. But if the word begins with a consonant, the latter is doubled e.g. चंडरियह 'of four kinds', चंडप्य 'quadruped'.

<sup>×</sup> No regard is paid to the gender of  $\bar{\eta}$ ,  $\bar{\eta}$  and  $\bar{\eta}$ . The same form may be used for all genders, thus we find  $\bar{\eta}$  and  $\bar{\eta}$  three men'  $\bar{\eta}$  and  $\bar{\eta}$  three forests'. Other numerals have a single form to represent all the genders.

<sup>\*</sup> Sometimes तीई।

5 पंच

N. Ac. D. G. I. L. Ab. पंच पंचरहं पंचाई पंचर पंचाईतो

Before other numerals पंच becomes पण or पर्या e. g. पर्या कंद्रे 'twenty-five', पर्यास 'fifteen'.

6 ख

In compounds a becomes at before words beginning with a vowel, e. g. asian 'knowing the six Angas (of the Vedas). A. consonant after a is doubled, e. g. asian 'lasting for six months', with, in six directions'.

7. सत्त; 8. ब्राट्ट; 9. नव; 10. इस; 11. एकारस, इकारस; 12. दुवाकस, बारस; 13. तेरस; 14, चोइस, चडइस; 15. पर्यारस; 16 सोलस; 17. सत्तरस; 18. चड्ढारस; 19. एगूणवीस, श्रडणवीसइ; 20. वीस, र्वासइ; 21. एगवीस; 22. वावीस; 23. तेवीस; 24. च उवीस; 25. पण्वीस; 26. छ्वीस; 27. सत्तवीस; 28. चट्टावीस; 29. चडण्तीस; 30. तिस; 31. एकतीस; 32. बत्तीस; 33. तेत्तीस; 34. चोत्तीस; 35. पणतीस; 36. खतीस; 37. सत्ततीस; 38. ब्रह्तीस, ब्रह्तांस; 39. प्राध्याकीस; 40. चालीस; 41. एक बत्ताकीस, કુત્રયાતા; 42. કાયાત્તીસ; 43. તેયાત્તીસ; 44. વડયાત્તીસ, ચોયાતાપસ: 45. પચાયાત્તીસ; पर्यायाक्षः, 46. झायाक्षासः, 47. सत्तचत्ताक्षासः, सत्तःवाक्षीसः, सायाक्षीसः, 48. ब्रह्मवत्ताक्षीसः, भदयातीस, भदयातः 49. एगूरापरायस, भउयापरायः, 50. परायास $^{1}$ ; 51. एकावरायः, 52. बाबएक्; 53. तेवएक; 54. चडवएक्; 55. पक्षपरकः; 56. छुप्परकः, 57. सत्तावएकः; 58. अद्भाव  $\sqrt{u}$ ; 59. एग्युसिंद्व, अउणिंद्व; 60. सिंद्वे; 61. इगसिंद्व, एगिंद्व; 62. वासिंद्व, बाबद्धिः; 63. तेसद्वि, तेबद्धिः; 64. चोसद्वि, चडबद्धिः; 65. पग्यसद्धि, पग्याद्धिः; 66. ब्राबद्धिः; 67. सत्तसिट्टः, 68. श्रद्धसिट्टः, श्रद्धसिट्टः, 69. एगूणसत्तिरे, श्रद्धणतिरेः, 70. सत्तरि<sup>3</sup>ः, 71. एक-सत्तरि; 72. बावत्तरि; 73. तेवत्तरि; 74. चोवत्तरि; 75 पंचहर्त्तर,पराणत्तरि; 76. खावत्तरि; 77. सत्तहत्तरिः 78. बाद्वहत्तरिः 79. एगूणसीइः 80. ऋसीइ, 81. एकासीइः 82. वासीइः 83. तेसीइ, तेवासी; 84. चडरासीइ, चोरासी: 85. पंचासीइ; 86. झुबसीइ; 87. सत्तासीइ; 88. ब्रह्मसिंह; 89. एगूण्या वर्; 90. नडह; 91. एक्यादह; 92. बाग्य उद्दू; 93. तेग्य उद्दू; 94. चडग्राडहः 95. पंचामाडहः 96. ख्राग्राडहः 97. सत्तग्राडह 98. महाग्राडहः 99. नवगउइ.

<sup>1</sup> Changed to -परण or -वर्ण in other numerals.

<sup>2</sup> May change to -wig or wig in other numerals.

<sup>3.</sup> May change to -इत्तरि or -वनिर in other numerals.

#### Rules for the use of Numerals.

- 1 is used in the Singular and in all the genders.
- 2-4 have different forms in different genders but no regard is paid to them.
- 5 18 are used in the Plural as Masculine and are declined exactly like पंच.
- 19-48 are used in the Singular. They are declined in the Nom. and Acc. like Neuters ending in wand in other cases like Feminines ending in war or \$\forall \cdots\$.
  - 49-58 are used in the Plural and are declined like पंच.

In cases other than the Nom. and Acc. they are often declined like Feminius ending in w.

59 99 are used in the Singular. They are declined in the Nomand Acc. like Neuters ending in  $\xi$ , and in other cases like Feminines ending in  $\xi$ ,

#### .17 Examples.

Nom. बहमस्य शंगस्य दस शत्कायणा परणाता ' of the eighth Anga ten chapters have been proached 'नायाणं प्राण्यासं श्राक्तयणा परणाता ' of the Nayas ninoteen chapters have been preached.' तेवासं तित्थयरा '( there had been) twenty-three Tirthankaras'. मुभिणानथेसु वायालीसं सुमिणा, तीसं महासुभिणा, बावत्तरिं सञ्बसुभिणा परणात्ता' in books on dreams forty—two dreams, thirty great droams, seventy two dreams in all, have been preached.

Acc. बरहंतमायरे। चडहम महामुनिणेपासिका पिडेबुउकीन 'mothers of Arhantas awake after seeing fourteen great dreams, वीसं वामाई सामण्यपरियागं पाडिण 'after loading the life of a Samana for twenty years.' अरहंते किन्द्रसामि चडकीमं पि केवली I shall praise the Arhantas, all the twenty-four Kevalin.' बावकीर कलाओ सिक्खाविका 'having taught the seventy-two arts.'

Lostr प्कर्वासाए तित्थवरोहं by twenty-one Tirthankaras. पंचहत्तरीए वासे हिं सेसे हैं seventy-five years being left'.

13

Gen. दुवालसण्हं भारिषाणं 'of twelve wives' एएसि चउदसण्हं महासुमियाचं 'of these fourteen great dreams.' बसीसाए देवाणं 'of thrty-two gods.'

Loc. तीसाए वास सहस्तेमु 'in thirty thousands of years.' बाबीसाए परोसहेसु 'in twenty-two sufferings'.

# 18 Higher numerals.

100 सब used as Neut. or Mas. 200 दो सवाई, दो सबा; 300 तिथिय सबाई; 400 चत्तारि सबाई.

1000 दस सया, सहस्स Mas. or Neut. साहस्सी Fem. 2000 दो सहस्साइं, दुवे सहस्ते. 14000 Samanas चोद्समणसाहस्सीओ. 36,000 Nuns. जूतीसं अजिजया साहस्सीओ.

108 बहुसय; 1008 बहुसहस्स; 30, 249 Yojanas तीसं च सहस्साइं, दोिएण य बडिणापएणे जीयणसए. 1721 Yojanas सत्तरस एक्कवीसे जीयणसए. 430 Yojanas चत्तारितीसे जोयणसए.

100,000, सयसहस्स (Neut., Mas.) सयसाहस्सी Fem. Sometimes लक्स N. 1,000,000 दस सयसहस्साइं.

10,000,000 कोडि Fem. 100,000,000,000,000 कांडाकोडि Fem.

#### 19 Ordinals.

1 पढम, पढिमित्तः 2 बिह्य, बीय, दोषः 3 तह्य तथः 4 घउत्थः 5 पंचम, 6 छुट्टः 7 सत्तमः 8 घटमः 9 नवमः 10 दसमः 11 एकारसमः 12 बारसम, दुवालसमः 19 एगू ग्रावीसहम, प्राृश् शिसमः 20 बीसहम, विसः 23 तेवीसहमः 24 घडदीसहमः 30 तीसहम, तीस 40 चत्तालासहमः 49 घडणापण्यः 50 पश्चपक्षहमः 72 बावत्तरः 80 ग्रसीहमः 84 घडरासीहमः 97 सत्ताग्राउय.

Note. 1 Ordinals are generally formed by adding # to the cardinals.

2 Their Feminine is formed by adding ई or आ. पदम has always. पदमा.

#### Numerals increased by half.

half चन्नु, चद्द; 14 दिवन्नु 24 सन्तुहरूजः; 34 सद्धः; 44 सद् पंचम 54 सद्घः, 64 सद्धः, 44 सद्धः पंचम 54 सद्घः, 64 सद्धः।

Note. A number increased by half is generally denoted by adding the next higher ordinal to wa, दिवह=Skt. दिकार्थ or दितीपार्थ.

#### 21

#### Multiplicatives.

िसइं 'once' 2 दुख्तो, दुक्खतो, दोचं 'twice' 3 तिखतो, तिक्खतो, तवं 'thrice' 7 समझको 'seven times ' 3×7 तिसमञ्जतो 'twenty-one times' अणंतखतो 'infinitely, ad infinitum.

#### Pronouns.

22

First person.

|           | Singular.      | Plural        |
|-----------|----------------|---------------|
| N.        | ब्रहं, हं      | ग्रम्हे, वर्य |
| Ac.       | ममं, मं        | भ्रम्हे, ये   |
| D. G.     | मम, ममं, मे    | भग्हं, खो     |
| 1.        | मए             | अम्हेर्डि     |
| $I_{a}$ . | [ ममंभि, मह् ] | चम्हेसु       |
| Ab.       | [ ममाहितो ]    | सम्हेहिनो     |

# 23 Second person

| Singular                |                  | Plural                  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| $\mathbf{X}_{\uparrow}$ | तुमं, तं         | तुरुभे, तुरुद्द         |  |
| Ac.                     | <del>तु</del> सं | तुब्भे, भे              |  |
| D. G.                   | तव, ते, तुब्भ    | तुब्भं, तुम्हं, भे, बो, |  |
| 1.                      | तुम              | नुब्भेहिं               |  |
| I.                      | नुमंसि, [तइ]     | [ तुडभेसु ]             |  |
| Ab.                     | [ तुमाहिंतो ]    | [ नुक्भेहिता ]          |  |

#### 24 Third person

#### Singular.

|     | Mas.    | Neut. | Fem. |
|-----|---------|-------|------|
| N.  | से, संा | तं    | सा   |
|     |         | J     |      |
| Ac. |         | तं    | तं , |

| D. G.<br>I.<br>L.<br>Ab. |          | तसा, से<br>तेषं<br>संसि, तंमि<br>ताषो                               | तीसे<br>तीष, ताष<br>तीस<br>तासो                                   |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                          |          | Plural.                                                             |                                                                   |
|                          | Mas.     | Neut.                                                               | Fem.                                                              |
| N. Ac.                   | ते       | ताइं, माबि                                                          | ताचा                                                              |
| D. G.                    |          | तेसि                                                                | तासिं                                                             |
| I.                       |          | तेर्हि                                                              | ताईं                                                              |
| L.                       |          | तेसु                                                                | तासु                                                              |
| Ab.                      |          | [ ते(इंतो ]                                                         | ताहिंतो                                                           |
| N.                       | एसे, एसो | <b>ए</b> खं                                                         | एसा                                                               |
| Ac.                      | <u> </u> |                                                                     | •                                                                 |
|                          |          |                                                                     | <b>ए</b> यं                                                       |
| <b>D. G</b> .            |          | एयस्स                                                               | ण्यं<br>एयाण्                                                     |
| D. G.<br>1.              |          | <b>एयस्स</b><br><b>एए</b> एं                                        | _                                                                 |
|                          |          | <b>एयस्स</b><br>एएएं<br>एयंसि, एयंमि                                | एयाए<br>एयाए<br>एयाए                                              |
| 1.                       |          | <b>एयस्स</b><br><b>एए</b> एं                                        | <b>एयाए</b><br>एयाए                                               |
| 1.<br>1.                 |          | <b>एयस्स</b><br>एएएं<br>एयंसि, एयंमि                                | एयाए<br>एयाए<br>एयाए                                              |
| 1.<br>1.                 | Mas.     | एयस्स<br>एएएं<br>एयंसि, एयंमि<br>एयामो                              | एयाए<br>एयाए<br>एयाए                                              |
| 1.<br>1.                 | Mas.     | एयस्स<br>एएएं<br>एयंसि, एयंमि<br>एयामो<br>Plural                    | प्याप्<br>एयाप्<br>एयाप्<br>एयाणे                                 |
| 1.<br>1<br>Ab.           |          | एयस्स<br>एएएं<br>एयंसि, एयंमि<br>एयामो<br>Plural<br>Neut.           | एयाए<br>एयाए<br>एयाण<br>एयाणो<br>एयाणो<br>प्यामो                  |
| 1.<br>1<br>Ab.           |          | एयस्स<br>एएएं।<br>एयंसि, एयंमि<br>एयामो<br>Plural<br>Neut.<br>एयादं | एयाए<br>एयाए<br>एयाणे<br>एयाओ<br>एयाओ<br>प्यासे<br>एयासे<br>एयाहि |
| 1. 1. Ab.  N. Ac.  D. G. |          | एयस्स एएएं। एयंसि, एयंमि एयाओ Plural Neut. एयाई                     | एयाए<br>एयाए<br>एयाण<br>एयाणो<br>एयाणो<br>प्यामो                  |

**25** 

**26** 

# 2. इस ( Skt. इदम् ) ' this. '

## Singular

| Mas.                    | Neut.               | Fem.        |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| N. श्रयं, इमे           | इसं, इदं            | इयं इसा     |
| <b>A</b> c. <b>इ</b> सं | इमं, इदं            | इसं         |
| D. G.                   | इमस्स, ग्रस्स       | इमीसे, इमाए |
| I,                      | इमेखं               | इमाए        |
| L                       | इमेसि, इमीम प्रास्स | इमीसे इमाए  |
| <b>A</b> b.             | इमात्रो             | इसाचा       |
|                         | Plural              |             |
| Mas.                    | Nout.               | Fem.        |
| N. Ac. इमे              | इसाइं               | इसाचा       |
| D. G.                   | इमेसि               | इमासि       |
| I.                      | इमेहि               | इमाहि       |
| I.                      | इमेसु               | इमासु       |
| Ab.                     | [इमेहितो ]          | [इमाईतो]    |

Interrogative. क (Skt. किम्) 'who ? ' which '?

# Singular.

| Mas.  | Neut.                | Fem.      |
|-------|----------------------|-----------|
| N. *  | <b>本</b>             | का        |
| Ac.   | *                    | <b>कं</b> |
| D. G. | कस्स                 | कीसे      |
| I.    | केयं                 | क्रप्     |
| L.    | कंसि, [कंसि, कस्सि ] | कीसे      |
| Ab.   | काञ्चो               | काष्ट्रो  |
|       | Pluval               |           |

Plural.

Mas. Neut. Fem. N. Ac. 🕏 काइं

|      |           | •             |
|------|-----------|---------------|
| D. G | केसि      | कासि          |
| Į.   | केहिं     | काहि          |
| L.   | केसु      | · <b>कासु</b> |
| Ab.  | [केहिंतो] | [काहिंतो]     |
|      |           |               |

27 Relative.

ज (Skt. बर्) ' who ' ' which '.

Declined exactly like the Interrogative ' .

#### 28 Other pronouns.

श्चर 'other', अवर 'other' एग (pl.) 'some', कवर 'which' पर 'other' सब्द 'all'etc. are declined like 'क'.

29 Sandhi.

In Ardha-Māgadhī there is no room for the Visarga and Consonant Saudhi, for the former does not exist in it and the latter never stands alone at the end of a word. From among the Vowel Saudhi, the following are the chief types:—

(i) u+u=u

जीव + अजीव = जीवाजीव 'Jīva and Ajīva'. य + अवि = यावि 'and also'.

(ii) w + w followed by a Conjunct Consonant\* = w

सरण + धंत = मरणंत 'Insting till death', 'fatal'. उत्तर + भड़ = उत्तरह ' northern half '.

न + अश्थि = नश्थि 'it is not'.

(iii) w + = v

राय (राध) + इसि = राएसि 'a royal sage'. महा + इसि = महोसे 'the great sage'.

<sup>\*</sup>Anusvara must be regarded as a consonant.

(iv) w + g followed by a Conjunct Consonant = g

देव + इंद देविंद 'the lord of gods'. महा + इद्वि = सदिद्वी 'great glory'.

(v) w + s = wi

सीय (सीम) + उदग = सीमोदग 'cold water'.
समग् + उदासग = समग्रेवासग 'Samana's servant', 'a Shravaka'.

(vi) = + = followed by a conjunct consonant = =

पुरिस + उत्तम = पुरिसुत्तम 'the dest among men', 'an epithet of the Jinas'.

जिएस + उजास = जिस्जास 'a ruined old garden'.

- (vii) भ + ए = ए

  इह + एव = हहेब 'even here
- (viii) भ + भो = भां भक्त + भोगग = भक्तोगग pastry and boiled-rice'.
- (ix) An anusvāra followed by a vowel is changed into म् e. g. धम्म + भाइक्लइ=धम्ममाइक्लइ 'he declares the law', फलं इक्लइ=फलामिक्ट्र 'he desires the fruit'.
- (x) In compound, an anusvāra is often inserted when the next member begins with a vowele. g-अर्थ + अर्थ = अर्थमर्थ 'one another' दोह + अदा = दीहमदा'having a long journey', 'distant', 'vast', गोथ + आइ = गोशमाइ 'ox' etc.

#### Verb,

30 A verb in Ardha-Māgadhī is conjugated for persods number, \* tense, mood and voice. These are three persons, three tenses, two moods ÷ and two voices.

<sup>\*</sup> Present Past and Future with their as ualf unctions.

<sup>÷</sup> Imperative denoting order or comamnd and Potential denoting precept, authority or choice.

The verbal roots are divided into two groups—the was group and the as group—according as the terminations are directly added to the root, or an additional q is inserted between the root and some of the terminations:

ŧ

## Present Tense (Active).

Terminations.

31

|          | III.   | II. | 7.     |
|----------|--------|-----|--------|
| Singular | ₹      | मि  | चामि   |
| Plural   | ग्रंति | E   | श्रामा |

Note. Sandhi vales are abserved while adding terminations to the root.

Exceptions. 1 द (111 Sing.) does not undergo Sandhi. 2 In कर roots श्रंति (111 pl.) loses its आ. and श्राम (1 Sing.) and श्रामो (1 pl.) their श्र.

|           | पास ' to see '                  |                          | कर ' to do             | •                     |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
|           | Singular                        | Plurat                   | Singular               | Plural                |
| ]]]<br>]] | पास <b>र्</b><br>पाससि<br>पासाम | पासंनि<br>पामर<br>पासामो | करेड्<br>करेसि<br>कंसी | करेति<br>करेह<br>करमी |

#### Irregular.

| ष्प रिथ  | He, she, it is | संनि | they are |
|----------|----------------|------|----------|
| चसि, सि  | Thou art       | स्थ  | you are  |
| कांस, मि | I am           | मो   | we are   |

The above are derived from the corresponding forms of the Sanskrit root we 'to be '.

<sup>\*</sup>Especially the Present and Imperative terminations.

32

# Past Tense (Active).

# Terminations.

Irregular:—वयासी from वय 'to speak 'and अकासी from कर 'to do' are used for all numbers and persons.

33

# Future Tense ( Active ).

# Terminations.

|      |              | III.       | II.                   | I.              |
|------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|
|      | Sing         | इस्सइ      | इस्मीम                | इस्सामि         |
|      | Pl.          | इस्संति    | इस्सह                 | इस्सामो.        |
| III. | पासिन्बद्    | पासिरुसंति | करिस्मइ               | करिस्संति       |
| 11.  | पान्दिम्मांस | पास्मिस्सह | ¦ करिस्सम्            | करिस् <b>सह</b> |
| I.   | प्राभिग्यामि | पारिक्सामा | <sup>'</sup> करिम्याम | करिस्सामा       |

Besides this, there is another way of forming the future viz by substituting is for \*\* in the terminations. \*\* is changed to \*\* before fs.

| III- | पासिहरू | पार्मिहिनि | Ĭ | कार्सह or <b>काही</b> | काहिंति |
|------|---------|------------|---|-----------------------|---------|
| 11.  | पामिहिम | पासिहिह    | } | का जिल्ल              | काहिइ   |
| Ι.   | पासिहिम | पासिहिसं।  | j | <b>का</b> हिमि        | काईमो   |

Note. In the III Sing. हा + इ often contract into हा as in काही 'he will do', नाही 'he will know'.

Irregular, I Sing, बोच्छं from वय 'to speak', करिसमं from कर 'to do'.

34

# Imperative Mood.

# Terminations.

|              | 111          | 17      | I      |
|--------------|--------------|---------|--------|
| Sing.<br>Pl. | उ            | ॰, भाहि | धामि   |
| Pl.          | <b>घं</b> नु | ह       | श्रामा |

| III 4 | <b>गसं</b> ड   | पासंतु | करेउ  | करेंतु |
|-------|----------------|--------|-------|--------|
| II •  | पास, पासाहि    | पासह   | करेहि | करह    |
| 1     | पासाम <u>ि</u> | पासामो | करेमि | करेमी  |

- Irregular. (1) II Sing, sometimes ends in मु e. g. सरमु from सर 'to remember', कहमु from कह 'to tell'.
  - (2) अत्थु III Sing. corresponds to Sanskrit अस्तु from अस् 'to be'.

# 35 Potential Mood.

•

36

Terminations. III H I एजा, <sup>०</sup>सि, <sup>०</sup>हि Sing. गुजा एका, ेसि Pl. एआ एजाइ एजाम Singular Plural III पासेजा पासेजा IJ पासेजा, पासेजासि, पासेजाहि पासेजाइ पासेजा, पासेजाभि पासंजाम

- Note. (1) No distinction is made between the roots of we and st groups.
  - (2) The Vowel before on is short q for which q or q are indiscriminately found in MSS.

Another way of forming the Potential Mood is to add y to the root for all numbers and persons e.g. III, II, I Sing, and Pl. und, करे etc.

Irregular. कुजा III Sing. ( Skt कुर्यात् ) from कर 'to do,' सिया ( Skt. स्यात् ) from the Sanskrit root श्रम् ' to be '.

# Causals and Denominatives.

Note. These roots are generally conjugated like those of group.

#### XXVIII

- (ii) If a root or de in white m, the mot mais lengthened and a added to it o. p' कर ' to do ', फंट् ' he does , जरावह ' he emises to do ; काव ' m out', कावह ' he emises to ent'.
- (iii) In some to de the medial hor! आ is longthoused without adding no perfect to die ', बहु ' ho hos सारेंद्र ' he kills ', पड़ ' to fell, to lie ', पड़ ' he hos , पांडेब्र ' he hos'.
- (iv) In Doministratives, the norms to mealine are need as ver'er Sold times 7 to inscrited. महाखंड कि 'attes (बहाय 'bith') उचारें कि ease himself' (उचार' stools), पास्त्रग्रह' he makes water' (पास्वण 'urine'), सहाबेह 'he calls' (गर् 'son d').

#### Passive Voice.

As general rule, the Passive is termed by inserting কল between the root and the termination e. g. একার 'he hears প্রি কার্ 'ha ich hard' পুন্দর 'he asks' প্রিক্লর' he is asked, কর্মান অসুস্ক', করিলার 'he is said.'

### Irregular.

37

38

- (i) लडभइ ( Slit लभ्यों ) the is found मुख्य ( Ski मुख्यते ) the is released, भिज्ञड ( Ski शिक्षते ) he is reported, जिल्ला कोर ज्ञायते ) the is known etc.
  - (ii ) कर o same times used a esta al of करिका e.g. कारह 'it is done.'

### Participles.

(i) Present Active Participle is formed by adding अंत or माण कि तक कार्य कर करते कहा दावंत, पासमाण करते हुन, चिट्टमाण 'staying'; चांत, प्रकाण कर कालू.

- (ii) Present Passive Participle is formed by adding श्रंत or आख to the Passive form of the root e. g. कारजंत, कारज्ञताख ' being done, ' दिस्तत, दिज्ञताख ' being given.'
- (iii) Past Active Participle is formed dy adding चंत to the Past Passive Participle e.g. राज्यवंत '(he) protected ' हांस्यवंत '(he) laughed'. Its use is extremely rare in Ardha-Magadhi.
- (iv) Past Passive Participle is generally formed by adding इय to the root e. g. रक्षिय 'protected' पुच्छिय 'asked' चलिय 'shaken.' Irregular.
- गथ (Skt. गत) 'gone' कड (Skt. हुत) 'done' मुक, मड, (Skt. मृत) 'done' मुक (Skt. मृत) 'released' etc.
- (v) Future Active Participle. No examples have been met in the scriptures.
- (vi) Future Passive participle (Necessitative) is formed (a) by adding ज्यान to the root or (b) by adding ब्यास्ट to the Past Passive Participle e. g. कर्राग्रन 'ought to be done' बंद्धिज ought to be greeted, respectable' परिस्थव 'ought to be seen', जागियव्य 'ought to be known, 'knowable' पुष्टिद्धयब्द 'ought to be asked.'

#### Irregular.

39

कायवा 'ought to be done' एक 'ought to be drunk, drinkable'.

#### Gerund.

Gerundial Participle is formed in many ways. The chief ones are noted below:-

- (i) By adding इसा to the root e.g. पासिसा having seen' करिसा 'having done' विकास 'having gone.'
- (ii) By adding चं to form No. 1 e. g. पासिसाचं 'having seen,' चासाचं having left.'
- (iii) By adding उचं or इडवं to the root e.g. नाडवं having known' बाडवं having given ' बंधिडवं having bound' पासिडवं having seen.'

41

42

(iv) By adding হন্দ to the root e. g. ৰখিনু 'having bound ' জাবিনু 'having known.'

### Irregular.

- ( a ) कडू 'having done ' साहडू ' ' having removed,'
- (b) किच्चा (Skt. कृत्वा) 'having done', नच्चा (Skt. ज्ञात्वा) 'having known', चिच्चा (Skt. त्यक्त्वा) 'having left'.
- (c) भ्रभिगम्म (Skt. भ्रभिगम्य) 'having known', निसम्म (Skt. निशाम्य) 'having heard'.
- (d) परिण्याय (Skt. परिज्ञाय) 'having known', समादाय (Skt.) 'having taken'.

#### 40 Infinitive.

The Infinitive is generally formed by adding इतए to the root e.g. करित्तए 'to do', गच्छितए 'to go', पाउडभवित्तए 'to appear'.

Sometimes उं or इउं is added to the root e. g. दाउं 'to give', काउं 'to do', पासिउं 'to see', गिरिइउं 'to take'.

### Compounds.

Two words joined together without using the termination to express the relation between them form a compound. Compounds are treated like single words. They may be divided into three classes according to their use as a noun, an adjective or an adverb.

- A noun compound may be formed in the following ways:—
  - (a) By putting together two nouns which would have required the copulative and (च or य) to express their relation if used separately. Such compounds are generally used in the Plural, e. g. जीवाजीवा (जीवे य अजीवे य) 'soul and non-soul', नरपसूर्ण ( नरा य

पस्य=नरपस्को ते सिं) 'of men and animals', गाम नयरेसु ( गामेसु व नयरेसु य ) 'in villages and towns'.÷

- (b) By putting together two nouns of which the first would have taken an oblique case if used separately e.g. विसमरण (विसेण मरणं) death by taking poison', यह अम्मे (यह ए अम्मे) 'virtuous actions for happiness', चोरभयं (चोराको भयं) 'fear from a thief', पुरुषफलं (पुरुषस्य फलं) 'result of good deeds' गिहवासे (गिहंसि वासे) 'residence at homex.'
- (c) By putting together an adjective and a noun, the latter being qualified by the former e. g. नीलुप्पलं ( नीलं उप्पलं ) 'blue lotus', सुभकस्माइं ( मुभाइं कस्माइं ) 'good deeds.' 1
- 43 An adjective compound may be formed:-
  - (a) By putting together two adjectives e.g. संबरते (सेए रते)
  - (b) By putting together a noun which would have taken an oblique case if used separately, and an adjective e.g. ग्रह गए (गिर्ह गए) 'gone home' संजम संजुत्ते (संजमेणं संजुत्ते 'possessed of restraint,' रुक्खपिडए ( रुक्खाओ पिंडए) 'fallen from a tree', गायकुमके (गायंसि कुसके) 'skilled in singing.'3
  - (c) By putting together two nouns, or an adjective and a noun, the relation between which would have been expressed by an oblique case of the relative pronoun 'ज' if used seprately e.g. जियकोहे (जिएकोहे जेखं) 'that has overcome wrath ' पंचितिए ( पंच इदियाई जस्स) ' who has five sense-organs.'
- An adverb compound is formed by adding an adverbial preposition to a noun e. g असुगंगं 'along the Ganges', आसुदिव 'in due order'. Such compounds are rarely met with.

<sup>÷</sup>Sanskrit name for these compounds is द्वन्द.

<sup>\*</sup>Any case except the Nominative and the Vocative.

<sup>×</sup>Sanskrit name for such compounds is तन्पुरूप.

<sup>1,2</sup> Sanskrit कमे धारव.

<sup>3</sup> Sansakrit तन्प्रस्य.

<sup>4</sup> Sanskrit यह बीहि.

<sup>5</sup> Sanskrit ग्रन्य वीभाव.

50

A compound may be further joined with an other compound, a noun or an adjective. e. g. पंचित्यजीवा (पंचित्रिय adj. comp.+जीव) 'souls having five sense-organs', संध्यक्रीसहर्ष (संध्यक्रीस noun com.+ हथा) 'having a surgical box in hand'.

#### Suffixes.

- 46 To form a feminine था or ई is added to words ending in भा e. g. यव ' he goat ', भवा 'she goat., दारव' male child', दारिया 'female child' भंजमाण m. भंजमार्खा f. ' enjoying ', पंचम m. पंचमी f. ' fifth ',
- 47 To form an abstract त or तम is added to the word e.g. देव 'god' देवन 'godhood', पुत्त 'son' पुत्तत्त 'sonship', श्रायरिय 'preceptor' श्रायरियन or श्रायरियन्म 'preceptor ship', तकर 'thief', तकरन or नकरन्य thievishness,'
- 48 To form a possessive बंग or मंत is added to the noun e.g. धमा 'wealth 'धमार्थन 'wealthy', गुमा 'merit गुमार्थन 'possessing merits' विज्ञा 'knowledge 'विज्ञामंन 'learned', मह 'wisdom', महमंन 'wise.'
- 49 To form an adjective इब्र is added to the noun e.g. दाहिए 'south' दाहिण्डि 'southern' 'right', गाम 'village' गामिक or गामेका 'vulgar', 'rural'.

### Syntax.

In prose the words are arranged much in the same order in Hindi, Punjabi or Gujrati e. g. से यां नरगात्रों उविद्या सुपहट्टपुरे नयरे गायताए पच्चायाहिंद् returning from hell, he will be born as an ox in the town of Supaitthapura', ऋहं विवासिय पुरिसाणं ऋहा कृवाको स्वियंत ससं कहाभी I draw cold water from the well for the sake of thirsty persons.'

51 In a verse, however, the words may be put in any order e. g. मुखेह मे एगम्ममणा, समा जियोहिं देखियं 'O ye! Listen heedfully of me, the law preached by the Jinas.



# ALPHABETICA LIST कोषान्तर्गत सुत्रोनी यादी

WITH A LIST OF ABBREVIATIONS

तथा संकेतोनो खुलासो ।

OF WORKS CONSULTED

XXXIII

| संख्या    | सूत्र नाम                          | सद्गेत           | यह १                   | सह १           | # <b>E</b> \$   | भह४    | निबित या मुद्रित     | प्रकाशक                            | 5f()                  | टीकाकार             | प्रकाश संबत् | स्वना                                                                          |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| _         | चेतग <b>ः दम</b> ा                 | <b>पं</b> त•     | इर्ग ० द               | त <b>ं</b> रा। |                 |        | हस्तलिवन             |                                    | द्वधर्मा              | श्रमयदेव            | 0            |                                                                                |
|           | <b>ब</b> नुवागहार                  | ग्रगुजे•         | गृत्र नं•              |                |                 |        | मुद्रित              | भागमोदय मामांत                     | "                     | !<br>• b            | \$632        |                                                                                |
| 3         | बनुत्तरोववाइ                       | ग्रगुत्त∙        | पर्गं० ३               | भ्रध्ययन       |                 | i<br>! | इस्तनिधित            | •                                  | п                     | , n                 | •            |                                                                                |
| ì         | शाउरप <b>यक्षाम्पर्या</b>          | माउ•             | गाया ५०                |                |                 |        | n                    | •                                  | •                     |                     | •            | विषय-रोग भाने परप्रत्याख्यान करना ।                                            |
| ¥         | श्राचाराङ्ग                        | भाया•            | श्रुतस्त्रस्य १-२      | श्रध्ययन ६-१६  | उद्शा           | स्त्र  | मुदिन                | भागमोदय समिति                      | सुधमां                | शीलाचार्य           | fest         | ं ७ वाँ अध्य॰ मिश्रित,तथा २ श्रुतः में व वें तक ही उदेशोक है ।                 |
|           | <b>भा</b> त्रयक                    | भाव•             | श्चावस्यकः ६           | गृत्र          |                 |        | ,,                   | सिकन्दाबाद                         | ,,,                   |                     | 1606         | i                                                                              |
| 0         | उत्तराष्ययन                        | उन्∙             | श्रध्ययन ३६            | गाथा           |                 |        | ,,                   | देवचन्द्र लालभाई मृरत              | ,,                    | शानिस्रि            | 1601         | शान्तवेनाली टीका और इज्ञलिश अनुवाद सिंहत ।                                     |
| ε,        | उपामबदशा                           | त्वा•            | श्रध्ययम १०            | गुत्र          |                 | •      | 11                   | हार्नेल, कलकता                     | 13                    | ग्रभयदेव            | सन् १६६०     |                                                                                |
| - 1       | ग्रो। <b>पनिर्युक्ति</b>           | भ्रोघ० नि॰       | गामा ८११               | •              |                 |        | 13                   | व्यागमोदय समिति                    | भद्रवाहु              | रागाचाया            | 1805         | विषय-साधुका भाचार,जहां भोष • नि • भा • हो वहां भा • से भाष्य का प्रहरा किया है |
| 1.        | श्रीपपातिक ( उनवाई )               | ग्रोद०           | मृत्र                  |                |                 |        | 10                   | ,,                                 | मुधर्मा               | श्रभयदेव            | 9693         |                                                                                |
| 11        | <b>सम्मं</b> प्रस्थ                | इ॰ गं•           | कर्म० (                | गांधा          |                 |        | ji ji                | भीमसी मारोक                        | देवेन्द्रमृशि         | बानानवीध            | 1630         | विषय-प्राठ करमं सम्बन्धाः ।                                                    |
| 13        | कम्मपर्याङ                         | इ. प∙            | प्रकरण                 | D.             | ,               |        | ,                    | देवचन्द्र लालभाई सूरत              | शिवशर्मा सूरि         | मलयांगांग           | 1111         | ं कर्म सम्बन्धी इक्षीकत ।                                                      |
| 11        | इत्य मृत्र                         | <b>₹</b> 170 •   | व्यास्यान ६            | <br>मृत्र      |                 |        | 1.                   | ' बेलजी शिवजी                      | भद्रबाहु              | लुक्सीवज्ञभ         | सन १६७॥      | कल्पकम और तीर्थकरों के चरित्र ।                                                |
| 16        | गरहाचारपद्दश्लो                    | गरहा •           | गाधा १३७               | ,              |                 |        | इस्त्रांनांबत        | •                                  | •                     | विमनविजयीगीर        |              | लाम्बडी (काठियावाड) के सेठ के भरडार से प्राप्त पत्र, १९३, प्रातेगुड ।          |
| 11        | ग[ग[वश्रागहण]                      | ग्रीगु •         | गाथा ५४                |                | ١.              | •      | मुद्रिन              | बाबृ                               | •                     | . •                 | सन् १०४२     |                                                                                |
| 16        | च उमरगाप <b>रण</b> ।               | 43.              | गाया ६३                |                |                 |        |                      | •                                  | वीर भद्रगांचा         | •                   | •            |                                                                                |
| 90        | चंदपद्मांन                         | चं∘ ए∙           | पाहुटा २०              | •              |                 |        |                      | •                                  | •                     |                     |              | श्चरिहन्त, सिद्ध, साधु श्रीर धर्म्म इन बारों की शरण लेना वाहिये।               |
| 15        | जंबुद्वीपरमान                      | जं• प∘           | वद्धस्त्रार ७          | सुत्र          |                 |        | मुदिन                | :<br>देवचन्द्र लालभाई सुरत         | सुधर्मा               | शान्तिबन्द          | 1846         | सूर्यपत्राति के समान पाठ होने से इसके शब्द जुदे नहीं चुने ।                    |
| 11        | जीवाभिगम                           | र्जावा•          | प्रांतपति १०           | उ <b>ऐशा</b>   |                 |        | 6                    | गर्                                | ,,                    | मनर्यागीर           | 100          | ३-४ प्रतिपत्ति में ही उदेशांक है सर्वत्र नहीं है।                              |
| ₹0        | शताधमंद्रवा                        | नायाः            | श्रध्यय १६             | . •            |                 |        | ,,                   | , p                                | 1)                    | भ्रमयदेव            | 141          | नाया॰ घ॰ महां घ॰ से धर्म कथा का प्रहण है।                                      |
| 31        | राणात्र सूत्र                      | ग्र∙             | राणा १०                | :<br>- उद्देशा |                 |        |                      | u                                  | ,,                    | ,,                  | 1614         |                                                                                |
| 33        | तंडुलवेबार्लाय                     | तंडु •           |                        |                |                 |        | इस्तनिस्ति           | •                                  |                       | •                   | •            | गर्भे और शरीर सम्बन्धी व्याख्यान ।                                             |
|           | दश्येका/लक                         | इस•              | प्रश्वयन १०            | ं<br>- उद्देशा | - गाथा          |        | मुदित                | देवचाड नानभाई मुस्त                | सुधर्मा               | हारभद्युरि          | 1634         |                                                                                |
| ٠,٠<br>۲٧ | <b>रशाश्रुतस्ड</b> न्थ             | दमा•             | दसा० १०                | सूत्र          |                 |        | इस्तांस <b>ां</b> सन | •                                  |                       | 41.754              |              |                                                                                |
|           | नंदी सूत्र                         | नंदी •           | सृत्र                  |                |                 |        | मृदित                | . भागमाद्य मामिति                  | 1 11                  | मलयांगार            | 1601         | जहां सूत्रांक नहीं है वहां नंदी॰ स्थ॰ दिया है।                                 |
| 36        | निरम।वसिका                         | निर० १           | रूप<br>वर्ग¥           | उदेशा          |                 |        | 1 Tu.                | गर्                                |                       | श्राचन्द्रसृरि      | 1671         | करवबर्दिसिया आदिक ४ मृत्र निरयावालिका में ही समाते हैं इसी से निर• दिवा है     |
| ₹.,       | कप्पवितिया                         | (नेर∙ २          |                        | * \$500        |                 | •      | i ",                 |                                    |                       | •                   |              |                                                                                |
| 35        | पुष्पिया }                         | निरं ३           | ,                      | . "            |                 |        | h                    |                                    | h                     | 1)                  |              |                                                                                |
|           | <b>पुष्फ्रच्</b> तिया              | [A70 (           |                        | -1             |                 |        | ,,                   |                                    |                       | "                   |              |                                                                                |
| į.        | र्वाहरमा                           | (नर <b>०</b> ४   | 11                     | P .            |                 |        | ,,                   |                                    | 11                    |                     | 1)           |                                                                                |
| 'n        | निशीय सूत्र                        | निया•            | ,•<br>उ <b>(श</b> ा •• | . पुत्र        |                 | , ,    | हम्नानासन            |                                    |                       | ,,                  | , ,          |                                                                                |
|           | पं <b>वाहाक</b>                    | पंचा•            | पंचाशक १३              | गांबा          |                 |        | मृदिन                | जन-धर्मप्रमारक सभा, भावनगर         | हांस्थर<br>-          | श्रभगदंद            | 1444         | श्रावक और साधु के भावार।                                                       |
| n         | w / to                             | पिंग् निग        | गाथा ६३१               |                |                 |        | E                    | देवचन्द्र लालभाई सुरत              | भद्रशह                | मलयांगरि            | 1164         | साधु के ब्बाहार लेने की विधि, पिं० नि० सा॰ देखों ' क्रोघ॰ नि० सा॰ '।           |
|           | प्रकापना (पश्रवणाः)                | पृष्ठी ०         | पृद्द ३६               |                |                 |        | र् <b>स्त्रांश</b> त | 433.5 (0.0.05 3/0                  |                       | 143444              |              |                                                                                |
| ł k       | प्रव वनसारोद्धार                   | प्रव•            | गाया १६०६              |                |                 |        | मृदिन                | ।<br>ं भागमा माशेक भाई             | नेमिचनद               | बानावबोध, प्राचीन   |              | आगमाक पदार्थों का संप्रह ।                                                     |
| 11        | प्रश्रव्यादरण                      | व्यहर            | धनस्क्षेत्र २          | द्वार ४-४      |                 |        | \$"" ·               | गर्                                | म्भमा                 | श्रभगदम्            | 1133         |                                                                                |
|           | भगवर्ता सृत्र                      | भग•              | शतक ४१                 | उर्गा          |                 |        | 1                    | •                                  |                       | i                   | सन १८३व      |                                                                                |
| - 5       | भ <b>त्तपण्यक्</b> लाखप <b>इला</b> | भन•              | गाथा १७२               |                |                 |        | 1 0                  | ः<br>बालाभाई स्टब्स्माई ग्रहमदाबाद | 11                    |                     | HG           | पद्दनासंप्रह, भाग प्रथम ।                                                      |
| 1         | महाप्रवक्तागपद्वा                  | सहा०प०           | वाधा ५०                |                |                 | :      | इम्ननिर्म्यन         | distribution in the second         |                       |                     | 1            |                                                                                |
| 1         | रायपसंग्री सूत्र                   | राय०             | 97                     |                |                 |        | मुद्रत               | सर्                                | गुशमा                 | मनगांगांर<br>-      | 1131         |                                                                                |
|           | विगाव मृत्र                        | विवा             | भूतस्कंप २             | अध्यवन १०-१    |                 |        | i                    |                                    | -                     | श्रमयदेव            | 101          |                                                                                |
|           | विरोप।वश्वक                        | विशेष            | गाया ३६२४              | 9114111        |                 |        | ,"                   | ग्रावित्रय प्रत्यमाना              | ísan aním             | भवपारी (मनस         | ) )444       | बावस्यक का कृति निस्तार से वर्णन ।                                             |
|           | वेदक्रम (बृहस्क्रम् )              | विराय<br>वैद्युष | गाया १६२४<br>उद्देशा ६ |                |                 |        | ygginina.            | वश्।विज्ञय भरतमाणा                 | जिनभद्रगांचा<br>स्थाप | नसवारा हमवन्द       | •            |                                                                                |
| 77        | व्यवद्दार सृत्र                    | वयः<br>वदः       | उद्गा १०<br>उद्गा १०   | स्त्र          |                 | ,      | इम्त्रांनास्रन       | •                                  | सुधमा                 |                     | •            |                                                                                |
| a         | सम्तारकप <b>र्</b> षा              |                  |                        | ग्य            | •               | •      | , p                  | •                                  | "                     | •                   | •            |                                                                                |
| 4         | समवायात्र                          | माथ। •           | गाया १२२<br>गामक       |                |                 | •      | 1 "                  | •                                  |                       | -                   | •••          | समवायांक न मिलने पर पत्रांक दिया है जैसे सम॰ प॰।                               |
| ()        | सुपासनाहचारय(प्र.भाग)              | म् <b>म</b> •    | समजाय                  |                |                 |        | ्युदिन               | 414                                | <b>पु</b> धमां        | भ्रभगदेव            | 1150         | A series of series of all series of a                                          |
| (c        |                                    | मु∙ च∘           | प्रस्ताव               | गाया           | 1               | T1197  | **                   | जैन-विविधसाहित्यशास्त्रमासा        | सस्मग्रागीग           | सं॰ हरगोविंद द्वाया |              | प्रथम श्रुतः के ॥ वें ऋथ्यः तक खरेशांक है आगे नहीं है।                         |
| rt.       | स्यगडाङ्क सूत्र<br>सृत्यप्रज्ञात   | म् <b>य</b> ः    | •                      | अध्ययन १६-।    | : 3 <b>(</b> री | गाया   | "                    | र्गामसी मारोक भाई                  | मुधमा                 | शीलाहाचार्य         | 1636         | Akris and at a                                                                 |
|           | चु (प्रश्नाम                       | Ho To            | पाहुदा २०              | •              |                 | •      | 9                    | , चागमादय समिति                    | "                     | मक्रयागार           | 1104         |                                                                                |

# GRAMMATICALABBREVATIONS

#### AND

# Their Equivalents.

# कोषान्तर्गत-व्याकरणनां संकेतो।

पुक्तिंग. प्रं∙ स्त्री सिंग. नपुंसकक्षिंग. पुं• म• पुर्त्तिग अने नपुंसक सिंग. पुर्क्तिंग धने स्नीसिंग. पुं• स्त्री• त्रिक्तिंग-पुर्त्तिग, स्निलिंग सने नपुंसकविंग. सम्बन्धार्थ कृदन्त सम्यय. सं॰ कृ॰ घ॰ हे॰ कु० भ्र॰ हेत्वर्थकृत्नतं भ्रज्ययः व• कु॰ त्रि॰ वर्तमान कृदन्त त्रिक्षिंग. भव्यय. धा • I. II. I, II. धातुनो पहेलो गया बीजो गया अथवा उभयगय नाम धातु ना० भा॰ बिध्यर्थ. वि॰ माज्ञार्थ. भा ॰ भूत० भूतकाल, भवि० भाविष्यकाता. संबंधार्थ कुद्रन्त. सं॰ कु॰ इेत्वर्थ कृदम्त. हे० फ़ु॰ वर्तमान कृदन्त. व॰ कृ० कर्मेशि वाच्य. क॰ वा• वि ॰ ग्रिजन्त. प्र• ए• व• प्रथमा विभक्तिमुं एक वचन, बहुवचन. द्वि० ए० व० द्वितीयानुं एक वचन, बहुवचन. तु० ए० व० तृतीयानुं एक वचन, बहुवचन. पं० ए० ब• पंचमीनुं एक वचन, बहुवचन.

> षष्ठीतुं एक वचन, बहुवचन. ससमीतुं एक वचन, बहुवचन.

ष० ए० व०

स॰ पु• ब॰

# A GUIDE TO TRANSLITERATION.

#### Vowels.

**v**=A

**3**=U

ल=Li

म्रो=()

**श्चा**= Ā

**ऊ**=₹

ॡ=Illi

ऋो=Au

**z**=1

ऋ=Ri

**y**=E

·= M

**ξ**=Ī

₩=Rī

 $\dot{q} = Ai$ 

:=H

### Consonants.

-Ka

z-Ţa

7-13

**4** - Su

ख-Kha

z-Tha

फ-Pha

ਸ Sa

ग-Ga

**z**-Da

**ब−**Ba

₹-Ha

च-Gha

Tollia

भ-Blin

v-Ksa

**e**−Na

u Na

मः Ma

श-र्री पेठ

**▼**-Cha

त−Ta

य- Ya

**g**−Chha

थ-Tha

7 Ro

ज-Ja

₹ Da

ल - La

m-Jha

ध-Dha

a-Va

अ-Na

न-Na

श-Sa

## PREFACE.

It is an established fact that Prakrit had once been the chief language in India, and religious and important literary works of different castes and creeds have been written in this language. Such monumental works prove beyond doubt the lofty ideals and brilliant progress of India in olden days. Archæologists and scholars have discovered its outstanding and chosen works from time to time and have appreciated the high ideals with which the language is well neigh saturated. Its richness in thought and classical literature has thus attracted the attention of scholars both in the East and the West and has made them discover its hidden literature from time to time with increasing zeal and devotion. It may safely be said that the works have a shining flush of their own and have awakened the curiosity of men of letters more and more with the advance of research work. The importance of its literature has carved its way for being prescribed in the different Eastern and Western Universities. The greatness of ancient India in general and of Jainism in particular lies in the depths of this language. It is the mother of almost all Aryan languages in India and due to its resourcefulness is the key note to the real comprehension of other languages and dialects, once prevalent in India and now in some form or other connected with its vast literature. This should speak for the importance of the language in the annals of India and her people. That there should be no dictionary on scientific lines for such an all-absorbing literature is in itself pitiable.

It is an admitted fact that no language can be rightly understood without its grammar and dictionary. This speaks for the pressing necessity of compiling these volumes. Ardha-Māgadhī is the one important offshoot of this great language as is evident from the fact that the great Tīrthankara Mahāvīra of enlightened intelligence preached the sacred tenets of the great religion in this form of Prākrit language. As has already been remarked, no

dictionary on scientific lines exists for throwing sufficient light on even the most important expressions, used by these master minds of old. In the existing literature, only two small dictionaries are seen and these too are rare. Their names are Pāialachhīnāmamālā and Desināmamālā.

Both are on metrical lines and not very useful, for the general public or for scholars of modern taste and type.

With the researches made by scholars, it has now become a matter of prime importance to prepare comprehensive dictionaries, elucidating the important terms, used in the different branches and offshoots of the great Prākrit which stands in need of the close and unceasing attention of scholars and general readers without whose active co-operation no hope can exist for the revival of the great literature, reflecting India and her people in the real light of civilization. The importance of a comprehensive dictionary on scientific lines is not unknown to scholars. In the absence of such a dictionary, confusion in thought is unavoidable and it is for this confusion that the great author of the Mahas bharata, the renowned Vyas of old remarked "Veda is afredd of a man of little learning, lest be might brane it " (by putting wrong interpretation on its contents). From what is written above it will be clear that the glorious history of ancient India is lying in the dark deptys of obscurity and no history of the civilization of the country in the past can be brought together without compilation of dictionaries, explaining the real sense of the important terminology of the literature. The whole of Jaina literature. especially the thirty-two Aganus (the sacred scriptures of the Jamas) is written in the Ardha Magadhi form of Prakrit While studying these sacred texts, my father's attention was drawn to the English translation of some of these works by Western scholars, who with all their keen intelligence, vast erudition and admirable love for literature, have not been able to avoid putting in wrong interpretations because of their ignorance of the definite significance of technical. terms due to the lack of a real dictionary. Even the great German scholar of Jaina literature, the learned Professor Herman Jacobi of

established repute, " Jaina Ratna Divakara," the sun of Jaina religion has not been able to escape misunderstanding, creating a great disturbance among the Jaina public because of his wrong interpretations here and there, in the absence of a really helpful dictionary. Thus a great harm has been done to the religious and literary ancient Präkrit works, the literature is not yet safe and free from being misinterpreted. Such events and circumstances attracted the attention of my revered father and made him realise the absolute necessity of the preparation of one such dictionary, enabling scholars to understand the right application of words and their real significance. Accordingly, in 1910 A. D. my father began the work of collecting and arranging systematically the words, used in the Jaina Sūtras and could with his incessant efforts collect about fourteen thousand words in a short time. On this occasion the reputed Italian scholar, Dr. Suali, expressed his intention of preparing a Prakrit dictionary to the Svetambara Jaina Conference. a fact, which pleased my father Mr. Kesprichandji Bhandāri who made over this list of words to the said conference for being forwarded to Dr. Suali with the view that the great scholar's work would be facilitated to an extent at least, by this collection and would be best arranged by the well-known scholar with his keen intelligence and ability. Unfortunately in the meantime the great war broke out in Europe and on account of this and such other various reasons, Dr. Suali could not undertake the work. At my father's request the Svetambara Sthanakvasi Jaina Conference promised to help the preparation and publication of this dictionary and happily he took up the work, which was no easy task in the absence of help from scholars and such other important equipments. The great work thus could not make a fast progress and was a source of great anxiety to my father, who for his pressing work, was at this stage called upon to go to Bombay, where he could luckily chance to see the great saint and scholar Satavadhani Muni Sr. Ritnachandraji Maharaj. Eagerly conscious of the great task before him, my father lost no time in availing himself of this happy occasion and he requested and appealed to the great sage to accept the work. In keeping with the magnanimity of heart and the great devotion

to the sacred cause of literature, the learned sage accepted the task and by his mighty learning and admirable exertion, has been able to finish up so accurately and admirably the work within the short space of only three years.

### Sketch of the life of the great sage.

The great sage, to whose active and constant efforts these volumes owe their compilation was born on Thursday the 12th of Vaishākha Šukla Samvat 1936 in the village of Bharora (Kathiawar). His mother's name was Laxmibai and his father was known as Vīrpāļ Shāh. After finishing the six books (complete vernacular course) of Gujarāti language, he, according to the family tradition, was initiated into the commercial work in the twelfth year of his life. In this connection he went to places like Bombay, Beläpur (south) Sanavad (C. I.) with his elder brother for trading purposes. He was married in his thirteenth year. Hardly had three years of matrimony rolled on when his dear wife left, this transitory world for ever, leaving her only daughter behind. This bereavement tended to intensify the pre-existing and growing desire for seclusion from worldly ties and instead of grief and sorrow, gave him an occasion to qualify himself much more for the sacred Mission of his future life. Accordingly Paudit Šrī Ratnachandraji Mahārāj learnt a good deal of the religious principles of ascetic life and received instructions from the great sage Sri Gulabchandraji Swāmī of Limbdi (Kathiawar). Fortunately his father and his elder brother, though following the commercial occupation, had in themselves a religious turn of mind and did not, as is not unusual, raise obstacles in his way to asceticism. The affection of a mother, however, is invariably unbounded. and she for her sublime affection, could not easily permither young son to sever all connection with household affairs. Thus for a year more he led the life of a layman, but blessed was he all through to conduct his studies in Dašavaikālika, Uttarādhyayana, Thokadās etc. The deep study of the sacred and philosophic works enlightened his vision all the more and in his seventeenth year he became an avowed disciple of the Limbdi sage. As his extremely keen intelligence would have it, he lost not a minute and just began his Sanskrit

studies, finishing the Siddhanta Chandrika, Siddhanta Kaumudi. Tatva Bodhini, Manorama, Pancha Kavyas (all the five important literary works), works on Figures, Prosody, Logic and Dramaturgy. in all of which he became an accomplished scholar very soon. This was followed by his literary pursuits of the different systems of philosophy, Sankhya and Patanjal specially. Thus the period of thirteenth to twentififth year of his life was devoted entirely to literary pursuits, followed by discourses and sermons in Samvat 1966. Due to his extraordinary talents he can carry on one hundred discourses at one and the same time, a fact to which testimony is borne by personages like Sir Nārāyan Chandāvarkar of Bombay. who was much pleased to admit and admire the great capacity. learning and intelligence of this great sage, endowed with the rare power of discrimination, tranquillity of mind, absence of vanity, energetic enthusiasm and indefatigable exertion. He is an advanced writer and a poet, author of several Sanskrit and Gujarātī works of established repute, of which the following may be noted:-Kartavyakaumudī, Bhāvanīšataka, Life of Ajarāmarajī Swāmī. Thirty-five verses etc. Many of his articles have been published in several Gujarātī journals. All these have been well put together in Ratna Gadya Mālikā. The present dictionary is the product of the efforts of this learned sage, to whom best thanks are due from men of literary tastes.

### Utility of the Dictionary.

It is a happy fact, indeed, to see the growing number of readers of Jaina literature not only in India, but also in countries abroad like England, Italy, Germany, America, France etc. To learn Jaina literature as also to carry on research work, scholars and historians have to study Ardha-Māgadhī. To such gentlemen these volumes, it is hoped, will be useful as a constant companion. To those interested in Philology and Etymologies of Aryan languages and dialects, like Hindī, Gujarāty, Bengāli, and Marāthī as also to those interested in a comparative study of these and such other languages, these volumes, it is hoped, will be found very useful and instructive. These volumes will again be helpful to those interested in

the development of modern Indian languages, and to scholars of advanced literary tastes. Besides Sanskrit, English, Gujarātī and Hindi languages have also been used in explaining the words in order that the volumes may be helpful to gentlemen, conversant with different important languages in India and abroad. It is now an admitted fact that Hindi is the Lingua Franca of India and English is the one common language for the vast British Empire and other civilised countries. This dictionary explains the meanings of important terms describing the high ideals and advanced civilization of ancient India. A large number of quotations from standard works have been inserted to signify the exact connotation and use of the particular word. These quotations add considerably to our knowledge and mental pleasure. Derivations of nouns and verbs along with their equivalents have also been discussed herein. Lest some words might yet remain unexplained and unelucidated frequent use has been made of illustrations, showing the form and nature of a particular thing, signified by a word. Pechnical words have been written in English form with proper marks, explaining their clear pronunciation, which may be of great use to Western scholars. Thus every effort has been made to make these volumes as good and useful as possible by using the five languages. The mean ings given herein do not illustrate or explain a particular creed or religion, but are clear, free from all prejudices and admittedly correct on all hands. Such a dictionary then sees the light of the day, due to the perseverance and self-sacrificing nature of a learned propounder of Jainism. I must specially invite the attention of my Jaina brothron, following a form of creed other than that of Svetambara Sthanakwasi Jainas to the fact that the volumes are expected to be useful not merely to Svetāmbara Sthānakawāsi Jainas but also to the Digambara Jainas equally.

## Difficulties in the compilation of this dictionary

It is a well-known fact that the majority of those, supposed to be well-versed in the Ardha-Māgadhi form of Prākrit are the Jaina ascetics, whose religion is wholly written in this language. As enjoined by the Sastras (scriptures) a Jaina saint cannot stay in

one particular place beyond a prescribed period and must move round from place to place, big or small, a fact which on the face of it looks arduous and inconvenient for collection of words and compilation of a dictionary. Learned Pandits, belonging to other religions, being not well acquainted with Jainism and its principles, could not be fully well utilised. Again, they could not freely undertake a change from place to place with the compiler of this dictionary. Thus when some learned men, trained in the technicalities left the work, others had to be engaged afresh and the same amount of trouble had again to be taken in training them for the work.

Great, again, was the difficulty in finding out scholars for English and Hindi translation work. Some non-Jainas or Digambara Jainas were the person obtainable for the work and they, on account of their unfamiliarity with the technicalities could not do full justice to the real significance of terms and thus in some places the meaning was entirely upset or misunderstood. In order that the readers may fully realise the difficulty in the translation work, a few specimens, proposed before consultation, the second and third those of the English translator and all the rest those of the Hindi translator are noted below.

## Criginal expressions. Correct meanings. Mistaken translation

| Culdinariex bressions.                 | Correct meanings.                                              | mistaken translation.                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1-श्रजायाः त्रि•                       | Careful abandonment<br>of things on the part<br>of an ascetic. | Careful preservation of things on the part of a Sādhu. |
| 🙎 स्याडस. हि॰                          | Unwary; without proper circumspection.                         | Useless.                                               |
| उपगाइत्तगमयः न्                        | Movement without proper circumspection                         | Unnecessary move-                                      |
| ्रे- <b>भया्ययाः न</b> ्               | A place where persons<br>of non-ascetic conduct<br>etc. lodge, | *                                                      |
| <sup>ў</sup> −प्राधिदानता, <b>ची</b> • | Doing actions without any desire of fruit.                     | (That) of which the reasons can-not be                 |

fathomed.

6-अंग्रेसियाज. त्रि≈

Not acceptable to a Unimaginable to a Sadhu due to some Sadhu.

It would, however, be unfair to say that this in any way reflects upon the literary ability of the persons concerned.

The last and the greatest difficulty in bringing out the work was the great physical and mental suffering of my revered father. Mr. Kesharichandji Bhandari, whose keen interest and devoted zeal for editing and publishing the Koşa is clear on the very face of it. In obedience to his esteemed commands. I had the fortune to conclude the remaining work. Fully confident though I am of my lack of knowledge and intelligence, yet I venture to submit this literary work to its literary readers with a repeated request for their kind indulgence.

My duty will only be half done without an expression of gratitude to those, who have been of special use and help in the dompilation and bringing out of this work. Swāmi Srī Uttanchandrajī (Limbdi). Upādhāyajī Atmārāmji of the Punjāb, Paudit Mādhava Munijī and Pandit Deochandrajī of Cutch deserve my hearty thanks for their kind assistance in the collection of words. Besides the aforesaid learned Jaina saints I am indebted to Mr. Popatlal Kevalchand Shāha for his kind help in the collection of some words, to Dr. S. K. Belvakar, Professor of Sanskrit, Decean College Poona, for his kind and valuable suggestions from time to time and to Pandit Gaurīšankara Hīrāchand Ozhā of Ajmer for the kind help he gave in correcting proofs to an extent.

My hearty thanks are due to A. C. Woolner Esquire M. A. (oxon) Principal, Oriental College, Lahore for the scholarly contribution that he has made in the form of a really informing Introduction to this Kosa. He undertook this purely as a labour of love and this affords a clear proof of his noble generosity of heart.

We owe the skeleton Grammar prefixed to the Koşa to Babu Banarsidasji M. A. professor, Oriental College, Lahore. Although merely in outlines it must be the result of a great amount of reading of the original Sūtras. For the benefit that he has thus voluntarily given us of his knowledge, I am greatly indebted to him.

I must express my feelings of gratefulness to Mr. P. N. Kachhi B. A. of M. S. High School, Indore, for the trouble he took in translating the Gujarati meanings into English, chiefly because, though he was paid for the same, his work was not mercenary. Moreover, almost the whole of the English portion of this volume has passed under his scrutinising eye. The Koşa has had the benefit of having Pandit Thakurdattaji as one of the most conscientious and steadily working subordinate working under the supervision of the original compiler. The energy with which he conducted the work of carrying such a vast and varied mass of matter through the press is simply admirable and specially entitles him to my thanks.

Messrs. Naginadas Manakalal of Bombay, Bhavasar Gulabchand Kalyanchand of Surat, Maganlal Kuberdas of Kathor, Nyhalchandji Jaychandji of Dhoraji, Vakıl Jivaraj Vardhaman of Jetpur, Ghevaria Devidas Lakhamichand of Porbander, Seth Dhirajlal Trimbaklal of Limbdi, Seth Vanechand Deoji of Vankaner, Seth Vikamchand Amritlai of Morvi and Gopalji Ladka of Thangarh deserve my appreciation and thanks for their kindness in looking after the comforts and conveniences of the compiler and his assistants.

Muni Rupchandraji, Muni Shivalalji and Mr. Kalidas Damji of Dhoraji Girl School deserve my thanks for their kind assistance to the compiler in different ways.

My best and grateful thanks are due to the Svetämbara. Sthänakaväsi Jaina Conference, whose ready help in money and encouragement, led to the accomplishment of this great work.

Last, but not the least, indebted and grateful am I to the learned gem, the expounder of Jainism, Swāmi Śrī Ratnachandraji Mahārāja of Limbdi, owing to whose incessant, active labours and greatest pains in compiling and conducting the dictionary work as

...

a whole, I have this day been able to put these volumes before the learned for opinion and use. I must frankly admit that the work would not have seen the light of the day had it not been for the learned devotion, energetic attention and dutiful enthusiasm of the Satavadhāni saint Ratnachandraji.

to conclusion, I respectfully request scholars and readers kindly not to mind minor errors, due to mistakes in printing, translation etc. here and there. I shall feel much obliged to those who will kindly take the trouble of communicating their kind suggestions to me, with a view to correction and improvement in the second edition.

Rajawada Chowk, Indore (C. India)

SARDARMAL BHANDARI,



### Publisher's Note.

Almost immediately since the time that my longcontinued efforts in the direction of getting a reliable and comprehensive Ardha-Māgadhī Dictionary compiled by competent authorities on the subject, began to take a practical and tangible shape, my health began to fail and I fell a victim to a unalady which is peculiarly antagonistic to mental work. Burning with an ardent desire on the one hand to realise an ideal which I had made one of the supreme aims of my life and deprived on the other, of the very instrument which led to its accomplishment. I continued to work with as much energy as I could command, throwing a great deal of my burden and responsibility upon the shoulders of my son Sardarmal. A time came at last, however, when it became absolutely imperative upon me to shift the whole burden upon him and if I am to judge from the results so far achieved, I feel I have every reason to hope that the work will be successfully brought to completion under his care and management. Very few of those persons not actually engaged in a task similar to this, con have an idea of the demand that it makes upon the energy and mental resources of its organizers. Endless correspondence, touring, watchful and diligent supervision of the work as it progressed, from the literary standpoint of accuracy and from the artistic standpoint of external attractiveness-these were and still are the domands to which he has proved himself equal. And I think it is a part of my sacred duty to acknowledge cheeringly the debt I owe to him in this connection. But for the fervous and energy with which my son devoted himself to the work which I was compelled to give up, the Ardha-Magadhi Dictionary, at least in its present shape, would have taken an indefinitely long time to see the light of the day.

My son, Sardarmal has given an account of the vicissitudes throug which my earlier efforts at the compilation of an Ardha

xtviii

Māgadhi Dictionary had to pass and so I need not detail them here. Enough also has been said by him as to its utility.

In conclusion I request scholars and general readers who consult this dictionary to have due regard to the circumstances sketched above and pardon minor inaccuracies if they have crept in.

Rajwada Chowk,

Indore (c. I.)

KESARICHAND BHANDARI.

## TRANSLATOR'S NOTE.

- FUEL WALL

It was not without a considerable amount of diffidence that I undertook the work of translating into English the Gujarati portion of the Ardha-Māgadhī Dictionary. The original compiler of a work like this has got certain advantages which a mere translator cannot be expected to have. The former gives the meanings and explanations of words with a thorough grasp of their contextual bearings, while the latter has to depend upon these meanings and explanations without an opportunity to consult the texts on which they are based. One Gujarati word, for instance, might convey a number of different senses and it would be difficult to give the right equivalent for it in English, without knowing the context. Under these circumstances the only course left for me was to consult Mahārāj Shri Ratnachandraji by correspondence and this I have done as far as possible.

Another difficulty was about Jaina religious technical terms in which the Jaina scriptures abound. The little smattering of Jaina religion which I had, was altogether insufficient to answer the purpose of rendering accurately in a foreign tongue the sense conveyed by these technical words. It is true that a number of scholars both Eastern and Western have worked in this field, but the lack of a single comprehensive lexicon made it a matter of great labour, at least at the commencement of my work, to find out the required information lying scattered in various works. Happily for me, however, Mr. Kesharichandji Bhandari, the publisher, of this work placed at my disposal his wide and varied stock of books on Jainism and I have amply and freely availed myself of the information, both in point of manner and matter, supplied by these works. I have frequently referred to the works of Mrs. Sinclaire, Messrs. Jagmahendralal Jaini, Champatrai Jaini, H. Jacobi, Hoernle, Warren, Gandhi etc. etc.

Mr. J. L. Jaini's "Jaina Gem Dictionary" has been of inestimable use to me and the same also has been the case with Mrs. Sinclaire's "Heart of Jainism". I have also frequently referred to V. S. Apte's "Sanskrit Dictionary". My sincere thanks are due to all the above named scholars for the help I have derived from their works.

In spite of all this, I am far from thinking that the work of translation might be deemed satisfactory by scholars. However, since I have not yet finished the whole stock of 50,000 words, if opinions and suggestions reach me through the publisher, I shall be highly grateful for them and shall willingly make use of them in my future work.

In conclusion I have to express my deep debt of gratitude to Messrs, Kesharichandji J. Bhandari and Sardarmalji K. Bhandari for the untiring zeal with which they answered my numerous queries on various difficult points of Jaina creed. Mr., Sardarmalji, who in consequence of his father Kesharichandji's illness, has devoted himself with indefatigable energy to the work of publishing this dictionary, specially deserves my thanks for critically going through my work before it is carried to the press.

Praying, that the great Tirthankaras may enable me to go through the whole of my work and thus to render my services to the cause of the noble Jaina religion, I conclude.

Pritamlal N. Kachhi, B.A.

M. S. High School,

Indore.

# Hints for the study of this Dictionary.

CECTATION

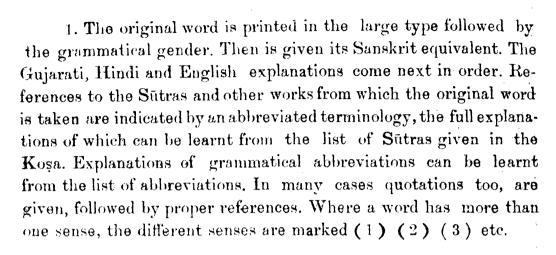

- 2. Where a word bears a different sense in a different gender, the latter is indicated along with the former.
- 3. Compounds of the original word are given along with the latter and are enclosed into brackets with the sign-standing for the original word. The Sanskrit equivalents of compounds are also similarly given with the same mark prefixed.
- 4. Hoots are given with the mark  $\sqrt{\ }$  prefixed to them and as far as possible, conjugated forms in different tenses and moods are also given.
- 5. A word which does not belong to Ardha-Māgadhi proper but to some other cognate dialect such as Paiśāchi etc. is marked with an asterisk, thus \* and its explanation only is given for want of the exactly corresponding Sanskrit word to which it can be traced, e.g. \* अगड (क्प), etc.
- 6. When a word which can, by ordinary rules of Prakrit grammar be given a Sanskrit garb, which, however, is not current in Sanskrit literature the nearest approximate Sanskrit equivalent is given with the mark a prefixed to it, e. g. श्रवलुय (अवलुक नोक्षरण्ड), आगड (अयात-अज्ञात), अभिन्दमाण (अयिसरमाण-अभिसरत्), श्रवचराचित्ता (अयवपरो- ित्रा अवपरोपण) etc. In some places a great divergence is met with

between the original principal word and its Sanskrit prototype, e. g. फास (स्परं), नाए (इ.न.), उपरिक्ष (उपरितन) etc. No asterisk is prefixed to such words as these, because they belong to Ardha-Māgadhī proper; and they are invariably rendered into Sanskrit by words included in brackets above.

- 8. In Atdha-Māgadhī an Anusvāra is not changed to the nasal of the class of the following consonant as in Sanskrit. The order of words therefore is based upon the natural rank of the Anusvāra which comes after ब्रो e. g. after ब्रा ब्रो comes ब्रंक and after ब्रंक comes ब्रकड etc.
- 9. Absolute participle, infinitive of purpose, and present participle have been given separately when the root from which they are formed has not been met with. In other cases they have been included under the root from which they are formed. When the first two formations have been given independently they are regarded as indeclinables, after the fashion of the Sūtrakāras: e. g. अकियाणं. सं॰ इ॰ अ॰ (अकियाणं. अभिगन्तम्) etc.

<sup>†</sup> The termination ज्ञ is very common in Ardha-Māgadhī and so no asterisk is prefixed where it occurs. It is rendered in Sanskrit by तर, तम, तम.

10. Roots have been principally divided into three conjugations viz I, II, and I-II. Some conjugated forms of roots have been given separately, e. g. ANTE, wante etc. the reason for this being that they are in the past tense and take the augment w. The roots from which they are formed have been indicated here, e. g. vide w, way etc. In Ardha-Māgadhī words, a preposition is prefixed to the root and the whole given as one word, while in their Sanskrit equivalents they have been separated by a cross.

Denominatives have also been sometimes given and they have been indicated by the abbreviation ना॰ भा॰\*

- 11. When the same word ending in x and also in x signifies the same meaning, either x or x has been placed after it, preceded by a dash, e. g. x and x. Sometimes the case is otherwise, x being substituted for x. This procedure is based upon the frequency of a particular form in the Sūtras or upon the references and quotations given in the Koṣa. Similarly the third person singular terminations namely x and x have been given along with the root in the same place. Although x and x and x are both met with in the Sūtras, still however, the inflected form is one only, namely x and x.
- 12. There are some cases in which क is optionally changed to n in the middle of a word; these have not been given separately, but the change has been indicated in one and the same place; e. g. अब्बोक-ग-ड ( अब्याहत ) etc.
- 13. तद्, बुष्मद्, अस्मद् and other pronouns have been declined in all their cases as far as possible. There is no dative case in Ardha-Māgadhī. Its sense being conveyed by such terminations as, त्थे, हे etc. Some words in their inflected forms, undergo changes which are not found in the case of other words, e. g. राजन् Gen. Sing. राजन्.

<sup>\*</sup> ए is prefixed to the terminations ( तिए, तस्, कि etc.) before they are applied to the roots in the case of the I Gana. In the case of the II Gana it is not so prefixed. In the case of I-II it is prefixed optionally.

- 14. No word, not occurring in the Sütras, has been admitted in the Koşa, nor has any word been introduced in it before clearly grasping its proper sense. Quotations, however, have been given only where necessary or useful. For reasons of space the number of quotations has had to be limited within a reasonable compass. Still however, they have been given in the case of nearly fifty per cent words. The references given have been verified several times over and are therefore absolutely correct. These references are based upon the available works, a classified index of which along with their abbreviations has been given in the Kosa under the heading "A list of works consulted".
- 15. The Sanskrit equivalents are grammerically correct and have been given after consulting a number of dictionaries. Where one equivalent did not fully serve the purpose, another equivalent has been added. In some cases the original roots and even the terminations applied to them have been shown. Compounds, etymological analysis etc. have been given in some cases where necessary but not too often, for fear of swelling the bulk of the work. Explanations in Gujarati. Hindi and English have been made as full as possible by resorting to different modes of expression.
- 16. Only that meaning of a word which it bears in the Sütras is given here; others, though they might be met with in Sanskrit literature, have been excluded.



## प्रस्तावना

#### 3.45

[ श्रमुवादक मि. पी. एन, कच्छी ]

### (१) अर्ध-मागधी कांपनी आवश्यकता अने उपयोगिता।

पुरातनी जैन शास्त्रांना अभ्यासाया आ कोपनी आनंद्धी स्वीकार करशे. विशेषे करीने जैन धर्मनी पुरातनी भाषानी जेओने पूर्ण परिचय नथी एवा आवको तेमज तुलनात्मक भाषाशास्त्र, तत्वज्ञान अथवा भारत भूमिमा प्रचलित विवारसरणा अने धर्मनुं ऐतिहासिक अवलोकन करवाना इरादाथी आ भाषानी अभ्यास करनाराओने आ कोप आदरणाय थशे. ऊरर कहेला वर्गना अभ्यासीओने प्रस्थक शास्त्राय प्रस्थ अपर्ती टीकाओ अने ते अन्यने जोडेना शब्दकोषो ऊरर आधार राखी कार्यनिवीह करनो पडे छे. आ उपरांत वैदिक समयथी आरंभीने आधुनिक भारतवर्षीय आर्यभाषाओनो विविध स्वरूपोमी अचित्त, हिन्दी आर्यभाषानी मध्यमावस्थाना सर्वे स्वांतरोनो समावेश करता एक वृहद् शब्दकोष माटे आ कोप उपयोगी मध्यत पूर्व पाउशे एवा आशा राखी शकाय अने ते हिष्टेथी जोतो पण आ माहसिक प्रयत्ननी आवश्यकता सिद्ध करी शकाय नेम छे. इस्तिनिखित पुस्तकोमी एकज शब्दनो भिन्न स्वे। जोतामी आवे ले अने आवा शब्दो कये कोचे स्थळे ले अने तेनी केनी केनी केनी छे ए जाणवा माटे अभ्यासी अथवा तो प्रत्यसंपादकने मूळप्रत्यमा जे स्थळे ते आवेला छे ते दर्शावनार एक केपनी आवश्यकता रहे छे. अर्थमाग्यी-भाषा पूरती आ आवश्यकता पूरी पाउल साटे आ केप समर्थ थरो. आ भाषाना अभ्यासमा प्रगति थता कर्याचन वर्श स्थले स्वे स्थले हो आवेला है। सावश्यकता पूरी पाउल साटे आ केप समर्थ थरो. आ भाषाना अभ्यासमा प्रगति थता कर्याचन वर्श हाथमी लेवामी आवेलु छे। परनित आवा अभ्यासनी श्रवेड करवानो हेनुथीज आ कोप प्रसिद्ध करवाने कार्य हाथमी लेवामी आवेलु छे।

### (२) कोपनी शरुआत अने रचनाः

है. स १६१२ मां डॉ. ल्युइगा स्वांली श्रे एक प्राकृत शब्द-कोष तैयार करवाना पोतानो इरादो जाहेर कर्यो ( 2.10. M. o. १६१२ पृ. ४४४). इंदोर निवामी श्री. केसरीचंदजी भंडारीए पोते एकत्र करेला शब्दो डा. स्वॉलीने मोकली त्रापेला परन्तु युरातीय महान युद्ध शरू थवार्था तेना ( इॉ. स्वॉलीना ) कार्यमां श्रंतराय त्रायवार्था त्रा शब्दो तेमणे श्रं. केसरीचंदजी भंडारी ने पाछा मोकली त्राप्या. श्री. केसरीचंदजी भंडारीए विविध जैन प्राकृतोमां श्रावेला शब्दोनो एक कोष तैयार करवा एक जैन मुनिने श्राप्रह कर्यो श्राने तेमणे ते वात स्वाकारी, श्राने त्रण श्रान्य मुनिश्रोनी सहायता लई सृत्रोमांथी शब्दोनो संप्रह कर्यो. शब्दो संप्रह करवामी तेश्रोए पोताना पासेनी हस्त्रलिखित प्रतो श्राने बालुचर ( Bāluchar ) ख्रापेला प्रत्योनो उपयोग कर्यो. ई. स. १६२० मां मारा शिष्य श्राने सहाध्यापक श्री. बनारसीदासजी ने श्रा बाबतमां सलाह त्राप्या माटे त्रामन्त्रण करवामां श्राव्यु श्राने तेश्रोए डा. गुणे, डा. बेलबेलकर श्रा. बा. ध्रुत. वगेर विद्वानोनी सलाह लई ठराव्यु के प्राकृत शब्दोना श्रव्यी इंग्रेजी, तेमज हिन्दी श्राने गुजराती भाषात्रामां भाषवा. श्रन्थ संवादन तथा गुजराती भाषात्ररनुं काम स्वामी मुनि रत्नचंद्रजीए करेलुं के श्राने हिन्दी श्राने इंग्रेजी भाषात्ररो श्रान्य व्यक्तिश्रोए करेलां छे. श्रा कार्यमां लागेलो खर्च करेलुं के श्रान कॉन्फरन्से श्रापवानुं ह्वीकारेल छे।

डां. स्वॉलीना लखवा प्रमाणे आ प्रश्म ई. स. १६०८ मां जैन श्वेतांबर कॉन्फरस्से भावनगर-मां चर्चेलो हतो अने ए बाबतमां प्रो. ह. जेकोबीनी अभिप्राय पूछवामां आवतां तेओए डा. स्वॉलीनुं नाम सूचवेलुं हतुं. आ कोष ते समये धारेली विशाळ योजनाने अनुसरतो नथी, कारण के अन्ने सो मात्र अर्थमागधी शब्दोनो समावेश करवामां आवेलो छे।

## (३) अर्थ-मागधी शब्दसंप्रहो अने विश्व कोपो।

प्राकृत-संस्कृत राब्दकीषो सहित घणा जैन सुत्रो प्रसिद्ध थयेलां छै. तेमांनां केटलां एक नीचे प्रमाणे छे:---

- श्रावारांग ( श्राचारांग सन्त्र ) पहेलुं श्रुतस्कंध, संपादक, उदी. शुक्रिंग जर्मन श्रोरियन्टल सोसाइटी
  लॉण्मीग १११०।
- २ फ्रागेन्ट डर भगवती, संपादक, जवेबर, खंडकनी पुराणिक कथा. वार्निन १८६६--६७।
- ३ स्पेसिमेन डर नयधम्मकहा(ज्ञाताधमेकथा)संगादक, पी. स्टेड्नथल पहेलुं अध्ययन; जीएमीम १८८१
- ४ उवासगदसात्री ( उवासकदशा ) संवादक, हानैल, कलकत्ता १८८८ ।
- श्रेववाइय (श्रोपपातिक) संपादक ई. स्युमॅन, लीप्मीग १८८३ ।
- ६ निरयावलीय सुनं, ( निरयावलिका ) संपादक, एस. जे. उवॉरेन, एमस्टडेंम, १८०६ ।
- कप्प मुन्नं (कन्प सूत्र ) संपादक, इ. जेकोबी, लीएमाँग १८७६ ।

श्चित्रं श्चीमधानराजेन्द्र नामना जैन धर्मना विश्वकोषनो नाम निर्देश करवानी पण जरूर छे. सग भग त्रीश वर्ष पहेला राजेन्द्रविजय नामना साधुए उपरोक्त विश्वकोष तैयार करवानी संकल्प कर्यों, तेमणे पीताना केटलाएक शिष्योंनी साथ वार्यास वर्ष श्रम कर्ग ई. स. १६१० मां श्चीभधानराजेन्द्रनुं पहेलुं पुस्तक (पहेलों भाग ) वहार पाडची त्यार पछी वीजा चार भागी श्रीसद्व धएलां छे. श्चने चोधा भागनो श्चीत्तम शब्द "भील " छे. हतु एक ने भागी वहार पच्चे सकल प्रंथनी समाप्ति थशे एवी श्वाशा छे।

उपरेक्ति विश्वकोषमां प्रत्येक प्राकृत शब्दनी पाछळ तेनुं संस्कृत रूप, संस्कृतमां विवरण, मृष्ठप्रंथमां जे स्थळे ते आवेलों छे तेनी प्रवतरणों सहित चर्चा आपवामां आवेल छे. प्रत्येक थागनां पृष्ठ १००० हजार छे आने मृत्य र. २४ छे परंतु आ अपने विद्यार्थीक्रीने उपयोगी शब्द कोष न कहेतां पुस्तकात्रयोमां राखवा लायक एक वृहत्-कोष कड़ी राकाय. प्रस्तावनामां हेमचन्द्रनुं प्राकृत-ज्याकरण तेमनीज करेली टीकामहित आपवामां आवेल छे. नामनी स्पाख्यानो आपवामां जेटलां शक्य तेटलां स्पा आपवामां आवेलां छे पर्छा ते साहित्यमां मर्जा आवे के नहि. उदाहरणार्थ पंचमी एक वचनमां 'युष्मद्'नां पचास रूपो आपवामां आवेलां छे परन्तु अर्थ-माग्यी साहित्यमां आ रूपोमांनुं कोई पण भाग्येज जीवामां आवे छे. आ विश्वकोषमां प्रस्थेक विषयना सम्बन्धमां जे काई मृळ प्रत्योमां तेमज टीकाओमां आपेलुं छे ते सघळानो समावेश करवामां आवेलों छे ।

### (४) मूळ प्रन्थो।

जैन शास्त्रोनुं ज्ञान न धरावता सामान्य परिचय माटे श्रम्याम करनाराश्रोने नीचेना मूळ अर्ध-मागधी प्रन्थो उपयोगी थशे एम धारी अत्र निर्दिष्ट करवामां श्रावे हे ।

- (ए) बालुचर मृळप्रन्थे।-मुर्शिदाबाद (बंगाळा) जिल्लामां आवेल बालुचर निवासी रा. ब. धनपतिसिंहे अर्थ-मागधी शास्त्रोंनी संस्कृत टीका अर्थे गुजराती भाषान्तरसिंहत एक आवृत्ति बनारस, मुंबई अर्थे कलकतामां छग्नयां बहार पाड़ी (ई. सन १८७५-१८६६). हॉनेंल आ पुस्तक-माळा उपर टीका करतां जणावे छे के 'तेनी अंदर मृळप्रन्थनी तेमज व्याकरणनी शुद्धता ऊपर कांई पण लच्च आपवामां आवेलुं नथी.' आ प्रन्थमाळा साधुओंने, जैन देवालयों अने घणां पुस्तकालयोंने विना मृल्य आपवामां आवेल छे।
- (बी) जैनागमोदय मूळप्रन्थो-जैन आगमोदय सीमितिए मुंबइमाई, स. १६१०-१६२० मा बहार पाढेल अन्थमाळा, उपरनी माळा करतां विद्वत्तानी दाष्ट्रेश्र वधारे सारी छे. आ माळानां पुस्तको पोथीना रूपमां छपायेलां छे. तेनी अंदर संस्कृत टीका आपवामां आवेली छे. तेमज टीपोमां कोई कोई पाठ भेदो पण आपेला छे।
- (सो) हैदाबाद प्रनथमाळा-स्थमोलकऋषि नामना जैन साधुए तैयार करेल हिन्दी भाषान्तर सिंहत स्थि-मागर्थी मूळप्रनथो स्था माळा है. स. १६१६-१६९० हैदाबाद (दिश्वण) ना एक धनवान स्थाध्यदाताए पीताने खेचे पीथीना स्थाकारमां छ्याची विनामृत्य साधुस्रो तेमज पुस्तकालयोमां बहेंची स्थापेण छे परन्तु मूळप्रनथनी स्रंदर स्थायुद्धतास्थी स्थायी गयेली है।

आ उपरांत ( जेमांना बीजी बेथमाळा श्रर्थ-सागर्थाना श्रभ्यासीश्रो साटे सर्वेत्तिम छे ) कप्प, उत्तरा-जमयण, दसंवयालिय इत्यादि वधारे लोकप्रिय प्रस्थीनी जुदी जुदी प्रशी श्रावृत्तिश्रो बहार पढेली छे ।

श्रा प्रस्तावनाना त्रीजा मथाळानी नित्ते युरोपीय विद्वानीए शब्दार्थ-कोषसहित छपावी प्रसिद्ध करेला सात मुळ प्रस्थी त्र्यापवामां श्रावेला छे. श्रा उपरांत शब्दार्थ-कोषरहित पण बीजा त्र**स वहार** पढेला छे ते नीचे प्रमा<del>गे---</del>

- श्रायासंग, संपादक, ह. जेक्तीकी पाली टेक्स्ट सासायटी १८६२.
- ध्यापुत्तरीववाइय, संपादक, बार्नेट, श्रोरियंटल ट्रान्सलेशन फंड पुस्तक १७ मुं. लन्डन १६०७ (श्रंतगड सृत्रना भाषान्तर ने पाराशिष्टना रूपमा जोडंल ).
- ९० दसवेयालिय, संपादक, ल्युमेन पुस्तक ४६ मुं ( z. p. м. с. मां ).

### (४)भाषान्तरो।

बालुचर माळामां आपेल गुजराती श्राने हैदाबाद माळामां आचेल हिन्दी भाषान्तरी विषे ऊपर कहेबामा आहेलुं छे. इंग्रेजीमां जेकोबिए ''सेकेड बुक्स आफ धि ईस्ड ''ना पुस्तक २२मां अने ४४ मो करेल भाषान्तर, हॉर्नेलनुं करेल उवासगदसात्र्योनुं भाषान्तर त्राने वार्नेटनुं करेल श्रेतगढ़-दशाश्रो श्रने त्रागुत्तरोववाइयनु भाषान्तर ए प्रमाणे छे ।

### (६) व्याकरणो श्रने पाठ्य पुस्तको ।

श्रर्थ-मागधी ( श्रथवा श्रार्थ ) व्याकरणो प्राकृत वैयाकरणिकोए रचेला छ देशी व्याकरणोमां मुख्य हेमचन्द्राचार्य कृत श्रने विदेशी साचरोए रचेल व्याकरणोमां मुख्य पिश्चेल कृत छे. श्री. बनारसीदास जैन ऐम. ए. एश्रोए तैयार करेल संचिप्त व्याकरण श्रा प्रस्तावनाने जोडवामां श्रावेल छे. श्रीबनारसीदासे तैयार करेल एक अर्ध-मागधी पाठय पुस्तक पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवामां श्रावनार छे।

### (७) श्रा कोपमां श्रापेली शब्द संख्या ।

ेणण पचास प्रत्थोंसीथी लगभग ४०,००० शब्दोंनो संप्रद करी अते समावेश करवासी आवेलों के जा सन्थोंनी अंदर १९ श्रंगो, १२ उपीगों ७ पहरणात्रों, ६ छंद स्तों, ७ स्ळपूत्रों, नन्दीसृत्र, अशुश्रंपद्वार अने ओर्थान्युंकि ए प्रत्थोंनो समावेश थ्येलों छे; एटलें के सघळी धितांबरी शाक्रोंनो अने तेने लगता सघळां मुख्य प्रत्थोंनो समावेश थ्येलों छे।

### ( = ) अर्धमागधी भाषानी इतिहास अने ते भाषानी विशेषताओ :

जैन सूत्रोंनी भाषाने अर्ध-मागधी कहेवासी आवे हैं आ मुत्रोमी कहेवासी आवेल हैं, शगवान महावीरे आ भाषामी जैनसिद्धान्तनी उपदेश कर्यी अने तेनी अंदर एम पण कहेवामी आवेल हैं, के आ भाषामीथी अन्य भाषाओं शाखारूपे उद्घेवेली हैं।

देशी वैयाकरणिको छा सूत्रोनं। भाषाेन " आर्षम् " एटले ऋषिओना सापा एतं नाम आपे छे. पिरचेलकृत प्राकृत व्याकरण ( १ ) सो नीचे निर्दिष्ट अवतरणो आपेलां छे ।

समवायोग सुन १८, श्रोववाइय सूत्र १६, पर्गावणा सूत्र १८, हेमचन्द्र १, ३, ४, २८७, प्रेमचंद्र तर्कवागीशकृत दंडीना काव्यादर्श ऋपरनी टीका १, ३३, ६८८कृत काव्यालंकार ऊपर नॉमसाधु कृत टीका २, १२, श्रमे वागमहकृत श्रावंकार तिलक, १, १.

ऊपर कहेलां अवतरणो उपरथा (पश्चेल शिद्ध करे छे के ( ११) " आर्ष अने अर्ध-मागधा ए बेमो परस्पर भेद नथी अने जैन पुरातनी सृत्रोनी गद्य अने पद्य बेबेनी भाषा परंपरागत सतानुसार अर्थमागधी छै; अने हेमचन्द्रे दसवेयालिय सुन्तमांथी आपेलुं उदाहरणा ( ६३३-१६ ) पणा एज बात सिद्ध करे छै"।

श्रा भाषाने श्रर्थ-मागर्था शा माटे कहवामां श्रावी ? मागर्था भाषानी मुख्य विशेषताश्रो श्रा प्रमाग्रे हे 'रसोर्जशो' एटले रे भने 'सं' ने बदले अनुक्रमे 'ल' श्रने 'श' थाय है; उदाहरगार्थ, 'रामे'ने बदले 'लामें भाय है, श्रने प्रथमा ए. व. पुं. मां ए श्रावे है, श्रथं-मागर्थानी श्रंदर 'रे श्रने 'स' एमना एम रहे है, परन्तु प्र. ए. व. पुं. मां 'ए' श्रावे हे; उदाहरगार्थ 'महावीरें; परन्तु काव्योमां प्रथमा एक वचन पुं. श्रोकारान्त पण वर्णा वखत दृष्टिगोचर थाय है ।

आ प्रमाणे अर्ध-मागधीमां मागधी भाषानी केटली एक विशेषतास्त्री समाएली हो, अर्थात् तेनी संघळी विशेषतास्त्रीनो समावेश थयेली नथी माटे तेने अर्थ-मागधी कहेवामां आवे हे एवो खुलासी "अर्ध-मागधी" नी व्याख्या आपतां समवायांग (पृष्ट ६६) अने उवासगदसांग, (पृ. ४६) उपरनी तेमनी टीकामां अभयदेव आपेली हो (पिश्रंल प्राकृत व्या. १७).

काव्योनी भाषा गद्यात्मक लेखोनी भाषाथी थोडी घर्णा विभिन्न जोवामां त्रावे छे. उदाहरगार्थं एकारान्त प्रथमा एक वचनने स्थाने घर्गा वखत त्र्योकारान्त प्रथमा एक वचन जीवामां त्रावे छे.

अर्थ-मागर्था रूप 'मिलक्खु ' ( सं॰ म्लेच्छ ) मात्र गद्यमांज जीवामां आवे छे; परन्तु काव्यमां अन्य प्राकृत भाषात्रो प्रमाणे 'मेच्छ' रूप आपवामां आवेल छे. गद्य अने पद्यनी भाषामांनां तफावती-मांना केटला एकतुं कारण एवं बताववामां आवे छे, के मृळ संस्कृत गद्य पद्यादिनुं प्राकृत भाषान्तर थयेलुं होवाथी आ तफावती उदभवेला छे।

काव्य प्रत्योंमां महाराष्ट्री प्राकृतनी पण केटली एक विशेषताओं जोवामां आवे हे अने तेथी आ प्रत्योंनी भाषाने महाराष्ट्री अने मागर्थानुं सिश्रण पण कहेवामां आवेल हे. अवीचीन जैन प्रत्यों अर्थ—मागर्थार्था थोडे खंशे मिश्रित महाराष्ट्रीना एक रूपान्तरमां लखाएला हे. भाषाना थयेला आ रूपान्तर ऊपरथी आपणे अनुमानी शकीए के ते समये जैन धर्मनी नैर्ऋत कीए। दिन्नण पश्चिम दिशा ) तरफ प्रचार थयेली होतो जोडए।

श्चर्य-मागर्थीनं मुळ उद्भव स्थान कयुं ! भरते रचेण कहेवामां श्चावता काव्यशास्त्र विषयक श्चित्याचीन प्रत्थमां श्चर्य-मागर्थीने नात भाषाश्चोमीती एक गगावागी श्चार्य छै: श्चा सातमीनी बाकीनी छ श्चा प्रमाणे छे.—मागर्थी, श्चावन्ती, प्राच्य, सुरसेनी, बाहलीक श्चने दाक्षिणात्य ( १७, ४६ ).

उपरोक्त प्रथकारनुं कहेवुं एम पर्गा है. के नाटकोमां आ भाषा, नाकरो, रजपुतो अने व्यापार्गओं वापरे है परन्तु नाटकोना हस्तिनिखित प्रतामां ऊपर आपेलो नियम पळाएचो जोवामां आवतो नथी। मुदाराक्त्म नामक नाटकमां जीविसिंड नामनो साधु अने प्रवोधचन्द्रोदयमां क्षप्रगक, मानधी भाषा, वापरे हे एम बताववामां आवेल हें।

तो परा मध्य एशियामां मळा आवेलां अध्यघोषकृत कहेवातां केटलां एक अपूर्ण बोद्ध नाटको-मांना केटलां एक संदर्भी प्राचीन अर्ध-मागर्था भाषामां छे एवं ते नाटकोना विद्यान संपादक प्रोफेसर ल्युडर्सनुं मानवुं छे ।

श्रशोकना दिव्याना शिलालेखोनी भाषामां एकारान्त पथमा एक वचन तेमज 'स' श्रने 'र' बन्नेनो समावेश जोवामां श्रावे छे.

श्रशोकनी पूर्वतरफनी भाषामां 'र'ने स्थाने 'ल' जीवामां श्रावे छे. उदाहरण -लाजा-राजा; श्रते श्रा ऊपरथा श्रापणे श्रतुमानी शकीए के मौर्य समयमां पटणानी भाषा श्राधी-मागर्था न होती.

ज भाषाने श्रापणे अर्ध-मागधी कहीए छीए ते भाषा बराबर कये स्थळे अने क्ये समये

उद्भवी श्रा प्रश्ननो हजु निर्णय थयेलो नथी. तेनुं मूळ उत्पत्तिस्थान प्राचीन मगधदेशना पश्चिम भागयी श्रयवा नैक्टेत (दिच्छा-पश्चिम )भागथी बहु दूर न होतुं एवी मान्यता संभवित जणाय छै।

मौर्य सार्वभौम राजाश्रोना समयमां पूर्व तरफनी पटणानी भाषा पश्चिम तरफ फेलानी गई; पर्छा तेनो फेलाव मात्र राजमहेलोमां श्चने बजारोमांज थयेलो होय श्वने गामडाश्चोमां न थयेलो होय।

ज्यारे मौर्यवंशा राज्यनी पडती थई त्यारे कदाचित् आ पूर्वनी भाषानो उपयोग कम थई गयो होय. ज्यारे पाछता समयमां सार्वनौम सत्तानुं केन्द्र पश्चिम तरफ थयुं त्यारे प्राकृत भाषानुं शौरसेनी स्वरूप गंगानदीनी श्रासपासना प्रदेशोमां वधारे वधारे प्रचलित थयुं होय ए स्वाभाविक छे. श्रा प्रमाण भाषानां मुख्य रूपान्तरोनी एक प्रदेशमांथी बीजा प्रदेशमां थयेली गतिओने लांधे भाषाना श्रमुक रूपान्तरनुं स्थान निश्चित करवुं ए, (जोके ते समयना लेखको काचित्ज तारीखनो निर्देश करे छे ) लेखकोए बराबर तारीखनो निर्देश करेली होय तो पण मुसाध्य नथी।

परंपराए चाली श्रावती दन्तकथा उपरथी श्रापणे जाणां शकीए छीए के महावीरे श्रर्थ-मागर्थामां उपदेश कर्यो हतो. तेज प्रमाणे दन्तकथा द्वारा श्रापणे जाणवा पामीए छहए के गौतम बुद्धे मागर्थामां उपदेश कर्यो हतो (जो के गौत्तमबुद्धनो उपदेश मागर्थामां लखायेली नथीं परन्तु पार्लीमां लखायेली छे) परन्तु बन्ने समकालीन हता श्रवे एकज प्रदेशमां रहेता हता एवं वर्णन करवामां श्राह्वे छे।

जो बन्ने धमीपदेशकोए एकज भाषानी उपयोग करेली होय श्रमे श्रा भाषा शैरिसेनी श्रने मागधी भाषाना प्रदेशोनी वचेना बनारसनी श्रासपासना प्रदेशनी श्रर्थमागधीने मळती श्रावती प्राकृतनुं कोई प्राचीन स्पान्तर होय तो एम कही शकाय के श्रा भाषा बन्ने धमीनी शाक्की, प्रत्थोमी लखायी ते पहेली विकृत थयेली होवी जोइए ( श्रर्थान्त क्यान्तरने पामेली होवी जोइए ); श्रा रूपान्तर क्यारे थयं श्रने केटले श्रेशे थयं ए निश्चित करवं ए शक्य जगातुं नथी।

जे स्वरूपमां अर्थ-मागर्था आपगा जोवामां आवे छे ते स्वरूप ( पाली प्रमाणे ) नाटकोनी प्राकृत भाषाओथी वधारे प्राचीन छे. मागर्थानी पेठे तेमां प्र. ए. ब. पुं. एकारान्त थाय छे, पष्ठी. एक वचनमां "तव " नो उपयोग करवामां आवे छे, रकारान्त वातुओं ने भृत छुदन्तनुं रूप " म " ने वदते " द " थी करवामां आवे छे. ( परन्तु आम सर्वत्र थतुं नथी ) 'क' ने बदले " ग " थई जाय छे; उदाहरण 'श्रमोग' ( परंतु मागर्थामां श्रा बहु न्यून प्रमाणमां थाय छे )।

ऋर्थ-मागर्थानी अंदर 'र' अने 'स' तुं रूपान्तर न थतुं होवाथी ते मागर्थाथी आ बाबतमां स्पष्ट रीते जुदी पढे छे. अर्थ मागर्थी, महाराष्ट्रीयी घर्णी बाबतोमां जुदी पढे छे. उदाहरणार्थ अर्थ-मागर्थीनी अंदरनी सप्तमीनी प्रत्यय 'अंसि' (महाराष्ट्री अंदर 'मिम' छे) चतुर्थीनी त्त्रे, हेत्वर्थक कृदन्तनी त्त्रे 'इत्तए' संबंधक कृदन्तनी 'त्ता' 'त्त्रणम्' इत्यादि ।

श्रर्ध-मागर्धा भाषानी घटनानुं वधारे विस्तृत वर्णन श्री बनारसीदासे तैयार करेल श्रने अत्रे जोडवामां श्रावेल व्याकरणनी रूपरेखामां करवामां श्रावेल छे. श्रा रूपेरखा मूळप्रन्थोमां वापरवामां श्रावेलां नाम, धातु इत्यादिनां रूपो उत्तर्थी तैयार करवामां श्रावेल छे. केवळ प्राकृत व्याकरणोमां श्रापेल सिद्धान्तो उपरथी नहि ।

श्रीरियंटल कॉलेज लाहोर

# प्रकाशक की स्रोर से दो शब्द।

यह बात निविताद है कि प्राष्ट्रत भाषा भारत वर्ष की प्रधान भाषा है और इसमें समय समय पर अनेकानक धार्मिक और साहित्य विषयक महत्वपूर्ण प्रत्य विल्ले गये हैं, जो कि धाज भी भारतवर्ष के उप्पन्न धादरी और उच्च विषयों को प्रकारित कर रहे हैं। प्राचीन तस्ववेत्ताओं और अनेवप्रया-कर्नाओं ने इस भाषा के उनमोत्तम प्रत्यों को उपलब्ध किया है और इसके गुप्त महत्व पर मुग्य होकर इसके गुगों को विशेष परिश्रम से अधिकाधिक प्रकट किया है; यहां तक कि इस भाषा के जो अमृत्य प्रत्य प्रयानक गुप्त थे आज अपनी जागृत उपति से देश देशान्तरों को वेदांण्यमान कर रहे हैं और प्राचीन भारत की विशेषतः जन माहित्य की उज्जल कमनीय कीर्ति का प्रत्यच प्रमाण देशहें है। प्रत्यों की उपलब्धि के साथ साथ विद्वानों की रिचिष्यों साहित्य की गवेषणा और इसके बदने हुए महत्त्व को देखकर केवल भारतवर्षीय ही नहीं वस्न प्राच्य और पाश्चास्य समस्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालों। ने अपनी उच्च शिका प्रयान कर इसके प्रवान किसी रूप में इस भाषा के का रूपान्तरों को योग्य स्थान प्रदान कर इसके प्रधानत सम्मानित किया है। पुनः बाधुनिक भारतवर्षीय आर्य भाषाओं (हिन्दी, गुजरानी, यंगला, मराठी आदि) का इस भाषा के किसी रूप से प्रादर्भाव और निकट सन्दर्भ, तथा इन भाषाओं के सम्यक् जान के बिषे इस भाषा के बृहत् कोष की परम भावश्यकता प्रतीत हुई।

किसी भाषा का ज्ञान कोष श्रीर व्याकरण के बिना सुलभ नहीं हो सकता। प्राप्य प्रन्थों में अभीतक आधुनिक शिष्ट प्रणाली के श्रनुसार श्राविमागती का कोई कोष उपस्थित नहीं है।

अर्थ-सागर्था भाषा इसी प्राकृत भाषा की प्रधान एवं सहन्वपूर्या शाखा है, जिसमें सर्वज्ञ भगवान तीर्थकर श्री महाबीर स्वामी ने जन धर्म को उपदेश किया है। यह बात विद्वानों को जात हैं। है कि प्राकृत भाषा का सर्विहस्य यहुन विस्तृत है और इसकी एक एक शाखा तथा प्रशाखा पर इस कोष के सदश अनेक कोष निर्माण करने की बढ़ी आवश्यकता है, जो कि विद्वानों के अविश्वान्त परिश्रम, साहित्य सामग्री की उपस्थिति तथा राजा महाराजा धनी मानी सजनीं के उत्साह पूर्ण सहानुभृति विना मुलभ नहीं है। मुक्ते आशा है कि इस सम्बन्ध में गुणी और विज्ञ सजन अवश्यमेव दलवित्त और सक्षेत्र होकर भारत के प्राचीन साहित्य को प्रत्यच और सुलभ करेंगे। भारत का समस्त आर्थ-भाषाओं के बहुतसे अज्ञात शब्दों की ब्युत्पत्ति पर इसी भाषा की शाखा प्रशाखाओं के द्वारा पूर्ण प्रकाश डाला जा सकता है। इतिहासकारों को तथा प्राचीन तत्व-संशोधकों को इन्हीं सब कारणों से इस भाषा का ज्ञान सम्पादन करना अब आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य होगया है, और भाषा का ऐसा ज्ञान सम्पादन करने के लिये एवं उच्च से उच्च तत्वों से परिपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिये कोष ही एक महान् साधन हो सकता है। कोष के अभाव में अर्थ के स्थान में अन्ध आदि होजाते हैं जिस कारण साहित्य को बढ़ी हाति

हो रही है, श्रार जिससे विद्वान सज्जन स्वयं परिचित भी हैं। ध्यासजी ने महाभारत के श्रादि में ठीक कहा है ''विभेत्यलपश्चनाद्वदों मामयं प्रहारिष्यति''। उपराक्त से यह प्रत्यत्त ही है कि कोप की श्रनुपलब्धि के कारण प्राचीन भारत का गारवयुक्त इतिहास प्रायः सर्व साधारण के लिये श्रयतक प्रकाशित नहीं हुशा है श्रीर इसके बिना भारत की प्राचीन सभ्यता का दिग्दर्शन होना श्रसंभवसा ही है।

श्चर्य-मागर्था का महत्व प्रायः जैन साहित्य में भरा पड़ा है । इन्हीं परम उपयोगी सद्मन्थों के अध्ययन करते समय मेरे पूज्य पिताजी तथा उनके एक मित्र की इष्टि पाश्चिमात्प विद्वानों के जैन सूत्रों के श्रोप्रजी श्रनुवाद पर पड़ा श्रीर उनको यह प्रतात हुआ कि हुन परिश्रम-शील कुशाग्र -बुद्धि विद्वानों ने भी साम्प्रदायिक शब्दों के अर्थ से नितान्त अनिभन्न होने के कारण विपरीत श्रर्थ किख डाले हैं। उदाहरणार्थ-पाश्चात्य प्रखर विद्वान श्रीर प्रख्यात परिदत प्रसिद्ध जर्मन डॉ॰ हरमन जेकोबी जो जैन साहित्य के प्रीढ परिडत होने के कारण श्राज भारतवर्ष में ''जैनरन-दिवाकर" नाम से प्रख्यात है, श्राचारांग त्रादि सुत्रों का ने अंग्रेजी श्रनुवाद कुछ वर्ष पूर्व किया था उसमें कितने ही शब्दों का जैन सिद्धान्त से विपरात और अमात्मक अर्थ कर दाला, जिससे जैन समाज में एक प्रकार का जोभ उत्पन्न हो गया श्रीर जिसकी दृःखमय स्मृति धभी तक खोगों के हृदय पटल से नहीं हर्ट। हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिक शब्दों को जानने के साधनों के सभाव के कारण साहित्य सम्बन्धी श्रीर धार्मिक बहुत कुछ हानि हो चुकी है श्रीर हो रही है । ऐसी घटनाओं को देखकर ऐसी ब्राटियों के संशोधन के हेतु, यथार्थ भाव प्रकट करने के लिये कोष के समान श्रनुपम साधन की श्रतीव श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी श्रीर उसके समाएन की **उ**क्कट हुस्ह्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस दशा में मेरे पूज्य पिताजी ने सन १६१० ईसवी में जैन सूत्रों से शब्द संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया घोर स्वला समय में हो लगभग १४००० शब्दों का संग्रह भी कर लिया । इसी समय इटली के सुत्रसिख विद्वान डॉ॰ स्वाली ने इसी प्रकार का एक कोच निर्माण करने की इच्छा श्री श्वेतास्वर जैन कॉन्फरनम को प्रकट की । जब यह बात मेरे पुरुष पिताजी केसरीचन्द्रजा भंडारी का ज्ञात हुई तब उन्होंने यह विचार करके कि ये माननीय विद्वान स्वाली महोदय इस महत्वपूर्ण कार्य को श्राधिक सुयोग्यता श्रीर दत्तता से सम्पादन कर सकेंगे, श्रपना संग्रह की हुई शाद्दावली उक्त कॉन्फरन्स की डॉ० स्वाली सहोदय की सेवा में भेजने के लिये समर्पण कर दी । समय के फेर से यूरोप में भीपण महायुद्ध प्रारम्भ हो गया तथा श्चनैक ऐसे कारण उपस्थित है। गये जिससे यह कोष उक्त महोद्य द्वारा सम्पादित न हो सका । मेरे पिताजी के श्रनुरोध से श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स ने इस कार्य में श्रीभक्ति प्रकट की तथा व्यय श्रादि की मंजूरी देकर पूर्ण सहायता एवं सहानुभूति प्रकट की। तथापि बिद्वानी की सहायता तथा श्रान्य साधनों की श्रानुपस्थिति के कारण कोप का महान् कार्य यथेष्ट रूप से उन्नति न कर सका । पिताजी कोष को सुध्यवस्थित रीति से श्रीर शीव्रतासे सम्पादन करने की उम्र चिन्ता में हा थे कि इतने में उन्हें कार्यवश वंबई जाना पड़ा स्रोर वहां शतावधानी परिडत मुनिवर श्री रत्नचन्द्रजी स्वामी के शुभ दशेनी का मुश्रवसर प्राप्त हुन्ना । मुनिजी की प्रक्यात विद्वता और सामयिक दशैन का उपयोग पृज्य पिताजी ने पूर्ण रूप से किया और श्री स्वामी जी महाराज से कीप सम्पादन कार्य के वास्ते विनीत विनय किया, जिसकी स्वनामधम्य रस्तचनद्रजी ब्रहाराज ने कृपाकर स्वीकार कर लिया, श्रीर बहुत ही श्रवप समय में सुचार रूप से सम्पादन कर डासा । केवल तीन वर्ष की अवधि में ऐसे महान कार्य को सर्वाङ्ग सुन्दर और सम्पूर्ण करना स्वामीजी की विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता श्रीर करुरनातीत परिश्रम का प्रत्यत्त प्रमाण है।

#### भी स्वामीजी का संचिप्त जीवनचरित्र।



जैन मुनि श्री रत्नचन्त्रजी महाराज के श्रविश्रान्त परिश्रम का फल यह कोप है। श्रापका जन्म संवत १६३६ वैशास शुक्त १२ गुरुवार को कच्छ देश में मुंद्रा नगर के पास भारोरा नामक ग्राम में हुन्ना । भापकी मातेश्वरी का नाम जचमिवाई त्रीर पिताजी का नाम वीरपाज शाह था। गुजराती आषा की हु: पुस्तकों का श्रध्ययन करने के श्रनन्तर श्राप श्रपने जेष्ट बन्ध के साथ कल-कमागत प्रयाखी के अनुसार वाणिज्य व्यापार में कुशलता प्राप्त करने के हेतु केवल बारहवें वर्ष ही में बम्बई, बेलापुर ( दक्षिण ) सनावद ( मालवा ) आहि ज्यापार स्थानों में भेजे गये. वहां भापने भान्यादि का व्यापार किया । श्रापका विवाह-संस्कार १३ वें वर्ष हुआ। गृहस्थाश्रम में तीन वर्ष भी व्यतीत न हो पाबे थे कि श्राएकी सहधर्मिणी ने श्राने स्मारक स्वरूप केवल एक कन्या को छोड़ इस श्रसार संसार का सदैव के लिये परित्याग कर दिया, श्रीर इस प्रकार अपने वियोग से महाराज श्री के सहज परम गुण वराग्य की परिपूर्ण करने में सहायता दी। महाराज श्री के हृदय में बैराग्य का पूर्ण प्रादुर्भाव तो था ही अपनी धर्मपत्नी के विछोह से आपको अपने इस उत्तम उत्पन्न सहज गुण की वृद्धि करने का श्रवसर प्राप्त होगया चौर श्रमहा शोक तथा चौभ के स्थान में बैराग्य-वासना ने श्रपना उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ श्रधिकार जमाया श्रीर मुनि श्री रानचन्द्रजी महाराज को साधत्व ग्रह्या करने में सहायता दी। साधाव श्रद्धिकार करने के पूर्व भापने कुछ समय साधृत्व सम्बन्धी श्रावश्यक तत्वों के प्रहण करने में व्यतीत किया। दीचा स्वरूप महान् संकल्प ग्रहण करने में भाष की विशेष भाषति न हुई । प्रसाद्चिन्हानि प्रः फलानि " क्योंकि आपके पूज्य विनाजी नथा ज्येष्ठ आता वाश्विज्य व्यापार द्वारा आजीविका करते हुए भी ऐसे शुभ तथा महान् पुरुष कार्य में मनाही न करने का सत्य सङ्कल्प पहिले ही कर चुके थे। यह असाधारण सुविधा होने पर भी माता के अपार और अगाध प्रेम के कारण महाराज श्री को इस निमित्त आज्ञा तुरन्त न मिल सकी। इस प्रकार एक वर्ष पर्यन्त आपने सांसारिक मनुष्य की भांति जीवन ब्यतीत करते हुए दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, थोकड़े इत्यादि का ऋध्ययन दत्ति चिकर किया और इसी अवधि में श्रापने श्रपने तीव वैराग्य भावों का दृश्य इस प्रकार प्रत्यच किया कि स्वयं, पूज्य माताजी ने उन्हें दीचा प्रहण करने के लिये भन्मति प्रदान कर दी। इस प्रकार भ्रापने संवत् १६४३ के जेष्ठ शुक्ल ३ के दिन प्रथपाद श्री १००८ श्री गुजाबचन्द्रजी स्वामी ( र्जीबड़ी संप्रदाय ) के समीप श्रपनी उमर के १७ वें वर्ष में परम पवित्र दीचा प्रहण की। दीचित होने के पश्चात् शीघ्र ही आपने संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया श्रांर श्ररूप काल में ही सिद्धान्तचिन्द्रका, सिद्धान्तकौंमुदी, तत्त्वबोधिनी, मनोरमा, पंत-काब्य, श्रलङ्कार, साहित्य, नाटक श्रादि का सम्यक्ज्ञान उपार्जन कर लिया, भौर श्रनन्तर न्याय के तर्कसंग्रह से लगाकर जगदीश गदाधर के बाध-श्रनुमति प्रन्थ तक श्रध्ययन भलीभांति किया। इसके पश्चात सांख्यदर्शन, पातञ्जलदर्शन भादि प्रन्थों की शिचा कच्छ श्रौर काठियाबाद के

श्रानेक ग्रामों में रहकर उपार्जन की श्रीर इस प्रकार सतरहर्वे वर्ष की श्रावस्था से लगाकर उनतीस वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया तहनन्तर संवत १६६६ से व्याख्यान देना श्रीर श्रवधान करना प्रारम्भ किया । श्राप ऐसे प्रतिभाशाली मुनिरन हैं कि लगातार सी श्रवधान कर सकते हैं । इन श्रीमान के श्रववान कई अच्छे श्रव्हे श्रामी में हुए हैं और उनकी रिवेर्ट पुस्तकाकार रूप में श्रसिद्ध हो चकी है। बस्बई में भी एक समय श्रवधान हुए थे, उस समय महाराजजी की विद्वारा का प्रत्यज्ञ प्रमाण करने के जिये सर चंदावरकर आदि अनेक विद्वान उपस्थित हुए और अन्त में महाराज की सामर्थ, विद्वारा और बुद्धिमत्ता की मुक्तकएठ से प्रशंसा की है। जैन मुनियों में आपके सदश विद्वान, बुद्धिमान, उत्साही, परिश्रमी, विवेकी, शान्तप्रकृति श्रीर निर्राभमानी सुनि थे बु हा होंगे। आप जैसे विशिष्ट विद्वान है वैसे हा भूरंधर लेखक और आधुकवि भी हैं। आपने कई अन्थों की रचना संस्कृत थ्रीर गुजराती भाषा में की है जिनमें कर्तस्यकी मुद्दी, भावनाशतक, श्रजरा-मरजी स्वामी का जीवन -चरित्र, गर्भित भक्ताम्बर की पादपूर्ति, ३४ स्तीत्र श्रादि प्रधान है। श्रापके कई संस्कृत श्रीर गुजराती लेख मासिक पत्री द्वारा श्रीसद् हो चुके हैं श्रीर उनका संप्रह " रतनगद्यमाजिका " नामक पुस्तक में प्रकाशित हो चका है। यह कांप जिसके अभाव में बढ़े बड़े विद्वान जैन धर्म के धराम्य सीर श्रद्धितीय तत्वीं का भाव यथावत् न समक सकते थे श्रीर जिसके लिथे धाज सकल विद्वारसमाज टकटकी लगाये हुए धातुरता में देख रहा था उनत मुनिजी हों के छाविधान्त परिश्रम का फल है।

#### कोप की उपयोगिता।

यह सन्तीप की बात है कि जैन धर्माध्यायी सजनी की संख्या ग्रव दिन अतिदिन बहर्त। जा रही है। भारतीय बिहान ही नहीं, किन्तु इंग्लंड, जर्मनी, फारम, इटजी, धर्मरिका ध्रादि देशों के प्रसिद्ध र बिहान भी इस धर्म के पाहित्य को प्रहरण करने लगे हैं। इस लिये उन्हें श्रीर इतिहास-खोज करने वाजों को अर्ध-सामधी भाषा के साहित्य का अध्ययन करना पहला है । इन पाठको तथा सजनें। के लिये कोप अमृत्य ही है। इसके सिवाय वर्तमान धार्य भाषाओं जैसे हिस्ती नुजरानी, बंगला, सराठी श्रादि के शब्दों की ब्यून्यति हुंड कर निकालने में नुजनात्मक भाषा-शास्त्र के अध्ययन करने पाले की यही कीटनाई होनी है। इस कीप से वे कीटनाइयां भी तर हो सकती हैं। साथ में वर्तमान देशी भाषाओं के विकास की जो चर्चा साहित्य-संसार में चल रही है. उसको भी इस प्रन्थ से बड़ी भारी सहावता मिलने की पूर्ण संभावना है। इसके सिवाय यह कोप श्रार्थ-माराधी के श्रातिश्वित संस्कृत, गुजराती, हिन्दी श्रीर श्रीयेजी इन चार भाषाश्री में होने के कारण हर एक देश के विवायमी की उपयुक्त ही सकता है। प्रायः आज तक जितने कीप देखने में भाषे हैं; वे सब केवल एक या दो ही भाषा के हैं, श्रीर इस कारण सर्व साधारण के लिये उपयक्त नहीं हो सकते । सार्वजिनक उपयोगी बनाने के हेतु इस कीप की रचना पर विशेष ध्यान रक्खा गया है। इरएक देश के विचार्थियों से लेकर बढ़े २ विद्वानों के भी उपयोग में भा सके, इस हेतु भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी, राजभाषा श्रेप्रेजी, श्रादि भाषा संस्कृत तथा गुजराती का उपयोग किया गया है । अर्थ-मागधी शब्दों का अनुवाद उपरोक्त कही हुई भाषाओं

में किया जाने के कारण तुलनात्मक भाषा शास्त्र भीर साहित्य भध्ययन करने वालों के लिये यह बढ़े ही सहत्व की चीज होगी, इतना ही नहीं, परन्तु यह कोष भर्य मागवी भाषा में भरे हए जो ष्यगम्य तत्व हजारीं वर्ष पहिले जाने जा चुके हैं उन्हें मुलभता से भार सुगमता से जानने की कंत्री है। इस ग्रन्थ में हजारों अर्थ-मागयी अवतरण भी दियं गये हैं, इस कारण यदि इस काप की भवतरगा-कोष भी कहें तो भनुचित न होगा । इन भवतरगों की पढ़ने से भानन्द भीर शान्ति के साध २ ज्ञान की भी खुब बृद्धि होती है। कोप की उपयोगिता बढ़ाने के हेतु कियाओं और संज्ञाओं के क्रवाख्यान भी दिये गये हैं. तथा गहन शब्दी का स्वरूप स्पष्ट रीति से समसाने के श्रभित्राय में जहां तहां कितने ही चित्रों की भी योजना की गई है। इस कोच की एक और विशेषता यह है कि इसके श्रंप्रेजी शनुवाद में जहां २ पारिभाषिक श्रादि शब्द ज्यें के त्यें श्रंप्रेजी श्रज्ञां में रक्त हैं उनका उचारण शुद्ध और सलभता से हो सके इस हेत उन शब्दों के धाचरों के उत्पर श्रला २ तरह के चिन्ह किये हैं जिल्ले पाश्चिमान्य विद्वान शब्दों का शद उद्यारण बहुत ही सुलभता से कर सकते हैं । इस प्रकार इस प्रन्थ की सर्वाङ्क सुन्दर बनाने में विशेष ध्यान रक्खा गया है। में यह कहना अध्यक्ति नहीं समभता कि इसके समान उपयक्त पञ्चभाषिक कोप आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। इस कोप में जो अर्थ दिये गये हैं वे विशिष्ट साम्प्रहायिक संतुच्य रहित हो कर निर्विवाद, श्रस-दिग्ध श्रीर शुद्ध हैं क्योंकि इस संथ के संपादक एक विद्वान नत्वज्ञानी और जैन धर्म के आचार धिचार की पूर्णतया जानने वाले निर्मेख सुनि-रतन है। अन्य साम्प्रदायिक जैनी भाइयों से मैं यह विशेष प्रार्थना कर देना चाहता हूं और उनकी वर्ण विश्वास दिलाना आवश्यक समकता है कि इसमें साम्प्रदायिक भेडमाव नहीं रक्ता गया है। इस कारण जैन धर्मान्तर्गत रवेतास्वर. दियम्बर, स्थानकवासी भादि समस्त संप्रदाय के सहीत्-भाव इस ग्रन्थ से महानु लाभ उटा सकते हैं।

#### कोष बनाने के कार्य में उपस्थित बाघाएं।



प्रथम तो इस भाषा के जानकार विशेषतः तेन गुनि हीं होने के करण प्रायः इन मुनियों के श्वित्राय इस कार्य में विशेष सहायता इतर सजनों से प्राप्त न हो सकी। जैन मुनि धर्मशास्त्रानु सार सर्यादित काल से अधिक समय एक त्राम में निवास नहीं कर सकते और ख़ेरे बड़े सब ही प्रकार के प्राप्तों में उन्हें विचरना होता है एकी दशा में कीय जैने महान् कार्य की करने के साधन व सिखत सामग्री सर्वत्र समुधित उपस्थित न हो सकी। इस कारण शब्द संप्रह आदि कार्यों में नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित हुई। पुतः इस कार्य में सहायता के हेतु जो शास्त्री आदि अन्य सहायक श्री महाराजजी की सेवा में रक्ल गये थे थे जैन धर्म से अपशिचित होने के कारण उनसे यथेष्ट सहायता न मिल सकी। श्री महाराजजी के विहार के कारण शास्त्री आदि अन्य कार्यकत्तीओं को भी उनके साथ २ बारबार एक ग्राम से दूसरे त्राम जाना आवश्यक होता था और यह परिश्रम बहुतों को असण होने के कारण कि जिन् अनुभवग्राप्त कार्यकर्त्ती इस कार्य का परित्याग कर देते थे। नये कार्यकर्तीओं को पुनः कार्य से परिचित कराने में बहुत कुछ कष्ट उठाना पढ़ा और कार्य में विजन्न हुना। जिन जैन सुनियों से शब्द—संग्रह के कार्य में सहायता ग्राप्त हुई उनके श्रुभ नाम

उद्वेस करना मेरा धावरयक धर्म है और वे पिएडत, मुनि श्री उत्तमचन्त्र औ स्वामी (लींबही सम्प्रदाय) पंजाब के श्री उपाध्यायजी श्री धातमारामजी महाराज, प्रवर पाएडत प्जय श्री माधब मुनिजी
महाराज और कच्छु श्राठकोटि सम्प्रदाय के पिएडत मुनि श्री देवचंद्र जी स्वामी हैं। इन्हों के धातिरिक्त श्रीयुत पोपटलाज केवलचंद शाह ने भी शब्द—संग्रह के कार्य में यद्यपि धरूप किन्तु जो तन मन
से सहायता की है उसके लिये मुक्ते श्राशा है कि साहित्यानुरागी विद्वान धाप सर्व महानुभावों के
धवस्य धाभारी होंगे। यह कार्य धत्यन्त विद्वत्तापूर्ण होने के कारण इस कार्य में योग देने योग्य सजन
केवल गिने चुने उपरोक्त मुनिवर हैं। में उनका परम उपकार मानता हूं। इन निर्दिष्ट मुनिवरों
के सिवाय जैन साधुवर्ग में दो चार महात्मा ऐसे हैं कि जो इस कार्य में विशेष सहायता दे सकते
ये, कारण वे धच्छे विद्वान भी हैं किन्तु कई ऐसे धनिवार्य कारण उपस्थित होगये कि जिससे दे
साधुजन कोष जैसे महत्वपूर्ण कार्य में योग न देसके। यदि उन महात्माश्रो द्वारा इस कोष के
कार्य में सहायता मिलती तो यह कोष धौर भी सुन्दर होजाता किन्तु "कर्मश्रो गहना गतिः"
इस श्रद्ध सिद्धान्त के श्रवसार हमें उनकी मौजिक विद्वत्तापूर्ण सहायता से विधित ही रहना पढ़ा।

मूल राब्दों के गुजराती धर्थ का हिन्दी धनुवाद करवाने में बदी भारी बाधा उत्पन्न हुई। वैसे ही श्रंभेजी धनुवाद के लिय श्रंभेजी जानने वाल विद्वानों की खोज की गई परन्तु जितने विद्वान मिले सब धजन या दिगम्बर जैन मिलने के कारण उनसे श्रनुवाद करवाने पर कई जगढ शुटियां पाई गई, जिसका कारण इन सज्जनों का साधुश्रों के धाचार से तथा धन्य पारिभाषिक शब्दों से धनभिन्न होना ही है।पारिभाषिक शब्दों का धनुवाद यथावत् न कर सके, इतना ही नहीं, किन्तु कई स्थानों में धर्य के धनर्य कर डाले, जिन्हें सुधारने में बरुत ही परिश्रम उठाना पदा। इन धनर्यों के कुछ नम्ने नीचे उदधत किये जाते हैं जिससे विज्ञ सजनों को यह ज्ञात होजायगा कि साम्प्रदायिक पारिभाषिक शब्दों का भाव धन्य भाषा के धनुवाद में लाना विशेषतः जैन धर्म के रहस्य से श्रपरिचित विद्वानों के लिये कितना कठिन है।

| मृत शब्द ।               | गुजराती श्रनुवाद ।                                     | हिन्दी या श्रंप्रजी<br>श्रशुद्ध श्रनुवाद ।                    | हिन्दी या चंग्रेजी शुद्ध<br>घनुवाद।                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| १ झजाया. त्रि०           | साथुने नास्ती देवानी<br>चीज यन्ना-सहित<br>परठवर्वा ते. | साधुकी फैंकदेने योग्य<br>चीज को यरना पूर्वक<br>संभाल कर रखना. | साधु के तजने योग्य<br>वस्तु को यग्नाचार<br>पूर्वक त्यागना.                     |
| २ भ्रयाउत्त. त्रि०       | उपयोग रहित; उप-<br>योग विनानो; श्रसा-<br>वचेत.         | बिना उपयोग का;<br>निरुपयोगी.<br>Useless.                      | उपयोग राहेत: म-<br>सावधान. Un-<br>wary; without<br>proper circum-<br>spection. |
| ३ <b>भगाउत्तगमग्</b> .न० | उपयोग विना चास-<br>वुं ते.                             | Un-necessary<br>movement.                                     | Movement<br>without proper<br>circumspection                                   |

| ४ भ्रगाययग्, न∙              | पासस्था वगेरेनुं उत-<br>रवानुं स्थान.        | पशु भ्रथवा मपुंसक<br>भ्रादि के उतरने (ठ-<br>इरने ) का स्थान. | शिथिलाचारी आदि<br>के उतरने (ठहरने)<br>का स्थान                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∤श्र</b> िक्दानता.स्त्री• | नियाणुं न करवानो<br>भाव; फलाशसा<br>रहितपणुं. | जिसका निदान न<br>किया <b>≛</b> तासके वह.                     | फलाशा रहित भाव;<br>नियाणा न करने का<br>भाव.                                        |
| ६ द्ययेसीयज्ञ.त्रि •         | साभुने न करुषे तेबुं.                        | साधुकी कक्ष्पना में<br>न भावे ऐसा.                           | साभुके क्षेत्रे योग्य व<br>हो वैसा; किसी भी<br>देश्य से जो चन्नाहा<br>होगया हो वह. |

इस कोय की अंग्रेजी प्रस्तावना जिखने में प्रो. ए. सी. बूजनर साहिब ने जो परिश्रम डठाकर इस कोय की उपयोगिता और उपादेयता बढ़ाई है उसके जिये में उनका अन्तःकरण से आभारी हूं। बैसे ही श्रीयुत बनारसीदासजी एम. ए. प्रोफेसर ओरियंटल कॅबिज खाहोर, इन्हों ने कोच की उपयोगिता बढ़ाने के जिये जो अर्थ-मागर्था व्याकरण देकर उदारता बतलाई है तथा कोच के कार्य में जो यथा समय सुचनाएँ दी हैं उनके जिये में आपका बहुत आभार मानता हूं।

इस कोय का श्रंग्रेजी अनुवाद श्रीयुत प्रीतमलालजी कच्छी बी. ए. ने किया है। यदापि आप अजैन हैं तो भी आपने इस कार्य के पूर्व ही जैन-शास्त्र आदि का मनन कर किया था जिस कारण आप साम्प्रदायिक व पारिमापिक आदि शब्दों के अर्थ का भाव भलांशीति अंग्रेजी में ला सके। यदापि इन महाशय को शब्दानुवाद के लिथे पर्याप्त व्रस्य प्रदान किया गया था स्थापि इन्होंने यह कार्य केवल वंतनिक दृष्टि से ही नहीं किया, वरन् उत्साह और प्रेम के साथ किया जिसके लिये में आपका परम उपकार मानता हं। इसी ही प्रकार परिवत ठाकुरदत्तजी शासी ने महाराज श्री रत्नचन्द्रजी के समीप रहकर जो कोष का कार्य किया है तथा झापसाने में रहकर संशोधन के कार्य में जो परिश्रम उठाया है उसके लिये आप अनेक अन्यवाद के पात्र हैं।

इस कीय के कार्य में मो, एस. के. बेखवेककर एम्. ए. पीएच्. डी. डेकन कॉखेज पूना, ने बारम्बार अनेक सूचनाएं देकर कीय की उपयुक्त और सर्वाह सुन्दर बनाने में जो सहायता दी है तथा पीएडत गौरीशंकर हीराचंदजी ओमा ने कितपय पूफ संशोधन के कार्य में जो कष्ट उठाया है उसके बिधे में आपको अनेक धन्यवाद देता हूं। जिन २ प्रामीं में श्री महाराजजी ने रहकर कीच का काम किया है और वहांके संघ के जिन जिन नेताओं ने परमार्थ बुद्धि से स्वयं कोच के कार्य में सहायता दी है उन महानुभावों के नाम निम्निखिखित हैं। में उनका परम उपकार मानता हूं।

बम्बई-श्रीयुत नगीनदास माणेकलाल । कठोर-भावसार मगनलाल कुबेरदास । जेतपुर-वकील जीवराज वर्धमान । लींबडी-रोठ धीरजलाल श्रिंबकलाल । बांकानेर-रोठ वनेचंद देवजी ।

स्रत-भावसार गुकाबचन्द कल्यायाचन्द । धोराजी-शा. न्याजचन्द जेचंदजी । पोरबंदर-धेवरिया देवीदास जलमीचंद । धानगढ-शेठ गोपासजी साडका । मोरवी-शेठ वीकमचंद प्रसृतकास । इन समनों के मांतरिकत मुनि श्री रूपचन्द्रजी स्वामी, मुनि श्री शिवलालजी तथा वाशिलास छोटालाल ( जींवड़ी ), घोराजी कन्याशाला के श्रध्यापक श्रीयुत कालिदास दामजीने भी जो यथाशिकत मदद दी है उसके लिये में भ्रापका भ्राभारी हूं।

साहित्यं सम्बन्ध में मेरे पूज्य पिताली को कितनी निर्मल और उग्र राचि है इसका साची स्वयं यह कोप प्रकाशनका कार्य है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि प्रकाशक के यह दो शब्द यदि स्वयं मेरे पूज्य पिताली की लेखनी से लिखे जाते तो कहीं अधिक उपयुक्त और रुचिकर होते, परन्तु इस कोप की हस्तलिखित प्रति संपूर्ण पूरी होने के पूर्व ही। " श्रेयांसि बहुविद्यानि " इस नियम के अनुसार मेरे पूज्य पिताली को गहन मानसिक व्याधि ने आ धेरा और उन्हें यह कार्य इसी ही। दशा में विवश हो छोड़ना पड़ा। श्रीमान् पिताली की आज्ञानुसार यह अवश्य कार्य करना मेरा परम धर्म हुआ। यद्यपि मेरी शक्ति और बुद्धि इतनी नहीं है कि में इस उत्तम प्रस्थ को विज्ञ सजनों की सेवा में उपस्थित कर सक्तं, तथापि पूज्य पिताली के अनुप्रह और विहानों की मुद्धि के आधार पर में इस कोप को विद्वत्यमाल की सेवा में सादर समर्पण करता हूं और यह चिनती करता हूं कि मेरे अज्ञान के कारण संशोधनकार्य में यदि युटियां रह गई हो तो उदार पाठक चुन्द " है सहीरन्यायेन " शुद्ध बातों को प्रहण करेंगे और मेरी अज्ञानता के लिथे जमा प्रदान करेंगे, तथा दितीय संस्करण के हेतु रचना पद्धि अनुवाद, छुवाई आदि सम्बन्धी छीटयों की सूचना मुक्ते देनेका परम अनुप्रह प्रकट करेंगे। अंग्रेजी अनुवाद सम्बन्धी कठिगाइयों का सार अनुवादक महोदय की वचनावली से प्रकट होंगा।

श्रंत में शतावधानी मुनिवर श्री रत्तचन्द्रजी महाराज को पुनः श्रनेकानेक धन्यवाद देना में श्रंपना परम कर्तव्य समक्ता हूं क्योंकि उनके उत्पाह, सद्भर्म-पालन श्रीर श्रनेक शास्त्र परिशीसन विना यह प्रकाशन सर्वथा श्रमंगव ही। होता । श्री श्वेष्ट स्थाष्ट्रीन कान्फरन्स की धन्यवाद देना श्रीर उसका गुणगान करना मेरा भावश्यक धर्म है, क्योंकि इस संस्था की सहायता भीर उत्साह बृद्धि के कारण इस उत्तम साहित्य सेवा का परम सीभाग्य सेरे पृथ्य पिताजी की शास हुआ।

राजवाडा चौक इन्दोर (मालवा),

विनीत सरदारमल भंदारी.



## कोप देखने के नियम।

- (१) प्रथम मृत शब्द मोटे टाइप में दिया गया है भौर उसके बाद उस शब्द का लिह अथवा जाति दर्शक संवित वर्ण दिया गया है। तदनन्तर उस मृत शब्द का संस्कृत प्रातिशब्द दिया है, और फिर उस शब्द के अर्थ गुजराती, हिन्दी ओर ग्रेप्रजी भाषाओं में क्रमशः दिये गये हैं। ये अर्थ पूर्ण हो जाने पर मृत शब्द जिन जिन मृत्रों में या अन्थों में अयुक्त हुआ है उन २ सृत्रों के या प्रन्थों के संचित्र नाम और जिस जगह वह शब्द आया है उस गाथा ( श्लोक ) या अध्ययन आदि का निर्देश अर्क्षों हारा किया गया है. जिनका पूर्ण खुजासा कोपान्तर्गत सृत्रों की मृचि से तथा व्याकरण के संचय की सृचि से हो सकता है। कई शब्दों के साथ सृत्रों के प्रमाण-वाक्य ( अवतरण ) भी दिये गये हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उनके भिन्न २ अर्थ १, २, इत्यादि अर्क्षों हारा क्रमणः यताये हैं।
- ( २ ) जहां कहीं मृत शब्द अर्थान्तर की दृष्टि से लिङ्गान्तर में प्रयुक्त हुआ है, वहां उस अर्थ के साथ जाति का निर्देश भी कर दिया है।
- (३) सामासिक शब्द मृत्त शब्द के पेटे में दिये हैं श्रीर उन्हें भी मृत्त शब्द के समान मोटे टाइप में रसकर उनके पूर्व यह---चिन्ह किया है श्रीर इसी प्रकार सामासिक संस्कृत प्रति--शब्दों को भी ऊपर निर्दिष्ट चिन्ह के साथ रक्खा है।
- (४) धातु को पहिचानने के लिये उसके पूर्व यह √े चिन्ह किया है और उसके जितने रूप प्राय: उपलब्ध हो सके, वे सब लकारादि क्रम से दिये हैं अथवा विशेष प्रतिपत्ति के क्रिये तसक्षकार का निर्देश भी किया गया है जैसे विधि लकार. आजार्थ लकार ।
- ( प्र ) जो मुल शब्द अर्ध-मागधी का नहीं है किन्तु पैशाली आदि श्रन्य सर्वाय भाषाओं का है, उसके पूर्व यह \* चिन्ह किया है और एके शब्दों के संस्कृत-प्रशिक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनका श्रनुसद्भाश संस्कृत में दिया है, जैतेः ः श्रमाड ( कूप ) श्रादि ।
- (६) जिस सूल शब्द का संस्कृत पर्याय तो यो का त्यों हो सकता है किन्तु वह पर्याय संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नहीं है श्रयवा पूर्व काल में प्रसिद्ध होगा और श्रय प्रचलित नहीं है, ऐसे संस्कृत पर्यायों को पहिचानने के लिए क्रिकेट वह कि चिन्ह लगाया है, जैसे:-श्रयलुय. (\* श्रवलुक-नौकादगढ़). १० जहां (\* श्रयत-श्रवात ), श्रामिसरमाण (\* श्रमिसरमाण श्रमिसरम् ), श्रयवदोवित्ता. (\* श्रव्यपरोपिता श्रव्यपरोपण ) श्रादि । कहीं कहीं मृल श्रव्य सोर संस्कृत-पर्याय में बृहद श्रन्तर देखने में श्राता है, जैसे:-फास. ( स्वर्श ), नाण. ( जान )

उपरिक्षः ÷ (उपरितन) श्रादि २ किन्तु ऐसे शब्दों के पूर्व यह शिचिन्ह नहीं दिया उसका कारण यह है कि ये शब्द खास श्रावं मागावी भाषा के ही हैं और इनके जिये संस्कृत के निर्दिष्ट कप ही प्रचित्तत तथा प्रसिद्ध है। दर्श्वभेद होते हुए भी केदक अवस्माश से ही उनके संस्कृत कपों का बोध हो जाता है। इस कारण ऐसे शब्दों के पूर्व यह शिचन्ह नहीं दिया। वैसे ही ऐसे शब्दों के रूपान्तर साहित्य में किसी जगह देखने में नहीं श्राये।

- ( ७ ) सूल शब्द के आगे जो जाति दी गई है वह आर्थ सागधी शब्दों की ही है न कि उनके संस्कृत पर्यायों की । प्रायः सुल शब्द और संस्कृत प्रतिशब्दों की जाति आधिकांश मिलती जुलती हैं। है तथापि खासकर वह जाति सृज शब्दों की ही है । जिस शब्द की जो जाति सृज में सानी गई है अर्थात् सृजकारों ने जिस शब्द की जिस जाति में प्रयुक्त किया है जिस शब्द की वहीं जाति यहां भी दी गई है जैते: अप्रकृत्युद्ध, पुंच ( अजुद्ध ) गंभार श्रावक । यह शब्द पुलिक्न साना गया है, किन्तु संस्कृत में जुद्ध अथवा श्रज्जद्ध दोनों विशेषणा सान गये हैं, वास्ते यह तीनों लिक्नों में प्रयुक्त होना चाहिये था किन्तु सृजों में यह शब्द केवल श्रावक के लिये ही आया है और उसे पुलिक्न ही साना है वास्ते कोष में भी उसे पुलिक्न बतलाया है । हसी प्रकार आवित्त नक ( अस्ता ) एक प्रकार की वास्ता है । संस्कृत में यह शब्द की लेग्न माना है किन्तु सृजों में इस अब्द की नपुंसक लिक्न में ही प्रयुक्त किया है वास्ते यहां भी उसे नपुंसक लिक्न में ही रक्ला है ।
- ( = ) शब्दों का अनुक्रम वर्णमाला के अनुसार आ, आ, इ, ई, ड, ऊ, प्, ओ, अं, और बाद में स्थन्जन-क, ख, ग, वर्गरह इस प्रकार रक्ता है।
- (६) संस्कृत भाषा में जिस प्रकार धनुस्वार को परसवर्गा-वर्ग के धन्याद्यर के रूप में परिवर्तन कर स्थानान्तर अनुनासिक + अवर के बाद रक्खा जाता है, वैसा धर्य-मागधी भाषा में नहीं होता । इस भाषा में अनुस्वार की अनुस्वार के ही रूप में रक्खा जाता है अतः उसकी गयाना अनुस्वार ही में की गई है, इस कारण इस कीप में अनुष्वार की व्याजन के पूर्व ही रक्खा है, वैसे अश्री के बाद अभ्र और उसके परचाल ध्रामान आहे।
- ( १० ) सम्बन्धार्य छहनत. हेन्स ह । धार हतमान क्रदनत हनमे जिसका धातु नहीं मिला वह अलग दिया है और जिसका आहु उपलब्ध है, उने धातु के साथ है। रक्खा है। तानों प्रकार के क़दनत जहां स्वतन्त्र (धानु के धातिरिक्ष) दिये हैं, वहां उन्हें घन्यय कर दिया है, कारण कि सूत्रकारों ने भी ऐसी हालत में प्रायः इनको धाव्यव ही माना है। जैसे: - श्राकियाणं.

<sup>÷ &#</sup>x27;क्क्ष' प्रत्यय श्रार्थमामधी में प्रसिद्ध दोने के कारण यह ∗िचन्द्द नहीं दिया। इसकी संस्कृत छाया ितर, तम, तन े हैं।

<sup>+</sup> श्रमुस्वार के बाद तब 'क' से 'म' तक कोई भी श्राचन श्राचा है तब श्रमुस्वार की परस-बर्गा श्राथीत कवर्ग का कोई का अपने के कि 'हि' श्रोड नामिश्वा कोई वर्ग हो तो अ श्रादि श्रादि होजात। है। इसीते संस्कृतने अपुष्पक अपने अपने के अपने अपने में दिशा जाता है। वहीं श्रमुस्वार प्रथम आता हैं जिसके श्रम्त्य वर्गा या रालाव शायास ह होते हैं।

सं • इ. • च. ( चकुत्वा ) चादि २। जहां तक हो सका वहां तक ऐसे क्यों को धातु के साथ हा रक्ता है; परन्तु जिनके धातु खोज करने पर भी न मिक्क सके चाँर जो धातु मिक्क उनके साथ वर्षा–सादश्य न होने के कारण इन्हें पृथक् ही रखना पड़ा।

- ( ११ ) भात + के मुक्यतया तीन गया माने गये हैं जो भात प्रथम गया के हैं उनके भागे I. ऐसा श्रष्ट दिया है। जो दितीय गया के हैं उनके भागे II. ऐसा श्रष्ट दिया है भीर जो उभयगया के हैं उनके भागे I, II ऐसे श्रष्ट दिये हैं। थोड़े भातुभों की कियाएं भ्रवम भी ही गई हैं, जैसे:- श्रकरिंसु, श्रलादि भादि २। इन कियाभों को प्रथक रखने का कारया यह है कि, ये कियाएँ लुक् लकार की हैं भीर इनके पूर्व 'भ' है, अनुक्रम में फरक न भाने के हेतु इनके भ्रष्टम रखकर इनके भागे लिख दिया है कि देखों 'के भातु भीर 'लुभ' भातु। किया को देखने के पूर्व उसके भातु को देखना चाहिये जिसमें उस भातु के साथ ही सब कियाएँ मिस सकती हैं। भर्भ-माग्री में उपसर्ग भातु के साथ ही रक्खा है भीर संस्कृत में उपसर्ग भीर भातु के बीच यह + चिन्ह दिया है। कहीं कहीं नाम भातु भी भाये हैं भीर उनके भागे ना॰ भा॰ ऐसा संचेप किया गया है।
- (१२) एकार्थ वाचक शब्दों का अन्तिम अचर यदि ' आ ' अथवा ' य ' आया है तो होनों ( आ, य ) उस शब्द के साथ दिखला दिये हैं, जिसे: अञ्चगश्र-्य \* ! इसी प्रकार थातु के रूपों में भी आन्तिम अचर 'इ' और 'ति ' उस रूप के साथ ही बतलाए हैं। कहीं पर ' आञ्चगआ ' व कहीं पर ' आञ्चग्य ं ऐसे दोनों रूप देखने में आते हैं परन्तु इस शब्द का अयोग जहां जहां स्वतन्त्र रूप से किया है और जब वह विभक्त्यन्त हो जाता है तब ' अञ्चग्य ' ऐसा ही होता है।
- (१३) कई स्थानें में शब्दान्तर्गत 'क' श्रीर 'म' के दो शब्द न दिखलाकर उन दोनों क श्रीर म का एक ही शब्द में विकविषक समावेश कर दिया है, जैसे— श्रव्योक-ग-ष्ट (श्रव्याहत) ।
- (१४) तर्, युष्मद्, श्रस्मद् श्रादि त्यदादि शब्दों के रूप जहां तक सुन्नों में मिस सके, सभी प्रथमा विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक श्रनुक्रम से दिये हैं। शर्ध-मागर्था में चतुर्थी विभक्ति का स्पवहार नहीं होता वास्ते उसके रूप नहीं दिये। चतुर्थी विभक्ति को जानने के प्रत्यम

<sup>+</sup> जिस धातु के उपान्यवर्ण ऋथाँत् प्रत्यय (तिष्, तस्, कि आदि) के पूर्व के अद्धर में 'प्' की मात्रा क्षग जाता है, वे धातु द्वितीय गया के होते हैं। जिस धातु के उपान्य अद्धर में 'प्' की मात्रा नहीं लगती वे प्रथमगया के होते हैं। कोई धातु ऐसे भी हैं कि जिनको यह मात्रा विकल्प से लगती है। ऐसे धातु उभयगयी माने गये हैं, जैसे:-: अरिहइ प्रथमगयी, अवस्ययोति द्वितीयगयी; अवस्मइ, अवक्रमेइ उभयगयी।

<sup>\*</sup> इस शब्द में 'झा' के पीछे 'य' है. कहीं पर 'य' के पीछे 'झा' मिलेगा इस प्रकार का वि-न्यास प्रमागाधिक्य ( अर्थात् सूत्रों में अकारान्त शब्दों का बाहुत्म होने से 'झा' प्रथम और यकारान्त झाव्दों की प्रजुरता से 'य' प्रथम रक्खा है ) रेफरन्स और कोटेशन्स के लिहाज से किया है।

'तथे 'हें 'हैं। कई शब्दों के ऐसे भी रूप दिये गये हैं कि जिनका अन्य शब्दों की अपेका किति विभक्ति में भिक्षरूप होता है, जैते:—'राजन् 'शब्द का पष्टी विभक्ति में 'रएएो 'ऐसा रूप होता है।

- (१५) कोई भी सब्द बिना सूत्रों में देखे थार बिना श्रनुसन्धान किये नहीं दिया गया। अवतरण (कोटेशन) केवल जहां देना उपयुक्त व श्रावश्यकीय समका वहीं दिया गया है तो भी प्राय: भी सदी पचास के श्रवतरण दिये गये हैं। सुत्रों के जो प्रमाण श्रद्ध (रेफरन्स) दिये हैं वे बिलकुल ही सही हैं: कारण उनकी एक बार ही नहीं किन्तु भ्रमेक बार जांचकर दिया है। समस्त शब्द वर्तमान में जितने प्रन्थ उपलब्ध हैं श्रीर जिनकी मृचि दे चुके हैं, उन्हीं में से चुने गये हैं। खुलासे के लिये देखों '' कोपान्तर्गत सुत्रोनी यादी ं'।
- (१६) संस्कृत-पर्याय श्रानेक कोषानुमोदित श्रीर व्याकरण्हित से भी शुद्ध है। जहां एक संस्कृत पर्याय से काम नहीं चला वहां उसका दूसरा पर्याय भी दिया है, वैसे हां कहीं कहीं श्रकृति-प्राप्य भी दियाहा है: व्युत्पत्ति समाप्य भी किये हैं। प्रत्येक शहद का धानु वगैरह लिखने से या प्रकृति प्रत्येव समाप्त है: व्युत्पत्ति समाप्य भी किये हैं। प्रत्येक शहद का धानु वगैरह लिखने से या प्रकृति प्रत्य समाप्त है: उसने से श्रव्यं कृतरा पर्याय श्रादि देने में प्रत्यं का विस्तार एक दम या जन्म सम्पन्त श्रावश्यकता से श्राप्ति हम विषय की श्रीर ध्यान नहीं दिया। श्रान्य भाषाश्री में दो दो तीन तीन पर्याय देकर प्रकाशन्ता से श्रियं करके समझाया गया है।
- (१०) संस्कृत साहित्य के अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किन्तु इस कोष में केवल वे ही अर्थ दियं गये हैं जो कि सृत्र प्रतिपादित हैं। प्रकारान्तर से इस कोष को "आरामकोष भी कह सकते हैं।



# चित्र-सूची।

|    | नाम                                       |               |       | Ę               | ष्ट संख्या |
|----|-------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|------------|
| 4  | श्चेष्ठयारखेत ( भन्धकार तेत्र )           |               | ***   |                 | इं द       |
| ₽. | श्रद्रमंगल ( श्रष्ट-मङ्गालक )             | •••           |       | 5 A G           | 924        |
| 3  | श्रद्वारसमहर्मसमीतंगग्ह (श्रष्टादशमहम्म−१ | र्गलाङ्ग-रथ ) | •••   | 10 m Mb.        | ۾ چ ۾      |
| 7  | श्रद्वाइजर्दाव ( श्रदी-श्रदाई द्वीप )     |               | ***   | 6- <b>6</b> -1. | 4: 8       |
| Ž. | र्श्वाभगम ( श्रिस्मिगमन )                 |               | •••   |                 | 388        |
| ξ  | श्चमिसंयसिला ( श्वभिषेक-शिला )            | * * *         | • • • | * * •           | ક્દહ       |
| 4. | श्रहोलीय ( श्रधालीक )                     | • • •         |       |                 | <i>X</i>   |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

### → भ नमोऽस्तु महावीराय भ ←

🖇 सचित्र 🕸

# ॥ ऋईमागधी-कोप ॥

श्र ]

羽.

**अइउक्कस** 

श्र. श्र० (च) अने; वणी. श्रांग. And; also. दस० ६, १; १३: (२) भाधानुं अरण् भुई ४२वा आ अभ्यय वपरायष्टे, गाधाका चरण पूरा करने के काम में श्रान वाला. a particle used expletively. श्रणुच० १०, ६: क० गं० १, ३०: ४६;

श्रद्धगर, पुं॰ (श्रद्धगर) अत्यापिक विते । भ्रश्नितारा श्रेष्ठ ज्वती। मेंद्राटी श्रीदामण्री साथा अन्यार श्रद्धगर एक सांप का नाम, जो वक्षों की भी भिगत जाता है. A huge । sorpent ( boa-constrictor ) said । to swallow goats, सूय॰ २, ३, २ ८:

श्चाइ. अ० (श्वानि ) अतिशयः धानुः वधारेः अत्येत. इयाददः बहुतः श्वानिशयः Excossive; too much. नाया० १: १४: पंचा० १, २: पि० गि० भा० २४:

श्चाइश्चेतिल. त्रि॰ ( श्चात्यम्ल ) स्थतिभाई. बहुत स्थाः Very sour: very neid. कप्प॰ ४, १४:

श्चइश्चच. सं० क्र० अ० ( श्रत्येत्य ) व्यतिक्ष्मण् इरीते: ७वंधीते. उत्तांचकर. Having transgressed; having gone beyond bounds. "श्रद्यच सन्वश्रो संगं" श्राया० १,६,२,१६३; (२) ७पेक्षा इरीते; गण्डार्था विनाः उपन्ना करके. Inaving neglected; not having minded. "फरुमाइं दुन्तितक्खाइं अब्ब्रम्य मुर्गा परक्रम-मागा" आया १, ६, १, ६;

अइस्रार. पुं॰ ( अतिचार ) शत. हे अतिज्ञा लांगपानी तैयारी हर्यी; शतलंगते सन्भुष्ण थवं ते: शतनी ६६ ६वंधपाने पण ६पाउवा: शतिश्यपानी हाशिश. ब्रतः अथवा प्रतिज्ञा भंग करने को उद्यत होना. Readiness to violate a vow; a preparatory stage of the violation of a vow, ठा॰ ३, ४: प्रय॰ २६६;

श्चाइइ. स्वा॰ (श्वादिति) पुनर्पस् नक्षत्रते। स्थ-भिश्राता देवता, पुनर्वम् नस्त्र का अधिशातृ देवता. The presiding deity of the Pumaryasar constellation, the seventh of the lunar astorisms. "पुगाब्यम् श्वाइदेवयाए पग्गाने" स्०प० १०; ठा० २, ३:

श्चइउक्कस्म. वि० (श्रत्युत्कर्ष-उत्कर्षमिभमान मितकान्तः ) अभिभानदिद्वतः अदंशर विवानेतः श्रद्धंकार रहितः श्रमिमान विनाकाः Devoid of pride, "तवस्या श्रद्धदक्ते।" दस० ४, २, ४२; **সহতত্য. त्रि॰ ( श्रायुज्य )** અતિ ઉચં; ધણું ઉચં, बहुत ऊंचा. Very high, ''नाइड-चे व नाएवा'' उत्त॰ १, २४:

श्चाइउङ्कल, त्रि॰ (श्वन्युज्वल) अतिस्यन्छः धर्लुनेह्यपुं, बहुत श्रन्त्र्या, Extremely clear; very bright, मु॰च॰४,१८०:

श्चाइउगह. त्रि॰ ( श्वत्युष्ण ) अति ७०ं. यहुत गर्म. Excessively hot. कण्प॰ ४,

\* श्रद्भात्तः, ग्रंत्र ( श्रत्याद्धः ) अतिभिनुः यद् १ लिनाशवाणुं, बहुत गाना, Very damp, कप्प ४, १४:

**श्चाह्यांसिए.** त्रिक ( श्वान्युष्ण ) धार्लु शरभः धार्लु अनुं, बहुत समें, Very hot, सुकलक २, ४१६:

श्चहकंड्रद्रया, न० ( श्वतिकग्रह्मित ) नाभवेद व्यतिशय अंदेनश्युं विद्यार्थं, नखीं से बहुत इयादट खुजाना. Secretching too much with nails, "नाटकंड्रट्यं नेयं" स्थ० १, ३, ३८:

**श्रहकक्त्रह.** त्रिक (श्र**तिककेश**) अत्यत्त १९०१ ११२१; धाषु भडत्त्रवर्षुः बहुत सरदसः Very hard; extremely rough, विशेष १९४५;

अहकाय. पुं० (श्रीतकाय) हिलाण हिशामां रहेनार भहे। रंग व्यक्तिना व्यंतरहेवतानी धेंद्र. दक्तिण दिशा में रहेने वाले महोरगजाति के व्यंतरहेव का इन्द्र. Lord of the Vyantage gods of the Mahorage class inhabiting the southern regions. नाया० २: ४: मग० ३, ५: १०, ४: टा० २, ३: पन्न० २: (२) जि० महे। टा शरीर पाता. वह शरीर वाला. of a bulky body: corpulent, नाया० ६:

श्रद्धिकितिहा त्रि॰ ( श्रातिक्तिष्ट ) अत्यंत सं-ि १ अष्ठ - ४ देश युक्त. बहुत क्रेश वालाः श्रत्यन्त क्रिष्ट. Greatly troubled or agitated. क॰ प॰ ४, ७६:

श्रद्धंतु. त्रि॰ ( श्रातिकान्त ) ઉबंधन धरेलं. उलांघा हुआ. Transgressed. नाया॰ গং এক ২: ( ২ ) জ বিশার মুধ্বর કરેલ હેાય તેને ઉહાંઘીને કરેલું તપ અથવા भन्यभाषा, निश्चित समय का उन्नंघन करके किया हुआ तप अथवा प्रत्याख्यान. (पश्चलाग) austerity or vow practised after the time fixed for it has elapsed. ''गाँदाइंतवोकम्मं पडिवज्जड तं अहरिक्ष काने एवं पश्चखारां श्रहकृतं होई नायव्योत हार १०, भगर ७, २, प्रवर १६ ५: <del>्यारि</del>, त्रि० (-चारिन ) भर्यादाने उर्द्धधन धरी विश्वरतार वर्णतार, **म**र्यादा को उलांच कर चलने वाला. (one) who violates prescribed rules of conduct; a transgressor. 🕆 कालाइकंतचारिसो जटाँव" प्रव० उद्रहर

**श्रद्धकंत.** त्रि० ( श्रातिकान्त ) अतिभने। ७२: अति संदर, बहुत सुन्दर: परम मनोहर. Very chaming. परह० १, ४;

श्चइक्रमइ. भग० १, १; ५, २; ६; पिं० नि० ११४; श्रोव० ३६;

श्रह्कमंति. कप्प० ६, ६३;

शहक्षेमज्जाः विव्वयव ५,४१;

श्रहकस्म, सं० कु० गच्छा० ४;

श्रद्रकमित्तु. सं० कृ० दस० ४,२,११;

**श्रद्धममास्**. भग० १, ६;

**चाइकसंत.** व ० कृ० पिं० नि० १८४; प्रव० ८४६;

श्चाइस्समः पुं० ( श्वतिक्रम ) लीवेल वत-पय्य-णाण् अथवा अतिज्ञा लांगवाते। संइल्प - ह्यस्था इर्नी, हे अनुनेहिन इर्नु ते. लिय हुए वत की प्रतिज्ञा का मंग करना या उसका श्रमुमोदन करना. A thought or an inclination to violate a vow or a self-imposed eath; approval of such thought or deed. "श्चाहा कम्माणिमंत्रणः पडिसुणमाणे श्चइक्रमो होइ" पि० नि० १०६: वेय० ५, ६; पंचा० १,३२: ठा० ३, ४; दस० ५,२,२५: [२] अवंधत इर्नुः अतिक्रमण् इर्नुः उलाधनाः श्चातिक्रमण् करनाः violation; transgression. श्चाव० ४, ६;

श्रहगंत्र्ण. सं० छ० अ० (श्रांतगम्य ) ઉद्वंशीते. उत्ताचकर. Having transgressed. विशे० ६०४;

quoutly. उत्तर १०, ४;

√ श्रहगच्छु. धा॰ I. ( धाति+गम् ) ६ द्वंधत ४२वृं उत्तोधना. To transgress. धहगच्छुइ. दसा॰ ४, २७; श्रहगच्छुमार्गा. व॰ कृ॰ नाया॰ ९;

श्चारगमण, न॰ ( श्वतिगमन ) ज्या आववानी. भार्भ. श्वाने जाने का मार्ग. Way in or way out. नाया॰ २; **श्रह्मगुर्ग.** पुं॰ ( श्रक्तिगुर्ग ) અतिशय-प्रकाय वाणा गुल्, श्रक्तिशय-प्रभाव वाला गुण.Highly powerful quality. उत्त**०**३५,२०;

श्रद्धांत. त्रि ( श्रांति चिन्त ) अत्यन्त यिन्ताः युक्त. श्रांतराय चितायुक्त. Full of excessive anxiety. नाया • १;

\* अइच्छित्र-प. ति० ( अनिकान्त ) स्थित क्रमण करेत: स्थान अन्यत्र अस्यत्र गया हुआ: अस्यत्र गया हुआ: पि० नि० २==: उत्त० ३३, २४; क० प० १, ३४; (२) स्थितिक्रमण किया हुआ: उक्षंघन किया हुआ: पारामा क्रिया हुआ: उक्षंघन किया हुआ: पारामा क्रमण क्रिया हुआ: पारामा क्रमण क्रिया हुआ: पारामा क्रमण क्रमण मृत्यित अइच्छिया" उत्त० ५, २०;

अइजाअ. पुं॰ ( अतिजात-श्रंतिकानों जातं जातं जनकं द्वा अतिजात-। भाष ३२तां अधि ४ पराक्ष्मी पुत्रः इति. के पिता इरतां वधारे संपत्ति अने ४ पिते ने भाषतार पुत्रः जाति. अथवा पिता का अपेदा अधिक संपत्ति और कीर्ति प्राप्त करने वाला पुत्रः ते person who is more renowned than his father or any other person of his own community. ठा॰ ४. १: (२) विज्ततीयः सिम्नजाति वालाः of a different caste or class.. "जे भिक्क वत्यं अइजाएगं गहेंद्र गहंते वा साइज्वह् " निसा॰ १, ४०;

**श्चरजागरणः** न॰ (श्वतिजागरणः) धापुं ज्यानुं ते: धणेः ७७४२१रे। ४२वे। बहुत जगनाः Excessive vigil, नाया॰ १६:.

**श्रहजायमाण्.** व० इ० ति० ( ४ **श्रीतयात्** ) आवतुं. श्राता हुमा. Coming. **द**सा० १०.३:

श्चइट्टभइंत. त्रि॰ (श्वतीष्टभद्रान्त-श्रव्यन्तिसष्टी-भद्रोऽन्तःपरिणामो पस्य तत् ) अत्यन्त ५७ अने इक्षाणु अरी केंद्रों परिजास छे केंद्रों श्रव्यन्त इष्ट और कल्याराकारी परिणाम वाला. Productive of very desirable and wholesome results.दसा॰ १०,९:

श्रह्ण, न० ( श्रजिन ) याभः। यन, चमग्रा Leather; skin, सु० ५०;

**श्रहिणिञ्चल.** त्रि० (श्र**तिनिश्वल** ) स्थत्पन्त ६८ स्थायमात न थाय तेवृं, श्रत्यन्त हड्, Very firm; highly constant.पंचा० १४,३७;

अइ. ए. इ.स. इ.स. १० ( अतिस्निग्धमपुरस्य ) के त्यन्मः अत्यन्त श्निज्यता अने मधुश्या धी जाणती माइड श्रंड छे छेत्या तीर्य श्वा प्रयन्ती अतिशयः तीर्य हर्गा वार्णा का १६वा अतिशयः तीर्य हर्गा वार्णा का १६वा अतिशयः के ज्ञाम वार्णा का १६वा अतिशयः कि जिसमे वार्णा में अव्यन्त माद्य्य हे । Extraordinary loveliness and sweetness of the speech of Tirthamkaras; the 10th superhuman virtue of Tirtham karas' speech, सम् ३४;

√ अइतुट. घा० रे.(धित×षुट्) अध्यक्ष ते।ऽवृं: ताडी नाभवृं, एक दम तोड देना. To broak off.

**श्रहतुष्टंति.** स्य० १, १, २, २२;

श्चइतेया. श्ली॰ (अश्चितिनेजा-श्चितिनेजम् ) अतुईशी; बाहशती शित्वं नाम. अनुदेशी की रात्रिका नाम. The night of the fourteenth day of the bright half of a month. जंब्प॰ ७, १५३;

त्राइत्था, स्नां॰ ( मिदिसा ) लिक्षा न आप-वानी ४२०%, भिद्धा न देने का इच्छा, Unwillingness to give alms, विशे॰ ३५४;

श्रहत्थाखराा. की० ( श्रातस्थापना ) अक्षं-धन इरवायाच्य इमेरिथति: अप्याधाझल अपरांतनी इमेरिथति. उक्षंघन करने योग्य कर्माक्ष्मांत: श्रवाधाकाल के बाहिर की कर्म-स्थांत. State of Karma alter its fractitication. "होड् श्रवाहा श्रद्धान वर्णाश्रो " क० प० ३, ५:

अइथर्गा. स्वं ( धितस्तमी ) भे:टा २तन वाणी स्त्री, बड़े स्तन वाली स्त्री. A woman with big breasts. पिं नि ४९६:

अइद्रेपजा, न० (ऐक्स्पर्य) तात्पर्व; भाषार्थ अभित तत्ता सारोश; नात्पर्यः (Fist; pur-(1801), पंचा० १८, १०;

क्राइन्हिंग् वि ( श्रीतदीर्घ ) घणे लांगे. विशेष १६: लंगा. Execosively long. विशेष १६: आत्मध्या. वि ( काजक ) घणा लांगा आपने अन्यात बहुत लंगे काल को जानने दाला. one whose knowledge extends over a very long period of time. विशेष ४९६:

श्चरदुक्का, न० (श्वितदुःख) धार्य हुःभः; अत्यन्त असाता, बहुत दुःखः;श्चर्यंत श्वसाता, Excessive pain or misery, सूय० १, ४, १,२१;

अइदुलह. त्रि (अतिदुर्तभ) अत्यन्त भुश्देशी-था प्राप्त थाय तेवृं, श्रत्यंत काठनाई से प्राप्त होने योग्य. Very rare; very difficult to obtain. गच्छा॰ ६१;

श्चाइदुस्सह. त्रि० (श्वतिदुःसह) अत्यन्त दुःसदः, वशी भुश्ंडेशीथी सदन थाय तेवृं श्चात्यन्त दुःसदः, बईं। कींटनाई से सहन करने योग्य. Extremely unbearable. उम० १६, ७३;

**স্মাহরুर.** রি**॰ ( স্মানিরু**र ) অনিরুহ–ঘটা উট: থিমগাঁ, बहुत दूर, Very far, उत्त**ে** ৭, ३४; স্মার**০** ২৬; ३२; ড্রা**০** ৬, ২০৯;

श्चरदुसमा स्री० (अश्वतिदुष्पमा) दृष्यभ-दृष्यभ नाभे अवसर्पिशी डालने। छडे। अने उत्सर्पिशी ने। पढेले। आरे। दुःपम दुःपम नामक श्रवयपि-ग्रांकाल का छटा भेद श्रार उत्सर्पिणा काल का पहिला श्रारा. The first division (Ārā) of Utsurpiņi and the sixth division (Arā) of Avasarpiņi named Dusjama Dussama, कालो श्रहदुसमाएवि" प्रव० १०४१;

श्चाइधाडियः त्रि॰ ( भ्रतिधादित ) भभावेतुं. ठगाया हुआ; छला हुआ. Misled; deceived. पगह॰ १,३;

श्चइ धुत्त. त्रि॰ (अति धूर्त-धतीव प्रभृतं भूर्तमष्ट -प्रकारं कर्म यस्य सः ) भारे हर्भी: १५९ थ ४भी. बहुकर्मा; बडा भूर्तः श्चाठ प्रकार के कर्मी में तक्कान. One excessively absorbed in the eight sorts of Karma; a rogue. सूत्र॰ २, २, ४६;

श्चाइनीश्च त्रि॰ (श्वातिनीस) अतितीलं २थत: ७६ लेव्य वगेरे. बहुत नीचा स्थान: गहरा भोयग वगेरह. A very low place; an underground cellar or cavity. उत्त॰ १, ३४;

अइपंडुकंबलसिलाः स्त्री० ( अतिपारहुकम्बल-शिका ) भे३पर्वत ઉपरती हक्षिलुहिशा तरहृती अलिपेड शिक्षाः मेरु पर्वत के ऊपर की दिशा की श्राभिषक शिला. Name of a stone, situated in the southern direction of the mountain Meru on which the birth ceremony of a Tirthankara is performed. "दो श्रद्धंदुकंबलसिलाओ " टा॰ २, १; जं॰ प० २;

श्रह्मडामा. स्री० (श्रातिपताका) पताक्ष ७पर पताक्ष; धन्न ७पर धन्न, ध्वजा पर ध्वजा; श्रातिपताका. A flag above a flag. नाया० ९; श्रोव०

श्चइपरिसाम.पुं॰ (श्वितिपरियाम-अति व्याप्या परियामोऽर्थ परियामनं यस्य सोऽतिपरियामः) शास्त्रभां अतावेत अपवाद इतां पणु वधारे अपवादने। आश्रय इन्नादः उत्स्वभितवाणाः शास्त्रांक श्रयवाद से भी श्राधिक श्चयवाद का श्चाश्रय करने वालाः उत्स्वभिति वालाः One who stretches the meaning of the scriptures in the matter of exceptions allowed therein. विशेष्

श्रद्धपासः पुंत्र (श्रतिपार्श्व) अस्तक्षेत्रता दृष्धुनाथ-स्वत्मीता समदासीन ध्रवत क्षेत्रता तीर्थं ध्रत्तुं नामः भरतेत्त्वत्र के तार्थंकर कुंधुनाथस्वामी का समकालीन इरवतत्त्वत्र का तार्थंकरः Name of the Tirthamkara of Iravata Keetra, being a contemporary of Kunthunätha of Bharata-Ksetra, सम् ५%;

श्रद्भासंतः त्रि॰ ( श्रितपरयत्) असाधारण् ६ष्टिओ कृतनारः श्रसाधारण दृष्टि से देखने बालाःOne who sees with an extraordinary sight. सूय॰ १, ३,४, १४;

श्चाइण्यमाण्. त्रि॰ ( श्रातिप्रमाण् ) प्रभाष्यु(भाष) थी वधारे.प्रमाण् (माप) से श्रधिक. Exceed( & )

ing proper measure.पिं॰ नि॰६४७;

**श्चाहप्पसंग**. पुं• ( श्रातिप्रसङ्ग ) अतिपरियय **કરવા ते. श्रा**त परिचय करना. Too much familiarity or acquaintance. पंचा॰ १०, २१; (२) अतिज्याप्ति; सद्ध्यने મુકી લક્ષ્યથી બ્હાર લક્ષણનું જવું તે. श्रातिन्याप्ति लक्तरा का दोष: लच्य को छोड़ कर लच्यान्तर में भी जाने वाला. the logical defect of a definition being too wide पंचा० ६. ६:

अइवल. पुं॰ ( अतिबक्त ) आवती वेशवीसी-ना पांचभा वासुदेवतं नाभ, श्रागामी चोवीसी के पांचवें वासदेव का नाम. Name of the fifth Vāsudeva of the next cycle सम० १ (२) ભરતચક્રીના પાત્ર; મહાયશાના पुत्र. भरतचकवर्ती का पौत्र; महायशा का पुत्र. grandson of Bharata Chakra vartī and son of Mahāyaśā. ठा॰ ६, १; (३) अति असवान् ६ धर्मी शिक्तियाण्यं. श्रत्यन्तबलवान्: श्रामितशाक्ति-शाली. very powerful; strong. भ्रोव०६६:

श्रइभद्दय, त्रि॰ ( श्रतिभद्रक ) कोनुं दर्शन ध्छुं साई है। य ते. जिसका दर्शन बहुत श्रच्छा हो बह. One whose sight is very auspicious. नाया॰ १६;

श्राहभार, पुं॰ (श्रातिभार) હૃદ ઉપરાંતના ભાર. मयादा से श्राधिक भार Excessive burden. "श्रहभारी न श्रारोवेयन्वो" उवा॰ ९, ४४; प्रव० २७४; पंचा० १, १०; (२) પહેલા અહુવતના ચાથા અતિચાર पहिले अगुवत चीथा श्रातिचार. The fourth Atichara of the first Anuvrata. उवा॰ १, ४४;-रोवण. न॰ (-रोपरा ) अतिलार लखी ते:

શ્રાવકના પહેલા વ્રતનાે ચાથા અતિચાર. श्चितिभार लादना: श्रावक के पहिले बतका चौथा भातिचार. overloading; the first Atichāra of the first vow of a Jaina layman. प्रव॰ २७५;

श्रइभूमि. र्खा॰ ( द्यातिभूमि ) के कन्या ઉपर સાધુઓને જ્વા માટે ગૃહસ્થની મનાછે તે जञ्या. जिस स्थान में साधुत्रों को जाने के लिये गृहस्थ की मनाही हो वह स्थान. The place where Sādhus are forbidden to go by the laity. दस॰ ४, 9, २४;

श्रद्दभोयण, न॰ ( श्रतिभोजन ) धर्छ भाजन **કરવું ते; ध**छुं भावं ते. बहुत भोजन करना; बहुत खाना. Eating too much; gluttony. नाया॰ १६:

**श्रइमंच**. पुं॰ ( श्रतिमञ्ज ) भांथा ઉपरने। भांथे।. श्रातिमश्चः पर्लग पर पर्लग. A cot upon another cot. " मंचाइमंचकालियं " श्रोव.

अहमद्दियाः श्रं । ( म्रातेमृत्तिका ) भारीती भार; धाद्य, कीचड़, Mud. जीवा० ३;

**ब्राहमत्त**. त्रि॰ ( ब्रातिमात्र ) भात्रा-परिभाख् ઉપરાંતનું मात्रा-पारमाण से ऋधिक. Beyond proper measure. " नाइमत्तं तु भुंजजा " उत्त० १६, ६; श्राया० २, १४, 995:

श्रइमारा. पुं॰(श्रातमान) अत्यन्त अलिभान; સુભૂમચક્રવર્તીની માક્ક ઘણું અભિમાન **५२**तुं ते. बहुत श्राभिमान: सुभूमचकवर्त्ता के समान बहुत श्रभिमान करना. Inordinate pride; e. g. like that of Chakra vartī Subhūma. स्य॰ १, ८, १८;

श्रद्दमायः त्रि॰ ( ब्रतिमात्र-मात्रामतिकान्तो-**ऽतिमात्रः** ) પ્રમાણ ઉપરતું; હદ ઉપરાંતતું.

मर्घ्यादा से श्राधिक; श्रातिमात्र. Beyond proper limits. "पणीयं भत्तपाणं च श्राहमायं पाणभोयणं " उत्त॰ १६, ६; प्रव॰ ५६४; सम॰ ६;

श्चइमाया. स्त्री • ( श्वतिमात्रा-श्रत्यधिका मात्रा इति ) अधि । अभाष्यु. श्वधिक प्रमाणः. Excessive measure. " नो श्चइमायाए पाणभोयणं श्वाहारित्ता भवई से निग्गंथे " उत्त • १६, ५; प्रव • ५६५;

श्चर्मुच्छियः त्रि॰ (श्वतिमृच्छित ) विषयादि-क्षमां अतिआसक्तः सांसारिक्ष्वार्यमां अति-क्षीन थ्येतः त्रिषयादि में श्वायिक श्रासकः; सांसारिककार्यों में श्वातिलीन. Too much engrossed in temporal affairs; given too much to worldly pursuits. परह ॰ १, ४;

**श्रह्मत्तः पुं० ( श्रातिमुक्त** ) अंतगऽसूत्रना छहा वर्गना १५भा अध्ययननुं नःभ. श्रंतगड सुल के छुठे वर्ग के १५ वें श्रध्ययन का नाम. Title of the fifteenth chapter of the sixth section (Varga) of the Antagada Sutra. श्रंत॰ **૬,૧૫;** (૨) પાેલાસપુરના વિજય રાજના પુત્ર, કે જે ન્હાની ઉમરમાં છાકરાઓની સાથે રમતાં ગાતમસ્વામીને જોઈ પાતાને ધેર તેડીલાવી આહારાદિ બ્હાેરાવી સાથે સાથે સમવસરણ સુધી ગયો; ત્યાં મહાવીરતા બાધ સાંભળી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી. અગિયાર અગના અભ્યાસ કરી ઘણા વરસની પ્રવજ્યા પાળી ગુણરયણતપ કરી આખર વિપુલ पर्वत अपर परम पर पाम्या. पोलासपुर के विजयनरपति का पुल, जिसने बचपन में लडका के साथ खेलते खेलते गौतमस्वामी को देखा और अपने घर लेजाकर आहारादि सम-र्थेश किया श्रीर साथसाथ समवसरण तक गया.

वहां महावीर के उपदेश से विरक्त हो दीना प्रहण की; एकादश श्रंगों का श्रभ्यास कर चिरकाल की प्रवज्या पालन की और गुणस्यण नामक तपकर श्रन्त में विपुल पर्वत पर परमपद प्राप्त किया. Son of king Vijaya of Polāsapura. He(Aimutta)while yet a boy listened to Mahāvīra's Sermons. He was converted and entered Nirvāņa at Vipula Mountain after studying the Amgas and performing penance. श्रंत॰ ६, १४: (३) ભગવતીમાં સ્થવિર સાધએોએ જેનામાટે સિહિવિષયક પ્રશ્ન પૃછ્યા તેપણ આને આ 'અઇમુત્ત' ત્યાં કુમાર સમણ તરીકે આલેખેલ છે એટલા માટે કે, કુમારુઅવસ્થામાં ઘણી ન્હાની ઉમરમાં દીક્ષા લીધી. એટલી ન્હાની ઉમર કે, જેણે એકદા વ્હેતા પાણી આડી માટીની પાળ બાંધી, પાતાની પાતરી તેમાં તરાવી, નાવાની રમત કરવામાં સાધુપણાના ખ્યાલ ન રાખ્યા. આ જોઈ ને સ્થવિરસાધુઓને તેનામાટે આશંકા થતાં, મહાવીરસ્વામીને પૂછી જોધ કે, 'અઇમુત્તકમારસમણ' કેટલે ભવે સિદ્ધ થશે ? મહાવીરસ્વામીએ ઉત્તર આપ્યા કે. આભવમાંહીજ સિદ્ધ થશે. માટે તમા તેની હીલના ન કરા. (३) भगवतीसूत्र में स्थविर साधुत्रों ने जिसकी सिद्धि के सम्बन्ध में पुछा है वह भी यही "श्रहमुत्त" है. वहां कुमार समगा नाम से उक्केख किया गया है. इसने एकाएक छोटी श्रवस्था में दीचा प्रहरा की थी, उस समय इसका इतना बचपन था कि, एकवार बहते जल में मृत्तिका का बन्ध बांध दिया और अपनी पात्री की नौका बना तैराने लगा: उस खेल में इतना लीन होगया कि, निजसाधुत्व को भुला दिया; यह देख कर ही स्थविर साधुओं को आशंका हुई श्रीर

उन्हों ने महावीरस्वामी से पूछा कि, 'श्रइमुक्त क्रमारसम्गा' कितनेक जन्म ग्रहण कर सिद्ध होगा ? तब महावीर ने उत्तर दिया कि, इसी भव में ही सिद्ध होगा इसकी अवहेलना न करो. (3) The "Kumāra mana" about whose Siddhahood a question is asked by Sthavira monks to Mahāvīra, is identical with this same Aimutta. He is here i. e. in the Bhagavatī Sūtra styled Kumāra because he was initiated into the order at such an early age that once, forgetting his monkhood, he dammed with a little mud wall some flowing water and converting his almsbowl into a toy boat began to The Sthavira monks thrown into doubt at this, questioned Mahāvīra as to his future Siddlyahood. Mahävira told them not to mock at him. assuring them that he would become a Siddha immediately after the end of that very life. भग० १, ४; (४) भाधवीक्षताः माधवी लताः a creeper known as Mādhavī. कप्प० ३, ३७; (५) तिन्हु इनुं अ। उ. तिन्दुक का वृत्त. a Tinduk-tree. श्रोव ॰ जं ॰ प ॰ (६) ताउनुं अाउ. ताड् वृत्त. a Tal-tree. श्रोव० जं० प०

श्रदमुत्तग. पुं॰ ( श्रतिमुक्तक ) भाधती वेक्ष.
माधवी वेल. Mādhavī creeper. जीवा॰
३, ४; पन्न॰ १; (২) પૂર્બ્ રીતે મુક્ત થયેલી;
અતિછુટા થયેલા. पूर्णतया मुक्त. per-

fectly liberated. पण १; चंद. पुं० (-चन्द्र) संपूर्ण्यंद्रमा; राढ्यी सुक्त थयेक्षा यंद्रमा. पूर्णचन्द्र; राहु से मुक्त चन्द्र. full moon; the moon freed from the grasp of Rāhu (eclipse). पण ०१; (२) अुदारनी धम्मणु. लुहार की घोंकनी. bellows. पण ०१;

श्रद्भमुत्तया. स्त्रां० ( श्रतिमुन्तिका) भाध्यी वेक्ष; वासंती. माधवी वेत्तः; वासंती The Mādhavî creeper. पश्र० १;

श्रद्भमुत्तलया. स्नी॰ (श्रितिमुक्कलता) भाधवी-भेश्यती वेस. मोगरे की वेल; माधवीलता. A kind of creeper; Mādhavī creeper. श्रोव॰ राय॰ १३७;— मंडव-न. (-मगडप) भेश्यत्ती वेसनी भांऽवे।. मोगरे की वेल का मगडप. a bower of Madhavi creeper. राय॰ १३७;

श्रद्दमोहः त्रि॰ (श्रितिमोह) अतिशय भेछ युक्त. श्रत्यन्त मोह से युक्त. Highly infatuated or charmed, नाया॰ १:

न्नइयंचियः सं० कृ० न्न० ( अस्यन्च्य ) अतिक्रमण् करीते: (अवंधीते: न्न्नांतक्रमण् करके: उलांघकर: Having trasgressed: going beyond: ठा० ४, १;

श्रद्धारा. न॰ (श्रातियान) नगरमां अवेश करवे। ते. नगर में प्रवेश करना. Entering a town. ठा॰ ३, ४:— इइ. ६. ६००० का विकास करने स्वाह ) राज्य नगरमां अवेश करे ते वर्णते अव्याह होट पंडित वर्णरे शालुगार-वामां व्यावे ते. राजा के नगर में प्रवेश करने समय बाजार-हाट वर्णरह का शृंगार decoration of the shops, bazars etc. at the time of a king's entry into a town. ठा॰३,४;— कहा.

श्री॰ ( -कथा ) राजाओं नगरमां प्रवेश કर्षे। है। थे तेनी कथा कहें बी-वर्णन करवुं ते. राजा के नगर प्रवेश की कथा. narration of a king's entry into a town. ठा॰ ४, २;—शिह. न॰ ( -गृह) नगरमां प्रवेश करतां हरवाला पासे के घर है। ये ते. नगर में प्रवेश करते समय दरवाजे के पास जो घर हो वह घर. a house situated near the entrance of a town. ठा॰ २;

श्चइयाय. त्रि॰ ( भितयात ) २५१न। थेर्ट गयेस. रवानह हुआ; प्रस्थित. Departed. " श्रइ-याओ सराहिवो " उत्त॰ २०, ४६;

श्रद्धयायरक्खा त्रि (श्रत्यात्मरच-श्रतीवाऽ-ऽत्मनः परैः पापकर्मभः रक्षा यस्य संाऽत्या-रमरकः) पापकर्म से श्रात्मा को संसार में भटकाने वाला. One who causes the soul to wander in the world by wicked Karmes (sins). " श्रद्ध्यायरक्खे दाहिएएगामिए नेरइए " स्य २ २, २, ५६;

श्रद्धयार. पुं॰ ( श्रतिचार ) लुओ 'श्रद्धशार' शण्ट. देखों '' श्रद्धशार '' शब्द. Vide '' श्रद्धशार ''. पष्ठ ॰ १०; दस० ४. १, ६; (२) ले देविथी वत भवीन थाय, 'हे भांगे तेवे। देवि. वह दोष, जिससे वत मिलन श्रथवा नष्ट हो. a defect in the observance of vow which makes it violated. पष्ठ ॰ १; उत्त०२६, ३६: प्रव०२; पंचा०१, ६०; (३) आधाहर्म आश्री साधुओं आधाहर्मी आढार पात्रमां लीधा त्यांथी मांडी अपाश्रये आवी ते आढार मेढामां नाणे त्यां सुधी अतियार, पष्टी अखायार. अतिक्रम तथा व्यतिक्रम पष्टी अने अखायार पहेंदानी ले

દે.ષની સ્થિતિ તે; અપરાધ, કે દે.ષનું ત્રીજાં पगथीयुं. **अपराध अथवा दोष का** तीसरा भेदः श्रर्थात् दोष के चार भेद हैं-श्रांतकम, व्यतिक्रम, श्रातचार, श्रीर श्रनाचार इन में से तीसरा भेद. the third stage of the violation of a vow. The four stages are Atikrama, Vyatikrama, Atichāra and Anāchāra. "पयभेयाई वडकम्मगढिए तहएयरो-गिलिए" पिंच निच १६२; (४) श्रावक्ष त्रतना '' जंवाइद्धं '' ઇત્યાદિ ૯૯ અતિચારમાના भभे ते अंध. श्रावक के वर्तों के " जंबाइडं " भादि ६६ अर्थतचारों. में का कोई भी एक श्रतिचार. one of the 99 acts of transgressing a layman's vow. श्राव॰ १, ४;—चर्गाः न॰ ( -चरगा ) अतियार-**देाप वाणुं यारित्र. दू**षित चारित्र. faulty or sinful conduct. भत्तः २७:

श्चाइर. त्रि॰ (क श्वातिर-श्वातिरोहित) अ-निक्षिः निरोद्धित-ढां डेक्षं-छुपावेक्षंः प्रगट. प्रकटः नहीं छुपाया हुत्या. Not concealed; manifest. पिं॰ नि॰ ४६०:

श्रहरः पुं•(ःश्रतर-सागरः)सभुद्रः समुद्रः.The sea. सु• च॰ १, ३६६;

श्रहरत्ता. पुं० ( चितरात्र ) अधिक तिथि; हिन पृद्धि: अक्षेत्रपर्मा ७ हिवस वर्ष छे तेमाने। गमे ते अकि. अधिकतिथि: दिनवृद्धिः वर्ष में जो छः दिन बढ़ते हैं उनमें से कोई भी एक दिन. ()ne of the six intercalary days in a calender. " छ श्रहरता परासत्ता तंजहा-चउत्थे पन्ने श्रहमे पन्ने " ठा० ६, ९; सू० प० १२;

সংহক্তর আনা । ক্লি ( স্থানিংক্তর ক্রমনা )। भेइना शिभर ઉपरनी એક शिक्षा, के ज्यां तीर्धं करने। जन्मा सिषेक धाय छे. मेरु पर्वत के शिखर के ऊपरका एक शिला. कि, जिस पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है. A stone on the summit of Meru where the birth of a Tirthankara is colobrated. टा॰ २, ३;

√ अइरयाच. धा॰ 1. ( भति+रच्-िशः०) थिछातुं अरावतुं; व्यासन शिक्षावतुं, विद्धोना कराना; श्रासन लगवाना. To get a bed or seat arranged.

"**श्रह्रयावेह**". नाया० २;

**"श्रह्रयावेइसा**." सं० कु० नाया० २;

श्रहरा. क्री॰ (भ्राचिरा) १६भा तीर्थं ६२ व्य-थवा प्रभा व्यक्षत्री शर्तिनाथती भाता. १६वें तार्थंकर श्रथवा ४ वें चक्रवर्ता शान्तिकाय की माता का नाम. The mother of Santinātha the 16th Tirthankara or the 5th Chakravarti, सम्बद्धि ३२३;

श्चाइरा. श्र॰ (श्वाचिरात) तत्काल; ओक्टम. तत्काल-एकदम: तुरंत. At once; immediately. विशे॰ १३११: पंचा० १८,४०:

श्रहरित्त. त्रि॰ (श्रांतिरियत) लिल; लुहुं.
भिन्न; जुदा. Separate. पि॰ नि॰ मान्
४; नाया॰ ६; पग्हः २, ४; (२) अधि:
वधःरे. ज्यादह. much: more. उवा॰ १,
४२;विशे॰४६;३४०;— सेंडजासांग्याति॰
(-श्रव्यासनिक) प्रभाल अपरांत आसतपथःरी राजनार (साधु). प्रमाण सं श्राधिक विद्योग रसने वाला साधु. one ( e. g. &
Sadhu) who keeps a larger
seat or bed than that allowed
by rules. दसा॰ १, ७;

श्चाइरूब. पुं॰ ( श्वतिरूप ) खतदेवतानी ओक्ष बनत. भृत देवता की एक जाति. A class of infernal gods. पत्न॰ १०; ग्रहरेक. पुं॰ ( ग्रांतिरेक ) वधारे।; विशेषता. विशेषता. Excess; peculiarity. निर्सा॰ १, ४७;—वंधसा. न॰ ( - बन्धन ) अधिक अधिन. ज्यादह बन्धन. strict bondage. निर्सा॰ १, ४७;

श्रहरेगः पुं० ( श्रतिरेक ) लुले। " श्रहरेक" श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रिक्ष श्रव्हरे श्रिक्ष श्रिक्य श्रिक्य श्रिक्य श्रिक्य श्रिक्य श्रिक्य श्रिक्

ब्राइरेस्ययरः (त्र० (धतिरेकतर) व्यतिशय वधारे. बहुतः ज्यादहः Excessive, प्रव० ४०७;

श्चर्यग्रेगयाः स्थार्थः ( श्वतिरेक-ना ) अधिकताः श्वधिकताः Excess; state of being in excess, पंचार्थः १, २४;

ब्राइरेस. पुं० (ब्राविरेक) विशेषता: वधारा. श्रापकता: विशेषता. Excess: particultarity, गाया० ५;

श्चादसाभा पुं० (श्विवताभ) श्वितिक्षाः ध्यो। बाल. बहुततानः ज्यादद लान. Immense gain. "श्वापिष्यया श्वद्याभिव संते " दस० ६, ३, ४;

श्चाइलोलुग्रा त्रि॰ (श्वतिकोलुप ) અत्यन्त बेलुभी; २सतंभट श्रात्यन्त लोलुपी; लंपट Very covetous; of an extremely sensual nature. उत्त॰ ११, ६; ষ্কাহ্ব. ম॰ ( মনীব ) পঙ্গু; વધારે; અતિ. बहुत; ज़्यादह. Excessively. नाया॰ १४;

अइव्ह्सा. सं॰ कृ॰ श्र॰ (श्रतिक्रज्य) छाडीने; तक्ष्मे. त्यागकर. Leaving off: having left off. भग॰ ७, १; (२) ઉद्धंधीने; व्यति-क्रमणु क्रीने उनांच कर; श्रातिक्रमण करके. having transgressed; having gone beyond. सूय॰ २, २, ६४; नाया॰ ६;

श्चाइचिइयः सं० कृ० श्च० (श्वतिवस्ये) ઉद्धंधीने. उलाप कर. Having crossed or transgressed, क० प० ३, ४;

√ ऋइद्रह .था॰ 1. (ऋति×हृत्) ७ बंधनुं, उनांघ-ना, To transgress.

**बाइबट्टेड्जा**, वि० श्रासा० १, ४, ६, १६८;

श्चद्दविहें, स्ना॰ ( अतिवृष्टि ) अतिवृष्टि; ८८थी वध:रे वरस:६, आतिवृष्टि; ज्यादद्द बरसात. Excessive rain, सम॰ ३४;

√ ख्रह्रयत्त.धा०1.(भ्रति×वृत्) व्यतिक्वसण् ६२-वुं; ७वंधवुं. उतांधना. To transgress; to go beyond.

**ब्राह्यसह, ''कं**रारं ब्राह्य**सह''** उत्त० २७, २,

श्चइबक्तियः त्रि॰ ( भ्रतिपासिक ) निर्देशः देश रिदेतः निर्देशः दोष रहितः Sinloss; faultloss. " भ्रह्यक्तियं भ्रशाउद्दि " आहा ० १, ६, १, १७;

श्रद्मवयंत. व॰ कृ॰ त्रि॰(श्रातिवजत्) अतिक्वसाख् करते।. उत्तांचता हुत्रा. Transgressing. नाया॰ १;

 $\sqrt{$  **श्रद्धवाश्रः**, धा $\circ$  1.(श्राति<math> imesपत्) नाश करनाः वध । वध करनाः वध ।

करना; दुःख देना; घात करना. To destroy; to kill; to inflict pain.

भहवाङ्जा. वि॰ श्राया॰ १, २, ४, ६४, भहवाएजा. वि॰ दस॰ ४;

श्रद्भवायानेजा. गि० वि० दस० ४; श्रद्भवाद्याः सं० कृ० भग० ४, ६;

श्रहवाड त्रि॰ (श्रनिपातिन् ) हिंसा धरनार; धातपा हिंसा करने वाला; घातकी. One who kills or injures. स्य॰ १, ४, १, ४;

श्रहवाहत्ताः त्रि० (श्रातिपातियतः ) अतिपात-दिसा धरनारः नाश धरनारः हिंसा करने वालाः नाश करने वालाः One who kills or injures or inflicts pain. ठा० ३, ९;

श्रद्भाय. पुं॰ (श्रतिपात ) दिंसा: नाश. हिंसा. Destruction; killing; injury. भग० ७, १; उया० १, ४४;

श्चाइतासा. सी॰ ( भानिवर्षा ) कोरने। वरसाह; धाधमार खाँछे. बङ्के जोर की वर्षा; मुसलधार वर्षा. Heavy rain. भग॰ ३, ७;

प्रहाबिगिह, न० ( भतिविक्कष्ट ) त्रश्, यार, है तथी वधारे उपवास लेगा अरवा ते: व्याअहं तथा एक साथ तान, चार, या श्रविक उपवास करना: कठोर तप. Fasting for three, four or more days continuously; severe penance, उत्तर ३६, २८९;

श्रद्दिकः ति॰ (श्रांतिविय) अध्यमना सहकावने व्यालाने व्यालाने व्यालाने व्यालाने वाला. One knowing the essence of the Sutras. "तम्हा श्रद्दिको यो पहिसं-जलिकासि " श्राया॰ १, ४, ३, १३६;

अह्मबुद्धि. स्नी॰ ( प्रतिवृष्टि ) अतिष्टष्टि; ६६थी वधारे वरसाह. हद से ज्यादह वर्षा. Exce-मनंve rain. प्रत॰ ४४०;

- अइसेग. पुं॰ ( ऋतिवेग ) ઉतावणी गति; धर्षी अऽ५. शीघ्रगति; बहुतजस्दी. Great speed. नाया॰ १६; कप्प॰ ३, ४६;
- श्रह्वेलं. म॰ ( मतिवेत्तम् ) वेणा-धल ઉद्यंधीते. समय को उत्तांघ कर. Transgressing the proper time. सूय॰ १, १४, १४;
- भ्राइवेला. श्री॰ (भ्रतिवेला) साधुना आधारनी भर्यादा. साधु के श्राचार की मर्यादा. Restrictions imposed upon a Sadhu in point of conduct. "नाइवेलं विद्यकेजा पावदिही विद्याई" उत्त॰ २, २२;
- श्चइसंकिलेस. पुं॰ ( भ्रतिसंक्षेत्र ) श्वित्तनी अत्यंत भक्षीनता; संडिक्षष्ट-क्षुद्र भनेतिकाव. वित्त की भ्रत्यन्त मालेनता; जुद्रभाव. Utter debasement of mind. पंचा॰ १४, ६:
- श्रद्धसंघट्ट. पुं॰ ( भतिसह्ध) अत्यंत-संध्र टी-छ्वे। नुं संभद्दन. श्रत्यन्त जावां का संमर्दन. Excessive mutual collision of living beings. प्रव॰ ६०२;
- श्रद्धसंपञ्जाग. पुं॰ (श्रांतसम्प्रयोग) ओडद्रव्यनी साथे श्रीज्य द्रव्यने। अतिशय येश डरवे। ते. एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्य का श्रस्यन्त संयोग करना. Uniting too much; (e. g. one substance with another). स्य॰ नि॰ २, २, १६२;
- अइसय. पु॰ ( अतिशय ) अतिशय; धणुं;
  अधिक्ष. ज्यादह; बहुत. Excess. सु॰
  ब॰ १०, २२६; सम० १०, नंदां० ४४; विशे०
  ३२१६; (२) प्रलाय. प्रभाव. power;
  prowess. सु० च० १०, २२६; नंदां०
  ४४; विशे० ३२१६; प्रव०६०४;— सार्गि.
  पुं॰ ( -ज्ञानिन् ) अविध आहि प्रत्यक्ष ज्ञान सहित.

- possessed of direct visual knowledge, such as Avadhijnāna etc.
- श्रइसाइ. त्रि॰ ( श्रांतशायिन् ) डेवल भनः पर्यंव अने अविध्यानवाणा; श्रीहपूर्वी अने आमर्पैा- पि आहि लिन्ध युक्तः प्रलावक पुरुषः केवल मनःपर्यवज्ञान श्रीर श्रवाधज्ञान वालाः चौदद- पूर्वी श्रीर श्रामर्पौषधि श्रादि लिन्ध सिंदतः प्रभावकपुरुषः One possessed of Kevala, Manali-paryāya and Avadhi-jūāna or knowledge and also of spiritual attainments such as Āmarṣauṣadhi etc. पंचा॰ ४, २०;
- श्रद्दसीयः त्रि॰ ( भ्रतिशीत ) अत्यन्त हुं. बहुत ठंडा. Extremely cold. ठा• ४, १: कप्प॰ ४, ६४:
- **श्चइसुहुम**. त्रि ( श्चतिसूचम ) અत्यंत-भारी । बहुत बारीक. Excessively minute. पंचा १८, ३३;
- श्रद्धसेस. पुं॰ (श्रांतरोष) अतिशय असाधारण्य अलाव; परम अहलुत अलाव; तीर्थं इर अने तेमनी वाणीनी अहलुत अलाव. श्रसाधारण प्रभाव; श्रद्धत प्रभाव. Wonderful power of a Tirthankara's words. श्रोव॰ २७; ठा॰ ३, ४; वव॰ ६, ७;—श्रजस्यण. न॰ (-श्रध्ययन) अतिशय वाणा अध्ययन; ६त्थान समुत्थान वगैरे अध्ययन. श्रांतशय वाला— उत्थान समुत्थान वगैरह का श्रध्ययन. Adhyayanas or scriptural studies such as Utthana, Samutthana etc. of supernatural power. विशे॰ ४४२;
- श्रइसेसि. त्रि॰ (श्रतिशेषिन् ) अतिशयथी युक्तः अभावशासी. श्रातिशय से युक्तः प्रभावशासी.

Possessed of supernatural powers. স্থাঘ ় নি • মা • ३০;

श्रद्दिः पुं० ( श्रतिथि-न विद्यन्ते सततप्र-कृत्या विरादेकाकाराऽनुष्टानतया तिथयो दिन-विभागा यस्य सोऽतिथिः)अभ्यागत;अतिथिः. मेहमान. A guest. भग० ११, ६; (२) केनी आववानी तिथि-दिवस भुड़रर नथी એवा साधु -भुनि. जिसके श्राने की तिथि नियत न हो ऐसा साधु- मुनि. an ascetic whose day of arrival is not certain. भग० ११, ६; —पूजा. की० ( -पूजा ) अतिथिनी सेवा-थाडरी; परेष्णागत; आहारादिमां सत्डार. श्रातिथि की सेवा; महमानदारी. hospitality to guests. "श्रद्दहिप्यं करेड् करेड्ना तथा पच्छा श्रद्धणा श्राहारमा-हारेड् " भग० ११, ६;

√ त्राइहील. था॰ I. ( त्राति+हील् ) ध्णी धील्ला अस्ती: निन्हा अस्ती. बहुत निन्दा करना. To censure greatly. अइही बिजा. वि॰ दस० ४. १, ६६;

√ ऋई. घा॰ I. ( ऋति+इ ) अतिक्रभ-Gaंधन करत्रुं. उत्तांघना. To transgress. (२) अवेश करते।. प्रवेश करना. to enter. ऋईति-इ. पंचा॰ १८, १३; ऋईत. व॰ कृ॰ कप्प॰ ७, २०७;

न्नाई. जी॰ ( \* मजी-मजा ) लडरी. बकरी.

A she-goat. "मइ-कुक्सी" नाया॰ १;

मईय. त्रि॰ ( मतीत ) पसार थयेक्ष; उद्यंधी

गयेक्ष. उत्तांघा हुमा. Transgressed;

past; gone beyond. मोघ॰ नि॰ २८२;

दस॰ ७, ६; नाया॰ १; माया॰ १,

३,३,११७; १,४,१,१२६; पन्न॰ १४;

उत्त॰ २६, २१; ३३,१७; प्रव॰ २७;

( २ ) इंधि डारख्सर पर्युषखादि पर्वनां डरवानुं तप डे पर्न्थभाख् पर्व वीत्या

પછી કરવું તે; દશ પ્રકારના પચ્ચખાણમાનં थीळां भव्यभाश. किसी कारण से पर्यवणादि पर्व में करने का तप या पचलागा पर्व व्यतीत होने पर करना: दश प्रकार के पचलाए। में से दूसरा प्रवाण. the 2nd of the ten kinds of Pachchakhānas; viz. practising an austority or observing a vow after the time scripturally fixed for it has elapsed ( due to unavoidable causes ). प्रव॰ १८७;—काल. पुं॰ ( -काकाः) गयेक्षे। आणः, भूतआण. गुजरा हुआ काल; अर्तात समय. past time. सम० १०;--पश्चक्खाराः न० (-प्रत्याख्या-न ) ભૂતકાળમાં કરવા યેત્ર્ય પચ્ચપ્પાણ; પચ્ચખાણના દશ પ્રકારમાના એક પ્રકાર. भूतकाल में करने योग्य प्रत्याख्यान; प्रत्या-ख्यान के दस भेदों में से एक. a vow of time past; one of the ten varieties of vows known as Pachchakhānas. সব ০ ৭৮৩;

श्च इंच. श्र० ( श्वतीव ) लुओ " श्वइव " शफ्ट. बहुत विशेष; ज़्यादह. Very much; extremely. नाया० १; ८; भग० ३, १; पगह० १, १; जं० प० ४, ११६;

अउग्र-य. पुं॰ न॰ (भयुत) ८४ साभ अअजंग प्रभाषों अस विकाग. (८४ साभ अयुतांगने। ओड अयुत थाय) =४ लाख अयुतांग प्रमाण काल. A period of time known as Ayuta, consisting of 84 lacs of Ayutāṅgas (one Ayutaṅgas (one Ayutāṅgas). भणुजो॰ ११४; ठा॰ २, ४; भग॰४, १; २४, ४;—अंग. पुं॰ न॰ (-बद्ग)८४ साभ अर्थनिपूर प्रभाषों अस

विलाग. =४ लाख अर्थनिपूर प्रमाण काल. measurement of time equal to eighty-four lacs of Arthanipūras (a smaller measure of time). अणुजा॰ ११४; ठा॰ २, ४; भग॰ ४, १; २४, ४;

श्राउज्ञ. त्रि॰ (श्रायोध्य ) परसैन्यथी केमां भिवेश हरी न शहाय तेवुं. जिसमें शत्रु की सेना प्रवेश न कर सके. Impenetrable to a hostile army. पश्च॰ २;

श्राउज्भाः स्नि॰ ( श्रयोध्या ) गंधिक्षावती विजय विजयती भुण्य राजधानी. गंधिकावती विजय की मुख्य राजधानी. Capital town of Vijaya or continent named Gandhilävatī. ठा॰ २, ३: (२) विनीताऽपरनाभक्ष अधेष्या नगरी, श्रयोध्या नगरी, जिसका द्सरा नाम विनीता भी है. city of Ayodhyā also called Vinītā. सु॰ च॰ १४, २२६;

স্মত্তন্য, त्रि॰ ( । স্থান্ত-জন) বিशति আহি হথ-કાની પૂર્વ આ શબ્દ જોડાય છે તેના અર્ધ એક કમ-ઓછા થાય છે. बीस आदि दहाई के पीछे इसे जोड़ने से उक्त संख्या का अर्थ एक कम होजाता है. उदाहरणार्थ यदि विंशति ( बाम ) के पीछे इसे लगाया जाय तो उसका अर्थ उन्हांस होता है। "Less by one" prefixed to multiples of ten. नाया॰ ३; जं॰ प॰ १, ६;—श्रसीति. स्रं।॰ ( -ग्रशीति ) ्र की संख्या. seventy-nine. जं॰ प॰ १, ६;— द्रि. स्ना॰ ( -षष्ठि ) ओ। गए। nine; 59. कप्प॰ ४, १३४;—न्तरि. स्नां॰ ( -सप्ति ) भे। अथ्रितिरः १७; उनहत्तरः इह. sixty-nine; 69. क॰ गं॰ ६, २१;

— त्तीस. त्रि॰ ( - त्रिशत् ) थे। अध्यास; २७नी संभ्या, उनतीस की संख्याः २६. twenty-nine; 29. उत्त॰ ३६, २४३; नाया॰ ३;--परागु. त्रि॰ ( -पञ्चाशत् ) એ)ગણપચાસ: ૪૯ ની સંખ્યા. **उનં ના**મ की संख्या. forty-nine. पण २; भग॰ २, १:--पन्नास. त्रि॰ ( -पञ्चाशत् ) ४७; ओाग्राथास. उनंचास; ४६. fortynine; 49. प्रव॰ १९९९;—वरुस् त्रि॰ ( -पम्चाशत् ) એ। ગણપચાસ; ४৫. उनं-चास की संख्या. forty-nine. विशेव ३४४४:-विस. त्रि॰ (-विशति ) ओ।ग-शीस: १८. उन्नास की संख्या. nineteen. " सागरा श्रवणवीसं तु उक्कोसेणं ठिईभवे " उत्त॰ ३६, २३३;--सत्तरिः **मा॰ ( -सप्त**-ति ) शेशश्लोतेरः ६७ नी संभ्याः उनहत्तरः sixty-nine. कप्प॰ ४, १३६;

श्राउमार्गः न॰ ( श्रापमान ) अभभानः अना-६२. श्रापमानः निरस्कारः Disrespect. 'श्राउमार्गं परिवज्जण्' सूय॰ १, १, ४, ४;

श्राउलः त्रि॰ (श्रातुल ) केनी तुसना थर्छ शहे नींद्र तेत्रुं. जिसकी तुलना न हो सके. Matchless. दस॰ ७, ४३; ६, ३, १४; पश्र॰ २; उत्त॰ ३६, ६४:

श्चाउच्च त्रि॰ ( श्चप्तं ) भूर्वे न लेेेंग्रेंथुं. पहिले न देखा हुआ. Unseen before; unprecedented. भत्त ॰ १६७;

শ্বশ্বী স ( শ্বন: ) આંદિધી यहां से. Hence; from here. प्रव॰ =४१; (২) એટલા માટે; એ કારણધી इसलिये. therefore; hence. प्रव॰ २१६;

अस्रोडभः त्रि॰ (स्रयोध्य ) युद्ध ये। य्य नहि.

युद्ध के अयोग्य. One unfit for fighting. भग• ७, ६;

श्रश्लोपरं. श्र॰ ( श्रतः परम् ) એ पछी. इसके बाद. After this or that; next to this or that. क॰ गं॰ ४, ७४;

श्रश्रोमय. त्रि॰ (श्रयोमय ) क्षेत्वत्तुं. लोहेका; लोहमय. Made of iron. "श्रश्रोमएणं संडासएणं गहाय "स्य॰ २, २, ८१; विवा॰ ४; जीवा॰ ३, १;

श्रंक. पुं॰ ( ग्रङ्क ) એક જાતના સફેદ મણિ. एक जाति का सुफेद मिंगा. A kind of white gem. उत्त॰ ३४, ६; ( २ ) ओं 5 જાતનું રતન; અંકરતન; સચિત્ત પૃ<sup>8</sup>વીનું એક परि**लाभ. एक जाति का रता; श्रंकरता**; सचित्त पृथ्वी का एक परिशाम. a jewel; a precious stone. उत्त॰ ३६, ७४; कप्प॰ २, २६; नाया० १; राय० २=; ६४; पश्र० १; जीवा ० ३,४;(३) भाषा; भे।६. गोद; उत्संग. a lap निसी० ७, २४; राय० १३०; २ ==:नाया ० १:=:१६: पिं०नि० ४१०: जीवा० ३, ४; ( ४ ) ચિન્હ; લાંછન; નિશાની. चिन्ह;. लांछन; निशानी. a sign or mark. श्रोव॰ १०; सू॰ प॰ २०; ( ५ ) એકથી नव सधीना आंड्डा. एक से ना तक के we. numerals from one to nine. पन २: ( ६ ) આંકડાની લિપિ: ૧૮ લિ-पिभानी र्थेक्ट. श्रंकलिपि-श्रठारह प्रकार की तिपियों में से एक लिपि. a figure-script; one of the eighteen scripts. पण १:-कंड. पुं० ( -कायड ) रत्नप्रसा પૃથ્વીના ખરકાંડના અંકરત્નમય સા જોજનના **ज**ं। बाहिमा लाग. रत्नप्रमा प्रथ्वो के खर कांड का श्रंकरत्नमय सौ योजन चौड़ा चौ-दहवां भाग. the fourteenth division of the Khar-kānda of Ratnaprabhā world, consisting of

white jewels and with a breadth of hundred Yojanas. जीवा० ३, १; ठा० १०, १; करेलग. पं• ( -करें खुक ) ५. शीभानी ओं अलतनी वनस्पति, जल में की एक प्रकार की वनस्पति. a kind of aquatic plant. आया. २, १, ६, ४७;—हिद्द. स्नी० ( -स्थिति ) આંકડા તથા રેખાને વિચિત્રરીતે સ્થાપવાતે: १४ ५८। भानी ४३भी ५८। अंक तथा रेखा की विचित्र स्थापना करनी: ६४ कलाओं में से ४३वीं कला. a striking arrange. ment of numerical figures and geometrical lines; forty-third of the sixty four arts. श्रोव॰ ४०: —धर. पुं∘ (-धर ) थन्द्र. चन्द्रमा. the जांवा० ३; —धाई. स्री॰ (-धान्ना ) ખાળામાં -ગાદમાં ખેસાડી સવાડી બાલકને રમાડનાર ધાવમાતા: પાંચ પ્રકાર<mark>ની</mark> धावभाताभानी ओक गोदी में बिठला या सला कर बालक को खिलाने वाली धाय: पांच प्रकार की धाय में से एक प्रकार की धाय. a wet nurse who fondles a child in her lap; one of the five sorts of nurses, नाया०१: १६: श्राया० २. १४. १७६; विवा० २: भग० ११, ११; —मृह. न॰ (-मुख) પદ્માસનના અપ્રભાગ. पद्मासन का अप्रभाग. the fore part of Padmāsana (a kind of posture). सू॰ प॰ ४;--लिबि. स्नी॰ (-निपि) अंड લિપિ; વર્ણમાલા; અઢાર લિપિમાની એક. श्रठारह प्रकार की लिपियों में से एक लिपि; वर्णमाला. figure script; one of the eighteen scripts. समः १८; —**विताय.** पुं॰ ( -विशाज् ) અંકરતના व्यापारी. श्रंकरत्न का व्यापारी. a dealer

in Ankaratna jewels. राय॰
—हर. पुं॰ (-धर) अंद्रभाः चन्द्र. the moon. जीवा॰ ३;

श्रंकरा. न० (श्रद्धन) तपावेक्ष सणीयाथी वाछ-२८! वगेरेने आंडवा-शिआणना पग वगेरेने आडारे थिन्छ डरवुं ते. चेंचुए लगाना; तपं दुए लोहे के सरिये से बछ्डा वगैरह को दागना-चिन्हविशेष करना. Branding of animals with red hot iron bars. नाया० १७; कप्प० ३, ३६;

श्रंकवर्डसय. पुं॰ ( श्रक्कावतंसक ) ध्रिशन धन्द्रना भुण्यविभाननुं नाभः ईशानइन्द्र के मुख्य विमान का नाम. Name of the principal heavenly abode of Isāna-Indra, भग॰ ४, १:

श्रंकामय. त्रि॰ ( श्रद्धमय ) अंड- २लभय पदार्थ.श्रंक-रत्नमय पदार्थ.(A substance) inlaid with white gems. "श्रंकामया पक्ला पक्लवाहा" श्रोव॰ जं॰ प॰ ७, १६६:

श्रंकावरे. स्ना॰ (श्रद्धावती) भहाविदेहनी સીતાદા નદીને જમણે કાંકે આવેલી રન્ય विज्यानी राज्धानी, महाविदेह की सीतोदा नदी के दानिए। की श्रोर रम्यविजय की राजधानी. The capital of Ramya-Vijiya situated on the right bank of Sitodā river of Mahā-Videha. তা০ ২, ३: ( ২ ) પશ્ચિમમહાવિદેહના દક્ષિણખાંડવાની પહેલી વિજ્યની સરહદ ઉપરના વખારા પર્વત. पश्चिम महाविदेह के दिच्च एखंड की पहिली क्रिज्य की सीमा परका वखारा पर्वत the Vakhārā mountain on the boundary of the first Vijaya the southern division of western MahāVideha. जं॰ प॰

श्रंकिय. त्रि॰ ( श्रक्कित ) अंडितथयेक्ष; यिन्छ सिंहत. Bearing a mark. श्रोव॰ १०; पश्च० २;

श्रंकुर. पुं॰ (श्रक्कर) पांहडाने। अथम नीक्ष्येक्ष कृष्णे।; पांहडानी शर्ज्ञातनी क्षांक्षटीक्षी पत्तां की कोंपल. A sprout of a leaf. पत्त॰ १७: ३६; राय॰ ६३: १४६: दमा॰ ४, १६; भग० ७, ६:

श्रंकुस. न० ( श्रङ्कुश ) दाथीना भाषाभां મારવાનું હથિયાર: લાહાના એકપા<mark>સથી</mark> वाणेस आंडरें। हाथा को मारने का लोहे का श्रंकश. A hook for driving elephants. ''श्रंकुसेग जहा नागो धम्में संपर्ध-वाहको " उत्तर २२, ४=: दसर २, १०: जं० प० ४, ११६: जीवा० ३, ३: पग्ह० १. ४: ठा० ४, २: राय० ६३: नाया० १७: (૨) અંક્શને આકારે હાથ પગની રેખા. श्रंकरा के त्राकार की हाथ पाँव की रेखा. the curved lines on the palm and the sole of the foot resembling a hook, उत्त. ६, ६०;(३) વૃક્ષના પક્ષવ છેદવાનું સન્યાસીનું એક ઉપકરણ. वृत्तों के पत्ते छुदने का सन्यासियों का एक शन्त्र. an instrument used by a Samnyāsī to cut the foliage of trees. नाया • ५: ( ४ ) भाणा सटकाववाने। ચંદરવામાના અંકશાકાર આંકડા. चंदवा-छत वरारह में माला लटकाने का अंकुश के समान टेढा श्राँकड़ा. a hook fastened to a ceiling cloth for hanging garlands. जीवा॰ ३, ४; (५) महाशुक्रदेव લાકના એક વિમાનનું નામ, કે જેમાં રહેનાર દેવતાની ૧૬ સાગરાપમની સ્થિતિ–સ્પાયુષ્ય महाशक देवलोक के एक विमान का नाम, जहाँ के रहने वाले देव की १६ सागरोपम

की आयु है. a celestial mansion of the heavenly world Mahā-Sukra where the gods live 16 Sāgaropamas of years. सम॰ १६; (६) वंदनानी छंडे। देए: रुलेंद्रख्ने अंद्रशनी पेंडे थे दाथमां राष्मी ग्रवादिद्यते वंदना द्रवाथी सागती ओह देए : बन्दना का छठा दोष: रजोहरण को अंकुश के समान दोनों द्वाथों में रखकर गुरु आदि को वन्दना करने से लगने वाला एक दोष×. the sixth fault of Vandanā (obeisance) committed by holding the Rajoharaṇa like a hook while saluting or bowing to elders इ. प्रव॰ १४०:

श्रंकुसन्न पुं॰ (श्रङ्कुशक) कुओ 'श्रंकुश' श्रंक्तरां श्रंक्ररां श्रंकरां श्रंकरा

श्रंकुसा. ब्रा॰ ( श्रङ्कुशा ) व्याहमा श्रीव्यनंतः नाथ-तीर्धं धरनी शासन हेपीनुं नाम. १४ वें तार्थंकर-श्राश्रनन्तनाथ की शासनेदेवी का नाम. Name of the tutelary goddess of the 14th Tirthankara, Shri Anantanātha, प्रव०३७८:

अंकेस्रण. न० ( अब्रह्मेलन ) धेःअने भारवाने। याश्रुष्ठ. घोडे को मारने का चाबुक. A whip to strike a horse. भग० १, १; - पहार.पुं॰ (-प्रहार)याणभाने। भार-धा. चाबुक की मार का घाव. a lash of a whip. जं॰ प॰४;

श्रेकेसाइणी. स्त्री॰ ( श्रद्धेशायिनी ) भे।णास् सुदावाणी पुत्री केवी. गोद में सोनेवाली पुत्री के समान. Sleeping in a lap ( like a daughter). सूय॰ १, ४, १, २८;

श्रंकोञ्च. पुं॰ (श्रङ्कोल-श्रङ्कयंते लाप्यते कीला-कारकण्टकैरिति ) अंडालनुं आड; स्ने आड द्विंदना दरेंड प्रान्तमां ઉगे छे, स्नेना भीलनुं तेल नीडणे छे, स्ने आड विशाण होंग छे, तेना पांदडां आंगण से आंगण पहेाणां स्नेने इर्ण्याना केवां लांमां स्नेने रेप्पावाणां हे।गछे. श्रंकोल का हुन्न; यह हुन्न हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रान्त में पैदा होता है, इसके बाज का तेल निकलता है, यह साब विशाल होता है, इस के पत्ते एक दो अंगुल चौड़े होते हैं श्रीर करणी के पत्तों के समान लंबे एवं रेखा वाले हाते हैं. A species of large trees bearing oil seeds, found throughout India. सग० २२, २; ४; पष० १;

ग्रंग. न॰ ( भाक्न ) अंग्रह्र ह्याना शुलाशुल इस प्यतावनार निभित्तशास्त्र; २४ पाप. सूत्रमांनुं ओह, श्रङ्गफरकंन के शुभाशुभ फल को कहने वाला निमित्तशास्त्र. The science that foretells events from the throbbing of a limb;

<sup>∗</sup> ને∖ટ—આ દેાષ પરત્વે જીદા જીદા મત છે, એક કહેછે, કે સુતેલ સુવાંદિકની પછેડી વગેરે ખેંચી જગાડી બેઠાકરી વંદના કરે તે અંકુશ દોષ. બીજા કહે છે, હાથીને અંકુશ લાગતાં શિર ઉંચું નીચું કરે તેમ વંદના કરે તે અંકુશ દોષ. ત્રીજો મત ઉપર જણાવ્યો તે વાજળી છે.

<sup>×</sup> नोट—इस दोष के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं कि, सोये हुए गुरु श्रादि को उन के वस्नादि खेंच कर जगाना श्रीर फिर बैठा कर उन्हें वन्दना करना यह श्रंकुश दोष है। दूसरा कहता है कि, हाथी को श्रंकुश लगाने से जिस प्रकार हाथी सिर ऊंचा नीचा करता है उसी प्रकार वन्दना के समय करना. तीसरा मत ऊपर दिया गया है श्रीर वही उचित भी है.

<sup>\*</sup> Note—According to some, salutation after rudely awakening them etc.

one of the 29 Sütras known as Pāpa Sūtras (because they come in the way of salvation). **सम॰** २६: ठा० म, १: स्य० २, २, २६: श्चेग. न० ( श्रङ्ग ) शरीरना अवयव; भरतड वर्गेरे शरीरनां आह अंग. शरीर के श्रवयवः मस्तक आदि शरीर के आठ श्रंग. Anv of the limbs of the body; the eight parts of the body e.g. head etc. "बाहू २ रू ४ पुट्टी ४ सिर ६ उर ७ **उपरंगा =** "क॰ गं॰ १, ३४: श्रगुजो॰ **१२७: उत्त**० २, ३: ४, २३: वव० १०, २१; २२; २३; २४; भग० १, ७; ७, ४; ११, **१९**: नाया० **९**: २; विवा० १: १: पन्न० २३; (२) भुभ्यव्यवयवः प्रधानव्यंगः प्रधान श्चंग मुख्यश्चवयव. chief part. नाया ૧; ૧૬; ( ૩ ) પું• દેશવિશેષ: જેતે हास शिदार इंदेंछे. देश विशेष: जिसे ब्राजकल बिहार कहते हैं. name of the country of Bihar. पन्न ० १; भग ० १४, १; नाया ० **=**; निर० १, १; ( ४ ) અંગસત્ર: આચારાંગ **२**५.हि ११ २५ंग. श्रंगसत्रः श्राचाराहादि ११ श्रह, the eleven Sütras of the Jaina canon, Āchārānga etc. बाहिरेगाव, सो सुत्तरहाति मायक्वो " उत्त० २८, २१: श्रगुजो० ४२; १४६; पन्न० १५; नाया० १; सग० **২, ৭; ૪, ৭; ৬, ৭**০; ( ૫ ) স্থ্<mark>ৰ</mark>০ વાક્યાલંકારમાં 'किमंग 'એ રૂપે આવેછે. वाक्यालंकार में भी " किमंग " ऐसा आता है. emphatic particle-" what to speak of." ? "% तं महाफलं खलु तहा-रूवाणं प्रशिष्टताणं भगवंताणं नामगोयस्य-

विस्सवण्याण् किमंग पुण ऋभिगमण्वंदण-नसंसग्पिडिपुच्छग्पज्जुवासग्यापु '' राय॰ ( ६ ) धारख. कारण. cause. विशे ० ६३ ०; १५.वह:--- ऋहियः पुं ० (- ऋधिप) अंगदेशने। राज्य. श्रंगदेश का राजा. a king of the country of Anga (Bihār). 哦。 च०३, ११३:--चुलिया. स्रा० (-चुलिका) આચારાદિઅંગની ચુલિકા-આચારાં**ગ આ**-દિમાં ન કહેલ અર્થના જેમાં સંત્રહ કર-વામાં આવ્યો છે તે: કાલિકસત્રવિશેષ. श्राचारादिश्रंगों की चुलिका श्राचारादि श्रेगों में न कहे हुए अर्थ का जिसमें संग्रह किया गया है वह: कालिकसब विशेष. the Chulikās of Āchārānga etc. which contain supplementary matter not given in the body of the Ańgas ( also known as Kālika Sutrus ). एक १०, १: नंदी ० ४३: वष० १०, २७:--- च्छ्रहिय. त्रि० ( ः विद्वस ) छेहायेर्सु व्योग. छेदा हुआ श्रज्ज. wounded limb. " वेयगच्छहियं श्रंगच्छहियं पक्काफोडियं करेह इसं ग्रयगुप्पाडियं करेह" स्य० २, २, ६३:-- जरावयः न० (-जनपद्) न्यंग्रहेश. विहार. Bihar. नाया० १४: -पर्श्वगसंदागाः न० ( -प्रत्यक्रसंस्थान ) અંગ મસ્તકાદિ, પ્રત્યંગ-નયનાદિ એનાં સંકાશ. श्रङ्ग प्रत्यङ्ग का संस्थान. disposing in order the limbs and their parts दस॰ ५,५५:--पडियारिया. स्रा॰ (-प्रति-चारिका ) शरीरती सेवा डरनारी हासी; अंहरतं કામ કરતાર દાર્શી. शरार की सेवा करने वाली दासी: घर के भीतर का काम करने वाली नौकरनी, a personal female atten-

<sup>#</sup> It is extremely meritorious to repeat the name of the ideal saints or of the blessed Arhantas; what to speak of paying a visit to, praising, bowing or serving them"?

dant: household female servant. नाया ० १: १४: भग० ११, ११: -पविट्ट. त्रि॰ (-प्राविष्ट) अंगशास्त्रान्तर्गतश्रुतविसागः का यात्रांग आहि लार अंग. अंगशास्त्रों के श्चन्तर्गत श्रुतविभागः श्राचारांगादि बारह श्रुंग. 12 Angas such as Āchārānga etc. ठा० २, १; नंदी० ४३; क० गं० १, ६:--- एफूरणा. स्त्री० ( -स्फुरणा-स्फुरणम् ) अंगनं ६२५वं. श्रंगों का फरकना. throbbing of limbs. प्रव० १४२०;-फास. पुं० ( - स्पर्श ) शरीरने। २५र्श. शारीरिक स्पर्श. bodily touch. नाया॰ १६: बाहिर. त्रि॰ ( -बाह्य ) श्रुतने। એક વિભાગ; ઉત્તરાધ્યયન વંગરે અંગ બહારનાં સુત્રા. श्रत का एक विभाग: श्रेगों के श्रांतरिक उत्तराध्ययनादि. Sütras outside the Angas; a division of Jaina canon, ठा० २, १; नंदी० ४३;—भंजणः न० ( --भक्जन ) आणस भरऽवीः शरीरना भ्यवयवे.ने भेडवा ब्रालस्य से शरीर मरोडनाः शरीर के अवयव मरोड़ना. twisting and stretching of limbs through शीoth. पराह० २, ४:—भेय. पुं०( -भेद ) अंगना भेंद्र, श्रंग दा भेद, the different Borts of limbs. विशेष ११६:--मंदिर. न० ( -मन्दिर ) अंपानगरीनी अदारनं अंध ઉद्यान, चंपानगरा के बाहिर का उत्तान. a garden situated outside the Champā city. " श्रंगमंदिरांस चेइयांस मन्नरायस्य सरीरं विष्यजहामि" भग० १४, १; - मगह. पुं॰ ( -मगध )आंग अने भगध એ બે પાસે પાસે ना देश. श्रंग श्रीर मगध नामक (पास पास के) दोनों देश. two adjacent countries named Anga and Magadha. वेय॰ १,४६;--मइ.पुं॰

की सालिश करने वाला मनुष्य. a man who rubs the body with oil etc. सु० च॰ ४,७५;--महिया. स्त्री०(-मर्दिका) भईन ४२ना२ हासी. मालिश करने वाली दासी, a maid servant who rubs the body with oil etc. भग० ११. ११; - राग. पुं॰ ( राग) अंग अपर भस-ળવાના-લેપવાના કેસર, ચંદન વગેરે સગંધી पहार्थ, श्रंग ऊपर लगाने का सगन्धित उ**बटना.** fragrant substances like saffron. sandal etc. used to perfume the body. राय० ४४: नाया० १६:- राय. पं• ( -राज ) अंगंदेशनी राज्य. श्रंगदेश का राजा. a king of the country of Anga. नाया॰ १६;-लोग. पुं॰ (-लोक) हेशविशेष. देशविशेष. name of a country, जं॰ प॰ ३, ४२;—वंस, पुं॰ (-वंश) अंगदेशना २,ज्यती। वंश, श्रंगदेश का राजकाय वंश. lineage of the king of the country of Anga. सम॰ ७६:-विगार. पुं० (-विकार ) अंश २५२०मा ६अ।६अम् ७थम. खंगफरकने के फलाफल का कथन. divining the results of the throbbings of the parts of the body. " श्रंगविगारं सरस्स विजयं जो विज्जाहि न जीवइस भिक्ख " उत्त० १४, ७:- विज्जाः श्ला॰ ( -विद्या ) અંગક્રકવાના શુભાશુભ ક્લ ज्याचानी विद्या. श्रंगफरकने का शभाशभ फल जानने की विद्या. the science of divining the results good or bad from the throbbing of limbs. "श्रंगविज्जं च जे पउंजंति, नहु ते समगा बुष्चंति" उत्त० =, १३; (२) निभि-

त्ताहि इक्षाइक्ष अतावनार એક शास्त्र-એક पिटनी. निमित्तादि फलाफल बताने वाला शास्त्र. a science interpreting omens. उत्तर क, १३;—संचाल. पुं० (-सञ्चाल ) शरीरना अवयवीनुं सहल थे। पुंड यासवुं ते. शरीर के अवयवों की थोड़ी सी इलचल. slight movement of the limbs of the body. " सुदुमेहिं अंग संचालेहिं" आव० ४, १;

श्रंगण. पुं॰ न॰ ( श्रज्ञण ) आंगलुं; ६िणयुं; धोक्ष; धर आगणेता भुद्दे। लाग. श्रांगन; चौक. A courtyard राय॰ ३३: १३०; श्रोव॰ १७; जं॰ प॰ २, ३१; जीवा॰ ३, ४; उत्त॰ ७, १; पश्च॰ ११;

श्रेगणा. श्री ( ग्रजना ) अंग ઉपर अनुराग ઉपन्नवनार भाटे अंगना; श्री. श्रंगों पर श्रानुराग उत्पन्न कराने वाली होने से श्रंगना; श्री. A woman; a beautiful woman. तंड • २४; पिं • नि • २१४;

द्यंगमंग. न॰( मज़ाज़ ) अंग ઉपांग; अवयवना अवयव. प्रज्ञोपाजः; छोटे २ श्रवयव. Parts of a limb. " रायलक्ष्यणविराइयंग-मंगा " नाया॰ ६; १४; भग० ७, ६; जं० प० २, ३३;

श्रंगय. पुं• न॰ ( श्रक्तद ) आहुआलरखु; आलुभन्ध. भुजा का गहना; बाजुबंद. A bracelet worn on the upper arm. पश्च• २; श्रोव॰ २२; नाया॰ १; जीवा॰ ३, ४; पग्ह॰ १, ४; (२) हेवतानुं ओक आलरखु. देवता का एक श्राभूषगा. an ornament of a deity. राय॰

क्रंगार्गंगपविष्ट. त्रि॰ ( क्रज्ञानक्रप्रविष्ट ) અंगप्रविष्ट-आयारांग वगेरे सत्र अने अनंगप्रविष्ट-आवश्यक्ष वगेरे सत्त. क्रज्ञ प्रविष्ट-आचाराङ्गादिस्त्र और अनङ्गप्रविष्ट-आवश्यक वगैरह स्त्र. Sūtrās like Āchārāṅga included in Aṅgas and those like Āvasyaka not included in Aṅgas, विशे १२०;

श्रंगार. पुं॰ ( श्रज्ञार ) અभि; ખળતા કાલસા. श्रकार; जलता हुआ कोयला. A burning charcoal. पिं० नि० ११४: प्रव० २६७: (૨) સ્વાદિષ્ટઅન્ન અને તેના દાતારની પ્રશંસા કરતાં આહાર કરવાથી સાધુને લાગતા એક આહારના દાપ: ઇંગાલ દાપ. स्वादिष्ट अज श्रोर श्रनदाता की प्रशंसा करते २ श्राहार करने से साधु को लगने वाला दोषः इज्ञाल दोष. a sin incurred by a Sādhu while eating, by praising the deliciousness of the food and the giver of it.गच्छा ०७; कि इंडरगी. र्ह्मा० ( -कर्षिया ) अभि हेरववा-अधिक्षाव-વાતા લાઢાતા સળીઓ. શ્રાંગન उત્તરપુત્તર करने का लोहे का सरिया-खोंचा. a poker. भग० १६, १:--दाह. पुं० ( -दाह ) क्यां લાકડા બાળી કાલસા પાડવામાં આવે છે તે २थान. वह स्थान, जहां लक्डा जलाकर कोयले बनाये जाते हैं. a place where wood is converted into coal by combustion. श्राया॰ २, २, १; पतावणा. भी॰ (-प्रतापना) टाढ ઉડाડवाने अञ्निपासे જઈ શરીર તપાવવું તે; તાપણી; ધુણી. ઢંક मिटाने के लिये श्रीम के पास जाकर शरीर तपाना. to warm the body at thefireside. पग्ह० २, ४;

श्रंगारक. पुं॰ ( अक्नारक ) भंगणनाभने। अढ; ८८ अदुभाने। व्येष्ठ अदु. संगल नामक प्रह; व्याप्त प्रक्षेत्र प्रह. The planet Mars. परह॰ १,४; श्रोव॰ २६; पन्न॰ २; अंगारमह्ग. पुं॰ ( अक्नारमदंक ) अंगारभर्दे अे नाभथी प्रसिद्धिपाभेक्षा इद्रदेवनाभे ओक्ष अक्षाप्य आयार्थ. श्रिक्षा श्रिक्षा अप्राचित्र प्राप्त एक इद्रदेव नामक अभव्य आचार्य. A preceptor unworthy of salvation named Rudradeva who become famous by his name of Angara-Mardaka. पंचा॰ ६, १३;

श्रंगारियः त्रि॰ ( श्रज्ञारित-श्रङ्गारे रोग-विशेषः स जातोऽस्थेति ) अंशाररेश वाणी शेरडी, के के रेशिथी शेरडीनी कातणीने। रंश भद्दक्षार्ध काय छे. श्रंगाररोग वाला गन्ना-सांठा, जिस रोग से उसके ज्ञिलके का रंग बदल जाता है. A sugarcane with a disease which alters its colour. श्राया॰ २, १, ६, ४८;

श्चंगाल. पुं॰ (श्वज्ञार) अंगारी; डेायदी. श्चंगार; कोयला. A. burning charcoal; a coal. पंचा॰ १,२२;

श्रंगिरस. त्रि॰ ( श्राक्रिरस ) अंगिरस-गातम गात्रनी એક शाणा तेमां उपकेस पुरुष ते— आंगिरस. गाँतमगोत्र की एक शाखा में उत्पन्न पुरुष. One born in a branch belonging to the line of Gautama. टा॰ ७, १;

श्रंगुह. पुं॰ ( अकुष्ठ ) અंगुहे।. श्रंगुठा.

The thumb; the great toe. नाया॰

=; सम॰ ११; श्रोघ॰ नि॰ ३६०; भग० ३,२;

प्रव॰२५=;— पसिणा. पुं०न० (-प्रक्ष) अंगुहाभां हेवतानुं आह्यान हरी अंगुहाबिहान कर

देवानी विद्या. श्रंगुठे में देवता का श्राव्हान कर

के श्रंगुठे से ही उत्तर देने की विद्या; एक प्रकार
की हाज्यात. a branch of learning

dealing with answering by means of the thumb after invoking a deity in it.(२)ते विद्यानुं प्रति-पादन इरनार प्रश्नन्था इरखनुं नवमुं अध्ययन, हे के दाल विश्वेद थर्ड अधेल छे. उक्कविया का प्रतिपादन करने वाला प्रश्नव्याकरण का नवाँ अध्याय, जिसका कि, श्रव विश्वेद हो गया है. the ninth chapter of Prasnavyākaraņa which explains the above but which is now extinct. ठा० १०, १;

श्रंगुहुय. पुं॰ ( श्रहुष्टक ) અંગુડા. श्रंगूटा. the thumb; the great toe.

श्रंगुल. न॰ (श्रङ्गुल ) आंगण; आहेजव . પ્રમાણે ભરપવિશેષ–વેંતના **ભાર**મા **ભા**ગ. श्रंगुली; श्रंगुल; बैंत का बारहवाँ हिस्सा. A finger; a measure of length equal to the twelfth part of a span. भग॰ १, ४; ३, १; ६, ४; ७; ११, १; २१, १; २४, १२; ३६, १; जं० प०३, प्र७; पन्न० १२; सू० प० १६; उत्त० २६. १३: श्रोघ० नि०२७: प्रव० ७४: --पहत्त. न०(-पृथक्त) लुओ। " श्रंगुलपु-हुत्त'' शम्द. देखो 'श्रंगुलपुहुत्त ' शब्द. vide ''श्रंगु**लपुहुत्त**''. भग० २१, ६; २४, **१;** -पृहत्त. न॰ (-पृथक्त्व) थे आंगणथी ७ આંગળસુધી. दो श्रंगुल से नौ श्रंगुल तक. & measure of length, from two to nine Angula measures (finger -breadth). भग॰ २२,१;—पोहत्तियः त्रि ० ( \* पृथक्तिक-प्रकृतपृथक्तं शरीरा-वगाहनामानमेषामस्तीत्यङ्गत्तपृथवित्वकाः ) જેની ખેથી માંડી નવ અંગુલસુધીની શરીર અवगादना-श्रियार्ध छे ते. जिसके शरीर की

फंचाई २ से ६ श्रंगुल तक की है वह. one whose height is from 2 to 9 Angula measures (finger-breadth). पन्न०१:—भाग. पुं०(-भाग) अंगुल की श्रसंख्यातमां (असंख्यातमां) लाग.शंगुल का श्रसंख्यातमां भाग.an (infinite simal)division of the measure called Angula i.e., a finger's breadth. क०प०१, ६; — वगाह. पुं० (-भवगाह) अंगुणनी अवगाहना-क्षेत्रस्परीना. श्रंगुल की श्रवगाहना; चेत्रस्परीना. occupation of space equal to a finger's breadth, क० प०१, २०;

श्रंगुलि. श्रं । (श्रङ्ग्लि ) આંગળી. ( હાથપગની ) श्रंगुली. A finger or a toe. निर्सा॰ ३, ४६: श्रोव० १०: पन्न० २: नाया० १: ५: दस० ४: ऋाया० १, १, २, १६; उवा० २, ६४<del>: कोस</del>. पुं० (-कोश) आंगणीमां પહેરવાની લાેઠાની, લાકડાની, કે ચામડાની अंशार्डी. श्रंगुली में पहिरने का लोहे, लकड़ी, श्रथवा चमड़े का श्रंगुश्ताना. a thimble. राय०-फोडरा. न० (-स्फोटन) आंग-णीना ट्यांश वंशाख्या ते. चुटकी बजाना, a snap of the thumb and the finger, तंडु० २५;—भमृहा, स्त्री०(-भ्र) કાઉસગ્ગમાં આંગળીના વેઢા ગણવાથી કે કંઈક સંકેત જણાવવા-ભ્રકૃટિ હલાવવાથી લાગતાે એક है।प: ५।७सञ्जने। ओ ६ है।प. कायोत्सर्ग का एक दोष; श्रंगुली के पेर गिनने से या कुछ इशारा करने से अथवा भी चलाने से कायोत्सर्ग में लगने बाला दोष. a fault in Kāūsagga ( a kind of trance condition ) consisting in counting the finger joints or moving the eyebrows

to signify something. " श्रंगुिक्ष भमुहाश्रो विय चालंतो तह य कुण्ड उस्सग्गं" प्रव॰ २६२;

श्रंगुलिजाग. न० (श्रङ्गुलीयक ) आंगणीना आल्परहो।; वेढ, वींटी वगेरे. श्रंगुलियों का गहना; श्रंगूठी बगैरह. A ring. जीबा॰ २, २; नाया॰ १; श्रोव॰ २१; कप्प॰ ४, ६२;

श्रंगुलियाः स्त्रं। (श्रक्कांतिका) आंगणीः श्रंगलीः A. finger; a. toe. भग० =, ३; जांबा० ३, ३: निस्ता० १, २: पि० नि० २=७;

ষ্ঠায়ন্ত্ৰীয় পুঁও ( স্মন্ত্ৰীয়ন্ত্ৰ) নাম গ্ৰনী ইন্ধি স্থান মান্ত্ৰীয় স্থান A species of Nāma-Karma.(i e.,body-making Karma.) স্বত ৭২৩%:

श्रेगोर्चग. न० (श्रक्नोपाक्क ) भरतक्षि अंग અને અંગુલિ આદિ ઉપાંગ, मस्तकादि श्रंग श्रार श्रंगुल श्रादि उपाइ. Parts of a body and their sub-divisions. " नहकेसमंसुचंगुलिश्रोहा खल श्रंगोवंगाणि " उत्त० टी० ३: पश्च० २३: विवा० १: क० गं० १, ३४: ४८: क० प० ४, ७४:-- साम. न० (-नामन्) केना ઉદયથી શરીરરુપે લીધેલ પદ્રજાે અંગ ઉપાંગ રુપે પરિણુમ તે નામકર્મની એક પ્રકૃતિ; अंगापांगनाभडभं, नामकमं की एक प्रकृति, जिसके उदय से शारीरिक पद्रल अंगोपान रूप से परिएत होते हैं: श्रंगोपान नाम कर्म. a variety of Nāma-Karma (i.e., body-making Karma) by the maturing of which are produced the limbs of the body and their sub-divisions. क॰ गं॰ १, ٧=;

√ श्रंच. घा॰ I. ( श्रम्च् ) संक्ष्यवुं; संक्ष्यवुं; भेशुं क्ष्युं, इक्छा करना. To fold up; togather up. (२) पूळ्युं; पूळा करनी. पूजा करना; पूजना. to worship. (३) श्री क्ष्युं. जाना. to go.

श्रंचति. पंचा० १६, २६;

**श्रंचेइ. " वामं जाणुं श्रंचेइ** " राय० १६; श्रोव० १२; जीवा० ३, ४; जं० प० ३, ५३; भग० ६, २२;

श्रंबेइसा. सं० कृ० भग० ६, ३३;

श्रंचि. पुं॰ ( श्रन्चि ) श्रित करवी ते: ज्युं ते. गति करना: जाना. The act of going. भग॰ १४,१:

श्रंचि. पुं॰ (श्राञ्चि) आववुं ते. श्राना. The act of coming. भग॰ १५, १;

श्रंचिश्र. न॰ (श्रक्ष्चित ) એકપ્રકારનું ન:25; देवताना ३२ नाटकांनुं २५ मुं नाटक. एक प्रकार का नाटक: देवताओं के ३२ नाटकों में से २५ वाँ नाटक. A kind of a drama; the 25th of the thirty two dramas of gods. जीवा॰ ३, ४; राय॰ ६४; (२) त्रि॰ ५००४; राजभान्य. पृज्यः राजमान्य. worthy of worship or reverence. भग॰ १५, १: (३) न॰ એકવાર જવું ते. एक बार जाना. the act of going once. भग॰ १५, १:

श्रंचियंचियः न॰ (श्रम्चिताञ्चितः) गमना-गमनः आंद्धिश्री त्यां अने त्यांथी आंद्धि लवुं आववुं तेः गति आगतिः गमागमः श्राना जानाः गमनागमनः Walking to and fro. भग॰ १४, १ः

श्रंबियरिभिय. न॰ ( ग्रन्चितरिभित ) ओक अक्षारनुं नाटक; देवताना उर नाटकभांनुं २७ भुं नाटक. एक प्रकार का नाटक; देवताओं के ३२ नाटकों में से २७ वाँ नाटक, A kind of drama; the 27th of the thirtytwo dramas of gods. जीवा॰ ३, ४; राय॰ ६४;

√ **श्रंछ**. धा० I. (क्ष्म्ब्ख्-श्रा+कृष् ) आक्ष्रेख् क्षरतुं; भेंथवुं. त्र्याकार्षेत करना, खेंचना. To attract; to pull; to draw.

श्रंबंति. विशे० ७६४;

श्रंछावेइ. ग्रि॰ नाया॰ १; भग॰ ११, ११; श्रंछावेइत्ता. ग्रि॰ सं॰ कृ॰ नाया॰ १; भग० ११, ११:

श्रंजगः न० (श्रञ्जन) शक्तिः आंक्रशः काजलः श्रञ्जन. Collyrium for the eye. भग० १५, १; पिं० नि० भा० ४४; उत्त० ३४, ४; उवा॰ २, १०७; नाया॰ ६; प्रव॰ =૫૭: (૨) સાૈવીરાંજન; સરમાે: ધાતવિશેષ: સચિત્તકહિનપૃથ્વીના એક JI312. वीराञ्जन; सुरमा; धातुविशेष; सचित्तकठिन पृथ्वी का एक भेद, sulphuret of antimony etc. used as collyrium for the eve. राय० ६०: १२३; उत्त० ३६, ७५: त्राया० २, १, ६, ३३; पन्न० १; विशे० २१२: निसी० ४, ४८; सू०प० २०: ( 3 ) રસાંજન: રસવતી; દારૂ–હળદરના અષ્ટમાંશ ઉકાળામાં બકરીનું મૂત્ર મેળવી બનાવેલ આં-જવાની शणी. रसांजन; रसवताः दारू-हर्ल्दा के अष्टमांश कार्दे में बकरी का मूत्र मिलाकर उस से संस्कारित आंजने की सलाई. a pencil of collyrium for the eye made of a certain medicinal plant. दस॰ ३, ६; ( ४ ) તપાવેલ લાહાના શળાયા આંખમાં દુ:ખ ઉત્પન્ન કરવું તે.गर्म की हुई लोहे की सलाई से श्रांख में दुःख उत्पन्न करना. act of causing pain in the eye by means of a red hot iron rod. सम० ११: ( ५ ) आंभ आंजर्यी; आंभभां आक्रण वर्गेरे आंक्वुं ते. स्रांख में काजल

वगैरह लगाना. to apply collyrium to the eyes. " वमणंजणपितमंथं " सूय० १, ६, १२; ( ६ ) रत्ननी એક જાત. रत्न की एक जाति. a variety of jewel. राय॰ २६; कप्प॰ २, २६; नाया० १; पन्न० १७; (७) रत्ने असा પૃથ્વીના ખરકાંડના દશમા ભાગ, કે જે એક क्ष्यर कोजनने। कार्रे। छे. रत्नप्रभा पृथ्वी के खर कारड का दशवाँ भाग, जो एक हजार योजन चौड़ा है. the tenth part of the Kharakānda of Ratnaprabhā world, which is 1000 Yojanas in width. जीवा॰ ३, १: ठा॰ १०, १: (८) रभ्यविकयनी पश्चिमसरदह अपरने। **५५। १५ अ. रम्यविजय की पश्चिम** सीमा का वखारा पर्वत. the Vakhārā mountain on the western boundary of Ramyavijava. ठा० २, ४; जं० प० ષ્ર, ૧૧૫; ( ૯ ) આકમા દેવલાકનું એ નામનું એક વિમાન, કે જ્યાં દેવતાની ૧૮ सागरनी स्थिति छे. ब्राठवें देवलोक का इस नाम का एक विमान, जहां के देवों की १ = सागर की आयु है. a heavenly mansion of the eighth Devaloka (abode of gods) where the gods live for 18 Sāgaras (a vast measure of time ). सम॰ १६; (१०) ३२४४५२ पर्वतनुं सातभुं ५८. रुचकवर पर्वत का सानवाँ कृट. seventh summit of Ruchakavara mountain. ठा॰ ६, १; (१५) ये नामने। ये हे वेसंधर देवता. इस नाम का बेलंभर देव. a Velandhara god of that name. भग॰ ३, ७; ( १२ ) द्वीप-કુમારના ઇન્દ્રના ત્રીજા લાકપાલનું નામ. द्वीपकुमार के इन्द्र के तीसरे लोकपाल का नाम. name of the third Lokapāla of

the Indra of Dvīpakumāra. भग॰ ३, ६; (१३) ઉદધिકुभारना धन्द्र-कुमार के इन्द्र-प्रभंजन के चौथे लोकपाल का नाम. name of the fourth Lokapāla of the Indra ( Prabhañjana ) of Udadhi-kumāra. ঠা• ४, १; (१४) वनस्पतिविशेष. वनस्पति विशेष. a species of vegetation. त्र्योव० (૧૫ ) વાયુકુમારજાતિના ઇન્દ્રનું नाभ. वायुकुमारजाति के इन्द्र का नाम. the name of the Indra (lord) of the class of gods known as Vāvukunkāra. भग० ३, मः-धाउ. पुं॰ ( –<mark>धातु</mark> ) ધાતુવિશેષ: સુરમે।. <mark>धातु</mark> विशेष: सुरमा. Sulphuret of antimony etc. used as collyrium. नंदी॰ ३९:--रिट. पं॰ (-रिष्ट) वायुक्तमारनी थे।थे। ५-८, वायुकुमार का चौथा इन्द्र. the fourth Indra of Vāyukumār.भग• ३, =:--समुगा, पुं० (-समुद्रक ) अंजन-ने: अपने: श्रंजन का डिब्बा, a box for keeping collyrium. जावा॰ ३, ४; - सलागा. स्रा०(-शलाका ) आंजवानीः शणी. श्राँजने की सलाई. a stick for applying collyrium to the eye. " तिलगकरियमंजयसलागं " सूय० १,४, २, १०;

श्रेजिएई. स्रो० (श्रञ्जनकी) એ नाभनी એક सता -वेस. इस नाम की एक बेल. A. kind of a creeper. पन्न० १०;

श्रंजिएकोसिया. की० ( श्रक्षनकोशिका ) वनस्पति विशेष.वनस्पति विशेष.A species of vegetation. पन्न० १ »; राय० ६२; जीवा० २, ४; ग्रंजिएग. पुं० ( ग्रञ्जनक ) अंजन रतनभय
पर्वतिविशेष; नंदीश्वर द्वीपमां आवेल अंजन
निभिर्द पर्वत. नंदीश्वर—द्वीप का श्रंजनिर्गिरवर्षत; रत्नमयपर्वतिविशेष. A mountain
named Anjanagiri situated in
Nandisvara island. जं० प० २, २३;
ठा० ४, १; प्रव० १४८७;

मंज्ञणागिर. पुं० ( अञ्चनितारि ) अणा रंगनी पर्वतिविशेष; अंजनिगिरे पर्वत. काले रंग का पर्वतिविशेष; अंजनिगिरे. A mountain of black colour named Añjana—giri. नाया॰ दः १६ः प्रव॰ १४८७ः ( २ ) भेइना अद्रसाल वन का चौथा कूट. fourth summit of Meru ( a mountain ) situated in Bhadrasāla forest. ठा॰ द, १: ( ३ ) ते इटनी अधिपति देवता. उक्क कूटका श्रिधिपति देव. the presiding deity of that summit. जं॰ प॰ ४ः

अंजराजोग. पुं० ( अञ्जनयोग ) सत्तावीशभी ३०।. सत्तावीसवीं कला. The twenty-seventh art. श्रोव० ४०;

मंजरापम्बय. पुं० ( मन्जनपर्वतः) नंदीश्वरद्वीपने। ओ अ पर्वत, के के ८४ ढकार को कन
ने। उँथे।, ओ अढकार को कनने। उँथे।, अने
दश्ककार को कनने। खांथे। पहे। को। छे.
नंदीश्वर-द्वीप का एक पर्वत, जो नक हज़ार
योष्मन ऊंचा, एक हज़ार योजन ऊंडा और दश
हज़ार योजन लंबा चौंडा है. A mountain
of the island Nandīśvara which
is eighty-four thousand Yojanashigh, one thousand Yojanashigh, one thousand Yojanas
under-ground and ten thousand
Yojanas in length and width.
जीवा॰ ३, ४;

**चांत्ररापुलकः. न० ( \*चञ्चनपुषकः)** २त्नतीः

એક જાત. रत्न की एक जाति. A kind of jewel. कपा० २, २६;

अंजराषुलग. पुं॰ (\* अक्षनपुत्तक ) रत्न. विशेष. रत्नाविशेष. A kind of precious stone. नाया॰ १;

श्रेजिए। की॰ ( श्रन्जना ) लेप्पृष्टक्षना नै३त्यः णुणुानी ओड वावडीनुं नाम. बंब्र्स के नैऋत्य कोण की एक बावडी का नाम. The name of a well in the southwest of Jambū Vrikṣa. (a sacred tree ). जीबा॰ ३, ४; (२) थाथी. नरउनुं नाम. चौथे नरक का नाम. name of the fourth hell. जीवा॰ ३, १; ठा॰ ७, १; प्रव० १०६४;

श्रंजिणियाः स्ना॰ ( ग्रन्जनिका ) आंल्ख् राभ-वानी उण्णी. श्रव्जन रखने की डिब्बी. A box for keeping collyrium, सूय॰ १, ४, २, ७;

श्रंजाल. पुं० स्त्रां० (श्रम्जाल) भेशि।; इरसंपुट; क्रीडेंबा भे हाथ. जोड़े हुए दो हाथ; करसंपुट. The eavity formed by hollowing the palms of two folded hands. नाया० १; ५: १६: भग० २, १; ५, ६: १५, १; जीवा० ३, ४; भोव० ११; २०; राय० २=; दस०६, २, १५; सम० १२; श्रणुजो० ३६; श्रोथ० नि० ७६७; वव० १, ३७; कप्प० १, ५: ( २ ) भे हाथ कोडी भरते अधाउवा के दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक पर लगाना. touching the head with folded hands. दस० ६, ३, १२;

जं॰ प॰ ३, ४३; ४, ११२; ११४;—उड. पुं॰ (-पुट) भे ढाथने। संपुट. दोनों हाथों का संपुट. cavity formed by folding two hands. नाया॰ १;—कम्म. न॰ (-कम्म) भे ढाथ ब्लेड्या ते. दोनों हाथों का जोड़ना. the act of folding two hands. भग॰ १४, १;—प्यगह. पुं॰ (-प्रमह) भे ढाथ ब्लेडी नभरकार करना. bowing with hands folded. भग॰ ६, ३३; १४, ३; सम॰ १२;

श्रंजु. त्रि॰ ( ऋजु ) सरक्ष; भाष अपंथ रिहत. सरक्ष; मायात्राय्य रहित. Straight forward. "श्रंजुयम्मं जहातच्चं जिलाणं तं सुलेह में " स्य॰ १, ६, १; श्राया॰ १, ४, ३, १३४; ( २ ) संयभी; संजभधारी. संयमा. self-controlled. श्राया॰ १, ६, ७, ७; सूय॰ १, १, २, २१; ( ३ ) निर्देष; शुद्ध. innocent. स्य॰ २, १, ४६;

श्रंजुया. स्रा॰ ( श्रव्जुका ) सत्तरभा तीर्धें इरनी भुष्य साध्वीनुं न.भ. सत्रहवें तीर्थंकर की मुख्य साध्वी का नाम. The name of the chief female ascetic disciple of the 17th Tirthankara.

खंजू स्ना॰ ( खञ्जू ) शहेन्द्रनी येथी अग्रभ-हिथीनं न.भ. शकेन्द्र की चार्था पटरानी का नाम. The name of the fourth principal queen of Sakrendra. भग॰ १०, ५; (२) धनदेव-सार्थवाहनी पुत्री, हे कोनं वर्षन 'विभाइस्त्र' ना दशमा अध्ययनमां छे. धनदेव-अर्ही की पुत्री का नाम, जिसका वर्णन विगकसूत्र के दशवें अध्याय में है. name of the daughter of Dhanadeva, a merchant mentioned in the tenth chapter of Vipāka Sūtra. विवा १: ठा० ५०; नाया॰ ४० ६;

श्रंड. पुं० ( श्रग्ड ) होई; होडालं-हीडी वनेरे-ना धंडा. श्रंडा. An egg. उत्त॰ ३२, ६; राय० ४६; ६३; स्य० २, ३, २२; ठा० १०, १; त्राया० १, ७, ६, २२२; ( २ ) वि**पा**ङ-સૂત્રનું અંડનામનું ત્રીજ્યું અધ્યયન. विपाक-सूत्र का ऋएडनामक तीसरा ऋध्याय. the third chapter of Vipāka Sūtra named Anda. विवा० ३; ( ३ ) भे।रना દર્શાતવાળે **નાતાસ્ત્રન** અध्ययन, ज्ञातासूल का मोर के श्रंड के दृष्टान्त वाला तीसरा श्रध्याय. the third chapter of Jňātā Sūtra where the illustration of a peacock's egg is given. नाया ०३; सम० १६; (४) ઉत्तर भरतभाने। योध देश, उत्तर भरतचेत्र का एक देश. a country of northern Bharata, जं० प०—उड. न० (-एट) धंधनं के टवं. श्रेंड के बाहिर का **छिलका**. egg-shell. दसा० ६, १६;--कड. त्रि॰ ( – कृत ) ઇડ:માંથી થયેલ; ઇડ!એ કરેલ. श्रंड से उत्पन्न; अंडाद्वारा किया हुआ. produced from an egg. "माहवा समणा एगे भ्राह भड़कड़े जगे " स्य० १. ९, ३, ४;—सुद्दम. न० ( -सूचम ) श्रीश्रा ઇડ!; મ:ખી, કીડી, ગરેાળી, કાર્કિડ! વગેરેના <sup>85</sup>ा. मक्ली चीटी शादि छोटे २ जंतशों के श्रंड. an egg of a small insect. " श्रंदस्हुमं च श्रहमं " दस० ६, १५; कप्प० ६, ४४;

अंडग्र. पुं० न० ( घरडक ) धंडुं. भंडा. An ogg. भग०२, ६; प्रव० ≂२१;

श्रंडक. पुं० न० ( श्रग्डक ) धंडु. श्रंडा. An

कंडन. पुं० न० (अगडक) धंडु. अगडा. An

श्रंडय. त्रि॰ ( भ्रग्डज ) ઇંડ માંથી थयेक प्राली-पक्षी सर्प वर्गरे. श्रगडज प्राणी. (Creatures) born of eggs; oviparous creatures. नाया० १: ३; दस० ४; सूय० १, ७, १; श्राया० १, १, ६, ४८; भग० ७, ५; ठा० ३, १; ७, १; जीवा० ३, २; प्रव० १२४०; (२) કાેશેટામાંથી ઉત્પન थते। तांतिहो. कोसा (कोया) का तार. silk thread of the cocoon. श्रगुजो॰ ३७;---गाहि. पुंट ( -ग्राहिन् ) १५:अंथी **ઉ**ત્પન્न थयेल प्राशिते पडडत र. पत्तियों को पकड़ने वाला. one who catches birds. नाया० २:--विशाय. पुं० न० (-बागिज्य ) ઇंडानी व्यापार, श्रंडे का च्यापार. trade in eggs. विवा० ३: --वाणियम्. त्रि॰ ( -वार्णज्यक ) धंड ते. व्यापारी, श्रंड का व्यापारी, a dealer in eggs. विवा० ३;

श्रंडयमेस. त्रि॰ ( श्रग्डकमात्र ) ध्यारेवर्. श्रंड के बराबर. Of the size of an egg. पंचा॰ १६, २१:

श्रंह. न० ( श्रन्दू ) दशक्ताः हाशक्ती लोहे भ्रथवा लकडी की हथकड़ी. An iron or wooden hand cuff. श्रोव० ३=;

श्रंत. न॰ ( श्रान्त्र ) आंतरडा. श्राँत. The entrails; the bowels. " दो श्रंता पंच बामा परणता तंजहा धूलंते तणुरंते य"तंडु॰ सूय॰ २, १, ४६;—गय. त्रि॰ (-गत) आंतरडामां रहें हुं. श्राँतों में रहा हुश्रा. existing in the bowels. स्य॰ २, १, ४६; श्रंत. त्रि॰ ( श्रान्त-श्रन्ते भोजनान्तेऽवशिष्टमान्तम् ) आता आता वधेशुं. खाते २ बचा हुश्रा. Remnants of food taken. " श्रंताहारे पंताहारे" भग० ६, ३३;

श्रंत. अ० ( श्रन्तर् ) अन्दर; भं.दि. श्रन्दर; भातर. In: inside. भग० १४, ६; (२) भध्य; वय्ये. मध्य: बीच में. in the middle. भग० ३, ४;--मृहुत्त. न०(-मुहूर्त्त) મુક્ત્તથી અન્દરતાે સમય; મુહ્ત્તથી એવછા महर्त के अन्दर-भीतर का काल; महर्त्त से कम समय. a space of time shorter than a Muhūrta (ameasure of time ). उत्त॰ ३३, ३१; ३४, ६०; श्चेत. त्रि॰ (श्चन्य ) अन्तिभः छेल्नं. श्राखिरी: श्रन्तिम. Last. विशे प्या . श्रंत. पुं• ( श्रन्त ) पर्नत; छेडे!. पर्यन्त; सिरा. Final limit. भग० १, १; ६; २, १; ३, ३; ४, ४; नाया० १; क० गं०२,६; १३; (२) लेट; प्रकार, भेद; प्रकार, sort; variety. " बाउरंत " बलारोडन्ता गतिभेदा यत्र स संसारश्चाउरंतः " सूय० २, ४, २३; (३) २:गद्वेष. रागद्वेष. passion and hatred. " दोहिंवि अंतेहिं श्रहिस्समाऐहिं" श्राया० १, ३,३,११६; सूय ० २, १, ४६; (४) ભૂમિભાગ; अદેશ. भूमिभाग; प्रान्त. a land; a region. " एगंतमंतं भवकमंति " भग० २, १; ३,३;

( प ) सभीप: पासे. नज़दीक. near. माया॰ **इ**; ( ६ ) निर्श्यः युक्तहे। निर्णयः फैसला. decision. " तिथिहे इते पक्षते तंजहा-स्रोगंते वेवंते समयंते " ठा॰ ३, ४; (७) विनाश: अंग: विनाश destruction. नाया॰ १६; सम॰ १; (८) रे। य. बीमारी. disease. विशे ३४५४:-आहार. पं (-ब्राहार) ખાતાં ખાકી રહેલા ( શેષ ) હાય ते માહાર. खाते २ बाकी बचा हुन्ना त्राहार. remnants of food taken. সংখ্, ৭: - कड. त्रि॰ (-कृत ) **के** शे संसारने। अंत क्र्ये। है।य ते. संसार का श्रंतकरने वाला. one who has attained final liberation. श्राया०२, १४, १; सूय० 9, 92, 94; भग० २, 9; — कम्म. न० ( -कर्मन् ) क्षुग्रानी केर; वस्त्रनी किनारी. बक्क की कोर. the border of a garment. जीवा० ३, ४; राय० १८६; --कर. त्रि॰ (-कर) संसारने। अंतहरनार. संसार का श्रान्त करने वाला. one who is to attain final liberation. भग॰ पुं० (-काला) १, ४; ४, ४;—काल. भरेशांकाणः, अवयंकाणाः मृत्यसमयः, प्रलयकालः. the time of death or dissolution. पबहु॰ १, ३; — किरिया. स्त्रां॰ (-क्रिया) સંસાર યા કર્મના અંત કરવાની દ્રિયા-अनुष्ठान, संसार श्रथवा कर्म के नाश करने की किया. process of securing final liberation. पन्न०२०; ठा० ४, १; सम० ६; (२) सडलडर्भक्षयरूप भेक्षि. सकल कर्मी का चयरूप मोच्च. salvation resulting from destruction of all Karmas i. e. actions. भग. १. ष; ३, ३; पंचा० १६, १६; — कुल. न० ( - कुल ) ६५ हुं ५५; हीनकुल; a low family. कष्प० २, १६; इसा०

१०, १०; --क्खरिया. स्री० (-श्रहरिका) અટારલિપિમાંની નવમી લિપિ, भ्रातारह लिपियों में की नवीं लिपि, the ninth of the eighteen scripts. 440 9; (२) ६३ भी डणा. ६३ वीं कला. sixtythird art. श्रोव॰ राय॰ ४०: -गमण. न । (-गमन ) छेड़े अवं ते. श्रन्त तक जाना. act of going to the end. नाया॰ १; ---चरश्च-य. पुं॰ ( -चरक ) गृह्रस्धे ભાજન કર્યા પછી અવશેષ રહ્યુ હાય તેની ગવેષણા કરનાર અભિગ્રહધારી સાધુ. ग्रहस्य के भोजन करने के पश्चात बचे हुए भोजन की जाँच-पड्ताल ( गवेषणा ) करने वाला श्राभ-प्रहथारी साध. an ascetic who has made up his mind to beg food after satisfying himself that the householder has finished his meal. ठा॰ ४, १; परह॰ २, १; <del>- चारि. पुं॰ ( -चारिन् ) अंत आ-</del> હાર-તુ÷૭ આહાર લેવાના અભિગ્રહ **ધરનાર** साधु, तच्छ आहार लेने का आभिप्रह धारण करने वाला साध. a Sādhu who has vowed to take inferior kind of food. ठा॰ ४, ४; १०; — जीवि. पं॰ ( -जीविन् ) ગૃહસ્થે ખાતાં શેષ રહેલ આહાર વ્હારી તેના ઉપર છવન ચલાવનાર સાધુ. गृहस्य का अवशिष्ट आहार लेकर अपना उदर पालन करने वाला साधु. a Sadhu who lives on remnants of food taken by householders. তা**০ ২, ৭;—ব্বা**. न० ( -द्विक ) સંયોગી કેવલી તથા અયોગી કેવલી એ અંતના બે ગુણકાણા. **सयोगी केव**ली और अयोगी केवली ये अन्त के दो गुरास्थान. last two Gunasthānas ( stages of spiritual progress ) viz. those of Sayogi-Kevali

( i. e. a would-be omniscient with vibratory activity of the soul not quite gone ) and Avogi Kevali (i.e. one free from all such vibratory activity of the soul ). क॰ गं॰ ४, ४१; —पाल. पुं• (-पाक्क) દેશની સીમા કે સરહંદનું રક્ષણ **५२नार पुरुष. देश की सरहद-सीमा की र**चा करने वाला. one who guards the boundaries of a country. जं॰ प॰ श्चेतञ्च. पुं• ( भन्तक ) डामहानी छेडेा. धनुष का भाखिरी सिरा. The end of a bow. पिं नि॰ ६७; उत्त॰ ३२, १६: इंतकिरिया. क्री॰ ( चन्तकिया ) पश्रवणाना વીસમા પદનું નામ, કે જેમાં અંતક્રિયાના અधिकार छे. पन्नवणा के बीसवें पद का नाम, जिसमें श्रान्तिया का श्रीधकार है. The twentieth chapter of Pannavanā Sūtra treating of 'Antakriyā.' पज १; भग ० १, २;

श्रंतग. पुं॰ ( श्रम्तक ) छेडे।; अंत. श्रालिर; श्रम्त. End. "तस्संतगं गच्छड़ वीयरागो" उत्त॰ ३२, १६; (२) त्रि॰ विनाधधारध; अन्त करने वाला. (one) who destroys or ends. सूय॰ १, ६, ७; (३) हु०५रित्यल; भुश्डेसीथी छेडी शक्षय तेवुं. कठिनाई से छूट सकने वाला. difficult to be avoided or given up. " विश्वाश श्रंतगं सोयं शिरवेक्स्तो परिष्वए " सूय॰ १, ६, ७;

श्रंतगढ. त्रि॰ ( श्रन्तकृत ) જેણે संसारने। अने जन्मभरणुने। अंत अर्थे। अवा तिर्थे-अराहि. संसार का श्रोर जन्ममरण का श्रंत करने वाले तीर्थंकरादि. One (a Tirthankara etc.) who has freed himself from birth and death. कप्प॰ ४, १२३; नाया॰ ४; श्रगाजो॰ १२७; -दसा. स्ना॰ (-दशा) संसारना अंत કરનાર મુમુક્ષ મહાત્માં આવી દશા-અવસ્થાન જેમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એવું "અત-ગડ દશા" નામનું આઠમું અંગસૂત્ર; જેમાં આઠ વર્ગમાં ૯૦ અખ્યયનના સમાવેશ કરવામાં आ०थे। छे. संसार का ग्रंत करने वाले ममुद्ध महात्मात्रों की दशा का जिसमें वर्शन किया गया है ऐसा "श्रंतगडदशा" नाम का भाठवाँ श्रंगसूत्र, जिसके आठ वर्गों में ६० अध्ययन हैं. the eighth Anga Sutra named Antagada Daśā, dealing with the ten conditions or states of persons desirous of emancipating themselves from the cycle of worldly existence; eighth Anga Sutra named Antagada Daśā in which is given the description of the state of Sādhus who have attained to final liberation. It contains ninety nine chapters. ठा॰ १०, १; सम॰ १: ५; नंदी॰ ४४; ५२; श्रंत॰ १, १; भगुजो॰ ४२;--भूमि. स्त्रां॰ (-भूमि) સંસારના અંતકરનાર નિર્વાણગામિ મહા-पुरुषे।नी भूभि-निर्वाशसभय. निर्वाणभूमि-संसार का श्रंतकरने वाले महापुरुषों का निर्वाणसमय, the time of final liberation of saints. जं॰ प॰ २. ३१; नाया० =; कप्प० ७, २२६;

श्चंतगय न॰ ( श्वन्तगत ) अःतुगाभिक अवधि तानने। ओक भेद. श्वानुगामिक श्ववधिज्ञान का एक भेद. A variety of Anugāmika Avadhi-jñāna, i. e. visual knowledge which accompanies the soul. " से कि तं श्वंतगर्व, श्वंतगर्व

तिविहं पर्वात्तं तंजहा पुरस्रो श्रंतगयं, मगाभ्रो श्रंतगयं, पासभ्रो श्रंतगयं " नंदी०

अंतद्धाण. न॰ ( अन्तर्धान ) भेथ थर्ध लवुं; न्भदृश्य थतुं. अदृश्य होना; गुप्त हो जाना. Act of disappearing. पि॰ नि॰ ५००;

श्चंतद्धारिया. स्त्री॰ (श्वन्तर्धानिका) अहस्य थवानी विद्याः श्रदृश्य होने की विद्याः. The art of making oneself invisible. सूय॰ २, २, ३०;

अंतद्धाणी स्त्री॰ ( अन्तर्धानिका ) लुओ। ઉपक्षे। शण्ट देखो ऊपर का शब्द Vide "अंतद्धाणिया." सूय॰ २, २, ३०;

श्रंतिमिल्ल. त्रि॰ (श्रान्तिम) अंतनुः छेवटनुं. श्राखिरीः किनारे का. Last; final. "तम्हा दोण्हंपि श्रंतिमिल्लाणं " क० प० १, ३=;

श्रंतमुद्ध. न० ( श्रन्तमुंहूर्त ) अन्तर्भुड्र्तनुं दुंधुं नाभ. श्रन्तमुंहूर्त का छोटा नाम. An abbreviation of Antarmuhurta ( a measure of time). क० गं० १, १६; ५, ६६;

अंतमुहुत्त. न॰ ( अन्तर्मृहूर्त ) भुड़ुर्न-भे धडी-नी अंहरने। इ.ण. दो घड़ी के बीच का काल, जिसे श्रंतमुंहूर्त कहते हैं. A period of time falling short of a Muhurta ( a measure of time ). क॰ गं॰४, ६२; प्रव॰ १०१४;

श्चंतर. पुं॰ (श्वम्तराय) विध्त. विध्त. An obstacle. "श्वंतरमकार वा निहारे संक मरगं वा " श्रोघ॰ नि॰ भा॰ २६%;

श्चंतर. त्रि॰ (श्वान्तर) अंदरतुं; आंतरिक्षः अंतः करण संश्वंधी. भीतर काः श्रंतः करण सम्बन्धी. Internal. सु॰ च॰ १, १; उत्त॰ २७, ११;

श्चंतर. न॰ ( श्वन्तर ) आंतई; व्यवधान; थे वस्तुनुं देश आश्री परस्पर छेटुं स्थान श्रथवा

चेत्र की अपेचा से दो वस्तुओं के बीच का श्रंतर-व्यवधान. Interval of space. जं० प० ३, ६६; राय० २६३; भग• ્ર, ૧૦; ૨૫, ૪; ૭; (૨) બે વસ્તુવચ્ચેનું અથવા એકવસ્તૃની ખે પરિસ્થિતિ વચ્ચેનું કાળ અ:શ્રી આંતરૂં-છેટું, જેમ ઋષભદેવ **અને** भढ़ावीरस्वाभीनं अंतर, समय की अपेंचा से दोवस्तुओं के बीच का अंतर-जैसे ऋषभदेव श्रौर महावारस्वामी के बीच का श्रंतर. interval of time, नंदी॰ ५६; अगुजो॰ द०; उत्त० ३६, १४; पि० नि० २७**१**; क• ૫૦ ૧,૨૧;(૩) અંતરલ; મખ્ય; વચ્ચેના ભ!भ. बीच का हिस्सा; मध्यभाग. intervening portion. उत्त**ः ५, ४; पन**ं २; राय० ३२; भग० २, १; ३, ६; ८, ७; १०, ३; १४,१; १८, ७; २०, ६; नायार् १; ૧≒; ( ૪ ) બેદ: વિશેષત⊹ ગુણઅાશ્રી તફાવત. भेदः गुणसम्बन्धी भेदः difference. भग० २, ३; ( ५ ) व भत; अवसर. श्रवसर; समय. time. श्राया॰ १, २, १, ६४; पराह॰ १, ३; नाया॰ ६; ( ६ ) भर्भ; अेथ. ख्रिद्र; मर्मः fault. नाया॰ =; ( ७ ) विध्न; आःऽभिक्ष. विन्न. obstacle. भग० =, २; श्रोघ • नि• भा० २६७; नाया० १; २; (८) विता; वगर. बिनाः सिवाय. without. भग • ५, ७; ६, ३; १५, १;—श्रद्धाः स्त्री०( -श्रद्धाः) आं-तर ने। डाण. बाच में का समय, intervening time. आया॰ १, ८, ६; --- श्रप्पा. पुं० ( -श्रात्मन् ) शरीर अंतर्गत अरभा. शरीरान्तर्गत श्रात्मा. embodied soul. भग॰ २, २;—उन्नार पुं॰ न॰ (-उदक) ५. शीनी अन्दर रहेल द्वीप. जल के अंदर का द्वीप. an island. जं प र ३,६६; कंद पुं (-कन्द ) पाश्रीमां उत्पन थती ओड जातनी वनस्पति, जल में सरपन होने वाली एक जाति की बनस्पति. an aqua-

tic plant.पञ्च०१;—करण.न०(-करण) **यथ: प्र**वृत्तिक्रर्श, अपूर्वकरश अने अनि-વૃત્તિકરણ એ ત્રણમાંનું ગમે તે એક; સમ્યક્ત્વના क्षारुखरूप अध्यवसायविशेष. यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों में से कोई एक; सम्यक्त का कारण इप अध्यवसा-यविशेष.any one of the three conditions of spiritual thought, activity known as Yathāpravrittikarana, Apūrvakarana and Anivrittikarana, these conditions being the cause of right knowledge (Samyaktva). क॰ प॰ २, ४; —गिह. न० (-गृह) भे धरनी वश्येनं अंतर. दो घरों के बीच का अंतर. distance between two houses. वेय॰ ३, १६: **—जाय. न॰** (-जात) ભાષાના જે પુદ્દગલે! અંતરાલે સમશ્રેણીમાં રહીનેજ ભાષાપરિણામને **५.भे छे ते लाप:परि**श्वतपुद्दगक्ष. भाषारूप परिशत वे पद्गल जो श्रंतराल में समश्रेशी में रहकर भाषारूप से परिणमते हैं. the molecules of speech coming out at measured intervals giving rise to speech. श्राया॰ नि॰ टी॰ २, ४, १, ३१३;--- गाई. स्त्री॰ (-नदी) भढानहीनी અપેક્ષાએ નાની નદી: જેના ૧૨૫ જોજનના પટ છે એવી ખાર અંતર નદીઓ સીતા અને सीताहाने अलय हां है थे. महानदी की अपेका से ह्याटी नदी, जिसका पाट १२५ योजन का है, ऐसी बारह नदियां सीता श्रीर सीतोदा नदियों के दोनों किनारों पर हैं. any of the twelve small rivers, viz. on each bank of the two great rivers Sītā and " जंबूमंदरपुरस्थिमेखं सीयाए Sītodā. महास्वीए उभयकुते स संतरगईस्रो परग्-क्षाको तंजहा-गाहावई दहवई पंकवई तत्त-

जला मत्तजला उम्मत्तजला । जम्बूमंदर पचरियमेणं सीश्रोयाए महागाईए उभयकृते छ श्रंतरणईश्रो परणता तंजहा-खीरोदा सीइ-सोया श्रंतोबाहियी उम्मिमाबियी फेन-मालियी गंभीरमालियी"ठा० ६,१;जं० प०५, १२०; — तुझ. त्रि० (-तुस्य) अनुसाग अंधना એક સ્થાનથી ખીજા સ્થાનવચ્ચેના આંતરા केटतुं. श्रनुभागवंध के एक स्थान से दूसरे स्थान बीच के श्रन्तर के समान. equal to the interval existing between Anubhāga stage of Bandha (intensity of Karmie bondage ) and the next stage. क० प०१,३२;--पडिविविय. त्रि०(-प्रति-**५५७।यावाणं.** भीतर बिम्बित ) અંદર प्रतिच्छाया बाला. reflecting within. सु० च०२, १०५;--प्रसी. स्रा० (-पन्नी) મૂલસેત્ર-મુખ્યનગરથી અઢીગાઉ शामडूं. मृलचेत्र-मुख्यनगर से श्रदाई कोस की द्रां पर का प्राम.a suburb about five miles distant from a city. प्रव॰ ६२=:-भासिल्ल. पं०(-भाषावत्) युर्वाधिक બે લતા હૈ:ય તેની વચ્ચે બોલી ઉઠનાર શિષ્ય. गरजनों के बीच में बोल उठने वाला शिष्य. & disciple interrupting a preceptor in his speech. उत्त॰ २७, ११; श्चंतरंजिया. स्त्री॰ ( श्वन्तरजिका ) એ नाभनी એક નગરી, કે જ્યાં ત્રેર શિક નિદ્ભવની ઉત્પત્તિ

ग्रंतरीजिया. स्त्री० ( भ्रन्तरीजिका ) अ नाभनी
ओड नगरी, डे ज्यां त्रेर शिड निह्नवनी छित्पत्ति
थर्ध. इस नामकी एक नगरी, जहां त्रेराशिक
निन्हव की उत्पत्ति हुई. Name of a city
where arose the Trairasika Ninhava ( a heretic ). विशे० २४५९;

ग्रंतरगय. त्रि॰ ( भन्तर्गत ) अंतर्शाय पानेशुं; अंदर अपीगयेशुं. ग्रंतःप्रविष्टः, भीतर गया हुआ; ग्रंतर्भावत्राप्त. Involved: included: remaining inside, पगह॰ २,३; श्चंतरदीय. पुं॰ (श्वन्तद्वांप) युक्षिक्षभवंत अने शिभरी पर्वतनी अवश्वसभुद्र तरइ नीडलेक्ष-डाढा उपरना दीप; पह अंतरद्वीप. चुझ हिमवंत श्रीर शिखरीपर्वत के लवणसमुद्र की श्रोर निकले हुए हिस्से पर के द्वीप; ४६ श्रंतद्वांप. A group of the fifty-six islands on that part of Chulla-Himavanta and Sikharī mount, which projects into the Lavaņa ocean. भग॰ ६, ३; १०, १; जीवा॰ १; प्रव॰ ६१;

श्रेतरदीवग. पुं॰ स्नी॰ ( भन्तर्द्वीपग ) अंतर दीपमां रहेनार; युक्षिक्षमंत अने शिभरी पर्वतनी अवश्यभुद्रमां पड़ती डाढामांनां द्वीपा अपर रहेनार भनुष्य; पह अंतरद्वीपाना भनुष्य. श्रंतद्वीपों में रहने वाला; चुझ हिमवंत श्रोर शिखरीपवंत के लवणसमुद्र में श्राये हुए हिस्से के द्वांपों में रहने वाला मनुष्य. A person residing in any of the islands named Antara-Dvīpas, fifty-six in number. पन ०१; उत्त॰ ३६, १६४;

अंतरदीविया. ली॰ (आन्तरद्वीपिका) ७५५० अंतरद्वीपभां उत्पन्न थयेशी स्त्री. छप्पन अन्तर्द्वीपों में उत्पन्न हुई स्त्री. A woman born in any of the fifty-six Antara-Dvīpas. ठा॰ ३, १;

श्चेतरद्धाः स्त्री॰ (अस्तर्कानम्) अंतर्धान थतुं; अंश-नाश थेने ते. श्वन्तर्कान होना; नाश होना. Disappearance; vanishing; destruction. "सङ् श्वंतरदं च" पंचा॰ १, २०; उवा॰ १, ४०;

कंतरभाव. पुं• (क्राम्तरभाव) परभार्थ. परमार्थ. Benevolence; charity. पंचा• १=, २४;

क्रीतरभूय. त्रि • (चन्तर्युत) अंतर्भृत थ्येक्षः

णीलाभां भणी गथेल. दूसरे में मिलाहुआ; जो दूसरे में अन्तर्भूत हो गया हो वह. Amalgamated; included, विशे • १६;

श्चेतरा. श्र॰ ( ग्रन्तरा ) भध्ये; वश्ये: अंहर. मध्य में: श्रन्दर, Inside: between. भग० ३, ६; १४, १; स्य० १, २, १, ३१; १,८,६४: वेय० १, १२; भ्रोघ० नि० ११२; दस० =, ४७; कप्प० २, ३०; पष्ठ० १६; नाया॰ १५:--श्रावणः न॰ (-श्रापणः) अन्दरनुं छाट. भीतर का बाजार. a market or a shop inside a place. नाया • ११; विवा०१;--दोमासिय. त्रि॰ (-द्रिमा-सिक) भे भासनी अंहरनं. दो मास के ग्रंदर काof less than two months' duration. निसी ० २०, १७;--पह. पं० (-पथ): जयांजवुं छे अने जयांथी जवुं छे ते भे वस्ये ने। भार्ग, जहां जाना है स्रोर जहां से जाना है उन दोनों के बीच का मार्ग, the path that lies between the place of starting and that of destination, भग० २, १;--मंथ. पुं० (-मन्थ ) डेवस- . સમૃદ્ધાતક્રિયામાં મંથાનાકારના સમય; કે. स॰ ने। पांचभे। सभय. केवलसमुद्घातकिया में मंथनाकार का समय; केवलसमुद्धात का पाँचवाँ समय. the fifth unit of time in Kevala-samudghāta." अंतरामधे-वदृमाणो " भग० म, ६;--वास. पुं (-**વાસ** ) મુસાકરીમાં વચ્ચે વચ્ચે મજલ દર भज्स भेसाए। ५२वे। ते. यात्रा में बीच बीच मंजिल दर मंजिल ठहरते जाना. halting at intervals in a journey. True २१३:

श्रंतराइयः न॰ ( झान्तरायिक ) हान आहिमां विद्न नाभनार अंतराय क्रमें. दानादि में विष्न डालने वालाश्वन्तराय कर्म. (Gostructive ) destiny which debars inclination to charity etc. भग० ६, ३; ६, ६; ११, १; २६, १; ठा० २, ४; ४, १; पत्र० २२; (२) अन्तरायक्रमंजनक पाप. sin producing obstructive destiny. पिं०नि० ३६७: भग० ६, ६; कम्म. न० (कर्मन्) अन्तराय कर्म. देखो "अन्तराइय" शब्द. vide " अंतराइय." भग. ६, ६;

श्चेतरायः न॰ ( ग्रन्तराय ) ५ भेने। आर्रभे। બેદ; દાન, લાભ, ભાગ, ઉપબાગ અને વીર્ય-સામર્થ્યમાં અંતરાય-વિધ નાખનાર કર્મ, कर्म का आठवाँ भेद: दान, लाभ, भोग, उपभोग श्रीर बीर्य में विद्य डालने बाला कर्म. The eighth variety of Karma ( destiny) which obstructs charity, profit, comfort, happiness and power. श्रोव॰ २०: भग ६.३: उत्त०३३. ३; दसा० ६, १४; क० गं० २, २०;६, ३६; (२) विधः; नऽतरः अऽयश्. विधः ग्रहचन. an obstacle. क॰ गं॰ १, ४४; सम॰ पुं ( -प्रभाव ) अंतरायक्ष्मेना प्रसाव-साभर्थ. श्रन्तरायकर्म का सामर्थ्य. the power of obstructive destiny. प्रव० १२७४;

भैतराल. न० ( भन्तराख ) व २२ थेने। लाग. बीच का हिस्सा; मध्यभाग. Intermediate space; middle. भग० १४, १; नाया० १२; प्रव० १४६७;

श्चंतरावि. श्र॰ (श्रन्तरापि) वश्येपणु; वयगाले पणु. बीच में भी. Even in the middle; even in the midst. कष्प • ६. ६२:

श्रंतरिश्र-य. त्रि॰ (श्रन्तरित ) आन्तरे-छेटे रहेशुं. दूरी पर रहा हुआ. Situated at a distance. पिं० नि० १३४; श्रोघ० नि० ६६७; प्रव० १६८: गण्डा०८३;कप्प०४,८३; ग्रंतिरक्ख. न० ( अन्तिरि(ती) च-अन्तः स्वर्गः पृथिव्योर्मध्ये ईच्यते, अन्तः अस्तिरितं शुलाशुल १ द्वः अधारमां थता अहवेध आहितं शुलाशुल १ द्वः अधारमार्थे निभित्तशास्त्रः आकाश में होने वाले प्रहवेध आदि का शुभाशुभ फल जताने वाला निमित्तशास्त्रः A science interpreting the good or bad effects of heavenly phenomena in the planetary system etc. प्रव० १४२२; ग्रंतिरिक्तियाः स्त्री० ( अन्तरीया ) वेसवाडिय ग्रंथी निक्ष्येक्ष त्रीक्ष शाभाः वेसवाडिय

সভ্থী নিঃপ্র প্রাপ্ত ধাপা. बेसबाडिय

गण से निकर्ता हुई तीसर्ग शाखा. Name

of the third branch of the Gana

( order of monks ) called Vesa
vādiya. কঅ • =;

श्रंतिरया. श्री॰ ( श्रन्तिरका-अन्तरातीति ) आंतरुं, व्यवधानः श्रेटुं. दूरीः व्यवधानः श्रन्तरः. Distance; interval. सू॰ प॰ ९०ः (२) (अन्तस्य विच्छेदस्य कारणसन्तिरका) विवक्षितवस्तुनी सभाभिः विवक्षितवस्तु की समाप्ति. Conclusion of any particular thing. "आणंतारियाण् वद्दमाणस्त" जं० प॰ २ः

श्रंतरुञ्जुय. न० ( अन्तरिष्ठक ) शेरडीनी वयसी गांढ. सांठे-नाके का विचली गांठ. Joint of a sugarcane. आया० २,७,२,१६०; श्रंतरेण. अ० ( अन्तरेण ) विना; वगर. बिना; सिवाय. Without. उत्त० १, २५;

ग्रंतलिक्ख. न० ( ग्रन्तरीश-ग्रंतमध्ये ईश-दर्शनं यस्य तदन्तरीश्वम् ) आक्षश. आकाशः The sky. "श्रंतलिक्खित् ग्रं ब्या गुजमाणु-खरियत्ति य" दस० ७, ४३; श्रोव० ३१; जं० प० ३, ४४; नाया० १; म; श्राया० २, १, ६, ३७; स्य० १, ४, २, १७; उत्त० १२, २४; श्रोघ० नि० २म; भग० २०, २; (२)त्रि० (श्रम्तरीश्रमाकाशं तत्रभवमान्तरीश्वम् )आही-

શમાં થતાં ઉલ્કાપાત, ગંધર્વનગર, ત્રહવેધ यगेरे. श्राकाश में होने वाला उल्कापात. प्रहवेध वगैरह. heavenly phenomena e, g. the fall of a meteor etc. তা• =, १; (३) আકাશમાં થતાં ગ્રહવેધાદિના કલાકલ નિમિત્તશાસ્ત્રઃ આકાશવિદ્યા. आकाश में होने वाले प्रहवेधादि का फलाफल बतान बाला निमित्तशास्त्रः श्राकाशविद्या. the science which interprets the omens of heavenly phenomena; astrology. सूय० २, २, २६; उत्त० १४, ७; सम० २८;—**उदय**. न० ( -उदक) परसाहनं पाएी. वर्षा का पानी. rainwater.डवा०१,४१:-- जाय. त्रि० (-जात) જ્મીનથી ઉચે રહેનાર પદાર્ધ, પૃથ્વી से ऊंचा रहने वाला पदार्थ. things existing in the sky, उवा० १, ४१; निसं।० १३, ६: १६, २८;—पडिचग्णः त्रि॰ (प्रतियन्न) आश्रामां रहेनार, ब्राकाश में रहने वाला. celestial; heavenly, उना॰ २,११३:

श्चंतयं र्तत्र • (श्वन्तवत्) अंत-छे अवार्णु व्यन्त वालाः श्चास्त्रिर वाता. Haiving an end. स्य • १, १, ४, ६;

श्चंतसो. २० ( अन्तरास् ) छेपटः अते. अन्त में. At the end; at last; finally. सूय० १, २, १, ६;

श्चंतालित्तयः त्रि॰ ( श्चन्तिलेस) भांदि सिंपेतुं. भीतर लिपा हुआ. Smeared from within, वेय॰ १, १६;

श्रांतिः जि० (श्रान्तन्-श्रम्तो जात्यादिप्रकर्ष-पर्यन्तोऽस्यास्तीत्यन्ता ) जात्य हिनी अपेक्षः अने उत्तभात्तभः जातिवग्रहः का श्रोपत्ता से उत्तभात्तमः. Highest in point of caste etc. ठा० १०, १;

द्यांति त्रि॰ ( ग्रन्स ) છેલ્લુ; અન્તમાં ઉત્પન્ન

थ्येथ. श्रन्त में उत्पन्न हुआ. Last. विरो• ४२२:

श्रंतिश्र-य. न० ( मन्तिक ) पासे; सभीप; नळ १. पास: नज़दीक. Near; in the vicinity. " मरणेसिं मंतिए वासोबा" भाया० १, १, १, ४; नाया० १; ५; ६; १०; १२; १६; भग० १, ७; ६; २, १; ५; ५, ४; ७, ६; १५, १; १८, १०; दस० ६, ४६; श्रोव० १२; ३६; राय० ३६; ठा० ३, १; उत्त० १, ४; ७, १२; वव० ७, १७; कप्प० २, २६; ४, ५६;

श्रांतिम त्रि॰ ( श्रान्तिम ) छेल्धं; छेवटनं; थरभ, चरम: आखिर का: अन्त का. Last; final, पि॰ नि॰ १४६; भग ।, क० गं० ४, २६; प्रव० ४३२; ठा० १, १; -- ऊसास. पं० (-उच्छवास ) छेल्ली धास. त्राखिरं। शास, last breath; final breath. प्रय० १३६७;—राई. सी= (- रात्रि ) રાત્રિના છેડા-છેલ્લા ભાગ. पि**व्र**ली गत. the last part of the night. भग० १४, १; १६, ६:--लोभ. पं•(-कोभ) ચારચાકડીમાંની છેલી સંજલની ચાકડીના લાભ: જેની વધારેમાં વધા<mark>રે પંદર દિવસની</mark> रियति दे।य ते दील, चारचैकडी में की र्थान्तम संज्वलन की चौकड़ी का लोभ, जिसकी ज्यादह से ज्यादह १५ दिन की स्थिति हो वह लाभ. the last variety of the fourfold greed known as " संज्वलन" having a maximum duration of tifteen days.क०प०७,४१;—सरीरिय. पुं० (-शारीरिक ) यरभशरीरी छव; છેલું શરીર ધારણ કરનાર; અર્થાત્ જેને તેજ खबमां भेक्ष क्वं छे ते. चरमशरीरी जीव: अर्थात आखिरा शरीर वाला जीव. one who is embodied for the last time. i. e. one who is to obtain salvation in the very life. মন০ ৭, ४; ২, ४; ৪০ ৭, ৭;

श्रंतिसञ्ज. त्रि॰ ( श्रन्तिम ) छेवडनुं. श्राखिरी. Last;final."तम्हा काखो स्थ श्रांतिमञ्जायां" क॰ प॰ १, ११;

**क्रंते. अ० ( अन्तर्** ) भांकि; अंदर. भीतर. In; inside. निसी १७, २०;

भते उर. न॰ ( भन्तः पुर ) अंतः पुर; जनान-भानुं; राष्ट्रीवास. भन्तः पुर; जनानखाना. A harem. भोव॰ ३३; जं॰ प० ३, ७०; जीवा॰ ३, ४; राय॰ २०; ३३; १३०; २२२; २४२; भोघ॰ नि॰ भा०१०; २६; नाया॰ १; ८; १४; भग० ६, ३३; १३, ६; १४, १; सु॰ च० २, ३६३; विवा० १; निर० १, १; ५० च० २, ३६३; विवा० १; निर० १, १; ५० च० २, ३६३; विवा० १; निर० १, १; ५० च० ३, ६६३; विवा० १; निर० १, १; १० च० ३, ६६३; विवा० १; निर० १, १; १० च० ३, ६६३; विवा० १; निर० १, १; १० च० ३, ६६३; विवा० १; निर० १, १;

कंते उरिया. स्नि॰ (क्रन्तः पुरिका) अंतः पुरभां रहेनारी स्त्री; राज्यनी राष्ट्री. श्रन्तः पुर में रहने वाली स्नी; राजा की राणी. A woman living in a harem; a queen. नावा॰ १६;

श्रंतेपुरिय. त्रि॰ (श्रन्तःपुरिक) अंतःपुर संभंधि. श्रंतःपुरसम्बन्धी. Relating to a harem. विवा॰ ४:

श्चंतेवासि. पुं• ( अन्तेवासिन् ) शिष्य; येक्षेः पासेरहेनार-हजुरी-शिष्य. रिष्य; चेला; समीप रहने वाला. A disciple who always lives near his preceptor. जं० प• १, २; स्० प• १; नाया० १; ६; १६; श्रोव० १४; भग० १, ६; २, १; ३, १; ४, ६; ७, १०; सम० १०००; उवा० १,७६; ७६; दसा० ४, ६१; वव० १०, १४; कष्य• ७, २२४; ( २ ) आज्ञा ઉઠावनार; सभी पवर्ती. श्राज्ञानुयायी; समीपवर्ती. one who obeys. " तत्त्र यं सावत्थीए णयरीए पण्सिस्स रण्यो श्रंतेवासी जियस-सुगामं राया होत्था" राय० २११;

श्रंतो. अ॰ ( अन्तर् ) अंदर; भांदिक्षि है।र; भध्ये. श्रंदर: भातर: मध्य में. In the interior; inside. "श्रंतोपडिग्गहगंसि" श्राया॰ २, ६, १, १५२; "एवामेव मायी मायं कह श्रंतो श्रंतोाजिसपाइ"ठा० =, १;श्रोव० ३३; पन्न० १; २; पिं० नि० २३२; ठा० २, ४; वव०६, ७; ६, ९०; निर्साण व, ९२; ६, २०; दसा० २, ८; ६; ६, १; ७, १; वेय० ७: २, १: ४, २=; भग० २, १; =, म: १४, १; नाया० १; २; ३; म; १६; म्य॰ २, २, ६६; उत्त॰ -कोडीकोडि ति॰ (-कोटिकोटि) है।। ક્રેાડિ ( કરોંડને કરેાડ ગુણા કરિએતે) સાગરાે-पभनी अंहरतं. कोडाकोड सागरोपम के भीतर का. falling short of-less than-one crore into one crore of Sagaropamas (a period of countless years). क॰ प॰)४, ४;३--खरिया. स्री॰ (-वेश्या ) गामनी अंदर रहेनार वेश्या-नाथिश. गाँव के भीतर रहने वाली वेश्या. & prostitute living inside a town or village. "दोश्चपि रायगिहे ग्यरे श्रंतो-खरियाए उववाजिहिति '' भग॰ १४, १; —गय. ति॰ (-गत ) अंतर्भृतः **અંદર અ:**वीगयेस. श्रन्तर्गत; भातर-श्रंदर श्राया हुआ. included in. नाया॰ ६; - जल. न॰ (-जल ) पाधीनी अंहर. पानी के भीतर. in the water; under water. नाया॰ ६:-- गादंत. त्रि॰ (-गा-दत् ) गणाभांथी अन्यार करता. गले से बोलता हुआ. uttering from the throat. दसा॰ ६, ३;--दुहु. पुं॰ न•

(- दृष्ट ) એદર રહી પીડા કરનાર શલ્ય. श्रंतरंग में पीड़ा करने वाला शल्य. a pain rankling in the heart like a thorn. अ॰ ४, ४; — धुम्म. पुं• (-भूम ) ઘરની અંદર ધુંધવાતા ધુમાડા. घर के भीतर भरा हुआ जुआं. dense smoke filled in a house. दसा॰ ६, ४; ---**मुहुत्त**. न० (-सुहूर्त ) सुड्त-थे **ध**ऽीनी अंदरने। सभय, महर्त-दो घड़ी के भीतर का समय. duration of time less than forty-eight minutes. भग॰ २, ५; प्र, म; ६, ३; १म, म; २४, ६; जीवा∙ १; **पक्ष० ४; क० प० १, ११**; ३६; जं० प० २, ३१: श्रगुजो० १४१:-मृहत्तिश्र त्रि॰ (-मौहर्तिक ) केतुं डाणपरिभाश अंत-ર્મુંહર્ત-મુહર્ત્તની અન્દરનું છે તે. श्रन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण. lasting for a duration of time shorter than forty-eight minutes, "तत्थणं जे से श्राभोगनिष्वतिए सेगां श्रसंबेज्जसमङ्ग् श्रंतोसुहृत्तिष् " भग० २, १:--- (लित्तय. त्रि॰ (-- लिसक ) व्यन्धर बिंपेनं, भातर से लिपा हुआ, plastered with cow-dung etc. in the inside. वेय० १, १६;--वट्ट. त्रि० (-वृत्त ) अंहरना ભાગમાં ગાળ: અંતરગાળ, માતરા મામ મેં गोल. round in the inside. "तेखं **गरगा श्रंतोबट्टा बाह्य चउरं**सा" स्म० २, २, ३६;--बाहिसी. स्रा० (-बाहिनी ) કુમુદવિજ્યની પશ્ચિમસરહદ ઉપરની મહાવિ-દેહની ખાર અન્તર્નદીમાંની એક. विजय की पश्चिमसीमा पर की महाविदेह की बारह श्रंतर्नादयों में से एक नदी. one of the twelve subterranean rivers of Mahavideha continent flowing on the western boundary of Kumudavijaya country. " क्रम्यू

जं॰ प॰ ४, ९०२; ठा॰ २, २;—सम्रा. त्रि॰ ( -शस्य-धन्तर्भध्ये शस्यं यस्य ) अं६२त् શલ્ય; બ્હાર ન દેખાતા જખમ જેને છે તે. जिसके भीतर शल्य हो वह. one having internal sorrow. তাও ৬, ৬; (২) જેણે અપરાધ કરી આલાચના નથી કરી તે: केना भनभां अपराधरूप शह्य छे ते. जिस**ने** अपराध करके श्रालोचना नहीं की वह: जिस-के मन में श्रपराधरूपी कांटा चुभता है. one who has bitings of conscience for faults. भग॰ २, ५; —सञ्जमरण. न० (-शस्यमरका ) अंते।शस्यभरश-भाषा निया छं वर्गेरै शस्य र भीने भरवं ते. माया ष्ट्रादि शल्य सहित मरना. death without expiation for deceit, desire for future sense-enjoyments etc. which rankle-in the heart, भग० २, १; सम० १७; निर्सा० ११, ४१; -- हिचय. न० (-हृद्य) अन्तः ५२७; भन. श्रन्तः करणः मन. mind; heart. उत्त॰ २३, ४४; श्रंतीश्रंत. पं॰ ( ग्रन्खोपान्त ) अंतभध्य सहित. श्रन्त मध्य सहित. The middle as well as the end taken to-gether. तुमं चेव णं संतियं वत्थं श्रंतोशंतेण पडिलाहिस्सामि " श्राया० २, ४, १, १४६; श्रंतोमरुभावसाणियः न० ( धन्तमर्थावसा-निक ) अलिनयना यार प्रधारमांना छेल्ला प्रधार. श्राभनय के चार भेदों में से श्रान्तम भेद. The last of the four kinds of dramatic gesticulation. राय॰ ६६; श्रंदुय. पुं॰ ( अन्दुक-अन्यते बध्यतेऽनेनेति ) हाथीना पश आंधवानी सांडण. हाथी का पैर बाँधने की साँकल. A chain for tying the foot of an elephant. स्य• २. २. ६३;

विजए भरजा रायहायी अंतोबाहियी यह "

श्चंतू. स्री॰ (श्वन्यू) प्रश आंधवानी सांडण; ओडी. पांच बांधने की सांकस; बेडी. fetters. सूय॰ १, ४, १, २१;

श्रंदोलन. पुं• ( म्रान्दोलक ) હિંડાળા; હિંચકા. भूला. A swing. जीवा• ३, ४;

श्रंदोलिय. त्रि॰ (श्रान्दोसित) आन्हे। सन आपेतुं. हीं अडाबेतुं. भुत्ताया हुन्ना; हिलाया हन्ना. Swung. श्रोव॰ ३८;

श्रंदोल्लग. न॰ ( श्रान्दोलन ) હિંડાળાખાટ. खाट का भूला. A swinging cot. स्य॰ १, ११;

अधि. पुं॰ ( अन्ध्र ) अंध्रदेश; जगन्नाथनी नीचे आवेश ओडिश; जेनी भ्लेच्छदेशमां गण्ना डरेली छे. अन्ध्रदेश; जगन्नाथ के दान्तिणमाग का एक देश; जिसकी गणना म्लेच्छदेशों में का गई है. Name of a country situated to the south of Jagannātha. पन्न० १; पगह० १, १; प्रव० १४६८; (२) त्रि० अंध्रदेशवासी मनुष्य. an inhabitant of the Andhra-country. पन्न० १; पगह० १४६८;

श्रेष. त्रि॰ (श्रम्थ ) आंधिणः, नेत्रिश्वीन. श्रम्था. Blind. श्राया॰ १, १, १, १६; ठा॰ ७, १; श्रश्याजो॰ १२८; स्य॰ १, १, २, १६; १, १२, ६; पंचा॰ ११, ११; (२) ज्ञान रिहतः अज्ञानी (साक्षिण्ड). ज्ञानरिहतः श्रज्ञानी (साक्षिण्ड) Illiterate, ignorant. भग॰ ७, ६;—पुरिस. पुं॰ (-पुरुष ) लन्भांध, लन्भथी आंधिणे। जन्मान्धः जन्म से श्रम्था. One who is born blind. विवा॰ १;—रूष. पुं॰ न॰ (-रूप) श्रन्था-धारः लेनं शरीर अवयवश्रन्य-सेलसारूप छे ते. अवयवश्रन्य शरीर वाला. One having a body devoid of limbs. विवा॰ १, १:

**শ্বায়স**. त्रि॰ ( श्रम्थक ) આંધળા; અંધ. श्रम्धा. Blind. विशे • ११४६;

श्रंधकार. पुं॰ ( अन्धकार ) अंधाई; अंधडार. श्रंधरा. Darkness. श्रोव॰ २१; सग॰ ६, ४; ७, ७; पराह॰ १, ३; सम॰ ३४; ठा॰ २, ४;

श्रंधगा. पुं• (अश्रंन्धक-श्रंत्रिप) १६६; आऽ. साइ.

A. tree. भग• १८, ४;— सारिष्ट. पुं•
(-वन्हि-श्रंत्रिपा वृश्वास्तेषां वन्हयस्तदाश्रयत्वेनेत्यंत्रिपवन्हयः ) शाहर अभि; आऽना
साइडांने आश्री-उत्पन्न थ्येस अभि. वृश्वों
की लकड़ी के द्वारा उत्पन्न श्रग्नि. fire produced by friction of trees. भग•
१८, ४;

श्रंधगविरिह. पुं॰ ( अन्धकविन्ह-अन्धका श्रंप्रकाशकाः सूचमनामकर्मोदयाधे वन्हयस्ते अन्धकवन्हयः ) सद्भग्धिः, सद्भ ते-जन्दश्य. सूच्मश्रग्निः, सूच्म तेजःकाय. Latent fire; a body in wich fire is letent. " हंता ? गोयमा ? जावह्या चरा श्रंधगविरहणो जीवा तावह्या परा श्रंधगविरहणो जीवा सेवं अंते ? अंतेन्ति " भग॰ १ म, ४;

ग्रंधगवरिह. पुं॰ ( श्रन्थकवृष्णि ) सभु६वि-જયરાજાનું અપર નામ. समुद्रविजय राजा का दूसरा नाम. Another name of king Samudravijaya. " वारवती-ए ख्यरीए श्रंधगवरिह खामं राया परिवसइ" श्रंत॰ १, १: दस॰ २, ६; उत्त॰ २२, ४४;

श्रांधगार. पुं• ( श्रन्थकार ) અंधाई. श्रांधेरा. Darkness. सू॰ प॰ १३;

अधितत. न० (अन्धत्व ) अधिपछुं. श्रॅंघपन. Blindness. श्राया० १, २, ३, ७८;

बंधस्तरा. न० ( ग्रम्थस्य ) अध्याषु. श्रॅधापन. Blindness. प्रद० १३८८; श्रेधस्यम. २० ( शम्धतमस् ) अध्धार; अधारं. श्रंधेरा, श्रंधकार. Darkness. " श्रसुरियं नाम महाभितावं श्रंबत्तमं दुप्पतरं महंतं " सूय• १, ४, १, ११;

श्रीधयार. पुं० ( श्रन्धकार ) અंधाई. श्रीधेरा; श्रीधकार. Darkness. श्रीव० ३०; श्राणुजी ० १३०; उत्त० २८, १२; सु० च० २, १८; पक्ष० २; भग० ५, ६; नाया० १; विशे० लेथी ज्हार अने ज्हारने भांडलेथी अंहर आवे तेम अंध्वारक्षेत्र अने तापक्षेत्रनी न्यूनाधिवता थाय छे. जहां सूर्य का प्रकारा नहीं पहता वह प्रदेश; सूर्य जब भरतहरवतकेत्र में रहता है तब मेरु की पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर अंधकारकेत्र होता है और जब सूर्य महाविदेहकेत्र में रहता है तब भरत-



७७३; कप्प॰ ३, ३२; ६०; पंचा॰ १३, ११; जं॰ प॰ ३, ५४; ७, १३५;—खेत्त. न॰ ( -केन्न ) જ્યાં સૂર્યના પ્રકાશ ન પડે ते प्રદેશ; સૂર્ય જ્યારે ભરતાઈરવતક્ષેત્રમાં હાય त्यारे મેફની પૂર્વ પશ્ચિમે અંધકારક્ષેત્ર હાય અને મહાવિદેહમાં સૂર્ય હાય ત્યારે ભરતાઈરવત તરફ અંધકાર ક્ષેત્ર હોય; સૂર્ય અંદરને માંડ-

इरदत तेत्र श्रंभकार सेत्र बन जाता है. स्यं श्रंदर के मंडल से वाहिर श्रोर बाहिर के मंडल से श्रंदर श्राता है तब श्रंभकार सेन्द्र श्रोर ताप सेत्र की न्यू गिथिकता होती है. the region where the sun does not shine, when the sun shines over the Bharata Iravata Ketra

the region to the east and west of Meru remains in darkness, and when the sun shines over the Mahāvideha Kṣetra the region of Bharata Iravata Kṣetra remains in the dark. The lighted part and the dark part of the earth increase and diminish according as the sun changes his position from the inner to the outer circle and from outer to the inner circle. जंब पढ ५, १३४;—पक्स. पुंच ( पत्र ) कृष्णसः, अंधारी ३. कृष्णपत्रः the dark half of a month. स्व प० १३;

ग्रंधार. पुं॰ ( ग्रन्धकार ) अंधाई. श्रंधरा. Darkness. श्रोध॰ नि॰ २७०;

श्रंधारिय. त्रि॰ ( श्रन्धकारित ) अधिशरभय ६रेस. श्रंधकारमय किया हुत्रा. Darkened. सु॰ च॰ २, ५६६;

श्रंधारूव. त्रि॰ (श्रन्धरूप) अवयव श्रत्यन् आकृति; दीक्षसारूप श्रवयव रहित श्राकृति. Without limbs; shapeless. "तए वं सामियादेवी तयारूपं हुंडं श्रंधारूवं पासइ" विवा॰ १, १;

ग्रंथिय. पुं॰ स्ती॰ ( ग्रन्थिक ) यार धन्द्रिय वाणा छव. चार इन्द्रियों वाला जीव. A living being having four senseorgans. पण १; जीवा॰ १; भग० १४, १; उत्त॰ ३६, १४४;

श्रांधिता. त्रि॰ (श्रान्ध ) जन्मांधः, जन्मथी भांवणे। जन्मान्धः, जन्म से श्रंधा. Born blind. বিঁ॰ নি॰ ४৬२;

**अंधिल्लग.** त्रि॰ ( अन्धक ) जन्मथी आंध्युं. जन्म से श्रंधा. Born blind. पगह॰ १, १: २. ४: श्रंब. पुं॰ ( श्रम्ब ) के परभाधाभी नारडीने हुओं अने अंथे उछा के ते अंथः, पंदर परभाधाभी भाने। ओड. जो परमाधामी नारकी को मारे श्रीर ऊँचा उछाले वहः, पंद्रह परमाधामी में से एक. One of the 15 Paramadhamis (tormentors) who torture beings in hell and toss them aloft. भग०३, ७; सम० १५;

श्रंब. पुं॰ ( श्राम्न ) આંખાનું ઝાડ; આંખા. श्राम्न रुत्तः; त्राम. A mango tree. राय० ४: पन ।; श्राया ०२, ४, २, १३८; ठा॰ ४, १; श्रोघ० नि० ७७०; निसी० १४, ४; (२) કेरी; आंथानं ६લ. ब्याम्रफल; श्राम. a. mango, पि॰ नि॰ १६६; ऋगुजो॰ ६४; भग० =, ३; १६, ६; २२,२;दस० ७,३३; श्राया॰ २,७, २, १६०; ( ३ ) हेरीना गेट-**લાનું ધાણ.** श्रामों की गुठलियों के धोवन का पाने. a drink prepared by washing the mango stones. भग• १४, १;—न्त्रारामः पुं॰ (-न्नाराम ) आश्र वन; आंशानं वन. श्राम्रवन; श्रामों का वन. a grove of mango trees. निर॰ ३, २;--कू ग्राग. पुं० ( -कू ग्राक ) आंभाना ६स-ने। ગાટલે ; કેરીને: ગાટલે!. श्राम की गुठली. a mango stone. भग॰ —खुज्जः न• (-कुब्ज ) आंथाना इसनी પેડે વક્ર.કારે સ્થિતિ કરવી તેઃ આસનનાે એક মুখার, আদ্রদল की भांति वकाकार स्थिति करना; आमन का एक प्रकार. a bodily posture with a curve like that of a mango. সৰ ৽ 노 ৄ ২; पंचा ৽ १८, १७;—खुज्जयः पुं० ( -कुब्जक ) आंभाना ઝાડની પેંકે વાંકા વળી ગયેલ-કૃષ્યડા. श्राम के भाइ के समान जो टेढ़ा होगया हो-कूबड़ा. one who is bent like a mango tree; a hump-back. भग॰ १, ७;

दसा॰ ७, १०; वेय॰ ४, ३१;---\*स्त्रीयगः स्री० ( - स्वच् ) आश्वांनी श्रास. श्राम के माड की खाल. the bark of a mango tree. भग । १५, १; निसी । १५, ७; -- **डाल**. न० ( -डालक ) डेरीनं नानं थ८ ई. श्राम का छोटा दुकड़ा. a small slice of a mango. श्राया॰२, ७, १६१; निसी॰ १४, ७;-पेसिया स्ती०( -पेशिका) आंजाना इसनी-डेरीनी चीर. श्राम की फाँक. a slice of a mango. दसा॰ १०, ५; ---पेसी स्त्री॰ ( -पेशी ) આંબાની-કેરીની ચીર-કાતળી, केरी की फाँक, a slice of a mango. निसी १५, ७;-फल. न॰ ( -फल ) डेरी. श्राम का फल. a mango. वव ० ६, ३३;---भित्त, पुं ० (-भित्त ) आंधा-ने। ५८३।. श्राम के माद का दुकड़ा. a piece of a mango tree. निसी॰ १५, ७; -- भित्तयः न०(-भित्तक) हेरीनी अर्धी ६।५-કડસીઉં; અડધીયું. श्राधा श्रामफल. a half of a mango. श्राया० २, ७, २, १६०; - सालगः पुं ० न ० ( -शालक ) आंणानी लाडी छाल, ब्राम्बइच की मोटी छाल, thick bark of a mango tree. निसी ० १४.७: श्चंब. न • ( श्राम्ख ) છાશ વગેરેથી સંસ્કારેલ **પદार्थ. छाछ डालकर बनाया हुआ पदार्थ.** An article prepared with butter-milk; etc. जं॰ पं॰ ३:

श्चंब त्रि ( श्चम्ब) भा हुं. खद्या. Sour. निसी । १४, ७; — कांजिया व्हां ( -कांजिका ) भारी डांछ. खद्या छाञ्ज. sour gruel. निसी ० १७, ३०;

श्रंबगः न॰ ( भ्राम्नक ) हेरी. आश्रह्स. श्राम.
A mango. उत्त॰ ७,११; श्रगुत्त॰ ३,१;
—िंद्रयाः स्तं। (-श्रस्थिका) हेरीने। गिटसे।.
श्राम की गुठसी. A mango stone.
श्रगुत्त॰ ३,१;

श्रंबह. पुं॰ (श्रम्बह) भाताना पक्षनी अपेक्षाओं आर्थ जाति भाताना पक्षे आर्थ. माता के पन्न से श्रायंजाति. Arya from the mother's side. ठा॰ ६,१; पन्न॰ १; (२) ध्राह्मखुपुरूष अने वैश्यक्षीथी द्वत्पन्न थयेस ओं अवांतर जाति. ब्राह्मणपुरुष श्रोर वेश्यक्षी से उत्पन्न एक श्रवान्तर-द्सरी जाति. a mixed sub-caste sprung from a Brāhmaṇa father and a Vaisya mother. सूय॰ टी॰ १, ६, २;

श्रंबड. पुं• (भ्रम्बड) અંબડનામે એક પ્રાહ્મણ संन्यासी, श्रंबडनाम का एक ब्राह्मण सन्यासी. A Brähmana ascetic named Ambada, श्रोष० ३८; (२) जम्युद्वीपना ભરતખંડમાં થનાર ૨૨મા તીર્થકરના પૂર્વભવનું नाभ. जम्बद्वीप के भरतखगुड में होने वाले २२वें तीर्थंकर के पूर्वभव का नाम.name of the 22nd Tirthankara in Bharata Khanda of Jambū Dvīpa in his षुं • (-जीव) અંબડ નામના તાપસનાે જીવ, કે જે આવતી ચાવીસીમાં બાવીસમાં 'દેવજિન' नाभे तीर्थेक्षर थशे. श्रंबड नामक तापस का जीव, जो श्रागामी चौबीसी में २२ वाँ 'देव-जिन' नाम का तीर्थंकर होगा: the soul of an ascetic named Ambada who will be the 22nd Tirthankara by name Devajina in the 

श्रंबत्तग्. न० ( ग्रम्बस्व ) ખટાશ. खटाई. Sourness. विशे० १४६७;

अंबधाई. ली॰ (अन्बधात्री ) धावभाता; आवडने धवरावनारी भाता. आयमाता; बालक को दूध पिलाने वाली माता. A. foster mother; a wet nurse. नाया॰ १;

श्रंबपश्लवपविभक्ति. न॰ (श्रामपश्चवप्रविभक्ति)

केमां आंणाना पहावनी रथना विशेष इरवा-मां आवे ओवुं ओई नाट्यः अत्रीस प्रहारना नाटडमांनुं ओई. जिसमें स्नाम के पत्तों की रचना विशेष रूप से की जाय ऐसा एक नाट्यः; बत्तीस प्रकार के नाटकों में से एक प्रकार का नाटक. One of the thirty-two dramas characterised by the decoration of the leaves of the mango-tree. राय॰ ६४;

श्रंबय. पुं॰ (श्राम्रक) हेरी; आंध्यानुं ६ण. श्राम. A. mango. उत्त॰ ३४, १२; सु॰ च॰ ११, १०; (२) अंनामनुं ओह भाणुस. इस नाम का एक पुरुष name of a man. श्रागुजो॰ १३१;

श्चेंबर. न० (श्वम्बर) व्याक्ताश. श्वाकाश. The sky. भग० २०. २; कष्प० ३, ४६; (२) वस्त्र. कपड़ा; वस्त्र. a cloth. पराह० १, १; पश्च० २; (३) डिभरानुं अड. गूलर का वृत्त. a kind of tree bearing fig-like fruit. भग० २२, ३; — तस्त. न० (-तस्त) व्याक्ताशनं तर्णु-सपाटी. श्वाकाशनल. the vault of the sky. नाया० १; ६; भग० ३, २; कश्च० ३,३६;

श्रंबरस- न॰ ( \* श्रम्बरस-भ्रम्बर ) आश्राश. श्रास्मान, The sky, भग० २०, २;

म्रंबिरस. पुं॰ न॰ ( श्रम्बरीप ) कुढ़ारनी है। इने। लाड़े।—लड़ी. लुहार की भट्टी: A furnace in a blacksmith's shop. जीवा॰ ३; (१) पंटर न्यति पैडी थीछ न्यतना परभाधाभी, है के नारडीना शरीरना इटडा— फंड इरी लाढ़ामां पड़ाववानुं डामा है है छे. पंद्रह प्रकार के परमाधामियों में से दूसरे प्रकार का परमाधामी, जो नारकियों के शरीर के दुकड़े कर भट्टी में पकाने का काम करता है: the second of the fifteen kinds of Paramadhamis (torturers) who cut into pieces. the beings living in hell and roast them in the furnace.

भग० ३, ७;

श्रंबरिसि. पुं॰ (श्रम्बिकः) जुओः "श्रंवित्तम" श्रम्हते। लेकितः अर्थः देखोः "श्रंबरिस" शब्द का दूसरा श्रर्थः vide " श्रंबरिसः " 2. सम् १४;

श्रंबरीस. पुं ० न ० (श्रम्बरीष) 'ळु श्रे। ''श्रंबरिस'' शप्टित. देखो ''श्रंबरिस'' शब्द. vide ''श्रंब-रिस.'' जीवा • ३;

अंबलसागः पुं॰ ( अम्लशाक ) એક જાલનी: वनस्पति. A kind of vegetation. भगः २१, ७;

श्रंबसालवण न० (श्राम्रशालवन) आभल-५६पा नगरीना धिशान पुछामा आवेधुं आंआनुं वन. श्रामलकल्पा नामक नगरीके ईशान कोन का श्राम का वन. A grove of mangotrees situated to the north-east of the city named Amalakalpā. "श्रामलकप्पाण ख्यरीण बहिया उत्तरपुर-विभे दिसीभाण श्रंबसालवणे खामं चेहण् होत्था, पाराणे जाव पडिस्के " राय० ४; निर० ३, ३;

श्रंबा. स्त्रां० (श्रम्बा) भाताः; जननी. माः; माताः; जननी. A mother. हे श्रंब. सं० प्र० ए० नाया० १४; (२) नेभनाथनः श्रासननी अधिश्रात्री हेवी. नेमिनाथ तीर्थ-कर के शासन की श्राधिष्ठात्री देवी. the presiding goddess of Neminātha's cult. प्रव० ३७६;

श्रंबाडगः पुं० (श्राम्रातक) अंभाडानुं अहः अंधुणीन्नवाणा वृक्षनी ओंड काता बहुत बीज वाले वृक्ष की एक जाति. A kind of tree the fruit of which is full of seeds. भग० २२, ३; पक्ष॰ २; अयुत्त ३, १; अयुजो ० ६४; १४४; (२) न ० अंभाऽानुं ६०. उक्क वृत्त का फल. fruit of Ambāḍā tree. श्राया ० २, १, ६, ४३; (३) अंभाऽाना ६०१नुं धावख -पाद्यी. उक्क वृत्त के फल का घोवन-पानी. water in which Ambāḍā fruit has been washed. भग० १४., १; — पेसिया. स्त्री० (-पेशिका) अंभाऽानी पेशी-डातणी.बहुनीजकवृत्त का दुकड़ा.a thin cutting of a tree named Ambāḍā. दसा ० १०, ४;

अंबालिया स्त्री० ( श्राम्लिका ) आंअणी. इमली. A tamarind tree. भग० १८,६; अंबावली स्त्री० ( श्राम्लवल्ली ) आटारस वाणी ओक वेस-सना. खट्टे रम वाली एक वेल-लता. A creeper having acid juice. पन्न० १;

में वियाः स्त्री ( म्रान्वका ) अंशिश-पांथभा वासुदेवनी भाताः पाँचवें वासुदेव ( सुदर्शन ) की माता का नामः Name of the mother of the fifth Vāsudeva सम॰ मंदिलः न॰ ( अम्राचाम्ल ) आर्थाश्वः तपने। ओड प्रश्नारः श्रायंवितः तप का एक प्रकारः A mode or species of austerity, Ayambila. प्रव॰ २०६;

अंबिल. न० (अअस्विल-अम्ला) એક ज्वतनी द्वरी वनस्पति. एक प्रकार की हरी वनस्पति ( अम्मीखद्या, परजाबी ). A kind of green vegetable. पन्न० १;

श्रंबिल पुं० (श्रम्ल) भाटे। रस; भटाश. खटारस; खटाई. Acid juice; acidity. सम० २२; (२) त्रि० भटाश वर्णु; भाढुं. खटा; खटाई वाला. acid; having sour juice. भग० २, १; ११, ११; २०, ४; दस० ४, १, ६७; जीवा० ३, १; पन्न० १; श्राया० १, ४, ६, १८; २, १,७,४१; ठा० १,

१; उत्त० ३६, १५; नाया० १; पिं० नि० भा० = ३; जं० प० २, ३ =; श्रयुजो ० ३ १; --- उद्दगः न० (-उदक) डांछ केंवुं अत्यन्त ખાઢ પાણી. कांजी के समान श्रत्यन्त खद्दा पानी. water resembling gruel, very acid in taste. 990 9; - WIH. न॰ ( -नामन् ) नाभडर्भनी ७३ अड्डति-માંની એક, જેના ઉદયથી છવને ખટાસ વાળું શરીર મળે-જેમ આંખળીના જીવને भज्यं छे. नामकर्म्म की ६३ प्रकृतियों में से एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव की खटास वाला शरीर प्राप्त हो-जैसे इमला का जीव. one of the 93 varieties of Nāma-Karma as a result of which the soul has to bear acidity in the body; e.g. the life in a tamarind tree. क॰ गं॰ १, ४१; -रस. पुं (-रस) भारे। रस. खड़ा रस. acid juice; acidity. भग॰ ۵, ۹;

श्रंबिलिश्राः स्त्री० (श्राम्सका) आंभणीनुं अ.८. इमली का वृत्त. A tamarind tree. जं० प० ३;

श्रंतु. न० ( श्रम्तु ) पाण्डी; जण. पानी. Water. श्रोव०३ = ; - रथं अ. पुं०(-स्तम्भ) पाण्डीते दे। इवानी क्षेत्र कणा; ६४ कणाभांनी ६३ भी कणा. पानी को रोकने की एक कला; ६४ कलाओं में से १३ वीं कला. the art of stopping a flow of water; the thirteenth Kalā or art. श्रोव० ४०; - अकिस. त्रि० (-असिन्) पाण्डी उपर अवनार. पानी के शाधार से श्रथवा पानी के ही द्वारा जीने बाला. living on water. भग० १९, ६; निर०३, ३; - वासि. त्रि० (-बासिन्) पाण्डीभां रहेवा वाला. पानी में रहने बाला. residing

in water; aquatic. भग॰ ११, ६; निर० ३, ३;

श्रंस. पुं • ( ग्रंश ) लाग; हिस्सा. भाग; हिस्सा. Part; share. उत्त • २२, १३;

श्रेस. पुं॰ (श्रंस) २४-६; भाध; भंभी. कंघा. Shoulder. ठा॰ ४, ३; पत्र॰ ३६; क॰ गं॰ २, २६;—उवसत्त. त्रि॰ (-उपसक्त) भंभा उपर २६ेस. कंघे पर रहा हुआ. resting on a shoulder. कप्प॰ ३, ३६;—गञ्ज-य. त्रि॰ (-गत) भंभा उपर २६ेसं. कंघे पर रहा हुआ. resting on a shoulder. विवा॰ १, ३; नाया॰ १८;

श्रंसयः पुं० (श्रंशक) ४१५५ लाग-हिस्सा. किलपत भाग-हिस्सा. A fixed part. वेय० १, ६:

श्रंसि. स्त्री॰ (श्रस्ति) ખુણા. कोता. A corner. ठा॰ = , ৭;

श्रंसि, व॰ उ॰ ए॰ (श्रास्म) हुं छुं. में हूं. I am. "दिसाओ श्रागओ श्रहमंसि जाव"
श्राया॰ १, १, १, ४;

श्रंसिया. स्नी० ( \* श्रारीका-श्रशंस् ) अर्शः युद्धप्रदेशमां भसाना देशः श्रशः बवासारः गृह्यप्रदेश में होने वाली मसे की बीमारं का नाम. Piles. भग० १६, ३:

श्रंसिया. र्का० (क्षंश्रका-श्रंश) न्हाने। लागः, हिस्से। छोटा भागः छोटा हिस्सा. A small part. वेय० २, १८:

श्रंसु. न० ( श्रश्न ) व्यांसु; नेत्रलण. श्राँसू; श्राँखों का पानी; नेत्रजल. Tears. उत्त० २०, २८; नाया० १; ५; जं० प० २, ३३; भग० ६, ३३; परह० १, १;—धारा. ली० ( -धारा ) व्यांसुनी धारा. श्राँसुत्रों की धारा. flow of tears. नाया० १;

कंसुय. पुं॰ ( कंशुक ) ચીન દેશમાં અગાઉના વખતમાં બનતું કીડાની લાળનું હીર; ચીનાઈ હીર. प्राचीन काल में चीनदेश में कीड़े कां लार से बनने वाला रेशम; विनाई रेशम. China silk. श्राया० २, ४, १, १४४; श्रायाजो० ३७; (२) वस्त्रविशेष; सुंवाणा वस्त्रनी ओ कलत; श्रीनना स्त्रनी जनावटनं वस्त्र. वस्त्रविशेष; कोमलवस्त्र की एक जाति; चीन के सूत से बना हुश्रा वस्त्र. a kind of soft cloth made of China silk. जीवा० ३, ३; ४; श्राया० २, ४, १, १४४; नाया० १; स० प० २०; निसी० ७, ११;

श्रंसोत्थ. पुं॰ ( श्रश्वत्थ ) पिष्पणनुं आऽ. पापल का वृत्त. The holy fig-tree; ficus religiosa. भग॰ २२, ३:

श्चकंटय. त्रि॰ ( श्वकण्टक ) કાંટા रिक्त; कांटा विनानुं. कांटा सहित: विना कांटे का. Thornless. जींवा॰ ३; (२) प्रतिरुपधी विनानुं. प्रतिस्पधी से सहित. unrivalled; having no rival. " श्रोहयकंटयं मिलियकंटयं श्वकंटयं" नाया॰ १: भग॰ ११, ६;

श्चकंड. न॰ (श्वकायड) અनवसर; वभत वगरनुं: अधाण. श्वनवसर; श्वकाल; ने समयका. Inopportune; out of season. सु॰ च॰ १३, ३१:

श्चर्यकण्ड्यकः ) शरीरभां यणयावे ते। पख् फंजवाणे निद्ध ते; अिलग्रहिवशेपधारी साधु. शरीर में खुजली चलने पर भी न खुजाने बाला; अभिग्रहिवशेपधारी साधु. One who has a vow not to scratch his body even though troubled by itching sensation; an ascetic who has taken this vow. ठा॰ ४, ३; श्रोव॰ १६; पग्रह॰ २, १;

श्चकंडूयग. पुं॰ ( भकरह्यक ) लुओ।
"श्चकंड्यय" शण्ट. देखोशब्द "भकंड्यय."
vide "भकंडूयय" ठा॰ ५, १:

अकंत, त्रि॰ ( अकान्त ) अनित विनार्नु, तेलन

पगरनुं; सी-दर्थ रिक्षत. कान्तिहान; लेजहान; सीन्दर्यरहित. Devoid of lustre; devoid of beauty. ठा० म. १; नाया० १; भग० १, ५: ६, २; ७, ६; ६, २३; पन० २म: जं० प० २, ३६; (२) अखुग-भनुं; अभिय. अप्रिय. unpleasant; obnoxious. भग० १, ७:—स्सर. पुं० (—स्वर) अभिय स्वर: इंडार स्वर. अप्रिय स्वर; कठोर स्वर. harsh voice. भग० १, ७: जं० प० २, ३६;

श्चकंततर, त्रि॰ ( श्वकान्ततर ) અતિઅપ્રિય; ધણું અણગમતું. बहुत श्रप्रिय. Extremely unpleasant. भग॰ १६, ३;

श्रकंप. त्रि॰ ( श्रकम्प ) इंप-क्षेाल रहित. कम्म रहित; चोभ रहित. Firm; fixed; free from destruction.जं॰प॰२,३१;३,४२;

अकंपियः पुं॰ ( अकस्पित ) भद्धवीरस्वाभीना व्याहरू अध्याहरू महावीरस्वामी के आठवें गण्धर की नाम. The eighth Ganadhara of Mahāvīra Svāmī, सम॰ १९: ७०: विशेष १००:

श्रककसः त्रि॰ ( श्रक्केश ) धर्धश निहः, भृहः, डै।भणः मृदुः, कोमलः Soft: not harsh. " श्रणवज्जमककसे" दस० १,३; भग० ७,६;

श्रकजाः न० (श्रकार्य) न इरवा ये: व्य हार्यः स्थिति हामः न करने योग्य कार्यः न करने लायक कामः. An improper action. नाया० २; १६: पि० नि० १८४; भग० ७, ६; जं०प०२,३६: पिडिबन्धः त्रि०(-प्रतिबद्ध) स्थार्थ हरवामां तत्परः न करने लायक काम को करने में तत्परः Intent on doing an improper action. नाया० १८;

श्चकज्जमास्मात्रि (श्वक्रियमास्म) ४थी वगरतुं; न ४२१तुं.जो न किया जाता हो. Not being done. भग०१,१७;—कड. त्रि (-कृत-क्रियमास्म वर्तमानकाले कृतं तक्विषेधादकिय- माणकृतम् ) वर्तभानकाण अने भूतकाणनी क्रियाथी जनेतनि , वर्तमानकाल और भूतकाल की किया से नहीं बना हुआ. not resulting from what is being done in the present nor from what has been done in the past. "आकिष्य दुक्षं अकजमाणकडं दुक्षं" भग० ३, ३०;

श्रकट्टुः सं० कृ० श्र० (श्रक्तवा) ४थे। पगर; न ४थीने. बिना किये. Without having done; without doing. ठा० ३,३; भग० १,१०;

श्रकट्ट. त्रि॰ ( श्रकाष्ठ ) आश्वरितः धिंधशुः विनानुं काष्ट्र रहितः विना लक्ष्णं का. Without fuel. "जंसि जलंतो श्रगणि श्रकहो" स्य०१, ४, २, ११;

श्रकड वि० (श्रकृत ) निद्ध ४२ेतुं. नहीं किया हुआ. Unperformed; not done. "कंड कडिनि भासिज्जा, श्रकंड नो कंडिनि य" उत्त० १,११; "श्रकंड करिस्सामिनि मरणमाणे" श्राया०१,१,२,६६; भग०१,६;

श्रकित्याः त्रि॰ (श्रकित्न) है।भणः हिंखु बिंद. कोमलः कठिनता रहित. Soft; easy: not hard. जीवा॰ ३, ४:

श्रक्ष्ण, पुं॰ (श्रक्षं) स्वाल्सभुद्रभां सात से। क्यान उपर आवेदी। अड अंतरद्वीप; १६ भे। अंतरद्वीप, तक्ष्मीय संतर्द्वीप का क्यां पर का एक श्रंतरद्वीप: १७वें श्रंतरद्वीप का नाम. An island situated in the Lavana ocean at a distance of 700 Yojanas from the shore.ठा॰ ४,२; (२) ते अंतरद्वीपभां रहेनार भनुष्य. उक्त श्रंतरद्वीप में रहने वाला मनुष्य.a person residing in that island. ठा॰ ४,२; पक्ष॰ १;

श्रकरण्डिज वि॰ ( प्रकर्णविक्र ) अर्भंड

કાનવાળા; જેણે કાન છેદાવ્યા નથી ते. श्रवंड कान वाला; जिसने कान नहीं छिदाये हैं वह. Having unperforated ears; having ears not perforated. निसी॰ १४,६; अकति त्रि॰ ( अकति-न कति न संख्याता इत्यकति ) સંખ્યામાં-ગણત્રીમાં ન આવે तेट्साः असंभ्य वा अनंत श्रसंख्यः श्रगणितः अनन्त. Innumerable: infinite. ठा॰ १, ३;—संचियः पुं॰ (-सञ्चित) એક સમયે અસંખ્યાતા–અનંતા ઉત્પન્ન થતા ७ थ. एक समय में असंख्यात-अनन्त उत्पन्न होने वाले जीव. innumerable lives coming into existence simultaneously. ठा॰ १, ३; भग॰ २०, १; श्रकप्प. पुं॰ ( श्रकस्प ) ४६५ निष्कु तेवुं; ખપે નહિ તેવું; અયાગ્ય; સાધુને ગ્રહ્ણ **५२वा येाग्य निक्ष, श्रयोग्य; साधु के न प्रह**ण योग्य. Unacceptable; improper for a Sādhu."वयञ्चकं कायञ्चकं श्रकप्पो गिहिभायणं '' दस० ४, ८; सम० १८; पिं० नि० १८६; श्राव० ४, ८; पंचा० १२, १४; प्रवः २७;८२०;

अकल्पिटिय. पुं० (अकल्पिस्थत ) अने अधिक्षित हश अक्षित अस्प अस्पित अस्पित स्थान रूर तीर्थं करना साधु अचेलकादि दश प्रकार के कल्प-रिहत; बीच के २२ तीर्थं करों के साधु. Having no restrictions of ten kinds as regards nakedness etc; disciples of the 22 intermediate Tirthankaras. नेय० ४, १४;

अक्षिपय. त्रि॰ (इसकिएक) अथे। २४; अकिएपक) अथे। २४; अकिएपनी ५-अने ५७ (१४. अयोग्य; अकल्पनी कः; अने पणीय. Improper; not prescribed; unacceptable. "अकिएपयं ग्राइडिज किएपयं" दस॰ ६, ४८; ४, १, ४१; ४३; ४६;

अकम्म, न॰ (अकमेन्) क्ष्मेने। अलाव; आश्रव निरोध. कर्मों का अभाव; आश्रव का निरोध. Absence of Karma (action); checking of Asrava. भग•३,३; १७, २; (२) त्रि॰ क्ष्में रिक्षेत. कर्म रहित. free from actions. "आत्थ्यणं भंते! अकम्मस्स गई परणायह हंता अत्थि" भग॰ ७, १; आया॰ १, ४, ६, १६६; प्रव॰ ११३२; सूय॰ १, १, २, १४;

अकम्मश्रो, अ॰ ( श्रकर्मतस् ) क्ष्मिविना. कम्मंबिना. Without Karma ( action). "यो श्रकम्मश्रो विभक्तिभावं परिया-मद्द" भग॰ १२, ५;

अकरमंस, पुं॰ ( अकर्माश-न विद्यते कर्माशो-यस्य सः ) क्ष्मिर्ण रिंद्रित. कर्मरज रिंद्रित. Free from even the slightest Karma. " अप्पतिश्रं अकर्मसे, एयम हं मिगे चुए ' स्य॰ १, १, २, १२; ठा॰ ४,३; (२) धार्तीक्ष्में रिंद्रित स्नातक विशेष; केवली. व Snātaka abstaining from actions which destroy the spiritual qualities of the soul; a Kevalī. भग॰ २४, ६;

श्रकम्मकारि. त्रि॰ ( श्रकमंकारिन् ) अथे।अ । । । । । । । श्रयोग्य कार्य करने वाला. A doer of an improper action. परह॰ १, २;

श्चकम्मभूम.पुं॰ (श्वकार्मभौम) असि, भसी अते કसी ( तलवार, इलम अने भेती ) એ त्रख् પ્રકाરના કર્મવ્યાપાર विना इल्पवृक्ष ઉपर आधार राभी छवन निर्वाह इरनार; जुगलिया. श्वासि, मसी श्रौर कृषि ( तलवार, कलम श्रौर खेती ) रूप कर्मव्यापर के बिना कल्पवृत्तों के श्राधार से जीवन निर्वाह करने वाला; जुगलिया. One of those who depend for their livelihood entirely on Kalpavrikṣa (wish-fulfilling tree) without doing any business e.g. of fighting, writing or agriculture; one of the Jugaliyās. उत्त ३६, १६७;

म्राकम्मभूमग. पुं॰ (म्रकमंभूमक-कर्म-कृषिवाणिज्यादि मोचानुष्ठानं वा तद्विकला भूमियें—
णां तेऽकमंभूमास्त एवाकमंभूमकाः) अऽर्भलूभिना गर्भलभनुष्यः लुगक्षिया. प्रकर्मभूमि
(जिस समय पृथ्वा पर बिना कृषि, बाणिज्यादि
कर्म किये भी मनुष्य जीवन निर्वाह कर सकता
है) के गर्भज मनुष्यः जुगलिया. One of
the Jugaliyās born in a land
devoid of any action such as
agriculture etc. पन्न॰ १;

श्रकस्मभूमय. पुं॰ ( श्रकर्मभूमक ) लुओ। 'श्रकम्मभूमगं' शश्टः देखो ''श्रकम्मभूमगं" शब्द. vide " अकम्मभूमग". सम॰ १४; श्रकस्मभूमि, स्ना॰ (श्रकमेभूमि) लेलिसुभि; કૃષિચ્યાદિ કર્મ રહિત કલ્પવૃક્ષ વાળી ભૂમિ; लुगक्षियाना ३० क्षेत्र. भोगभूमि; कृषि श्रादि कर्मरहित कल्पवृत्त वाली भूमि; जुगलियाश्रों के ३० चेत्र. ( ऐसे ३० स्थान हैं जहाँ जुग-लिया उत्पन्न होते हैं ) Any of the 30 regions of inaction for the Jugaliyas; the land of enjoyment. " कइ विहेणुं भंते? श्रकम्मभूमीश्रो परण्ताश्रो गोयमा ! तीसं श्रकम्मभूमीश्रो प॰ पंच इेमचयाई पंच हेरवखवयाई इरिवासाई पंच रम्मगवासाई पंच देवकुराई पंच उत्तरकुराई" भग - २०, द्र; २४, ६; ७; प्रव• ३१;

श्चकस्मभूमिय. पुं॰ श्ली॰ (श्वकर्मभूमिज) त्रीस अक्ष्मभूभि लेगिन्सिना भनुष्य; लुग-

क्षिया. तीस अकर्मभूमि-भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्य; जुगलिया. Men belonging to the thirty lands of inaction; the Jugaliyās. डा॰ ३, १:

श्रकम्मया स्त्री॰ (श्रकमंता) धर्भने। अक्षाय; धर्भने। ઉच्छेद्द. कर्म का श्रभाव; कर्म का उच्छेद. Absence of Karma; eradication of Karma. उत्तर २१,७१;

श्रकम्मवीरियः न॰ ( श्रकमंबीर्य ) पंडित

પંડિતભાવસહિત સામર્થ્ય. परिइत बीर्य: पंडितभावसहित सामर्थ्य. Power coupled with wisdom. स्य॰ १,८, ६; श्रकम्हा. श्र. (श्रकस्मात्) એકદમ; અચાનક. एकदम. Accidentally: suddenly, मु॰ च॰४, २६२; —दंड.पुं• (-दगड ) ધાર્યા વગર અકસ્માત્-એાચિતું એકને હણતાં ખીજાં હણાઈ જાય તે; ચાયું क्षियारधानक एक को दग्ड देते समय बिना निश्चय के अकस्मात दूसरे की दएड दे देना: चौथा कियास्थानक. striking a wrong person quite accidentally; the fourth Kriyāsthānaka. ठा॰ ४. २: सम॰ १३; प्रव॰ ८३०;-- इंडवित्तय. पुं ०न ० (-द्वडप्रत्ययिक-श्रकस्माइवडः प्रत्ययः कारणं यस्य ) चे।यं क्वियास्थानकः अकेने મારવાનું ધારી મારતાં અકસ્માત બીજાને भारी नाभवं ते. चौथा कियास्थानक; एक को मारने का निश्चय कर श्रकस्मात् दूसरे को मारडालना.the fourth Krivasthanaka originating from killing or striking a wrong person quite accidentally.स्य॰ २, २, १७;—भय. न॰ (-भय) બાહ્ય निभित्त विना ५६५ना માત્રથી ઉત્પન્ન થતું ભય; સાત ભયમાંનું . એક बाह्य कारणा के बिना कल्पनासात्र से उत्पन्न होने वाला भय; सात प्रकार के भयों में से एक प्रकार का भय. imaginary fear; one of the seven kinds of fear. ठा० ७, १; सम० ७; भग० ७, १; प्रव० १२३४;

श्रक्य. त्रि॰ (श्रकृत) न धरें धुं. किया हुआ. Unperformed. पग्ह॰२,१; (२) साधुने उद्देशीने न भनावेतुं. साधु के उद्देश्य से न बनाया हुआ. not specially prepared for ascetics. "श्रक्यमका-रियमसंकिप्यमगाहुयं " भग० ७, १; क॰ प॰ २, ५०; पंचा॰ १२, ४१; —**ग्रागम. पुं०(-ग्रागम)** અકૃતાભ્યાગમન; ન કરેલ પાપ વગેરેના કળની न्यायशास्त्रप्रसिद्ध स्थे हे.प. बिना किये हुए पाप आदि के फल की प्राप्ति; न्यायशास्त्र का माना हुआ एक प्रसिद्ध दोष. experiof sins etc. encing the fruits without committing them; A well-known fallacy in Nyāya or logic.विशे०१५;१७;—करण.न०(-करण) न કरवायाज्य कामनुं करवुं ते. न करने यांग्य काम को करना. performance of an improper action. भत्त॰ --पायञ्चित्त. त्रि॰ (-प्रायश्चित्त) केथे प्रायश्वित नथी डीधं ते. जिसने प्रायश्वित्त न किया हो वह one who has not atoned for his sins. निसी॰ १०, १४;, -- पुराय त्रि • (-पुराय) पुष्यधी रिहत है। य તે; જેણે પુષ્ય કર્યું નથી તે; અકૃતપુષ્ય. जो पुरुष से रहित हो वह: जिसने पुरुष नहीं किया हो वह; श्रकृतपुर्य. one who has not earned religious merit by holy actions."अकयपुरक्जक्मको-रहाविव चिंतिज्जमायी " नाया । २; ६; १२; १६: निर• १. १;—लक्खल् श्रि•(-कक्ष)

ખરાય લક્ષણ વાળું; અપલક્ષણું, बुरे लक्षण बाला; कुलच्छा. a man possessed of ominous signs or marks. राय. २७६;--संभोग. पुं० (-सम्भोग) न ६रेक्ष ( ધર્મ અધર્મના ) સમ્ક્રોગ--પ્રાપ્તિ. न किया हुन्ना ( धर्माधर्म का ) सम्भोग-प्राप्ति. experiencing the results of action not done. विशे • ३२३१:-सुय. पुं॰ ( -श्रुत ) અગીતાર્થ; શાસ્ત્રવેત્તા નહિ. श्रगीतार्थ: शास्त्रज्ञान रहित. one not acquainted with the Śāstras or scriptures. वव॰ ४, ६;

श्चकयराणु. त्रि॰ ( श्रकृतज्ञ-कृतमुपकारं पर सम्बन्धिनं न जानातीत्यकृतज्ञः) कृतम्पकारं पर सम्बन्धिनं न जानातीत्यकृतज्ञः) कृति । ति लाखुनार. कृतमः, किये हुए उपकार को भूलजाने वाला. Ungrateful. नाया॰ ६; ठा॰ ४, ४;

अकयग्णुया. स्री॰ ( अकृतज्ञता ) कृत्य्नता; करेशा अपकारने निष्णुं ले. कृतप्रता; किये हुए उपकार को भूल जाना. Ingratitude. " चडिहं ठाणेहिं संते गुणे खासेज्जा तंबहा-कोहेणं पिडणिवेसेणं अकयग्णुयाए मिच्छत्ताहिणिवेसेणं " ठा॰ ४,४;

श्चकयत्थः त्रि॰ ( श्रक्तार्थ ) અકૃતાર્থ-કૃતાર્থ નહि; નিष्ફલ. श्रक्तार्थ; निष्फल. Un-successful; unhappy. राय॰ २०६; नाया॰ १२;

श्रकरंडुय. ति ॰ ( श्रकरण्डक-श्रविधमानं मांस-जतयाऽनुपलच्यमाणं करण्डकं पृष्ठवंशा-स्थिकं यस्य देइस्याऽसावकरण्डकः ) लेना वांसानां ढाउडां मांसथी ल्या ढावाथी ज्हार देणातां नथी तेत्रं ( शरीर ). जिस शरीर के रोढ़ ( पृष्ठवंश ) की हड़ी मांस से भरी हुई होने से बाहिर नहीं दिखाई देती हो. A body of which the spinal cord is not visible owing to excess of flesh. 'श्रकरंडुयकग्रगरयगाग्रिन्मत्तसुजायग्रिरुवहय-देहधारी' श्रोव० १०;

श्रकरणा. न० (श्रकरणा) न ४२वुं; न व्याय्यरवुं. नहीं करना;श्राचरणा में नहीं लाना. Omitting to do. श्रोव० ३४:; भग० ६,१; वव० १,३७;

अकरणस्रो स्व (श्वकरणतस्) न ६२वा आश्रीने. नहीं करने के सम्बन्ध में On account of omitting to do. भग० १, १;

श्चकरणया. त्री॰ ( श्वकरणता ) न आयरवुं; न सेववुं. श्राचरण नहीं करना; सेवन नहीं करना. Omitting to do. " श्वकरणयाप श्रव्मिटित्तप्" ठा॰ २, १; "सज्झायस्स श्वक-रणयाप् उभश्रो कासं" श्राव॰ ४, ६; भग॰ ६, ६; १४, १; वेय॰ ४, २४;

अकरारी. स्नी॰ ( अकरारी ) आडेश वयनथी डाभ डरवानी ना पाउनी ते. चिल्लाकर काम करने से इनकार करना. Emphatic prohibition of an action. पराह॰ १, १;

श्रकरिण जा. त्रि ( श्रकरिण ) निष्ठ हरवा थे। १४ हार्थ; अहर्त १४ न करने योग्य; श्रकर्तन्य. Improper not fit to be done. "मिन्छ ति वा वितहित वा श्रमण ति वा श्रकरिण जानि वा एगहा" श्राया १, १, ७, ६१; २, १, ३, १४;

श्रकरितः व ॰ कृ ॰ त्रि ॰ (श्रकुर्वत्) न ४२ते।; न भायरते।. न करता हुत्राः श्राचरस न करता हुश्राः Not doing. "भगंता श्रकरिता य वंधमोक्खपहरिष्णुणो " उत्त ॰ ६, १०; पंचा ॰ ५, ४६;

√ श्रकारेंसु कृ०धा०भू० उ० ए० (श्रकार्षम्) भें ५र्थु. मैंने किया. I did. ठा० ३, १;

√ श्रकरिस्सं कृ०धा०भू०उ०ए०( श्रकार्षम् ) भे ७ ५थुं. मेंने किया. I did. श्राया० १, १, १,

अकरेमाणः व॰क् शति॰ ( चकुर्वत् ) न ३२ते।; न आथरते।. न करता हुआ; न आचरता हुआ. Not performing. नाया॰ ६; भग॰ १४, १; श्रगुजो॰ २७;

श्रकलंक. त्रि॰ (श्रकलङ्क ) डलंड-हे।५ रिहता. कलंक-दोषहीन. Stainless; faultless. पंचा॰ ६, २०,

श्चकलुगाः त्रि ० (श्वकहता-नास्ति कहणा यस्य यश्च वा ) निर्ध्यः द्यादगरनाः दयाहीनः निर्देगाः Merciless: cruel. नाया ० ६; पग्द ० १, ३;

श्चकलुस. त्रि॰ ( श्वकलुष ) क्वे।धादि अलुपलाय रिहत; देप रिहत. कोधादि कलुषभाव रिहत; द्वेष रिहत. Not turbid; pure: clear; free from anger hatred etc. श्वंत ७;

श्चकलेवर पुं॰ (श्वकलेवर) शरीर रहित; सिद्धभगवान् शरीर रहित; मिद्धभगवान् One having no physical body; a Siddha. उत्त॰ १०, ३४:

स्रकसाइ. पुं॰ ( स्रक्षायिन्-क्षाया न विद्यन्ते यस्यासावकपायी) है। श्वाहि छपाय रिहतः, स्पष्ठ-षायी. स्रक्षायीः, कोधादि विकार रहित. Free from passion. " स्रक्षाई विगयगेही य सदस्त्रेसु समुच्छिए काई" श्राया॰ १, ६, ४, १५; भग॰ ६, ४; ६, ३१; जीवा॰ १; प्रव॰ १२६२;

श्रकसाइयः पुं॰ ( भक्षायिकः) કपाय २६६तः গুণ; અકपायीः कषायरहित जीव;श्रकषायाः A soul free from Kaṣāya i. e. passions such as anger etc. भग•ः দ, २;

श्रकसाय. त्रि॰ ( श्रकषाय ) अपायनी सर्वथा ७५११भ-६१४ अरनार. कषायका सर्वथा उपशम - चय करने वाला. Entirely free from passions, anger, hatred etc. "श्रक-सायं श्रहक्तायं हुउमत्थस्स जिल्ह्स वा " उत्त॰ २=,३३; जं०प॰ २,३=;—मोहिण्जि. न• (-मोहनीय) छात्रयादि ने। इपायक् प ने। छ-नीय कर्मनी अकृति. हास्यादि ने। कषायक्ष्य मोहनीय कर्मन की प्रकृति. the Karmic nature of Mohanīya Karma (deluding Karma) in the shape of Nokaṣāya (nine minor faults) such as laughter etc. उत्तर ३६,

श्चकस्तायि. त्रि॰ ( भक्षायिन् ) लुॐ १ 'श्चक-साइ' शे॰६. देखो ' श्चकसाइ ' शब्द. Vide 'श्चकसाइ.' अग॰ १८, १; २४, ६; २६, १; ३०, १; ४०, १;

अकसिस् त्रि॰ ( अकृत्स्त ) अपूर्वः अपूर्वः अपूर्ण; अधूरा. Incomplete: falling short of perfection. अणुजो॰ ६०; पंचा॰ ६,४२: (२) त्रि॰ અપરિપૂર્ણ-અકૃત્સ્ત રકંધ જેનાથી અતિ માટા ખીજો રકંધ છે તે: દ્વિપ્રદેશથી માંડીને યાવત અનંત પરમાણુસમૃહ-<mark>ચી થ</mark>યેલ પણ એક પરમાહ્યું ઓછો હાય તે અ-કુત્સ્ત્રસ્કંધ; એવી રીતે ક્રમશઃ ખેત્રણ ચાર પરમાણુઓ ઓછા કરતાં છેવટ દ્વિપ્રદેશિક સ્ક્રેધ પણ અકૃત્સ્ત્ર સ્ક્રેધ કહેવાય છે. શ્રવરિપૂર્ણ-श्रकृत्स्नस्कंध-जिससे बहत बड़ा दूसरा स्कंध है वह: द्विप्रदेशिक (दो प्रदेश वाला) परमागाः स्कंध से लेकर एक कम अनंत परमाणु तक के स्कंध तक श्रकृत्स्नस्कंध ही कहलाते हैं. any integral part which falls short of perfection by one numerable atoms in relation to the whole. विशेष =६७:--पवत्तय. पुं ० (-प्रवर्त्तक-श्रकुत्स्नमपरिपूर्णं संयमं प्रवर्त्तः यन्ति विद्धति ये ते तथा ) એક देशथीः निवृत्ति पाभेक्ष. एक देश से निवृत्ति पाया हुत्रम. one partially following the practice of self-control. " मकसिखपवस्त्र्याणं दिरयात्रिरयाण एस चतु जुत्ते। संसारपयणु-

करणे दब्बस्थए क्वदिहंतो" पंचा॰ ६, ४२; अकस्तिणाः स्त्रं॰ (अकुल्स्ना) आरोपणा-नी-आयिश्वत्तनी योथी अहार, केंगां वधारे तप समार्ध शहे ते आयिश्वतः प्रार्याश्वत्त का चौथा प्रकार, जिसमें अधिक तप का समावेश होसके वहः The fourth variety of expiation; expiation with a larger scope for severe austerity. सम ९ ६=; ठा० ४, २;

स्रकाइय. पुं॰ ( स्रकाथिक-नास्ति कायो येषां ते स्रकायास्त एवाकायिकाः ) अधारिहतः छपः; सिद्धसग्वान् . कायारिहत जीवः सिद्धभगवान . An emancipated soul; a Siddha, भगः = २; जीवा॰ ६; पन्न॰

श्रकास. पुं० ( श्रकाम ) ह≃छाते। अलाव;ः, धंन्छः निद्धः अनिन्छा. इच्छा का श्र**मावः** श्चानिच्छा. Absence of desire: desirelessness. " तंच होउज प्रकामेणं विमगोगः पडिच्छियं " दस० ४, १, ८०: (૨) જ્યાં સર્વક<sup>2</sup> છાની નિવૃત્તિ **શા**ય છે. तः भाक्षः जहाँ समस्त इच्छात्रों की नित्रत्ति होती। है वह स्थान-मोज्ञ. a state cha-racterised by the extinction of all desires, i. e., final bliss, '' संथवं जहेज श्रकामकामे '' ૧૫, ૧; (૩) ત્રિ વિષય-કામના રહિત. विषय कामना रहित. free from passions. भग० ७, ७: ६, ३३; ११, ११; ---काम. त्रिल (-काम-न. विद्युते कामस्य कामोऽभिजापो यस्य सोऽकामकामः ) विषयवां छता सहितः विषयती ध्रव्छा वगरते। विषयभाग की इच्छा रहित. free from sexual desire. " संथवं जहेज अकाम-कामे " उत्त० १४, १;--किश्व. त्रि॰ (-कृत्य -कम्नं काम् इच्छा, न कामोऽकामस्तेन-

कृत्यं कर्त्तव्यं यस्यासावकामकृत्यः ) ध्रव्यक्ष विना धाभ धरनार, बिना इच्छा के काम करने बाला, acting without any desire ( of gain etc. ) स्य॰ २, ६, ६०; --- **छहा. स्रा० (- मधा** ) निर्मशनी ४२७% विना परतंत्रपञ् लुण वेहती. निजेस का इच्हा विना पराधीनता से भूछ सहन करना. in voluntary endurance of hunger without any desire to put a stop to the fructification of भग० १. १:--शिगरगा. त्रि० (-निकरण) कंसां अतिन्छः १/२७१तेः **અભાવ નિકરણ કારણ છે** रेंपचे जिसमें इचला का श्रभाव कारण हो वह having its origin in absence of desire, " मुख्यां अधा मृहा तमपाविहा तसप्रकामोहजाल पिल्छका अकामनिगरणं वेयणं वेयंत्रांत " भग १ अ. अ: सिजरा मा ( -निर्नरा ) નિર્જસની દરજ્ઞાવના પરાધીનપાત અબનરસ पंभेरे सदत ३२५ ते. सिर्मम को इच्छा विना पराधानना से जाया तथा आहे का सहस करना, the act of enduring harger, thirst etc. from compail don without any desire to put a stop to the fructification of Karner s, ε; ठा० ४, ४:— नगहा, ब्रोक ( न्तृप्या ) निज्यसमी प्रवेश विना परतंत्रवश तृया वेड्डी. विन्तांनजेग की इन्छ। के पराधानता से तृपा सहन करना, involuntary endurance of thirst, without any desire to purge away the fruits of Karma, भग० १,१; निजारा ह्रा० (नांनर्जरा) खुर्थे। "बकामिकता" शण्द, देखी "अकाम-शिजरा " शब्द, vide " अकार्माशाजरा, " क० गं० १, ५६: - बंभचेरवास पुं० ( ब्र-

साचर्यास ) निर्णशनी ध्व्या विना शिक्ष्मा हेणाल्यी श्रह्मवर्थ पाणानुं ते. बिना निर्जरा की इन्ह्या के किसीके द्याय से ब्रह्मचर्य का पालन करना. compulsory cellbacy, with out any desire to purge away the fruits of Kerma. भग० ६, ६:-- मरणा. न० ( मरण अका-मन अनिध्यतन्त्र्येन श्रियतेऽस्मितित्यकाम-मरणम् ) भावभरूलः भावभावे श्रद्यात्र्यकाम-मरणम् ) भावभरूलः भावभावे श्रद्यात्र्यकाम-मरणम् ) भावभरूलः भावभावे श्रद्यात्र्यकाम-मरणम् ) भावभरूलः भावभावे श्रद्यात्र्यकाम-मरणम् ) भावभरूलः भावभावे श्रद्यात्र्यकाम-मरणः । भावभाव श्रद्यात्र्यकाम-मरणः वात्रभाव श्रद्यात्र्यकाम-मरणः । वात्रभाव श्रद्यात्र्यकाम-प्रमान । वात्रभाव श्रद्यात्र्यकाम-प्रमान । वात्रभाव श्रद्यात्रकाम मरणः । वात्रभाव श्रद्यात्रकाम मरणः । वात्रभाव श्रद्यात्रकाम मरणः । वात्रभाव श्रद्यात्रकाम च्याव्यात्रकाम ने मरणः । वात्रभाव श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने श्रद्यात्रकाम ने सरणः श्रद्यात्रकाम ने श्रद्यात्रकाम न

द्यकामञ्च-याति (श्वकामक) (बुरेशा शकामकी शल्दः विक्षेता अकामकी शब्दः Vidb ''श्वकामकी', नाताल १६: १८:

श्रकामकः विश्व (श्रकामक) हामना धीन व र्शवतः विवयसम्भा गीततः चित्तकः पिताः गीतकोष्टः (श्रकामकं परिकर्म को ते वारिष्ठः मरिहाते (स्व०६,३,३,०; नाया०५८२) स्पत्विभाग्ये (स्वप्राधिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः श्रकामकं प्राप्तिकः स्वर्धिकः स्वरिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वरिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वर्यः स्वर्धिकः स्वरिकः स्वरिकः स्वरिकः स्वर्यः स्वर्धिकः स्वर्धिकः स्वरिकः स्व

श्रकासमाग्, व०७०वि ल श्रकासमान न कास-यते श्रमावकासमानः) ४२०० व ५२वे. इत्हा नहीं करता हुआ, Not dosiring नाया • १६:

श्रकामियः त्रि॰ (श्रकामकः) निर्शाभिकापीः १५०० प्रश्नेतः निर्गानलापीः विना दृष्ट्या काः Tree from desires, " तहेव संतातंता परितंता श्रकामिया" विवास १, १:

श्रकामियात्रि ( ( श्रकाम्य ) न धन्छवा वाज्यः अनिष्टः न चाहने लायकः श्रानष्टः Undesirable: evil. মন্ত্ৰ ২০১: अकामियाः की॰ (ः धकामिता-अकामता)
अनिन्छ।; धन्छानी अक्षायः श्रानेच्छा;
इच्छा का अभावः Absence of desire.
'धकामियाण् चियांति दुक्खं' पगह्० ६, ३:
अकायः पुं० (धकाय) ध्यारदित १८५: सिद्धः
क्षभवान् शरीररहित जीवः सिद्धभगवानः
Liberated soul; a Siddha ठा०२,३;
अकारत्रः ति० (धकारक) अपध्यः श्रपथ्यः
Unwholesome, श्रोध० नि० २०३:
नाया० १३; (२) त ६२तः२ अधर्ताः द्विया १८२, नहीं करने वानाः श्रकतानीक्षया श्रम्यः
not doing: devoid of action
''एवं धकारश्रो श्रप्या एवं ने उ पगिष्मिया''
सूय० १,३,५३; पगह० १, २;

श्चकारमः पुं॰ ( श्वकारक ) लुन्सः 'ख्यकारख'' २०५६ देखीः '' श्वकारखः'' शब्दः Vide 'श्वकारखः' पगह• ९, २०

अकारि. त्रिक ( अकारिन ) नदि इत्यापत्य. नदि इत्यापत्य. कर्मन वाला. A do nothing; a laxy follow. "अकारियो त्य बरमंति मुचई कारमा जयां। " उत्तरह. ३०: अकारिय. त्रिक (अकारिन) व इत्येप्त. त्रिता कराया हुआ. Not caused to be done भग क. ६; पगह कर् १:

अकाल. पुं० ( भकाल ) अपनप्तरः, इपापता अनवस्यः असमयः वुस वर्गतः Improper time; unfavourable time, नापाल मः १४: १६: आयाल १, २, १, ६२: वसाल १, १३; आवल ४, ५: (२) हुं कालः हुकालः विकास । प्रकाल विकास । भवानि विस्कृतिः हुकालः अकाल । विकास । भवानि विस्कृतिः केलिय निष्कृतिः कुसमयः prohibited time for begging food etc. " अकाले चरसि भिक्ल कालं न पिक्लिइसि " दसल ४, २, ४: ज्यारि पुं० ( चारिन्) केलियान

કવખતે ગાચરી આદિ કરતાર, कसमय में गांचरी (भिद्धा) श्रादि करने वाला.one who begs food etc. at the prohibited time. दस० ४, २, ४;—दोहल. पं (-दोहद्) કવેળાએ ઉત્પન્ન થતા દેહદ-ગર્ભિણી स्त्रीते थती ६२०१. कुसमय में गर्भिगा झा को उत्पन्न होने वाला इच्छा दोहला.the longing of a pregnant woman at an improper time.नाया॰ ५; --पडियोहि. न्नि ( प्रतियोधित ) १वेगार्थः सन्ने काग-नार-५२नार, कलमय मे-गान्न में जगने वाला-फिरने याता. a person who keeps late hours.. "भिजवन्ति असारियासि वृष्ययग्पाणि दृष्पयग्विग्नाणि **श्रकाल** पडिबाहियां 'आया ० २,३,६,६५५: -- पद्धस्य. न॰ (पठन) अक्षांत्र कल्वं प्रस्थवं ते. श्र-समय में पडना शंचना. studying at a prohibited time, पंचार १४, २८; -- परिभाइ वि० (० परिभाजिन् ) २।ति केल्यतः १२नः। २.च.भातारः **रात्रभाजन** करने वाला. taking one's food at night, अप्याव २, ३, १, ११४; --परि-द्यारा न ( परिद्वान कालविजम्बो न विरामे यत्र ) पृष् कर्ना-सीधः तरकासः प्रथम विश्लेष्ट तरधालः जिना विलंबः बहुत जन्दाः शीध्रः instantly; immediatelv."श्रकालपारहीयां चेव सुरियाभस्य श्रांतियं पाउरसबह ें सायाल १६; स्मेह, पुंज ( मेघ ) व्यक्षणे परसाहः भाषाः, श्रकाल में श्रममय में वर्षा rain out of season. नायाः १;--वासि. पुं॰ ( - वर्षिन् ) भाय-हाता वरसाद: ध्वभते वरसतार, कसमब की वर्षाः श्रसमय में वर्षाः rain out of sea-सता. ठा० ४. ४; (२) वगर जर्रीस्पाते हानाहि हेना२ ( क्षाक्षांश्विक), विना श्वावश्यकता के दान देने बाला. & person giving

alms without any need on the part of the recipient (fig.). ठा॰ ४, ४;— संज्ञभायकार छ. पुं॰ (न्स्वा-ध्यायकार छ) ३२ भते २२। ध्यायकार छ) ३२ भते २२। ध्याय ३२न।२: अश्रणे साधार; अश्रणि साधार; अश्रणि १५ मुं स्थान इ सेव-चार. कुसमय में स्वाध्याय करने वाला; अकाल में पढ़ने वाला; असमाधि के १५ वें स्थानक का पालन करने वाला. one who studies scriptures at an improper time; one who exposes himself to the 15th source or cause of lack of concentration. सम॰ २०;— समय. पुं॰ (-समय) विपरीत सभय. विपरीत समय. adverse time. नाया० १;

श्रकालियः त्रि० ( श्रकालिक ) वामत पहें। स्या पहेंदांनुं; व्यक्षणे आभ थ्येदाः समय से पहिले का; श्रसमय में प्राप्तः Premature: untimely. " रूवेसु जो गिद्धिसुवेद्द तिब्वं श्रकालियं पावद्द से विकासं" उत्तर ३२, २४;

**√ ऋकासी**. कृश्या०**भू०प्र०ए० (ऋकार्षात)** तेषेु ५र्थुं,उसने किया. He did. सम० ३; सृय० १,५,२,२३; नाया०¤ःदसा० १,१;

अकाहल. ति॰ ( भकाहल-कृत्सितं हलतीति काहलं न काहलं विद्यते यस्यासी) २५४ अक्षर लापी. स्पष्ट अन्तर कहने वालाः स्पष्टान्तर भाषी. Speaking distinctly. पगह॰ २, २:

श्रकिचणः त्रि॰ (श्रकिश्वनः) हिंयन-प्रतिनंध हारक धनकनकादि रहितः निष्परिग्रहीः प्रतिनं-धकारक-धनकनकादि रहितः निष्परिग्रहीः Not possessed of worldly effects; poor.दस॰६,६६;८,६६;उत्त॰२,१४; नाया॰ १०;पग्रह॰ २,४;श्रोव॰ १०; १७;प्रव॰ ६४७;

म्मिक्स्याः स्ना॰ (म्निक्स्यनता) निष्परिभ्रदि पात्रुं, निष्परिम्रहपन, Freedom from possession of worldly effects. 'चंडन्द्रिहा म्निक्स्याया प्रस्तुता नंजहा-मस् भक्षियत्या वर्षकियत्या कायभक्षियत्या उवकरत्यभक्षियत्या'' ठा०४,३;

श्रिकिश्वान (श्रक्तस्य) साधुने न ६२वा ये। व्यासाधु के न करने योग्य. A thing not fit to be done by an ascetic. पंचा १४, २; भग १, १०; - ठाए। न १ (-स्थान) यारित्रना भूझ गुणाहि लांगे तेयुं अधृत्यनुं स्थान. चारित्र के मूलगुणादि को भंग करने वाला श्रक्तस्य का स्थान. cause of an improper action violating the chief principles of right conduct. भग ६, ६; १०, २; वव १, ३०;

श्रकिज्ज त्रि॰ (श्रक्रेय) भरीद्याने ये। भ निहु न सरीदने योग्य. Unfit to be purchased. 'सुक्रीयं वा सुविक्रीयं श्रक्तिज्जं किञ्जमेव वा' दस॰ ७, ४५;

श्रकिट्ठ. त्रि॰(अक्रष्ट) निद्धि भिडेलुं;न भिदिलुं,विना जोता हुआ;विना खोदा हुआ. Untilled; not dug. भग० ३, २:

श्चिकित्तग्, न॰ (भकोत्तन) अधीर्तन-शुलुश्चाभ यभालु न धर्या ते. कीर्तन नहीं करना; गुगा प्राम का वर्णन न करना. Not praising the merits. उत्त॰३२,१४;

स्रिकित्तिः स्री॰ ( स्रकीतिं ) अपनीतिः अपयशः स्रप्यकीतिः द्वराईः अपयशः निदाः Infamyः disrepute. गच्छा॰ ४४:—करः त्रि॰ (-कर) अपनीति न्द्रस्यायाणे। स्रपकीति करने वालाः बुराइ करने वालाः disgracefulः defaming भग॰ ६,३२:—कार्यः त्रि॰ (-कारक) अपनीति न्द्रस्यायाणे। स्रपकीतिः वुराइ करने वालाः disgracefulः defaming.भग०१४,१:—स्रण्याति॰ (-जनक) अपनीति न्द्रस्य स्रि॰ निवासः स्रपकीति करने वालाः disgracefulः bringing on disgrace; causing ill fame. गच्छा॰ ४४:

अकित्तिमः त्रि॰ ( ब्रहृत्रिम ) અસલी; भूस;

स्वाभाविकः कुदरतीः भनुष्यनी कृतिथी निष्ठं भनेतुं. असलीः मूलः स्वाभाविकः कुदरतीः आकृतिकः मनुष्यादि की कृति से नहीं बना हुआ. Natural; not artificial. जं० प० १, १२; विशे० ४०४;

श्राकियालं. सं॰ कृ॰ भ॰ (भक्तवा) न उरीने; धर्या वगर. बिना किये. Without doing; without having done. श्रांव॰ १४२; मकिरियः पुं • ( मकिय ) अधिशी, अधिशरिए-ही आहि सावध दिया रहित. शरीरादि की सावध क्रिया-पापिक्रया राहेत. Free from sinful actions connected with the body or with the use of weapons etc. भग॰ ११, १; २४, ७; भ्रयाजो० १५१; ( २ ) कां • છવાદિ પદાર્થા ના અસ્વીકાર; નાસ્તિકપણું. જાંવાદિ પદાર્થો न माननाः नास्तिकपनाः ऋस्तिस्व atheism; denving the existence of the soul etc."किरियं च रोयणु धार: श्वकिरियं परिवज्जए " उत्त॰ १८, ३३; (३) ांत्र • છવાદિના અસ્તિત્વનું ઉત્થાપન કરનાર; नाश्तिक, जीबादि के श्रास्तित्व का खंडन करने काला: नास्तिक, an atheist; one who denies the existence of the soul. " श्राकिरिय राहु मुह दुद्धरिस " नंदां । ६: सम :-- ऋाय. पुं (-- श्रात्मन्) आत्भा-ને અક્ષ્યિ-ક્ષિયાવિનાના માનનાર સાંખ્ય ६शंन वर्गरे. आत्मा को आंकय-कियार्राहत मानने बाला. a school of philosophy holding that the soul is not a doer; e.g. the Sānkhya System. " ज केइ खोगंमि उ र्जाकरियमाया, मन्नेस पुट्टा भुवमादिसंति " स्य० १, १०, १६; ----खाइ. पुं• (--बादिन् ) જ્વાદિ પદાર્થના અસ્તિત્વના અપલાપ કરનાર; અક્રિયાવાદી; નારિતકત્રફ રૂપા ખંડીમાંના ૮૪મા બેદના અફ્રિ-્ यायाही. जीवादि पदार्थी के आस्तत्वका अपलाप करने वाला; आर्कियावादी; नास्तिक; ३६३ पासं-डियों में से कुछ वें प्रकार का आक्रयावादी. an atheist; one belonging to the 84th of the 363 kinds of heretics. शो किरियमाइंसु आकिरियवाई" स्य० १, १२, ४; भग० ३०, १; ठा० ४, ४; दसा० ६, ३; प्रव० १२०२;

श्रकारिया ली॰ (श्रक्तिया) दृष्ट क्विया; भिथ्यात्य भादि युक्त अनुष्ठान. दृष्ट किया; मिथ्यात्व श्रादि सिंहत श्रनुष्ठान. Heretical action; irreligious action; wicked action. "श्रकिरिया तिविहा पर्यक्ता तंत्रहा " ठा॰ ३,३;भग॰ २,४;७,२; म, ३,३४, १;४१, १; ४१, १; श्राव॰४, म; सम॰१;स्य॰२,१,१७;

श्रकीयः त्रि॰ (श्रकीत) सःधुना उद्देशथी निष्क भरीदेशः साधु के लिये न खरीदा हुआ. Not purchased with the object of giving to an ascetic. भग• ७, ९;

श्रकीरमाण त्रि॰ ( श्रकुर्वाण ) न इरते। नहीं करता हुआ. Not doing भग॰ १४,१; श्रकील त्रि॰ (श्रकील) भीक्षा वितानुं कीले बिना का. Without a nail; having no nail. पंचा॰ ७,१०;

अकुत्रोभय. त्रि॰ ( अकुतोभय-न विचते कुतः कस्माद् भयं यस्य) रोते डे।ध्यी लय नथी ते. जिसकी किसीका भी भय न हो वह. Quite fearless. " आणाए अभिसमेखा अकुत्रो भयं"आया॰१,१,३,१२४;

श्रकुष-श्र.त्रि॰ (श्रकुकुष) भुभिविधार रिक्षतः मुखिकार रहित. Free from distortion of the face श्राया॰ १,६,४,१४; (२) अशिष्ट-लांड येष्टा विनानीः श्राश्रष्ट-श्रस-भ्य-भांड येष्टा रहित. free from vulgar gestures. " श्रकुक्कुश्रो शिसाएउजा स्था वित्तासए परं"उत्त॰ २,२०;

श्रकुडिल. वि॰ (श्रकुटिल) वांड वगरतुं. आंटी बुंटी वगरतुं:सीधुं: लुन्याध वगरतुं:सायारदित: सरतः कांटलता रहितः सरतः माया रहितः सीधाः निष्कपट. Straight; even: striaghtforward. श्रोव॰ २१; भग॰ ६,३३; जीवा॰३.३:

श्रकुतृहल. त्रि॰ (श्रकुतृहल) इत्रदेश -आश्चर्य वगरती: छेंद्रज्ञादि विद्याना समन्द्रार केवत है अताववानी ६८०. वितानी. कृतृहल रहित; श्राश्चर्य रहित; इन्द्रजालादि विद्या के चमन्कार बताने श्रथवा देखने की इच्छा से रहित. Devoid of curiosity: free from a desire to see jugglery oneself or to show it to others. जियाविनी श्रचवले श्रमाई श्रकुतृहले उत्तर ३४. २७; ११, १०;

श्रकुत्था त्रि॰ (श्रकुत्स्य) शीक्षरूप सुनंध रहित. शील्ह्य सुगंध रहित. Devoid of the sweet smell of good or right conduct.पंचा॰ १४,३४;

श्रकुमार पुं॰(श्रकुमार) इमार-इंबारी निद्ध ते. जो कुँवारा नहीं वह; विवाहित पुरुष. Amarried person. सम०३०;

अकुमारभूश-य. ति० ( श्रकुमारभूत ) १८-स्थाश्रभी; परेखेंका. विवाहित; जो कुँवारा न हो; गृहस्थाश्रमा. A householder. "श्रकुमारभूए जे केई कुमारभूएत्तिहंबए " सम०३०; (२) लावश्रह्मशारी निद्धि ते. जो बालब्रह्मचारी न हो.one not a celibate from birth, सम०३०;

श्रकुटवमाण.व ० कृर्शत्र ० (श्रकुर्वत्) न ४२ते। नहीं करता हुआ. Not doing. "धार्णयं तु पुत्ताइं श्रकुव्यमाणो" उत्तर १३, २१;

श्रकुसल न॰ (बक्शक) અશુભ: મाई; ખરાખ: अभेगत अश्भः श्रमंगल. Inauspicious; bad. श्रोव०१६;पग्रह०१,२;(२) त्रि० अल्लाः वक्तव्यावक्तव्यती समक्य विनानोः श्रजागाः वक्रव्यावक्रव्यमुद्र. ignorant; indiscr-प्रत्रव ६०३:--कम्मोद्यः पुं• (कर्मोदय) अशुक्त ५ तेने। उदय श्रश्म कर्मी का उदय. rise or maturity of bad पंचाव १. ३४:-- जोग. Karma, पुं ( - योग) અશુભ્યાંગ મત, વચત અતે કાયાના વ્યાપાર, ग्रशमयोग-मन, वचन श्रीर काया का व्यापार, evil activities mind, tongue and body, प्रव ६०३; · निर्वित्ति.स्रा० ( निवृत्ति ) अशुक्रयेश-पापना व्यापार्थी निअत्तिपाप के व्यापार से निवानि, freedom from or abstinence from sinful operations (of mind, speech and body). प्रव०६०३: -- मगा. न० ( - मनस् ) आर्त ध्यानाहि युक्त भनः त्रानिध्यानादि सहित मनः a troubled mind. भग० २४,७:--वई.ब्रां० (-वाच) अभगत यथनः अशुभ यथन् असंगत् वचनः अश्म वचन. improper speech; inauspicious words. भग० २४, ७;

श्रकुर्साल.ति. (श्रकुर्शाल) शुद्धायारी; सुशीय. शुद्धाचारी; सुशील; श्रक्ति चाल चलन वाला. ()f unblemished conduct; "श्रकुसी-ले स्या भिक्ल्" स्य० १, ६, २८;

अकुहय. त्रि॰ (अकुहक) ध्रिक्तवाहि हुतूहव रिदेत. इंद्रजालादि कुतृहल रहित. Free from curiosity concerning jug-

- glery etc." भलोतुष श्रकुहण श्रमाई " दस० ६,३, १०४
- श्रक्कर निव (श्रक्र) ध्रता रहित क्रता रहित. Free from cruelty, प्रव १३७०;
- श्चकेवात. ति॰ (श्वकेवल-न विद्यते केवलः मस्मिक्षित्यकेवलम्) अशुद्धः अशुद्धः शिलpure. " एस टाणे श्वणारिए श्रकेवले श्वपडिपुक्ते" स्य॰ २,२,४७;
- **श्रके वालि. पुं॰ (श्रकेवांलन्)** हेपत्रज्ञानी निद्धः सर्पज्ञ निद्धः केवलज्ञान सहितः श्रमवंज्ञः Not possessed of perfect knowledge; not omniscient. भग॰ १४, ५;
- श्चकोऊहक्क.त्रि॰ (श्वकुतृहत्त ) नाटकाहि दुतृहत्त २६दितः नाटकादि कृतृहत्त रहितः Free from curiosity concerning dremas etc. "श्वकोऊहक्के य सया स पुज्जो " दस् ६, ३,४०;
- श्चकोष्प. त्रि॰ (श्वकोष्य) हैत्प इस्वा सिन्ध नदि; अहुपणीय, कोष करने के श्रयोग्य; श्चद्रपणीय, Unblamable faultless." श्रकोष्प जेयजुयला"जीवा॰ ३,३; परह० १,२;
- श्चकोवियः त्रिश् (श्वकोषित) इपण् रहितः त्पणः रहितः l'aultless: 'श्वारियं उवसंपज्जे, सब्व धस्मसकोवियं' स्व०६. इ. १३;
- श्रकोविय.पुं॰(श्रकोविद) अपंडितः शःस्त्र भेटितः रिदितः पांडित्यरहितः शास्त्रज्ञान रहितः Illiterate; ignorant of the scriptures. दय॰६,२,२३: "मुढे खेयागुगामिण्दोवि एण् श्रकोविया" सूय॰ १,१,२,१८:
- श्रकोसायंत. व॰ कृ॰ ति॰ (श्रकोशायमान)
  भीक्षेत्रं; विश्वस्थानेक्षुं; अध्वित. विकास पाया
  हुशा; प्रकृत्तित. Full-blown. श्रोव॰ १०;
  जीवा॰ ३, ३;
- अकोसिया.संब्धिंक्यकोशिका) એ नामनी એક मिडास-सुर्वादी.एक प्रकार की मिठाई A kind of क्रुक्टिंशाeat. जीवा ≈ ३, ३;

- श्रकोहरा. त्रि॰ (श्रकोधन) क्वेष वगरतुं;गुरसा रिद्धतःकोध रहित; गुस्सा रहित. Free from anger. "श्रकोहरो सचरए तवस्सी" स्य॰ १.१०,१२;
- श्रक्कंत त्रि॰ (श्रकान्त ) अप्रियः डांति रहित. श्रियः कांति र्राहत. Devoid of lustre; unpleasant. म्य॰१,१,४,६; नाया॰ ६;
- श्रकंतर्गत्र (श्राकान्त) भीडितः द्याया हु आः, पराजितः भश्राभव भाभेतः पीक्तिः द्वाया हु आः, पराजितः Afflicted: overpowered. " सच्चे श्रकंतदुक्या य" स्य० १,१,४,६ः पि० नि० मा० ३७: (२) पुं० भगेतः पृथ्वी साथे संवर्षण थतां तीडणतेः वायु, ५ के अधित्त वायु इदेवाय छे. पाँव का श्रीयंता के साथ संवर्षण होने से उत्पन्न होने वाला आचित्र (जीव रहित) वायु. the inanimate wind produced by the contact of the foot with the ground. ठा० ४.३;
- श्रक्कंद्रः पुं• ( श्राक्रन्द ) २८वृं-रे(वृं ते;हुःभती लुभ प्रध्यी ते. रोनाः दुःख से चिक्कानाः Crying. सु० च० म, ७६; प्रव० ४४०;
- श्रक्कतृवरी बा॰ (श्रकंतृवरी) એક जातती भृत्कवनस्पति एक प्रकार की गुच्छ वनस्पति A kind of vegetable growth. पन्न ६;
- श्रक्कबोदियाः श्री (प्रकंबोन्दिका) એક जातनी वेस. एक जानि की बेल. A kind of creeper. पन्न १;
- ्श्रक्कमः घाव ि (श्राप्रक्रम् ) आक्ष्मेश् करतुः, पराक्षय करते। त्र्याक्रमण करताः पराभव करताः To assault; to defeat. (२) पगयदे जभीत साथे भसायतुं, पैरों से जमीत पर मसलता. to trample down.

श्रक्कमेज्जा. वि०-भग० १४, ३; श्रक्कमित्ता. सं० कृ० भग० १४, ३; श्रक्कमित्रं. हे० कृ० सु० च० १, २८७; श्रक्किष्ट नि॰ (श्राक्लिष्ट) અબાધિत; ક्લेश रिक्षत; स्वस्थ बाधा रिहत; क्रेश रिहत; तंदुरुस्त. Sound; healthy. भग॰ ३, २; जं॰ प॰ २, २६:

अकिया. त्रि॰ ( अकिय ) क्षिया रहित; निष्क्रिय. किया रहित; निष्क्रिय. Inactive; free from action. विशे॰ ३२;

अक्कुट्ट. त्रि॰ ( आकुष्ट ) होर वयतथी आहेश वयतथी भातावेत. कर्करा-कटोर वचन से बुलवाया हुआ. Called out with harsh words. असई वोसट्टचसदेहे अक्कुट्ठे व इए व लूसिए वा " दस॰ १०, १, १३;

अक्केज्ज. त्रि॰ ( अकेष ) भरीहवा थे। य निर्दे ते. न खरादने योग्य. Unworthy of being purchased. विशे॰ २६६४:

द्मकोयः त्रि॰ ( भकेष्य ) भरीही न शक्षय तेतुं; अभृत्यः भमृत्यः जो स्तरीदा न जासके. Invaluable; priceless. प्रव॰ १२४४:

√ श्रक्कोस. था॰ I. ( श्रा×कुर् ) आडरां वयन डडेवां; ६५के आपवेः; धमडी आपवी. कठार वचन कहनाः उलहना देनाः धमका देना. To scold; to upbraid.

> भक्कोसह. ठा० ४, १; सु० च० १४, १४१; भक्कोसंति. श्रंत० ६, ३; नाया० १६; भक्कोसंज्ञ. वि० उत्त० २, २४;

अक्कोस. पुं॰ (आक्रोश) आहेश वयन; होर-निष्दुर वयन; तिरस्हार अरेल वयन. कठोर वचन; तिरस्कारयुक्त वचन. Harsh words. उत्त॰१, ३=; १४, ३; प्रव॰ ६६४; भग॰ म, म;—परिसह. पुं० (-परिषह) आहेश-तिरस्हार अरेल वयनने। परिषद; साधुना २२ परिषद्धभांने। १२ मे। परिषद, कठोर अथवा क्तिरस्कार भरे बचनों को सहन करना; साधु के २२ परीषहों में से १२वाँ पराष्ट्र. the 12th of the 22 Parisa has of Sädhus viz. the bearing of harsh words. उत्त. २, ३;

श्चक्कोसः न० ( \* बकोश ) साधुने नेता भारतं रहेवाने अधाज्य क्षेत्र, हे केनी अह भे हे त्रण् भारतं भारतं है हिंसह पशु होय तेवं क्षेत्र, साधु के बीमासा न करने योग्य स्थान, जिसके कि, एक दो या दीनों और नदी, पहाब या हिंसक पशु हों. A place improper for a Sadhu to live in during the monsoon, वव • १०:

श्चक्कोसणाः जी॰ ( अधाकोशना धाकोशः ) जुल्मा " श्रकोस " शण्टः देखो " धक्कोस " शब्दः Vide " श्रकोसः " नाया = १६;

श्चक्कोह. त्रि॰ (श्रकोध) कुटेना ''श्रकोहण' शल्द. देखों ' श्रकोहण ' शन्द. Vide '' श्रकोहण. '' भग॰ १, ३;

अक्कोहण, त्रि॰ ( अकोधन ) कुन्मे। "अको-हण " शल्द, देखो 'अकोहण' शब्द, Vida " अकोहण," उत्तर ११, ४;

श्रक्खा पुंच ( श्रव ) गांधनी धरी, गाडी का भूत. An axle of a car, उत्त- ४, १४; स्य० १, ७, ३०; २, १, ४६; भग• ७, ६: श्रोघ० नि० ८, ४४६: श्रोव० ४०: श्रगुजो । १०: (२) રમવાના પાસા. खेलने का प्रामान्य die to play with स्य• २, २, २३; पिं० नि० भा० ७: विशेक ४=२; ( ३ ) ३४**।क्षता भ**र्षांता. **रुदान्त का** मनका. a bead of Rudrāksa (a kind of tree), sugition 3, 9; (૪) ચાર હાથ પરિમિત એક ભરપન धतुष्यः चार हाथ प्रमासा length of a bow.

६, ७; सम• ६६; श्रयाजी॰ 933; ( ५ ) ७५; आत्मा. जीव; श्रात्मा. a soul. ''जीवो अक्लो अत्थव्यावसभोयसमुसासि-ষ্মोएगा" विशे ॰ ८६; (६) ध्रिय. इन्द्रिय. ध Bense; an organ. विशेष ६१; १४६७; निसी० ७, १४:-- उवंग. न० (-उपाइ-श्चाहरय पुर उपाङ्गोऽभ्यञ्जनम् ) भाशनी ધરીને તેલ વગેરે ચાપડવામાં આવે છે તે. गाई। के ध्रे में जो तैल आदि चुपड़ा जाता है वह. oil etc. used for lubricating the axle of a cart. गच्छा॰ ४६; चारमा न॰ (- चर्मन ) पाणी हादवाना है। श. पानी निकालने की चरम. a large leather bucket for drawing water. " श्रक्खचम्मं उद्दगंडदेसं " नाया • ६; =;—वाडग. पुं॰ (ल्पाटक ) वे।३स आसनः भारतः, चाँकाः, a square stool. '' तेसिशं बहुमज्भद्दिभाए पत्तेयं २ वहरा-मया अक्खवादगा प्रश्याता " जीवा ॰ ४;---सूत्तमालाः स्री० (-सूत्रमाला ) ३३१-क्षनी भावा. रहाज की माला. a rosary having Rudrākṣa beads. "श्रक्त-सत्तमाला विव गांगज्जमागेहिं " जो॰ ३;—सोयः न॰ ( स्रोतस् ) गाडीना पैडानी धरीनुं लांडुं लिद्र, गाइं। के धुरे का निरहा छेद. a slanting hole in the axle of the wheel of a cart. भग० ७, ६: जं० प० २, ३६; श्रक्खायः त्रि । (श्रक्तिक) सक्षयः स्थिनाशी. श्रावनाशीः नाश न होने वाला. Undecaying; indestructible. " श्रक्षइयबी-एगां श्रव्यागां कम्मबंधगोगां मुहरि " पग्ह०

श्चक्खश्चोद्य त्रि॰ ( सन्नयोदक-श्वन्यं शास्त्व-तमितनास्युदकं जलं यस्य) अभुट पाणीवाणुं; सहाय पाणीयी भरेशुं. श्चब्ह्य पानी वाला;

9. 3:

सदा पाना से भरा रहने वाला. Ever filled with water. "जहां से सयंभूरमणे उदही अक्सक्षीदए" उत्तर ११,३०;

श्चवस्त्रभावसमः पुं॰ (श्ववयोपशमः) क्षयोपशमः भने। अभावः इनेना उदितलागने। क्षये। प्रशमः ते क्षये। प्रशमः, तेने। अभावः चयोपशमः का श्रमावः कर्म के उदितमागं के चय श्रीर श्रनुदितमागं के उपशम के ज्योपशम कहते हैं उसका श्रमावः. Absence of Ksayopasama i. e. destruction of that portion of Karma which is ripe for fruit and subsidence of that which is not yet ripe. विशे० १०४;

श्चक्तवरणः न० ( श्वाक्यान ) इंदेवुं; आभ्यान इरेवुं, कथा कहनाः Narration प्रि० नि० भा० ४०४;

श्रवस्त्रमः (त्र ( श्रवम ) असमर्थः अनुश्रितः अयोज्यः श्रममर्थः श्रयोग्यः Powerless; improper. टा॰ ३,३; ४,९;

यक्खमा. ब्रां० ( श्रज्ञमा ) क्षभाती अक्षाय; सद्वशीवता निद्धः ज्ञमा श्रथवा महनशीलता का श्रभाव. Absence of forgiveness; want of patience. भग० १२, ४: सम० ४२;

श्चकस्त्रयः पुं० (श्वस्त) अभंऽ-अशिशुद्ध वे।भाः पृग्तं (साबुत) चांवलः Unbroken grains of rice, प्रव० १३४६; पंचा० ४,१०; (२) त्रि० परिपृश्ं; अभंऽः परिपृश्ः श्वसंडः whole, सम० १:

श्चक्खयाति (श्रक्षय) अविनाशी; अक्षय; नाश पगरनुं नाश रहित; श्चविनाशी; श्रक्षय. Undecaying; imperishable नाया १ १ ५: सम १ १; ७; भग ० १, १; ६, ३३; १८, १०; श्चोत ० १; राय ० २३; जीवा ० ३, ४; सु० च० ३, १८४; पंचा ० ४, ४७; कप्प ० २, २४; श्चाव ०

६, ११; -- स्त्रायारचरित. त्रि॰ (-- श्राचार-चरित) અખંડ આચાર-ચરિત્રવાળું. श्रखंड भानार-चरित्र वाला. of unbroken. uninterrupted right conduct. भाव०४, म;--िगिहि. पुं० (- निधि) अक्षय **બંડાર: અખુટ બંડાર. श्रखट मंडार: श्रखय मं-**डार. inexhaustible treasure. "श्र-क्लयशिहिं च घणुवट्टेस्सामि"विवा • १,७; ना या॰ २;---गीवि. स्री० (--नीवि--निब्ययति निवीयते वेति ) अभुट भुडी. श्रद्धय पूंजी. inexhaustible wealth. नाया ० २: ---त**ईया. र्का॰** ( -तृतीया ) અખાત્રીજ: वैशाभ सुहिउ. **ऋच्**यतृतीयाः, वैशाख सुदि ३. the third day of the bright-half of the month of Vaiśākha. स॰ प०१२;--सुखः न० (-सुखः) शाध्यत सुभनं २थान; भेक्षः शाश्वत मुख का स्थान: मोत्त. final emancipation; permanent bliss. भत्त ॰ ६६:

श्रक्कर. न० ( श्रक्षर ) स्वर व्यंकतरूप अक्षर भाक्षा. स्वर व्यंजनस्य वर्णमाना. Letters of the alphabet consisting of vowels and consonants. 3040 8, ६; क० गं० १, ६; राय० १७०; पश्च ० ३६; श्रोव० १६; ४३; विशे० १७; ४६१; श्रग्रुजो० ૧३; ૧૪૬; (૨) સંત્રાક્ષર, વ્યંજનાક્ષર અને લબ્ધિઅક્ષર એ અક્ષરશ્રુતના ત્રણ બેદ-भांनी ओ हे. संज्ञादार, व्यंजनाद्वर श्रीर लब्धि-अचर में से कोई भी एक; अचरश्रुत का एक भेद. one of the three kinds of Aksara Śrutas. "से कि तं श्रक्खरम्यं २ तिविहं पश्चतं तंजहा-सञ्जवखरं वंजगावखरं लादिक्खरं" नंदी ( 3 ) अथक्षः अधिनश्वरः श्रविचलः constant: indestruc-श्रविनार्शा. tible. विशे॰ ४४७;—श्रग्रसार. पुं॰ (-**घनुसार** ) श्रुत अंथने અनुसरवं ते. श्रुत-

शास का अनुसरण. acting according to scriptural texts. विशे॰ १४४; --- उवलंभ. पुं॰ (-- उपलाभ ) शुत्रतानने। ઉપયોગ. श्रतज्ञान का उपयोग. use of scriptural knowledge. विशे॰ ४६६; — गुरा. વું ० ( -गुरा ) અનંતાગમા, પર્યાય, ઉચ્ચાર વગેરે અક્ષરના ગુણ. **श्रनं**ता**गम, पर्याय,** उच्चार वगैरह श्रज्ञर के गुरा, any of the properties of letters such as Anantāgama, Paryāya, Uchchāra etc. सूय० १,१,१,६;—पुहिया. क्री० (-पृ-ष्टिका ) અદાર લિપિમાંની ૯મી લિપિ. श्राठारह लिं। पयों में से ध्वीं लिं। का नाम. the 9th of the 18 scripts. पन १;—प्पभव. त्रि॰ (--प्रभव) અક્ષરના ઉચ્ચારથી ઉત્પન્ન થતું; अक्षरीव्यारणन्य, श्र**क्तर के उचारण से उत्पन्न** होने वाला. produced by the sound of letters. तिशे॰ १६७;—संभ. पुं॰ (-लाभ ) શબ્દની જાતિ, અર્થ વગેરેનું ज्ञान. शब्द की जाति, अर्थ वर्गरह का ज्ञान. knowledge of gender, meaning etc. of words, " श्रदखरलंभो सग्यी या होज्ज पुरिसाइवग्राविग्यायां " विशेष ६०; ११७; १४३: ४७४:--लाभ. पुं॰ (-लाभ ) लुओ। " श्रक्तरलंभ " शल्ह. देखो **'श्रक्सरलंभ**' शब्द. vide "श्रवखरतंभ". विशे० १२४: ---संयद्धः पुं॰ (-सम्बद्ध) के शक्दभां अक्षर -वर्णु व्यक्त-२५८ है।य ते. जिस **शब्द में** श्रजर स्पष्ट हो वह. a word in which the letters are clear or distinct. ठा० २, ३;—सरि**लवाय. पुं॰ (-सन्निपात)** અક્ષરાના સંયાગ; અક્ષરાનું **બેડાહા**. **પ્રવા**શે का संयोग. combination of letters. " चतियायां जियासंकासायां सम्बद्धरस-रिगावायागं'' ठा०३, ४;—सम. म०(-सम) ક્રસ્વ, દીર્ઘ, <sup>ક</sup>ેલન વગેરે જે અક્ષર જેવા **હાય** 

तेवे। भेशवे। ते; नेयस्वरिवेशेष. श्रव्यारं का शुद्ध उच्चारण; गेय (गाने का) स्वर विशेष. phonetic pronunciation of a letter. श्रणुजो० १२=; ठा० ६, १; — समास. पुं० (—समास) अधाराहि अक्षरीनी परस्पर मेशाप-कोडाण, श्रकारादि वर्णों का परस्पर संयोग. combination of two or three or more letters. क० गं० १, ७;— सुय. पुं० (—श्रुत ) श्रुतज्ञाननी ओड भेह. श्रुतज्ञान का एक भेद. a variety of Śrutajñāna ( scriptural knowledge ). नंदां० ३७;

श्रक्खरश्च. पुं॰ (श्रक्षरक) हास; शुक्षाभ. दास; शुलामः A servant; a slave, गोवालए य भवगडक्खरए पुत्ते य भूय सुगहाए"पिं० नि॰ ३६७;

अक्खिस्र-यात्रि॰ (अस्खिलित) अरुपक्षित; रुपष्टः वेष्णुं; अस्खिलित; स्पष्टः Without a break; clear; fluent. पंचा॰ ४, २७; अगुजो॰ १३:-खरिसः त्रि॰ (-चारित्रः) केनुं व्यरित्र अरुपक्षित छेते. अस्खिलित चारित्र वाला. of unbroken or unswerving right conduct. गच्छा॰४१;

अक्खयाश्च-य. पुं॰ (श्रक्षपाद) न्यायदर्शनना अश्वेता अक्षपाद नाभना आवार्यः गाँतभ भुनि. न्यायदर्शन का रचयिता श्रक्षपाद नामक श्राचार्यः; गाँतम मुनि. The name of the founder of the Nyāya philosophy i.e. the preceptor named Akṣapāda. विशे॰ १४०८;

भ्रक्लिये. त्रि॰ (भ्रक्षित) क्षय ६ रेस निक्षः; भ्राप्ति निक्षः नहीं किया हुआ. Not destroyed. विशे॰ ५२६;

 $\sqrt{\,$ श्रक्ला. धा $\circ 1.($ श्रा-ख्या) કહેવું;કથન કરવું;

निरूपण ५२वं. कहना; कथन करना: निरूपण करना.To narrate; to tell; to relate. भक्ताउं. हे० कृ० भग० २, १; दस० ६, २०: श्रक्लाइय. न० (श्राख्यातिक) साध्य द्वियापह. (यथाऽकरोत् करोतीत्यादि ). साध्य कियापद. An inflected verb. परह० २, २; **श्रक्खाइया.** ली॰(श्रा<mark>रुपायिका</mark> ) वार्ता; इहिपत કथा-इंत इथा. कहानी; दंतकथा. A legend; a fable. पञ्च ॰ ११; सम ॰ ६; श्राया ॰ २, ११, १७०; (य) —ठास्. न०( -स्थान) **५था, वार्ता-५२वानुं २थान. कथा, कहानी कहने** की जगह. a place where tales or stories are narrated. श्राया॰ २, ११,१७०; (य) — णिस्सिय. न॰ (-निभित्त) દંતકથા આશ્રિત જુઠાણું; મૃયા -लुक्ती नवभी भेह. दंतकथा पर श्रवलम्बित भंट; भंठ का नवाँ भेद falsehood based upon a legend; ninth variety of falsehood, निर्सा० १२, ३२; ठा० १०, १; प्रव॰ मध्धः

श्रक्लाइग. पुं॰ ( श्रज्ञाटक-म्रज्ञवाट ) અખાડા–મહાને કુરતી કરવાની જગ્યા; પ્રેક્ષકાને બેસવાના એાટલાઃ મજલસનું २थान, पहलवानों की कुश्ती करने की जगह; श्रखादा; दर्शकों के बैठने का चबुतरा; मजलिस का स्थान. A gymnasium, a verandah for spectators; a place where a festival is held. '' तेसियां बहसमरमयिज्जायं भूमिभागायं बह्मज्भदेसभाए पत्तेयं श्वइरामए श्वक्लाडगे" राय० ६७; भग ०६, ४; ३, ३; ठा० ३, ३; श्चक्खाया त्रि॰ ( भारुयात ) ४ देशुं; ५२ पेशुं; प्रशिशुं.कहा हुआ; प्रकाशित;प्ररूपित. Told; related; revealed. " संति मेय दुवे ठाणा अक्लाया मारणंति य'' उत्त०४,२;"सुयं मे भाउसं तेशं भगवया एवमक्खायं " ठा॰

१, १; उस० ६, १३; २४, ३; श्राया० १, 9, 9, 9; दस्**०** ६, ४, 9; भग०२, 9; ६, १; १२,४;विवा॰ १: दसा० १,२; सम० १; भ्रोव० ३४;—श्रायार त्रि० (-श्राचार) आभ्यात आयार वाली. श्राख्यात श्राचार वाला. ( one ) of unbroken right conduct. वव॰ ३, ३;—पटवउजा. स्त्री॰ (-प्रव्रज्या-स्राख्यातेन धर्मदर्शनेन प्रव्रज्या ) ધર્મદેશના સાંભળી બાધ પામાને દીક્ષા લેવી ते: प्रवन्यानी ओंड लेंह, धर्मोपदेश के श्रवण से बोध प्राप्त कर दीचा लेगाः प्रवज्या का एक भेद, renouncing worldly life as a result of religious teaching; one of the modes of entering religious order. ठा॰ ३, २; ४, ४:

श्चरकायग. पुं॰ ( श्वाख्यायक ) शुक्तःशुक्त इक्ष इंदेनारः निभित्त प्रकाशः शुभाशुभ फण कहने बालाः निभित्त ज्ञानाः One who foretells the good or bad consequences of omens. जीवा॰ ३, ३;

श्चक्खायार. पुं॰ (क्याख्यातार:-श्चाख्यातृ) क्रेंदेन.२; क्ष्यन क्ष्यनार. कहने वाला. A teller. " पुट्टो पावाजया सब्बे श्वक्यायारो सयं सयं " स्य० १, १, ३, १३:

श्रक्तिस्त न० (श्रक्ति श्रश्नुने विषयानिति ) नेत्र;
यक्षु; आंभ. नेत्र; श्रांख. An eye.
" श्रक्तिहिं य गासाहिं य जिन्नाहिं श्रोट्टेहिं
य " विवा० १, २; नाया० १:—श्रंतर.
न० (-श्रन्तर) आंभनुं छि. श्रांख का छेद.
the pupil of the eye. " श्रक्तिं तरेसु दुवे " विवा० १, १;—राग. गुं० (-राग) आंभनुं अंभन सायरा आहि.
श्रांखो का श्रंजन. collyrium for the eye. " श्रास्त्रीं मिस्यराग च गिद्धुवधाय कम्मगं " स्य० १, ६, १५;—वेयगा. ह्यं।

(-वेदना) आंभनी पीडा-वेदना; आंभने। देश. श्रांखों का रोग; श्रांख की वेदना-पिंका. pain in the eye; an eye-disease. विवार १, ४;

श्राक्खितः त्रि॰ ( आहिस ) आर्थ्ध रेस; भेनेस. श्राकपितः खांचा हुश्रा. Attracted. पि॰ नि॰ ३१३: नाया॰ १६: ( २ ) सस्या-वेस: सास्य आपेस. लालच में फँसा हुश्रा; जिसे लालच दिया गया हो वह. enticed. नाया॰ २: ( ३ ) भुष्टी दिविस: ४४। दिविस; तथ दिवस. छोड़ दिया गयाः फैंका हुश्रा. abandoned: thrown away. पंचा॰

√ ऋक्सिस्रचः पा० I. ( भा+तिष्) आक्षेप ःरवेतः आह्याल्यु हरतुं, याद्येष करनाः श्राक्षयण करनाः To attract. ( २ ) स्वीहःस्युं. स्वाकार करनाः to accept.

च्चक्लिव**इ. '' चक्किववइ मणं विसमायसत्य-**सहुमायकहरोगा '' सु० च० २, ३००;

श्चित्तिस्ववाग्, न० (श्वाक्षेपण) श्वित्तनी व्यथ्नता-व्याकृत्वता क्ष्में श्वाकुलनाः, चित्तं का व्यथ्नताः Distraction of the mind, पग्ह• १,३:

श्चरम्बीस्ता विश्व ( श्रहीस्त ) क्षय न पानेतुं;
पूर्व न थयतुं. अधूराः स्त्य की न पहुंचा हुआ.
Not completely consumed; unexhausted. " अवस्तिसद्वसारा ''
पगह १,३: ठा० ४, १:— संस्ता तिश्व (० - सम्सा) केले हितेशना क्षय नथी हवी ते.
जिसने क्लेश का स्त्य न किया हो वह.
one who has not put an end to troubles. दस० ६, १, १९;— पिडभोइ. पुं० ( -पिरभोगिन्- असीसम्बीसायुष्कमप्रासुकं परिभुम्जत इत्येवं शीसा
असीस परिभोगिनः ) सथेत आहार देनार.
सचेन आहार करने वाला. one whose

food contains matter with life in it. " बाजीवियसमयस्स यां भयमहे पर्वाते श्रक्षीयपदिभोष्ट्यो सम्बसत्ता " भग० ८, ४;--महास्रास्यः पुं० (-महान-यिक-महानसमञ्जूषाकस्थानं तदाश्चितःवा-ह्याऽसमपि महानसमुच्यते; ततश्राचीणं पुरु-वशतसहस्रेभ्योऽपि दीयमानं स्वयमभुक्तं सत् तथाविधसविधविशेषादत्र्टितं, तस तन्महा-नसं भिचालव्धं भोजनमत्तीशमहानसं तदः स्ति येषां ते तथा ) के क्षिन्धना प्रकावधी હજારા માણસાને જમાંડ તા પણ પાતે ન ખાય ત્યાં સુધી અન્ન ખુટે નહિ તેવી सिंग्धि वाणे। भाष्यस-साधुः जिस लिब्ध के प्रसाद से जब तक स्वयं कुछ न खाय तब तक हजारों मनप्यों को जिमाने पर भी भोजन न े ऐसी लिब्ध बाता मन्ष्य-साधु. ध person whose store of food is not exhausted, even though he feeds thousands of men. until be himself has not taken it, by virtue of a particular Labdhi or spiritual acquisition. प्रव० १४१८; श्रोव० १६;

अक्की समझ स्ती. स्री० (श्र सिस्म हानसी) केनाथी थेडा अन्नमां हुन्तेर भागुसाने कमाडी शहाय तेनी अध्िष्ठ, थोडे से श्रन्न में हज़ारी मनुष्यों को भोजन करा सकने वाली लिंध. A spiritual attainment by which thousands of men can be given food from a small quantity of it. प्रव० १४०६:

प्रक्लीरमहुसप्पिय. पुं• ( श्रहारमधुस-पिक ) ६६, बी आहि वर्जनार-अलिश्रह धारी साधु. दूध, घी श्रादि का त्यागी साधु. An ascetic abstaining from milk, ghee etc. पगह• २, १; श्रक्ष्युश्रश्राद्धारचरितः. पुं॰ ( श्रक्ता-कारचारित्र-श्रक्ताकारमित्वारस्त्रितिहृतं स्व-रूपं चरित्रं थेषां ते तथा. ) अतिथार २६ित यारित्र पाणनार; अअंडित यारित्र पाणनार. श्रांतचार रिहत चारित्र पालने वाला; श्रखंडित चारित्र पालने वाला. One who observes unbroken right conduct. वव॰ ३. ३:

\*श्रक्यतुडिश्च. त्रि० ( स्विति ) हेस क्षात्रेक्ष; आभारेक्ष. हकराया हुश्चा. Obstructed; stumbled. मृ० च० ४, २२६;

श्रवस्तुद्दः पुं॰ (श्रद्धद्वः) गंभीर-६६१२-६थाक्षु आवधः आवधना अध्यीत ग्रह्माना पहेती। ग्रह्मान ग्रमां में पहिला ग्रमा. A kind and generous Śrāvaka; the first of the 21 qualities of a Śrāvaka or Jaina layman, पंचा॰ ७, ४; प्रव॰ १३७०;

श्रक्यवुपुरी. स्वं (श्रक्कपुरी) के नामनी केंद्र नगरी. हे ज्यां सर्वनी अश्रमदिपीतरीहे उत्पन्न थवानी सर्वप्रभ शृद्ध्यनी स्वप्रभा अति पुत्रीकें। रहेती इती. एक नगरी का नाम. जहां कि, स्वप्रभ गृहस्थ की सूर्प्रभा श्राद करवाएं रहती थी श्रीर जो सूर्य की पटरानी होनेवाली थी. The name of a otherty where Suraprabha and other daughters of Suryaprabha were living destined to become the crowned queens of the Sun god. नाया थ

श्रक्खुभिश्रः त्रि० (श्रद्धभित) क्षेशिल न पाभेश्वः चोभ रहितः Undistracted; unagitated. " श्रतत्थे श्रद्धव्वियो श्रक्खुभिए " उवा० २, ६६; नाया० ६;

श्रक्खेत्त. न॰ ( श्रक्तेत्र ) भार क्रभीन: पाइने

अथे। अ भूभि. जसर भूमि. Salt, unfertile land. ठा॰ ४, ४;— बासि. त्रि॰(-विषेत्) छ भर कभीनमां वरसनार. जसर भूमि में बरसने वाला. (rain) pouring on barren land. ठा॰ ४, ४; (२) पात्रा पात्रनी परीक्षा विना द्दान देने वाला. (one) who gives alms without discrimination. ठा॰ ४, ४;

अक्लेख. पुं॰ ( आक्षेप ) पूर्वपक्ष; आशंका करते प्रश्न
पूछना. Stating one's doubts and
objections as to the soundness
of a reasoned principle."तस्सक्लेवपमोक्लं च अच्यंतो तक्षि दिओ " उत्तव्व २४, १३; भग॰ १, २; विशे॰ १४४४;
२८०४; (२) श्रीलना हाथभांथी द्रव्यनुं
हरण ५२नुं ते: गौल्यारीना ६८ भा लेह.
दूसरे के हाथ में से द्रव्य चुराना; गौराचोरी
का १६ वाँ भेद. the 19th variety
of minor theft viz snatching
away anything from the hands
of another person. परह॰ १, ३;

प्रकल्कावारी आ० (आक्षपणा-आक्षप्यत माहात्तरवं प्रत्याकृष्यते श्रोताऽनयेत्याक्षेपणी )
केथी श्रोतानं तत्त्व अत्ये आडपंशु थाय तेवी
धर्भडथा; यार धर्भडथाभांनी ओड. धर्मकथा,
जिससे श्रोताओं का तस्त्र की श्रोर आकर्षण
हो; चार प्रकार की धर्मकथाओं में से एक.
Religious preaching which begets love for eternal truth in the
hearers; one of the four varieties of religious preaching. "अक्षेविश्वीकहा चडिवहा पन्त्रता तंजहा-आयारक्लेवणी ववहारक्लेवणी पण्याक्षक्वेवणी
दिश्विवायक्लेवणी" ठा० ४, २; श्रोव० २१;

अक्लेबि. त्रि॰ ( आकेषिन् ) पशीक्ष्य आहि-थी पारंकुं द्रव्य हरनार. वशीकरणादि से दूसरे का द्रव्य हरण करने वाला. One who takes away the wealth of another by means of fascination or enchantment. पराह॰ १, ३;

√ अयस्त्रोड. घा॰ I. (आ×स्कुट्) वश्लाहिक्ष्मे अधर राणी थे। धुंक आटक्क्षं- अंभेरवुं. ब्रह्मादि को अधर रखकर थोडासा फटकना-खंखेरना. To flap clothes etc; to whisk. अक्लोडिजा. वि॰ दस० ४;

श्रक्लोड. पुं० ( प्रकाट ) अभरे।८नं अ.उ. अखरोट का भार. A walnut tree. (२) न• तेनं भूग. श्रखरोट. the fruit of a walnut tree. पण १७: प्रव ० ६६: अक्लोभ त्रि॰ ( अहोभ ) क्षेत्रल रहितः निश्रव; अऽग. स्नाम रहित; निश्रल. Unagitated; firm, "चक्लोभे सागरी व्य-थिमिए" पराह ० २, ४; पृत्थुस्सरगी श्रव्होभी होई जिया चियवयो " पंचा० ४, २८; जं० प०३, ४२; नंदी० ९१; (२) अंतगड સત્રના પહેલા વર્ગના આઠમા અધ્યયનનું નામ. श्रंतगड सृत्र के पहिले वर्ग के आठवें अध्याय का नाम. the 8th chapter of the first section of Antagada. अंत. ૧, ૦; (૩) અંધકવૃષ્ણિ રાજાની ધારણી રાણીના પુત્ર, કે જે નેમનાથ પ્રભ્ર પાસે દીક્ષા લઇ ગુણરયણ તપ કરી સાળ વર્ષની પ્રવ-જ્યા પાળી એક માસના સંથારા કરી શત્રંજય **७** ५२ सिद्ध थया. श्रंधकवृष्णि राजा की धारणी रानी का पुत्र, जिसने नेमिनाथ प्रभू से दीचा ली थी और गुगुरयगा तप करके तथा सोलह वर्ष तक दीचित अवस्था में रहकर अंत में एक मास का निरशन किया और शत्रुंजय ऊपर मोच्न प्राप्त किया. the son of Dharani the queen of Andhaka

Vṛiṣṇi, who took Dīkṣā from Neminātha, observed Guṇara-yaṇa penance, practised Pravrajyā (asceticism) for 16 years, gave up food and drink for one month, and obtained salvation on Śatruñjaya. য়ৢৢৢয়ৢৢৢৢঽৢৢ, ঽ;

अक्कोयंज्ञण. न॰ ( अकोषाय्जन-अकस्य उपाक्षनमकोषाक्षमम् ) गाडानी धरीने तेल आहि पदार्थ ने।पडवा ते. गाई। के धुरे को जो तेल आदि लगाया जाता है वह. Oil etc. used for lubricating the axle of a cart. भग॰ ७,१;

अक्सोह. त्रि॰ (अक्रोभ) ळुओ: ' श्रक्तोभ '' शण्ट. देखों '' श्रक्तोभ '' शब्द. Vide ''अक्सोभ ''. नाया० ६;

য়ড়ंड. त्रि॰ ( भलरड ) અખંડ-પરિપૂર્ણ: ભાંગેલું-તુટેલું નહિ. साबुत; श्रखंड; परिपूर्ण. Entire: unbroken. पंचा० ४, ३४; नंदी० स्थ० ४०; नाया० ७; चारित्तः न० ( -चारित्र ) अर्थाः -निर्देष थारित्रः निर्दोष चारित्रः faultless right conduct; unswerving right ( - वन्त ) જેના દાંતની બત્રીસી અખંડ હેાય ते; परिपूर्ण हांत वाला. श्रासंड दांती की बसीसी वाला; परिपूर्ण दांतों वाला. ( one ) who has not lost any tooth. जीवा॰ ३; भोव - महब्दश्च. त्रि० (-महावत ) अ-भंडित भक्षावत वाला. श्राकांडित महावत वाला. (one) of unswerving ascetic vows. भत्त० २४; —विरद्दभाव. पुं• ( - विरतिभाव ) પરિપૂર્ણ વિરતિપણં; સર્વ विरतिपद्धं. पूर्ण विरतिपन: तिपन. complete asceticism or renunciation. पंचा १, ३३; असंडिय त्रि ( असविडत ) જુએ! "श्रवंड" शण्ट. देसो " श्रवंड " शब्द. Vide " ससंड. " प्रव० ४८८;

\***श्रकंपग्. त्रि॰ ( श्रमक्ष** ) साधु; स्प<sup>2</sup>छ. साफ. Clear; clean.सु॰ च॰ २, ४६८;

अस्तुज्ज. न॰ (असाच) અभाकः; भावाने अथाभ्य पदार्थ. अभद्यः न साने योग्य. A substance unfit for eating. नाया॰ १६:

अस्ताग.पुं॰ ( भाल्याक ) એ नाभनी એક અનાર્ય દેશ. एक श्रनार्य देश का नाम. Name of an Anarya country. प्रव॰ १४६७;

श्रास्तिल. त्रि॰(श्रसिल) आणुं: संपूर्णु; सभस्त; अधुं. समस्त; सम्पूर्णः. Whole;entire. "श्रसिके श्रमिद्धे श्रसिएयचारी" सूय• १, ७, २८;

असेम. त्रि॰ ( अरेम ) उपदय सहित. उपद्रव सहित. Not free from annoyance. ठा ॰४, २; दसा॰७,१२;— क्र.च. पुं॰(-रूप) उपदय सहित देणाय-आधार. उपद्रव सहित दरय-प्राकार. (a form or appearance) with marks of trouble upon it.ठा॰ ४, २;

श्रक्षेयग्ण. त्रि॰ (श्रक्षेद्ञ) भीजाना हुः भने न जानने वाला-श्रनभिज्ञ. Ignorant of or unsympathetic towards the sufferings of others. श्रामा॰ १,२, ३, ८०;

झगइ. झी॰ ( धगति ) अप्रशस्त गति; नरक आहि गति.कुगति; नरक गति.Perdition; damnation. "दुविहा खेरह्या पर्यक्ता तंजहा-गहसमावक्ता चेव धगहसमावक्ता चेव जाव वेमाखिया " ठा॰ २, २; समावर्ग्य, पुं॰ (-समापन्न) नरधाहि शनिने पामेल, नरकादि कुर्गात को प्राप्त. gone to perdition, ठा॰ २, २; अगंठिक्क.त्रि॰(श्रग्रान्थमत्) शांध पगरनुं, विना गांठ का; गांठ रहित. Without a knot; devoid of knots. भग॰ १६, ४;

अगंतूण.सं कि अव (अगत्वा) गया विना; न कश्ने. बिना गये; न जाकर. Without having gone; without going. पन्न ३६:

अगंधः पुं० ( अग्रन्थ-न विश्वतं ग्रन्थो बाह्याभ्य-न्तरोऽस्येत्यग्रन्थः ) निर्श्रथ: साधुः निर्ग्रन्थः परिग्रह रहित साधुः A Sadhu; an ascetic. 'पावं कस्मं अकुव्यमाणे एस महं अगंध वियाहिए'' आया० १, =, ३, २००; जं० प० २, ३१;

श्चरांधः त्रि॰ (श्वरान्धः) गंध शिंदतः गंधितानुं. गंध रहितः विना बास का. Devoid of smell. भग० १.१०; ११. १: १०,२०:

अगंध्रण. पुं० (श्रगन्धन) सर्पनी अंध्रणत, है के आगभां अप्रवानुं पसंद है पण्डेर पाछुं सुसे निंद, सर्प की एक जाति, जो श्रामन में जलना पसंद करें पर ज़हर की पीछा न सुमे. A species of serpents which would never suck back poison even if fire is applied to them. "नेच्छंति वंतयं भोत्तुं कुले जाया श्रगंध्रणे" दस्य २, ६: उन्च० २२, ४२:

\*श्रगड. पुं० (कृप ) दृषे। कृपः कृश्रां, A well. श्रामा०२,५,२,२१ भग०४,७: म. १: पन्न० २; नाया० म; १६; टा० २, ४: श्रोव० ३८; पि० नि० भा० १७; श्रोघ० नि० ६६; विशे० ७६४; सगुजो० १३४;—तड. पुं०(-तट) ध्रुपाती। धारी। कृप का तट. A border of a well. नाया० म; १६: स्वृद्धर. पुं० (-दर्दुर) ध्रुपाती। हेऽध। कृप-

मंड्रक: कूप का मेंडक. a frog in a well. नाया॰ मः १६:—मह. पुं॰ (-मह) કुवानी भेर्न्थ्य: इपनिभित्ते भेर्दे।त्सव. कूप का महोत्सव. a festival in connection with a well. श्राया॰ २, १, २, १२;

श्रगड. त्रि० (अश्रगत श्रज्ञात) न व्यश्वि. वे मालूमः न जाना हुत्रा. Not known; unknown.वत्र०६.१४: --सुय. त्रि० (-श्रुत) अ.य.रांग.निशीय आहि सुत्रना केशे अभ्यास क्ष्में न्यी ते. श्राचारांग, निशाय श्रादि सुत्रों का जिसने श्रभ्याम न किया हो वह. one who has not studied Sutras(e.g. Acharanga, Nisitha etc.). वत्र० ६,१४;

**त्र्यगडदत्त**. पुं० ( त्र्यगडदत्त.). शंभिपुरता सेहर રાજ્યની સલસા રાષ્ટ્રીના પત્ર, કે જેને પાતાની સ્ત્રી મદનમંજરીનું દૃશ્વરિત્ર જેતર્ર વૈરાસ્ય ઉત્પન્ન થયા હતે. તેની વિસ્તૃત કથ ઉત્ત∙ ૮ અ• नी रीहामां छे. शंखपर के संदर राजा की सलसा रागा का पुत्र, जिसको अपना परनी का द्धारत्र देखकर वैराग्य उत्पन्न हुत्या था. इसकी विस्तृत कथा उन० ४ अ० को टीका में है. The name of a son of Sulasa queen of Sundara, the king of Sankhapura, who became an ascetic on knowing the bad character of his wife Madanamanjari (for details of this vide Uttaradh, ch. com. 1th ), sec टां० ४;

श्चरादियः त्रि० (श्रम्रथित) प्रतिलन्ध प्रश्नेतः आहारादिमां अगृद्ध अनासक्तः प्रतिबन्ध रहितः श्राहारादि मे लोलुपता रहितः Without restrictions; free from restrictions: free from craving for delicions food etc. " प्रयक्ता-ए श्रमदिए श्रदीसे श्रविमसे े प्रग्ह० २,५: अगर्णत. व॰कृ॰ त्रि॰ ( अगर्णयत् ) न गधुः।-रते।. न गिनता हुन्ना. Not minding; not caring for. भत्त- ११५;

श्चारीत. पुं॰ ( श्वरिन ) अभिनः आगः श्रानि. Fire. " इंगालं भ्रगणि श्राचि श्वलायं वा सजोइयं " दस० =, =; १०, १. २; पश्च०२; पिं० नि० २५६; श्राया० २, १०, १६६; विशे० ४**१**८;—काय-ग्रा. पुं० (-काय ) અजितना গুব; ते दिशय. স্মাरेन के जीव: तेजस्काय के जीव. creatures with bodies of the element of fire, ''भगविकाएवां भंत, श्रहुको ज्जालिए समावे महाकम्मतराण् चेव " भग० १, ५; ६, ६; \*; '9, **10**; '5, 5; **1**8, 4; 94, 9; १६, १; १८,६; १६,४; नाया० ५४; १६; श्रायाः १, ७, ३, २१०; दसाव ७, १; --- जभामियः त्रि॰ ( - ध्मातः ) अन्तिथीः **६।जेल-**भणेत. श्राग्न से भुलमा हुश्रा-जला हुआ, scorched by fire, भग० १४, १; --- **उभूसिय**. त्रि॰ ( \*-जोपित ) अभिनधी सेवाय्येल, श्राग्न में गर्म किया हुआ. heated with fire. भग० १४, १; - उभासिय. त्रि॰ ( \* - म्होपित ) अग्निधी अगेस - क्पांतर पामेक्ष,**श्राग्न** से जला हुआ हपान्तर पाया हुआ. transformed on account of heing heated with fire. भग• १४, १; --- **ग्रिक्सित**. त्रि० (-निश्चिप्त ) अभिनी **अंध्र ना**णेतुं, श्राग्न में डाला हुत्रा, thrown "अगणिणिक्षित्वतं श्रफाfire. सुष भ्रणेसणिक्नं लाभे संते गो पडिगाहेक्ना" श्राया॰ २, १,६,३६; --परिशामियः त्रि॰ (-परिशामित ) अभ्तिक्षे परिशाम प्रभा-देश अग्निरूप में परिणामित. transformed into fire. भग॰ ४, २; १४, १; ---**सेविय**. त्रि॰ (-सेवित) अग्निधी सेवाञ्चेत्र, त्रानिद्वारा उच्छा किया हुत्रा.

heated with fire. भग० ४, २; अगिराय. सं० कृ० अ० ( अगिराव्या ) न गशु-धारीने: अवगशुना धरीने. न गिनकर; भवग-साना करके. Having disregarded; having despised. भस्त० १३८;

श्चगणेमाण. व० क्र॰ त्रि॰ ( श्चगणयत् ) निहं गशुक्षारते।. बेपवांह. Not minding. नाया० ६;

श्चगत्थिः पुं॰ (श्चगस्ति) એ नाभने। ८८ अह-भाने। ४५ मे। अहः == प्रहों में से ४४ वें प्रह का नामः Name of the 45th of the 88 planets, ठा० २, ३; सु० प० २०;

श्रगित्थियः पुं॰ (श्रगस्तिक) अभिधियानुं आऽ; अं आउने विद्यां तथा शतां पुदे। आवे छे, अंना पातशं आंश्वशीनां पातशं केवां है।य छे. श्रगस्त का माड़: इस माड़ के सफ़ेद श्रीर लाल फूल होते हैं तथा इमला के समान पत्ते होते हैं. A kind of tree with white and red flowers and leaves like those of a temarind tree. श्रगुत्त॰ ३.९;

श्चगम. न०( भगम) आधारा श्वाकाश. Sky; ether. भगव २०,२;

श्रगमियः न ( श्रगमिक ) केना पार्ट-शाधा वजेरे पररुपर सरणा नधी केनुं श्रुत; आ-वारांगादि हालिक श्रुतः वह श्रुतः ( शास्त्र ), जिसके पाठ, गाधा वगेरह परस्परः समान न हों; त्राचारांगादि कालिक श्रुतः A scripture in which the (fathas etc. are not harmonious in form; e. g. Acharanga etc. " श्रगमियं का-क्षियसयं" नंदी ० ४३; विशे ० ४४६;

श्चगरम. त्रि॰ ( श्चगम्य ) જાવાને યાગ્ય નહિ ते. न जाने योग्य; पहुंच से बाहिर. Unfit for restorting to. परह० १, २;(२) स्त्री० रतिश्रीऽ। ४२वा योग्य निह ते; मा अहेन वृगेरैऽ रितिकीका के श्रयोग्य; मा, बहिन आदि. those with whom sexual connection is prohibited; e. g. a mother, a sister etc. परह० १, २; —गामि. पुं० (-गामिन्) भा, अहेन वगेरे साथ व्यक्तियार सेवनार. मा, बहिन वगैरह के साथ व्यक्तियार करने वाला. an incestuous person. पगह० २, १;

**द्याय** त्रि॰ ( चगत ) निह्नि भर्मेक्ष. नहीं गया हुआ. Not gone. भग० ८, ७; ११, १०:

भागर. पुं॰ (भाकर) भाख-न्रेभांथी सानुं. रूपुं बगेरे भिनेक पहार्थ नीक्ष्णे ते. खान. A mine; e. g. of gold, silver etc. भरणुत्रो॰ १३१; (२) भीडाना अभरानिमक की क्यारी. a salt pan. प्राण्तां॰ १३३;

आगर, पुंब ( आगर ) अगर-अंध ज्यतने, ५५-अगंधी पदार्थ, अगर धृष, A kind of incense, आगुजों ९३३;

श्चगरला. श्वां (श्वगरला) के बाजीनी अंदर अक्षर, अर्थ वभेरे २५७ है। ये ते वाजी, स्पष्ट श्रज्ञ श्वीर श्वर्थ वाली वाणी. Distinct and perspicuous speech. "श्चगर-लाए श्वमरमणाएं सन्वक्लरसरिखवायाएं" ( 'श्वगरलाएत्ति' सुविभक्ताक्लरतया), श्वीवक ३४;

अगरहिय. त्रि॰ (अगहित) चेले पापनी गढ़ी-निंदा नथी ३देश ते. जिसने पाप की निंदा न की हो. (One) who has not expressed censure for sins.पगह॰ १,२; अगरिह. त्रि॰ (अगड़ो) अनिन्ध; निंदाने येल्य निक्ष ते. निंदा के अयोग्य: अनिंदा. Unworthy of censure or blame. 'नहाबि से अगरिहे अवेले जे समाहिए 'आया॰ १, ६, ६,१४;

क्राराह-न॰ ( क्राराह ) अगरबंदन; ओं क्रातने। । सुर्गेधी पदार्थ, क्रांगरः एक जाति का समानिधन पदार्थ. Aloe wood: a kind of fragrant sandal wood. " कुठं तगर अगुरुं संपिट्टं सम्ममुसिरेणं "स्य०१, ४.२, इः जांबा०३.४:—गांध्रिया त्रि०(-गन्धित) अगर अन्दर्भाः वृष्य आपेश. अगर अन्दर्भ से धूप दिया हुआ. perfumed with the incense of sandal wood etc. तगडु०—पुड. पुं०(-पुट) अगरेना पुंडा अगर का पुडा. a packet of aloe wood. "आगरपुडाणं वा लवंगपुडाणं वा वासपुडाणं वा" जं० प०—चर. पुं० (-वर) कृष्णागरः काला अगर. black aloe wood. नागा०१७:

श्चिम्रह्में, विश्विमुह्में वृश्ये (श्विमुह्में हुं) श्रेक्ट देखें श्विम्हम्में श्विम्हें श्विम्हें शिल्ट Vide

श्चगानुत्रः पुं० (श्चगारक) अभगरः कृष्णुगरः श्चगगः एक जानि की सुगन्धित नक्काः. Black ज्ञानि wood श्चीय० ३६;

श्चगयिष्टुः वि० (श्चगवेषित) आह्यासिती अवेष-श्वान्तभास सिंट व्येतः विना खोजा हुआ साहा-गाँदः Not sought or searched (e. g. food etc.), ''सगविष्टस्य उ गहर्या न होई न य श्चगाँहयस्स परिभोगो''पिं० नि०७६;

श्चगवेस्यागं ० ५० अ० (श्वगवेषित्वा) अवेष्या विता; शेवि तपास १४वी वगर विना लोजे. Without having searched. निम्ना ० २. ४=; ४. १६: १, ७;१४,३४:

स्नगहरण जि॰ (स्रमहरण) के पुरुषक वर्गध्य अस्टारिशिट शरीरक के अद्धुन थर्श के ते. जिल पुद्गल वर्गणा का सीटारिकादि शरीर रूप से प्रहण न होसके वह. Material molecules which are nonassimilable into the physical body. क॰ गं॰ ४, ७५: संतरिय. त्रि॰ (स्यस्मरित) अद्धुन थर्थ शंक्षेतिय वर्गध्युनि आंतरे रहेश. प्रहण न हो सके ऐसा वर्गणा के भंतर पर रहा हुआ. separated by an interval of non-assimilable material molecules. क॰ गं॰ ४, ७४;

भगहियः त्रि॰ (भगृहीत ) निद्धि अद्रेश् इरेस: अस्त्रीक्षारेस: भस्त्रीकृतः विना प्रहेश किया हुआ. Unaccepted: १पं॰ नि॰ ७८; प्रव० ६२७:

अवाह त्रि॰ ( क्ष्मगाह ) तत्त्विष्टः कें ले शासी अवशाह अवशाह के ते. तत्त्वज्ञः जिसने शासों का खूब अध्ययन किया हो वह. One who has profoundly studied the scriptures. स्य॰ १, १३, १३; (२) त्रि॰ तत्व वंगरह का साधारण कर. ता ordinary physical malady such as fever etc. वेय०४, १६; -पर्गण त्रि॰(-प्रज्ञ) तत्त्वभां निष्टा पामेडी केंनी प्रजा-सभक्त कें ते. जिसकी प्रजा-बुद्ध तत्त्वनिष्ठ हो. ( one ) who has understood the eternal reality. 'अगाहण्यणं सुविभावियप्पा, अतं ज्ञं प्रजाप्यसा परिहवेका' सूय० १, १३, १३;

**स्रगामियः त्रि॰ ( स्रागामिक )** स्थापत स्थापता पाणुः **भविष्य में होने** वाला;स्थाने वालाः Arriving; pending in future, नाया॰ १४:

श्चगामियाः लां ॰ ( श्वमामिका ) केली अंदर है। छी आभ नथी तेती अट्वी ऐसा जंगलः जिसमें कोई गांव न हो. A forest region in which there is no village. श्रोव ॰ ३६; भग • १४, १;

भगार पुं॰ ( भगार ) धर: भडान घर A house. " समरेसु य भगारेसु संधीसु य महापहे " उत्त॰ १, २६; भग० =, ६; नाया॰ १; कच्प॰ १, १; ( २ ) गृदुस्थाश्रम; गृद्धास. गृहस्थाश्रम. the life of a married person भग० ११, १; ( 3 )

धुटछाट; भे।४ग. खुटछाट; बन्धन रहित. absence of severity. भग ११. ૧; ( ૪ ) છુટછાડવાળા ધર્મ; શ્રાવક धर्भ. श्रावकों का धर्म. the religion of a jain layman, श्रांव॰ २७;--वाह. पुं० (-दाह ) ધરમાં આગ લાગવી: ધર सणगर्व, घर जलना; घर में श्राग लगना. catching of fire by a house. श्रोव॰ २७; श्राया॰ २, ३, ८०; वंश्रश. न० ( -वन्धन ) पुत्र, ५५त्र, धन, धान्याहि ગૃહભંધત. स्त्री, पत्र, धन, धान्य श्रादि का बंधन, a worldly tie which binds a man to a son, wife, wealth etc. " एवं समृद्धिए भिक्ख, बासिजा-गारबंबर्ण "स्य० १, ३, ३, ७;—वास-पुं० (-वास ) शृद्धासः, शृद्ध्धात्रमः, गृह-स्थाश्रम, worldly life of a marriedman. " श्रमास्यायमानंत्र वासेत्रा " भग• १५, १; उल० २, २ ६; निर० ३, ४: कृष्प॰ ૭, **૨૨**૭:

श्रनारन्थः पुं॰ (श्रमारस्थ श्रमारं गृहे, सब तिष्ठन्तीनि श्रमारस्थाः) गृहस्थः गृहस्थाश्रमीः गृहस्यः गृहस्थाश्रमीः A. householder; a married man leading a worldly life. प्रि॰ नि॰ ३१४:

अगारव ति॰ (अगीरव ) ऋदि वगेरैन। अ-लिभानधी रहित. ऋदि वगेरह के आभेमान सं रहित. Free from the pride of spiritual attainments. पगह॰ २,४;

श्रमारविज्ञः त्रि॰ ( धगविष्ट ) अर्थ-भद्द रिहतः तिग्हंकारी. Free from the intoxication of pride. क॰ गं॰ १, ४६;

श्चमारि. पुं॰ (श्वमारिन् ) गृहस्थ: गृहस्थाश्वभी. गृहस्थ. A married man leading a worldly life: a householder. "श्वमारिको वि समका भवंतु, सेवंति उ तेवि- तहणगारं " सूय० २, ६, ६; उत्त० ४, १६; २३; दस० ६, ४=; कप्प० ६, २;—कम्मव० (-कर्मन्) गृदस्थनुं क्रभ-व्यायरणु; सावध क्रिया. गृहस्थ का श्राचरणः; सावध किया. actions of a householder.
"शिक्लम्म से सेवह गारिकम्मं ण पारए होइ
विमोयणाए " सूय० १, १६, ११:

अगाह. त्रि॰ ( श्रमाघ ) अगाध थाग वगरनुं; गंभीर. श्रथाह. Fathomless; deep. दस॰ ७, ३६; ठा॰ ४, ४;

श्रिगिज्ञ. त्रि॰ (श्रिशाद्ध ) दाथथी कर्र शहाय निद्धितेत्रुं. हाथ से न ग्रहण करने योग्य. Incapable of being held in the hand. "तन्त्रो श्रिगिज्ञा परणात्ता, तंजहा समए पएसे परमाण," ठा० ३, २: विं॰ नि॰ ४४४;

भागिष्, पुं॰ (भाग्न) अञ्चिद्देवता. व्यक्ति देवता. व्यक्ति पुं॰ (भाग्ने) अञ्चिद्देवता. व्यक्ति होत्ति हुन्। जिल्ला हुन्। जिल्ला हुन्। जिल्ला हुन्। अञ्चिद्धी धमाओक्षं. व्यक्ति से धोंका हुन्या. heated with fire by means of bellows. भग० ४, २;

श्रिगिद्धः त्रि॰ ( श्रगुद्ध ) आसन्त निद-अना-सन्तः क्षेतिपी निद्धः श्रनामकः स्नानपानादि में लोलुपतान रसने वालाः Not addicted to; not enticed by; not greedy of food. "श्रीगद्धे सहफासेसु श्रारंभेसु श्रिपस्तिए" स्य० १, ६, ३४; १, १, ४, ४; दस० १०, १, १६; भग० १४, ७; नाया० १०;

आगिलाः स्त्रं ( अग्लानि ) भ्याति-भेदती अलावः उत्सादः होशः ग्लानि-सेद का अभावः उत्साहः जोशः Absence of depression; enthusiasm. " कुम्ला भिक्य गिलाग्यस्स भगिलाए समाहिए "स्य० १, ३, ३, २०: "भगिलाए संगिएहह भगिलाए उविगएहह भगिलाए से गेणं पायेणं वियायं वेयाविद्यं करेह" भग० ४, ४; "भगिलाए संगिएहमायो भगिलाए उविगएहमायो" भग० ४, ६: "कायब्वमगिलायमो "(भग्लान्येककार्यम्). उत्त० २६, १०; वव० २, ७; ठा० ४, १; पंचा० १४, २६; भ्रोव० ३४;

श्चिमितागा त्रि॰ ( श्वम्तान ) अक्षानि रिहत; ६ त्सादी; थाऽविनानी, ग्लानि रिहत-उत्साही; जोशीला, Buoyant in spirits; enthusiastic, नाया• १; ४:

श्रामेह. त्रि॰ ( भगृह ) धरने। त्यांग धरनार ( भृति ). घर का त्यांग करने वाला ( मुनि ). Houseless; ( an ascetic ) who has abandoned his house. कप्प॰ १,३०:

अगिहिभूयः त्रिः ( अगृहिभूतः) शृद्रथाः श्रभी नदि थयेतः जो गृहस्थाश्रमी न हुआ हो. One who has not become a householder. वत्र २, १६;

श्रमीयः पुं॰ ( श्रमीत ) शास्त्रने। अन्तर्शः अगीतार्थः शास्त्र का प्रजानः One ignorant of scriptures पंचा॰ ११, ६;

श्चर्मीयत्थः पुं० (भगीतार्थ) शास्त्रनी अन्तर्भः शास्त्र को न जानने वालाः One ignorant of scriptures. जांबा० १: गरुझा० ४६:

श्चगुरण, पुं०( श्चगुर्ण) અગુણ-અવિનય, प्रभाह
आहि अवगृष्, श्चांवनय, प्रमाद श्चांद दोष.
A vice like immodesty, fatuity
etc. दस० ४, २, ४१; ६, ३, ११; सु॰
च०१, ४; (২) প্লি॰ গুણ રહિત; গুણ
বসংনা, गुण रहित. destitute of
virtue. दस० ४, २, ४१; ६, ३, ११;

सु॰ व॰ १, ४;—प्येहि. त्रि॰ (-प्रेक्न्-भगुकान्त्रेकते तष्क्रीसम्बद्धः ) अवशुख् कोवा वालाः द्वापदर्शी. दोष-भवगुण देखने वालाः fault finding; captious. भग० ४, १; दस० ४, २, ४१;

अगुग्तिस. त्रि॰ ( एकोनसिंशत् ) व्यागणु-त्रीशः २४. उनतीसः २६. Twenty-nine; 29. क॰ प॰ २, २४:

अगुत्त. त्रि॰ (अगुरू) भन, वयन अने क्षयाओ करी पापथी शुभ-रक्षित थयेते। निक्षः शुप्ति रिक्षतः गुप्ति रिक्षतः गुप्ति रिक्षतः गुप्ति रिक्षतः गुप्ति रिक्षतः गुप्ति रिक्षतः ग्री मन, वचन और काया के पाप से रिक्षत न हो. Not free from sin arising from mind, speech and action. उत्त॰ १४, २१: आया॰ १, १, १, १४; पंचा॰ १६, १६;—इंदियः त्रि॰ (-इन्द्रिय) करेशे छिदिये। शिपयी नधी ने. इन्द्रियाधीन; जिसने इन्द्रियों का दमन न किया हो. one who has not subduded the senses. नाया॰ ४;

अगुरितः की॰ (अगुप्ति) श्रिप्ति। अकायः भन, वयन अने अयाने पापथी अयाववाने। अकायः सन, वचन और काया को पाप सेन बचाना. Not forti-fying the senses against mental and physical sins. "तको अगुनिको प्रयाचाओ, तंजहा-म्याअगुनी वयत्रगुनी कायअगुनी " ठा० ३, १: दस० ६, ४६; पिं० नि० ६३; पगइ० १, ४;

अराह. पुं० (अराह ) अगर यंहन. आगर. Aloe wood; a kind of sandal wood. जं० प० २, २६:—वर. पुं० (-वर ) ६००। गर. हुन्णागर. black aloe wood. नाया० १:

स्तगुरुका न० (सगुरुक) अगुरुवधु नाम डर्भ; नामडर्भनी अड अड्डित सगुरुलसु नामकर्म; नामकर्म की एक प्रकृति. The Nāmakarma called. Agurulaghu;a vari ety of Nāmakarma. क॰ गं॰ र, ६;

अशुरुलघुग. न० (अगुरुलवुक ) जुओ।
"अगुरुत्र"शण्ट. देखी"अगुरुत्र"शब्द. Vide
" अगुरुत्र ". क० प० ४, ४०;

श्चगुरुलहु. त्रि० ( श्चगुरुलवु ) गु३क्षधु निह्न ते; જે ભારે નહિ અને હલકું પણ નહિ ते. जो भारी और इलका न हो. Any thing neither very heavy nor very light. विशेष ६६; ४६१; पन १३; ठा॰ १, १; जं०प० २, २६: क० गं• १, ४७; <del>- चंड. न० (-चतुष्क )</del> अगु३सधुनाम, ઉપધાતનામ, પરાધાતનામ અને ઉચ્છવાસ નામ એ નામકર્મની ચાર પ્રકૃતિ. श्रगुरु-लघुनाम, उपघातनाम, पराघातनाम भौर उच्छवास नाम ये नामकर्म की ४ प्रकृतिया. the group of the four varieties of Nāmakarma viz. Agurulaghunāma; Upaghātanāma, Parāghātanāma and Uchchvāsanāma. क॰ गं॰ १, २१; - खडक्क, न॰ (-चतुष्क) અગુરૂલઘુ ૧,ઉપધાત ૨,પરાધાત ૩ અને ધાસો-જ્વાસ ૪, એ નામકર્મની ચાર प्रकृतिओनी समुहाय. नामकर्म की-अगुरुवाष् १, उपघात २, पराघात ३ श्रीर श्रासीच्छ्वासरूप ४ इन चार प्रकृतियों का समुदाय. the group of the four species of Nāma-karma, viz. 1, Agurulaghu, 2, Upaghāta, 3, Parāghāta and 4, Śvāsochchhvāsa. क॰ गं॰ 1. ४७;--गाम. न० ( -नामन् ) नाभक्षेतीः એક બેદ, કે જેના ઉદયથી છવ અતિ ભારે નહિ તેમ અતિ હલકું નહિ તેવું શરીર પામે તે નામકર્મની અગુરૂલઘુ નામે પ્રકૃતિ. नामकर्म की जिस प्रकृति के उदय से जीन

नहीं होता उस प्रकृति का नाम. a variety of Nāmakarma by the rise of which the soul acquires a body neither very light nor very heavy. सम॰ २८: परिगाम. पुं॰ (-परिगाम ) अगुइलधुरू परिश्वात विशेष; अगुइलधुरू परिश्वात विशेष; अगुइलधुरू पर्याय जो अगुइलधु हो. modification in the form of Agurulaghu. " अगुइलहुपरिगामेगं मंते!कतिविहे पर्याते ? गोयमा! एगागारे पर्याते" पन्न १३; ठा० १०.१; सम०२२;

**अगुरुलहुय**ात्र ०(श्रगुरुलबुक) केभां शुरुता-सा-<mark>રેપણું નથી તેમ</mark> લઘુતા-હલકાપણું નથી તેવા દ્રવ્યા,ગુણુ અને પર્યાય; ધર્માસ્તિકાય, અધર્માન સ્તિકાય, આકાશ, કાળ, છવ અને ચઉફાસિયા પુદ્દગલ-ભાષા, મન અને કર્મ યાગ્યદ્રવ્ય-ભાવ લેશ્યા, દર્ષિ, દર્શન, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, સંજ્ઞા, મના જોગ, વચનજોગ, સાકારાપયાંગ અને અનાકા-રાપયાગ એ સર્વ અગુરૂલઘુ બ્નહાવા. વે દ્રવ્ય, गुरा अथवा पर्याय जिनमें गुरुत्व-भारीपन और लघुत्व-हलकापन नहीं है.धर्मास्तिकाय, श्रथमी-स्तिकाय, श्राकाश, काल, जांव श्रार च उफासिया पुद्रल श्रर्थात् भाषा, मन श्रीर कर्मयोग्य द्रव्य-भाव लेख्या दृष्टि दर्शन, ज्ञान, श्रज्ञान, संज्ञा, मनोयांग वचनयांग, साकार, श्रनाकार उपयांग ये सब अगुरुलघु हैं. A substance, quality etc. not being very heavy or very light; e. g. madium of motion and rest, space, time, life, mind, knowledge etc. भग० १, ६; २,१; १०; प्रव० १२७७; —**गुरा. पुं॰** ( -गुरा ) त्तानादिशुखु, हे के ગુરૂ પણ નથી અને લધુ પણ નથી માટે અગુરૂ क्षध्र. ज्ञानादिगुण, जो कि, गुरु भी नहीं हैं कौर लघु भी नहीं हैं. a quality e.g. knowledge etc. which is neither heavy nor light. भग•११, १•; आगेज्भाः त्रि॰ ( सम्राह्म ) अद्धश्च ६२वा ये। अवित महण करने के स्रयोग्य. Unacceptable. भग• २०, ४;

श्चगेहिः ब्रा॰ (ब्रगृद्धि) અનાસક્તિ; લાેલુપતાના अलाव. अनासाकी; स्वानपानादि की लोलपता का अभाव. Absence of greediness for delicious food etc. भग॰ १, इ; श्रगोवियः त्रिव्(श्रगोपित) निर्दे ध्रुपावेदाः प्रगटः भुक्तं.प्रकट;जाहिर.Manifest;unconcealed. "सब्बधम्ममगोवियं" स्य ०१,८,१३; **श्चरग**. न• ( श्चप्र ) અમ્ર ભાગ; આગલેા ભાગ. आगे का हिस्सा. The forepart. नाया॰ १मः दसा० ६, ३; श्राणुजो० १२मः स्० प० १; पि० नि० ३४७; श्रोघ० नि० ७०; ( २ ) ટાંચ; અણી; ઉપલે ભાગ श्रनी; नोक. top; edge. " कुसरंगर्ग भंजप् " उत्त० ६, ४४; ७, २३; ( ३ ) છેંડાના ભાગ; પ્રાંતભાગ; કિનારી; વસ્ત્રના छें। श्रंतिम भागः किनारः वस्न का पक्षाः end; border of a garment. रायः **८१**; (४) ભવે ાપગ્રાહી-અધાતિકર્મ, भवो-पद्माही-श्रघातिकमं. a karma which does not destroy the qualities of the soul."ग्रगांच मृलंच विशिच धीरे" श्राया० १,३,२,१८३: (५) परिभाख; वजन. वजन; माप. weight; measure. नंदी• १४: (६) प्रधान-रत्नादि, प्रधान-रत्नादि, jewels etc. any thing prominent. नाया० १: १६; स्य०२, ३, ३;

अगा. त्रि॰ ( अप्य-समे भवसप्र्यम् ) अभेसरः अधानः शिरामिष्, अगुत्राः मुक्तिया. Chief; leading. " अगां विखण्डि आहियं " मृय० १, १, २, ३ः जं० प० २, ३३ः - अगुत्रिमः न० (-स्रनीक) भारथानुं केन्य.

मोरचे की सेना. the van of an army. " जेवाव भरहस्स रचका भगाकामं तेवा-ब उवागच्छंति''अं०प०नंदी०४६;---उज्जारा। न० (-उद्यान ) નગરની બ્હારતું શ્રેષ્ઠ ઉદ્યાન. नगर के बाहिर का श्रेष्ठ वागीचा. the best garden outside a town. "इत्थिसी-सबस्य खबरस्य बहिया धगगुज्जाणे सत्थय-बिखबेसं करेति" नाया० मः ६: १४: १६; --- दय. न॰ (-उदक) स्वर्ण समुद्रनी व<sup>2</sup>ये। વચ્ચ સાળ હજાર જોજન ઉડં પાણી છે તેના **ઉ**પર જે બે ગાઉની પાણીની શિખા વધ ઘટ थाय छे ते. लवण समृद्र के बीचो बाच सोलह हजार योजन ऊंडा पाना है उसपर जो दो कोस के पानी की शिखा न्यूनाधिक होती है बह. the waves, in the centre of Lavana ocean (16000 yojanas in depth ) rising and falling to a height of 4 miles. "सवयस्य यां समुद्रस्य सहिलागसःहरसीयो **चमाोद्रयं घारेंति** "जीवा ०३, ४: सम ०६०: -केस. पुं० (-केश ) वालाभः देशना अध-ભાગ, केश-बाल का भग्न भाग, the forepart of the hair; the tip of a hair. नाया० ५; भग० ६, ३३;--- जीह.न० (\*जिद्दव-जिद्दवाग्रम्) छलने। अभ्रलाभः, जि-६वाभ. जीभ के आगे का भाग; जिद्दवाप्र. the tip of the fongue. " भवदालियव-ययाविवरनिज्ञाक्षियमाजीहे " उवा० २. हर: — तायसः पुं• (तापस ) धनिष्ठा नक्षत्रनं भे।त्र. धनिष्ठा नचत्र का गांत्र. Gotra or family origin of the Dhanistha constellation. "धिवाहाणक्यते किं गोत्ते पर्वाते ? प्रागताबसगोत्ते पर्वाते ". सु० प॰ १०:--द्वार.न०(-द्वार) आगलुं पारखं. धागे का दरवाजा. the outer door; front door. स्रोध श्री २६२: प्रव ६६६:

--दारागिजजामगः पुं॰ (-द्वारनिर्व्यामक) આગલા દરવાજા પાસે ઉભા રહેતાર તિર્યામ **ક** साध अगले दरवाजे के पास खड़ा रहने वाला नियमिक साधु. a Niryāmaka Sādhu who stands at the outer door. श्रोघ॰ नि० २६२; प्रव॰ ६३६;--पएस.पुं० (--प्रदेश) आगक्षे। प्रदेश-लाग. **च**मना हिस्साfront part; anterior portion. प्रव॰ १३२;--पिंड. पुं॰ ( --पिषड ) भि-ક્ષા આપવામાટે અથવા કાગડા, કુતરાને ના-ખવા માટે પહેલેથી કાઢી રાખેલા ખારાકના ભાગ, निचा देने के लिये प्रथवा की श्रों या क<del>ुक</del>ों को खिलाने के लिये पहिले से निकाला हुआ। भोजन का हिस्सा. a portion of food which is set apart for mendicants or crows and dogs, " स भिक्ख बार जाव पविद्वे समाशो से जं पुरा जारोजा, श्रमापिंडं उक्खिप्पमार्खं पेहाए. श्रमाभित्रं गिक्खिपमागं पेहाए श्रमापिंहं हीरमाणं पेहाए श्रमापिंडं परिभाइज्जमाणं पहाए " श्राया० २, १, १, २१;—**वीय**. पुं॰ (-बीज-प्रग्नं बीजं येषां ते तथा) અग्रलाग જેતા બીજ છે તેવી વનસ્પતિ; અપ્રભાગ રે.-પવાથી ઉગે છે તે: જેવાં કે તિળ તાલ, પિપ્પળ वर्गरे, जिसका श्रम्भाग जमीन में लगाने से जो उत्पन्न होती हो वह वनस्पतिः जैसे-तिल. पापल आदि. a kind of vegetation which can be made to grow by planting the top part which serves as a seed. श्राया॰ २, १, ६. ४७; दस० ४; ठा० ४, ९; सूय० २,३,१०; -- महिसित्ताः श्री ॰ (-महिषीत्व) पृश्शि-પણું; અગ્રમહિષીપણું. पદરાની पद. the position of a crowned queen. नाया • घ • ३;४; -- महिसी. खी • (- महिषी) पद्रश्ली-भूभ्यशृली: हैडाली, मुख्यराणी:

इन्द्राणी. a crowned queen; wife of Indra. कप्प० २, १३; भग० ३, १; १०, ४; नाया॰ १३; श्रंत० ४, १; ठा० ३, १; नाया॰ ध॰ ४:--रस. पुं॰ (-रस ) भुष्य-२सः, शुंशार २स. मुख्य रसः, शुंगार रस. the sentiment of love; the chief sentiment. "संपिंडिया श्रमारसप्पभूया" उत्त० १४, ३१;—सिर. न० (--शिरम्) शिर-भाधाने। व्यागक्षी लाग. मस्तक के श्रागे का हिस्सा. the fore part of the घण्निचियस्बद्धलक्खखण्डय कुडागारशिभाशिरूवमधिंडियगासिरा" तंड्० ---सिहर. न॰ ( -शिखर ) वन२५तिनी टेां-य-९५२क्षे। भाग, वनस्पति का टंखना-कपर का हिस्सा. the top part of vegetation. " सोहियवरंक्रमासिहरा" श्रोव॰ राय • -- सोएडा. पुं० (-शुएडा ) हाथीनी सुंउनी आगदी लाग, हाथी का सुंड के बागे का हिस्सा. the fore part of the trunk of an elephant. उवा० २,१०१: ---हत्था. पुं• ( :--हस्त-हस्ताग्रम् ) हाथना आगती लाग, हाथ के श्राम का हिस्सा, the fore part of a hand or an arm. राय० ३२: श्रोव० २२; कप्प० २, १४;

**श्चम्मश्चो श्व० (श्वग्रतस्**) आगत. श्वागे. In front of; before, पंचा० १, २४;

अग्गश्रोकाउं सं० क्र॰ अ॰. ( अप्रतःकृत्वा ) आगत કरीने. आगे करके. Having placed in front; having placed at the head. प्रव॰ ६५६;

अग्गदत्तः पुं॰ (अग्रदत्त) धरवत क्षेत्रना थानु श्रीवीसीना तेवीसभा तीर्थं इरनुं नाभ इरवत जेत्र के वर्तमान चौबीसी के २३ वें तीर्थं कर का नाम. Name of the 23rd Tirthankara of Iravata Kşetra in the current Chovisi. प्रव० ३००; श्रागाय. न० ( श्राक ) अध्र क्षांग. श्रप्र भाग. Front part; anterior portion. प्रव० १४०४:

श्चरगलः न० ( श्वर्गल ) ८६ मा महाअहतुं नामः म६ वें महाग्रह का नाम. The 86th great planet so named. सू ॰ प॰ २०; (२) ભાગળ--ભારભાને આડું મુકવાનું લાક**ડું. दर**-वाजे की चटकनी आड़ी. A bolt of a door: a latch. " अम्यकं फिल्डं दारं कवाडं वा विसंजए " दस० ४, २, ६;— पास्ताः पुं० (-पाशक-यत्रार्गेला -निविष्यन्ते सः) ભાગળના પાસાઃ જેમાં ભાગળ નાખવામાં आविष्ठे ते. सांकल का कुंदा. recapitacles or fasteners of a door-bolt; a hook for a latch. राय ० १०६:- पा-साय. पुं॰ (-प्रासाद) जुओ शण्ह " श्रागत पासग." देखी शब्द "श्रम्गलपासग." vide "श्रमालपासगः" जीवा० ३.४:—**श्रमाला**ः ब्रा॰ (-क्रर्गता ) બાગળ; બારછું ઢાંકવાના आश्रीये। दरवाजा बंद करने का आडा. (२) सांक्रणः लंखरः सक्तितः a bolt of a door: a latch. 'अमाला अमालपासा-या य वहरामईतो "राय० उत्त० ६, २०:दस० ४, २, ६; ७, २७; श्राया० २, ४, २, १३६: श्चाराहरा. न० ( श्रमहरा ) अश्वीक्षारः, न अद-श કरवं ते. अस्वीकार. Non-acceptance. क॰ प॰ १, १६;—वन्ताता. की॰ (-वर्गणा) વર્ગણા વિશેષ: ઓદારિક શરીરાદિ-રૂપે પ્રદેશ ન થઈ શકે એવે : પુદ્દગલસમૂહ, वर्गणा विशेष: श्रीदारिक शरारादि के रूप से प्रहण न हो सकने वाला पुहल समृह. a particular kind of molecules; a cellection of molecules which are not capable of forming a physical body etc. क. प॰ १, १६;

अगरहणा. स्नी॰ (अग्रहणा) औदारिशिंद शरीररूपे श्रृह्ण न थर्श के तेवा पुद्शवनी वर्शणान्सभूह. जो स्नीदारिकादि शरीररूप सं प्रहणान हो सके ऐसे पुद्रलों की वर्गणा-समृह. A collection of atoms which cannot be incorporated into the Audārika (physical) body etc. क॰ गं० १, ७७;

भग्गहित्य. पुं॰ न॰ (भग्नाहिक) अधरशी; Alh-तीत्सव. सीमंत; सीमन्तोत्सव. Festival for the first pregnancy. मु॰ च॰ १, ३०६;

अग्गहिय. त्रि॰ (अगृहात ) अद्ध्यु न हरेस. प्रहण न किया हुआ. Not taken; not accepted. विशे ॰ १६४;

स्वाणीयः न॰ (स्रायणीय-स्रमं परिमाणं तस्यायनं गमनं परिच्छेदः, तस्मै हितममा-यणीयम्) सर्व ४०४, गुणु अने पर्यायनुं परिभाणु अतिपादन करनार ६४ पूर्वभाने। श्रीको पूर्व. सम्पूर्ण इञ्य, गुण और पर्याय कः परिमाण प्रतिपादन करने वाला १४ पूर्वों में से दूसरा पूर्व. The 2nd of the 14 Purvas which describes Dravya, Guna and Paryāya. "बीइयं सज्याणीयं तत्थ सम्बद्ध्वाणं पज्जवाणं य सम्बजीवाणं य सम्मं परिमाणं विनिज्जइति" नंदी ० १६; प्रव० ७१८: जं० प० ३, १६;

श्रागित पुं (श्राप्त) अभित श्रागित श्राग Fire.
भग०६, ७; नाया० १; २; म्हानिर ३, ३;
श्रागुजो० १३१; भत्त० ४२: पंचा० १म,
१०; उत्त० २, ७; जं० प० ४, ११४; (२)
धृत्तिक्षात्रकी अधिष्ठाता अभितिदेवता. कृत्तिका
नच्चत्रका श्रीष्ठातृदेव. the god fire;
the presiding deity of Krittikā
constellation. "दो श्रमीश्रो" ठा० २,३;
४,२; सू०प० १०; (३) अवनभति देवतानी

એક જાત; अग्नि इभार देवता. भवनपति देवता की एक जाति; श्राग्निक्मार देवता. a kind of Bhavanapati gods; god known as Agnikumāra. श्रोव • २३: उत्त • ३६. २०४; सम० ७६; —काश्र. पुं० (-काय) लुओ ' श्रमिंगकाय ' शफ्ट. देखो ''श्रमिंग-काय" शब्द. vide " अगिशकाय." दसा • ४;--- ज्ञाला. ह्रां० (--ज्वाबा ) अञ्चिती कवाणा-न्यक्ष. श्राग्न की ज्वाला. flames. नाया॰ =;--धंभिराया. र्ह्या॰ विधा. श्रामन का स्तंभन-एकावट करने वाली निया. the art of stopping the spread of fire. सुय० २, २, ८१; -- दहरा. न० (--दहन) अग्निहां भुतानी अभिनसंस्थानः **ऋग्निदा**हः मृतक का श्राग्नि-संस्कार. the ccremony of cremating a dead body. परह. १, १; —पयोग. पुं॰ (-प्रयोग ) अग्तिनी प्रयोग; अञ्नि सण्याववे। ते. श्राम्न का प्रयोगः भाग स्लगाना, lighting up fire; kindling of fire. विवा॰ ६; राय० २८२; जं० प० ३, १८: -- मेह. पुं० (-मेघ) અગ્નિની પેડે શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન કરનાર परसाह, र्खाम्न के समान शरीर में **दाह** उत्पन्न करने वाली वर्षा. rain burning the body like fire. भग , ६; --विदह्तः त्रि० (--विदग्ध ) अभिन्धी भगेश्व. श्राम से जला हुआ. burnt with fire. प्रव॰ ८५७; —सामराखाः (-सामान्य ) केमां अञ्निने। लाग-हिस्से। छे तेवं. श्रामि के भाग-हिस्से वाला. (that) in which Agni fire claims a share; in common with Agui or fire. नाया॰ १; भग॰ १, ३३; — साहियः त्रि॰

(-साध्यक ) जुओ शण्ह "ग्रागिसामरारा." देखो शब्द " ऋगिसामग्रा. " vide " भ्रम्गिसामरण. " " हिररुणे य सुवरुणे य जाव सावइज्जे श्रमिसाहिए चोरसाहिए राय-साहिए मच्चुसाहिए "भग०६, ३३; नाया०१; —सिहा. र्झा o (-शिखा) अग्निनी कवाणा. अभिन की ज्वाला. flames. ठा॰ ४, २: - सेवरा. न० (-सेवन ) अभिनु सेवन **५२**वुं; तापशी ५री तपवुं ते. श्राम्न का सेवन करना-तापना. warming oneself at the fire. प्रव० ४४०;—हुय. पुं० (\*-हुत - इताग्नः) જેણે અબ્તિમાં હોમ કીધા છે એવા तापसः तापसनी ओं इ जात. जिसने झाँग्न में होम किया हो वह: एक प्रकार का तपस्वी. an ascetic who has thrown an oblation into fire. निर० ३, २: —होत्तः न॰ (-होत्र ) धाह्मश् धर्भप्रभाशे મંત્રા-ચારપૂર્વક ઘી,જવ વગેરે અબ્તિમાં હામાય છે તેકવ્ય અગ્નિહોત્ર છે અને જૈતદર્ણિએ ધર્મ ખાનરુપ અગ્નિમાં કર્મરૂપ ઇધણ હામવા તેવાસ્તવિક ભાવ અગ્તિહાત્ર, <del>વૈદિક</del>-थर्म के श्रनुसार मंत्रीशारपूर्वक थी, जब वगैरह जो इब्य र्श्वाग्न में होमें जाते हैं वे र्श्वाग्नहोत्र कइलाते हैं श्रीर जैनधर्मान्सार धर्मध्यान रूप अग्नि में कर्मरूपी इंधन को होमना वास्त-विक भाव श्राग्निहोत्र है. an oblation to fire in which, according to Brāhmaņa's religion, barley etc. are sacrificed with Mantras some ortations, while according to Jaina standpoint fuels in the form of Karma are sacrificed in the fire of religious meditation. "अभिाहोत्तमुद्दा वेया " उत्त० २४, १६: विशे १६४०; निर १,३;--होत्तवाइ. पुं

(-होत्रवादिन् ) ५०५-५। । अभिनेद्वात्रधील स्वर्गप्राप्ति भाननार वाही, **श्वरिनहोत्र से ही स्वर्ग** की प्राप्ति मानने वाला. a believer in the doctrine of the attainment of heaven by only oblation of material substances to fire. "जे प्रामाद्दोत्तवाई जबसोयं जे य इण्डंति " स्य० टी०१, ७; --होम. पुं• (-होम ) અગ્નિમાં હામતું–હવન કરવું તે. **શ્રાધ્ન મેં દ્વન** करना. pouring an oblation into tire. नाया॰ १४; १६; अं॰ प॰ २, ११४; श्चिमिश्च. पुं० ( बाप्तिक ) अभिनेदेवताओ આપેલ તેથી " અગ્તિક " એવું નામ આપેલ है। हि पुरुष, र्याग्नदेवता की कृपा से उत्पन्न पुरुष का नाम. A person given as a gift by fire-god and hence so named. विवा॰ १: ऋगुजो॰ १३१: भगिगउत्तः पुं॰ ( भ्रिप्तेषुत्र ) भरतक्षेत्रना રુક માં પાર્શ્વનાથસ્વા<mark>મિના સમકાલીન</mark> धरवतक्षेत्रना तीर्थं डर. भरतकेत्र के २३ वें तीर्थंकर पार्धनाथस्वामा के समकालीन इरवत चेत्र के तार्थका. Tirthankara of Irvata Ksetra and a contemporary of Pārśvanātha, the 23rd Tirthankara of Bharata Ksetra. जियरागमग्गिसेखं स्वीखरायमग्गिडसं च "सम० १७:

अगिगकुमार. पुं० ( अग्निकुमार ) अभि-क्षेत्रसार नामे अपन्यति देवतानी पांच्यी काति. आंग्नकुमार नामक भवनपति देवता की पांच्यी जाति. The fifth class of Bhavanapati gods named Agnikumāra. ठा० २, २; पण० १; भग० ३, ७; (२) ली० अ व्यतनी देवी. इस जाति की देवी; a female deity of the above class of gods. भग० ३, ७; **अग्निका**. पुं**० ( भाग्नेय** ) ઉત્તર તરકૃની એ કુષ્ણરાજીની વચ્ચે આગ્નેયાભ વિમાનમાં वसता ८ भी व्यतना क्षेत्रधन्तिक देवता. उत्तर की आर की दो कृष्णराजियों के बीच के आरनेयाभ विमान में रहने वाले प वी जाति के लोकान्तिक देव. The 8th class of Lokantika gods in the Agneyabha heavenly abode between the two Krisnarājis in the north. ठा० ६, १; भग० ६, ४; नाया० हः प्रव॰ १४६२; (२) વૃં० કાૈસિકગાત્રની એક शाजा. केशिकगात्र की एक शाखा ध branch of Kausika Gotra. তাত ত, १: (३) ते शाणाभांनी प्रश्यः इक शाखा का पुरुष, a person belonging to that branch. य ० ७, १:

अगिवाभ. न॰ ( आन्नेयाभ ) उत्तर तरहती ले हृष्णुराक्ष वश्यनुं पांयभा देवतीहनुं केड विभान. उत्तर दिशा की दो कृष्णराजियों के बीच का पांचवें देवलीक का एक विमान. A. heavenly abode of the fifth Devaloka between the 2 northern Krisparajis. ठा॰ १, ३;

अग्गिदत्त. पुं॰ ( अभिदत्त ) आर्थ लद्रलाङ्गा शिष्यनुं नाभ. आर्य भद्रबाहु के शिष्य का नाम. Name of a disciple of Arya Bhadrabāhu. कप्प॰ ८;

श्चिग्वास. पुं॰ ( श्राप्तदास ) अग्नि देवतान। संअध्यी देवि भाष्ट्रसनुं आपवामां आवेलुं नाम. श्रामन देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य का रखा हुआ नाम. A personal name ( Lit. servant of fire-god ). श्रायुजो॰ १३१;

च्यागित्रिंग्ण. पुं॰ ( चिप्तिदत्त ) अञ्जि देवताना संअंध्यी क्षेष्ठि भाष्युसनुं आपवामां आवेसं नाम. च्यागि देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य का रखा हुआ नाम. A personal name (Lit. given by fire). अगुजो॰ • १३१;

अगिरेव. पुं० ( अन्निदेव ) अञ्नि देवताना संअधि है। शिक्षासनुं आपवामां आवेक्षं नाम. अगि देवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य का रखा हुआ नाम. A personal name ( Lit. the fire-god ) अगुजो० १३१;

अगिधम्म. पुं॰ ( अग्निधमें ) अन्तिदेवताना संअधि हार्छ भांश्वसनुं आपवामां आविश्वं नाम. अग्निदेवता के सम्बन्ध से किसी मनुष्य का रखा हुआ नाम. A person so named after the fire-god. अग्रुजो॰ १३१;

भारिगण्यभाः स्त्री ( भाषित्रभा ) १२ भा तीर्थं इरनी अन्नज्या पालणीनुं नाभः अन्नज्या भाषेत्रस्वभां के पालणीभां लेख हता तेनुं नाभः १२ वें तार्थं कर दाल्लामहोत्सव में जिस पालकी पर बैठे थे उस पालकी का नामः The name of a palanquin of the 12th Tirthankara in which he sat at the time of the celebration of his Pravrajyā. सम•

श्रागिभूदः पुं॰ ( समिभृति ) श्रीभहावीरस्वाभीना भीन्न भण्यंवरनुं नाम. श्रीमहावीर
स्वामी के दूसरे गणधर का नाम. The
name of the 2nd Ganadhara of
Mahāvīrasvāmī. विशे॰ १=१६; सम॰
११; मग॰ ३,१; नंदी॰ स्थ॰ २०; (२) भदावीर स्वाभीना व्यागला दशमा अवनुं ( मंदिरसंनिवेशमा ઉत्पन्न थयेल व्याल्लानुं ) नाम.
महावीरस्वामी के दशवें भव ( मन्दिर सांक्षवेश
में उत्पन्न हुए ब्राह्मण ) का नाम. name of
a Brāhmaņa born in the village
of Mandira at the time of the

10th birth of Mahāvīrasvāmī. कप्प॰ द;

श्राविष्यम. त्रि॰ ( श्राप्रिस ) આગલું; આગળનું; પહેલાનું. श्रागे का; पहिला. Foremost; first; anterior. सु॰ च॰ १, १; प्रव॰ ==ধ; जं॰ प॰ २, १६; श्रायुजो॰ ४६;

अग्गिमाण्य. पुं॰ ( श्रक्तिमानव ) ६क्षिण तरहता अग्निक्रभार देवताते। धन्द्र. दक्तिण दिशा के श्राग्निकुमार देवताका इन्द्र. The Indra of the Agnikumara gods of the south. ठा॰ २, ३: सम॰ ३२; पक्र॰ २: भग॰ ३, ८;

श्रीगिमित्ता. ब्रां० (श्राप्तिमित्रा) गेशाणाना शिष्य पांत्रासपुरवासी शहहात हुंलारनी स्त्रीनुं नाम. गोशाला के शिष्य पोलामपुर निवासी शकदाल कुम्हार की ब्री का नाम. Name of the wife of Sakadala, a potter and a disciple of Gosala residing in Poläsapura. उवा० ७, २०४:

अग्गियः पुं ( अक्षिज ) अस्म ६ व्याधिः केमां ખાધેલું સર્વ ભરમસ્ય થઈ જાય અને ભૂખ भटे नहि तेवे। अह रे.भ. भस्मकव्याधिः एक रोग का नाम, जिसके होने से सदा भूख वनी रहती है और खाया हुआ भस्म हो जाता है. A kind of disease by which all food taken is burnt away and the hunger is never removed. विवार १, १; (२) पत्सरीत्रनुं सेंध स्पर्धा-तर-पेटांगात्र, वत्सगात्र का एक अवान्तर गोत्र. a subdivision of Vatsagotra. ठा॰ ७,१;—रोगि.।त्र०(-रोगिन्) अश्मक વ્યાધિવાળા; જેટલું ખાય તેટલું તત્કાલ ભરમરૂપ થઈ જાય એવા રાગવાલા. મસ્મक न्याधि वाला. (one) suffering from a disease by which all the food, that one takes is burnt away without appeasing hunger. विशे २०४८;

अगिरिक्खय. पुं॰ ( अग्निरिक्त ) એ नाभनुं એક भाषास. इस नाम का एक मनुष्य. Name of a person. श्रयाजी॰ १३९;

श्रिगिल्ला: त्रि॰ (श्रिग्रिम) आगकी; पहेबानी. पहिला; श्रगला. Foremost; first; anterior. "श्रिगिल्लगमयसिरसो" निसी॰ १, ४१;

श्रिगिह्मय. पुं॰ (श्रिप्ति) ८८ श्रद्धभांना ५५ भा भद्धाश्रदनुं नाभ. चम प्रहों में से ४४ वें महाबह का नाम. Name of the 55th great planets. ठा॰ २, ३; सू॰ प॰ २०:

श्रागियोसः पुं॰ (श्राप्तियेशमन्) पक्षना वैदिश्ताः विद्यानुं वैदिशानुं नाभः पख्नाहे के चौदहवें दिन-चौदस का नामः The name of the fourteenth day of a fortnight. सू॰ प॰ १०; जं॰ प॰ ७, १४२: कप्प॰ १, १२३: (२) दिवलना २२ भा भुद्र्मेनुं नाभः दिन के २२ वे मुहृतं का नामः name of the 22nd Muhurta of a day. पृ॰ प॰ १०; (३) धृत्तिका नद्यन्न का गोत्रः the Gotra or family origin of the Krittikä constellation. सू॰ प॰ १०;

अगिगेबसायण पुं॰ (अप्रिवेश्यायन) दिवसना २३ मा भुदूर्तनुं नाभ दिन के २३ वें मुदूर्त का नाम. Name of the 23rd Muhurta of a day. सम॰ ३०: (२) भाशाणाना ५ मा दिशायर साधु, गोशाला के ५ वें दिशा-चर साधु, Gosala's 5th missionary disciple, भग० १५, १; (३) सुधर्भारवा-भीतुं भाश, सुधर्मास्त्रामी का गोन्न. Gotra or family origin of Sudharmāsvāmī. नंदा॰ स्प॰ २३; (४) ते भात्रभां उत्पन्न थनार पुरुष. सुधर्मास्त्रामी के गोत्र में उत्पन्न होने वाला पुरुष. a person born in the above Gotra. नंदा॰ स्थ॰२३;

अग्निसम्म. पुं॰ ( अग्निशर्मन् ) એ नामने। डेार्ड धालाख, एक ब्राह्मणाका नाम. A Brāhmaṇa of that name. अगुजो॰ १३१;

अग्गिसीह. पुं॰ ( अप्रिशिख ) दक्षिणु दिशाना व्यन्तिकृभार देवताना जिन्द्र. दक्षिणु दिशाना के आग्निकृमार देवों का इन्द्र. Lord of the Agnikumāra gods of the south. भग॰ ३, ८; पश्च॰ २; सम॰ ३२; छ।॰ २, ३;

अग्निसीह.पुं॰(अग्निसिंह) यात अवसर्पिणीना स्वातमा अवस्पिणी के सातवें बलदेव और वर्तमान अवस्पिणी के सातवें बलदेव और वासुदेव के पिता का नाम. Name of the father of the seventh Vasudeva and Baladeva of the present Avasarpini, सम॰

अग्मिसेण. पुं॰( अभिवेण ) यातु अवसपिंशी-માં જંબદ્વીપના દરિવતક્ષેત્રમાં થયેલા ત્રીન્ત तथा अंडियसमा तिर्थेडरतुं नाम. वर्तमान श्चवसर्पिणी में जंबृद्वीप के इरवतक्तेत्र में उत्पन्न हुए तासरे तथा २१वें सार्थंकर का नाम. Names of the third and the twentyfirst Tirthankara of the Irvata region Jambūof dvipa in the present Avasarpiņī. " चंदावार्य सुचंदं श्रामासेयां च मंदिसेखं च"सम०६६; प्रव० २६८; (२) ऄ नाभने। अं । भाषास. इस नाम का एक मनुष्य. a man of that name. অনুজা • 139; आरगेई. हां • ( आंग्रेयी ) अभिने डाएः हिस्स

अने पूर्व दिशानी वश्येने। भुश्ने-विदिशा. श्राम्नकोन; दिल्ला श्रांर पूर्विदशा का मध्यभाग-विदिशा. The south-east quarter. श्रोघ ॰ नि॰ भा ॰ २७६; भग ० १०, १; १३, ४; (इ)—दिसा. स्रां० (-दिशा) अभिन भुश्ने।; पूर्व दक्षिश्च वश्येनी विदिशा. श्राम्नकोन; पूर्व श्रोर दिल्ला के बीच की विदिशा. क्राम्नकोन; पूर्व श्रोर दिल्ला के बीच की विदिशा. क्राम्नकोन; पूर्व श्रोर दिल्ला के बीच की विदिशा. क्राम्नकोन; पूर्व श्रोर दिल्ला के बीच की विदिशा.

अगेज्म. त्रि॰ ( अप्राद्य ) अश्राह्य; श्रह्ण न थाय तेवुं. प्राह्य न हो ऐसा; अप्राह्य. Unacceptable. श्रोव॰

अग्रेग्णीय न॰ ( अग्रेग्णीय ) बाह पूर्वभांती भीको पूर्व. चीदह पूर्वी में से दूसरा पूर्व. The second of the fourteen Purvas. सम॰ १४;

श्रमोयः त्रि॰ (श्राप्तेय) वत्सभात्रती शाणा अने ते शाणाने। भाश्रसः वत्सगोत्र की शाखा श्रार उस शाखा का मनुष्यः A variety of Vatsa Gotra and a man of that Gotra, ठा॰ ७, १;

श्रमोसर. त्रि॰ (श्रमेसर) अभ्रेसर-आगेवात; प्रभुष्तः श्रमुखाः नेता. A leader. सु॰ च॰ २, ६१;

श्चरघ. धा॰ I. ( ग्नाई ) ये। २४ थ्युं; क्षास्व अनुनं, योग्य होना: लायक बनना. To deserve; to be fit for.

**ग्रग्धह**. उत्त० ६, ४४; **श्रग्धेह**. नाया० ८;

श्चग्ध. पुं॰ ( श्चर्ष ) पृजानी सामग्री. पूजन की सामग्री. Materials for worship. नाया॰ १६: विशे॰ १४८०; (२) भन्छ ४२छाडि अक्षयर ९४. मच्छ कच्छ श्चादि जलचर जीव. aquatic animals like fish, tortoise etc. जीवा॰ ३, ४; ( ३ ) पुं॰ કિમ્મત; મૂલ્ય; દ્રવ્ય. कीमत; मूल्य. price; value. संथा० ४६: विशे० १४००; √ अग्रदा. धा• I. ( आ×्रा ) सुंधतुं; गंध क्षेत्री. स्ं्रमा. To smell.

अग्धाइ. पन् १५; नाया १;

अप्रयादग. पुं॰ (आधातक) से नामनी सेक्ष जातनी पनस्पति; स्थाउं। एक जाति की वनस्पति. A plant growing in marshy places. पन्न १;

√ ऋग्झाय. धा॰ I. ( शा+न्ना ) सुंधतुं;गंध क्षेत्री. सूंचना. To smell.

> श्चग्धायद्द. श्चाया॰ २, १४, १७६; श्चग्धायति. नाया॰ १७;

श्चन्धाय. सं कु " सुरिभगंधाणि वा श्चन्धाय से तत्थ श्वासायवडियाए सुच्छिए" श्चाया २, १, ६, ४४;

**अग्धायमाख्. व० कृ० ना**या० १;

श्चरधायः त्रि॰ ( श्राष्ट्रात ) सुंधेषुं; गंध लीधेलुं. सूचा हुश्चा. Smelt. विशे॰ २३८४;

अधाइ. त्रि॰ ( अधातिन् ) आत्भाना जानाहि शुंशेनी धात न करने वाला. (One ) that does not obstruct the qualities of the soul such as knowledge etc. क॰ प॰ २, ४४; क॰ गं॰ ४, १४; — कस्म. न॰ (-कर्मन् ) आत्भशुंश्वनी स्वतः धात न करे तेवा वेदनीय आदि क्ष्मी. आत्मगुंशा की स्वयं घात न करे ऐसा वेदनीय आदि कर्म. Karma such as Vedaniya etc. which do not of themselves destroy the qualities of the soul. क॰ प॰ ४, ४३;

श्रयंकमणः ज० ( श्रवङ्कमणः) श्रृं भेष्यु-शक्ष-पानी शतिने। अक्षायः न शक्ष्यं ते. गति का श्रभावः न चलना. Motionlessness. नाया• १ः श्रयंकारियभट्टाः श्री॰ (ध्रवद्वारितमद्दा) ધન્યશેદની પુત્રી, જે તેની આજ્ઞા ઉઠાવે તેની સાથે પરણાવવામાં આવી હતી, પતિને સકં-જામાં રાખતી. એકદા રાજાના દળાણથી સ્ત્રીની આગા ન પાળી તેથી તે માનિની સ્ત્રી રિસાઇ ભાગી, ચાેરાએ લુંડી; રંગારાને ત્યાં વેચી**; ધણું** ક્રષ્ટ વેદયા પછી તેના પતિએ તેને છાડાવી. ત્યારથી તેણીએ ક્રાધ, માન વગેરે દોષોને દૂર કર્યા. મૃનિપતિ નામના સાધુના દાંઝેલ શરીરની દવામાટે લક્ષપાક તેલ વ્હારવા એક સાધ તેને ઘેર આવ્યા. તેમને વ્હારાવવામાટે લાવતા દાસીના હાથે લક્ષપાકના એક પછી એક એમ ત્રણ સીસા પ્રુટી ગયા તા પણ જેને ક્રાધ ન થયા. ચાર્ચાવાર પાતે સીસા લઈ આવી સાધને વ્હારાવ્યાે. અના વિસ્તાર મુનિપતિ ચ-रित्रमां छे. धन्यसेठ की पुत्री, जिसका विवाह उसकी श्राज्ञा उठाने वाले के माथ हुआ था, यह सदा अपने पांत को दबाव में रखती थी, एक बार राजा के दवान डालमे से की की आजा का पालन नहीं हुआ, अतः वह मानिनी स्रा, गुस्सा होकर भाग निकली, रास्ते में चोरों ने उसे लुटा श्रीर रंगेरे के यहाँ बेचा, इस प्रकार जब बहुत कष्ट उठाया तब उसे उस-के पांत ने छड़ाया और तबसे फिर उसने कोध मान त्र्यादि करना छोड़ दिया. मुनिपति नामक साधु के जले हुए शरीर की दवा के लिये लुजपाक नामक तेल लेने के लिये एक साधु इसके घर श्राया उस समय लचपाक तेल की तीन शीशियां दासी के हाथ से फूट गई तो भा उसे कोध न हुआ, चौथा वार वह स्वयं शीशी लेकर आई और साधु को तेल दिया. इस का विस्तृत वर्णन मुनिपतिचरित्र में है. The daughter of Dhanyasetha, She was married to a person who was willing to obey her commands. She used to keep

her husband in check. Once as her husband could not obey her order because of his having had to obey some command of the king, that proud woman got exasperated and went away. She was robbed by thieves and was sold to a dyer. Her husband procured liberty for her after she had suffered much. Thenceforth she gave up all vices like anger, pride etc. Once an ascetic came to her house to beg for Lakşapāka oil (oil which is produced by mixing a lac of things) for medicinal purposes for a sage Munipati who named suffering from scalds on his body. At that time her maidservant chanced to break three bottles of Laksapāka oil one after another as she brought them, yet she did not become angry. At the fourth time she herself brought a bottle and gave it to the sage. This is related in detail in the biography of Munipati. गच्छा॰ २;

असंसल. त्रि॰ ( सम्बन्धल ) केंग्रे धिरिये। वश ५री होय ते; अंश्वल नहि ते. जिसने इन्द्रियों को वश किया हो वह. One who has subdued his senses. जं॰ प॰ ३, ४७; प्रव॰ ४४०;

अवंड. त्रि॰ (अवगड) नि॰धारध् डाध रहित. विना कारण के कोध से रहित. Devoid of unreasonable anger. "मा अवंडा-वियं कासी" उत्तः १, १०;

अचिकियः त्रि॰ ( अचिकित ) परिषढ आदिशी अकित थाय निंढ तेवा; त्रासन पाने तेवा. जो परीषद्द ( दुःख ) से चिकित न हो बह. One who is not daunted by sufferings. समुद्दगंभीरसमा दुरासया, अचिकिया केखद दुष्पदंसया" उत्त० ११, ३१;

श्राचक्ख्, न० (श्रावषुष्) आंभ सिवायनी બીજી ચાર ઇંદ્રિયા અને મન. नेन्न के सिवाय दसरी चार इन्द्रियां और मन. Mind and four senses other than the eye. क गं १, १०; ३, १७; पक्क २३; (२) त्रि॰ ચક્ષ--आंभ વગરના. बह्य राहत. destitute of eyes. कः गंः ४. १४; क॰ प० ४, ३४;—दंसरा. (-वर्शन ) આંખ સિવાય ખીજી ઇંદ્રિયાથી साभान्य ज्ञान-भाध थाय ते. श्रांख के सिवाय दूसरी इन्द्रियों से जो सामान्य ज्ञान हो वह. ordinary knowledge obtained through senses other than the eyes.जीवा०१; भग०२, १०; =, २; २४, ४; -दंसगावरगा. न०(-दर्शनावरक) दर्शनावर-ણીય કર્મની એક પ્રકૃતિ, કે જેના ઉદયથી છવ અચક્ષદર્શન ( આંખ સિવાય ખીજી ઇંદ્રિયાથી साभान्य ज्ञान् थाय ते) न पाभे. दर्शनावरणीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव श्रवत्त-दर्शन ( आंख के सिवाय दूसरी इन्द्रियों से जो सामान्य ज्ञान हो ) नहीं प्राप्त कर सके. A variety of Darśanāvaranīya Karma under the influence of which an individual cannot have knowledge derived through senses other than the eyes. उत्त॰ ३३, ६; सम॰ १७;<del>- वंस</del>िंग. त्रि॰ ( -दर्शनिन् ) ચક્ષુદર્શન વગરના જીવ;એક

धिदियथी त्रला धिदियवाणा छव. चत्तुदर्शन-रहित एक इन्द्रिय से तीन इन्द्रियों वाला जीव. a living being having one or more of three senses other than the fifth viz. the eyes. भग० ६,६;१३,१; ठा० ४,४;—फास. पुं० ( -स्पर्श ) अन्धुकार; अधार्व. श्रिधेरा; श्रिध-कार. darkness. "पुरस्रो पवाए पिहुत्रो इत्थिभयं दुइश्रो श्रवक्खुफासो मज्भेसरा खिवयंति'' नाया॰ १४:--विसयः (-विषय ) દષ્ટિગાચર નહિ ते; આંખથી न हे भाय ते. जो दृष्टिगोचर न हो वह. invisible; imperceptible. "श्रवक्खविसधो जत्थ पाणा दुष्पढिलेहया" दस॰ ४, १,२०; अवक्खुस. त्रि॰ ( भ्रवातुष ) आंभधी त દેખાય તેવું; જેનું ચાસુષ પ્રત્યસ ન થાય તેવું. जो नेत्रों द्वारा प्रत्यच न हो सके श्रर्थात श्रचा-जुब. Invisible; imperceptible. **पराह० १**, १; दस० ६, २=;

श्चित्रयंत. व०ह० त्रि० (श्वशक्तुषत्) अशक्त धते।;असमर्थं थते। श्वसमर्थं होता हुश्चा. Becoming powerless or incapable. "चोइया भिक्त् चरियाण श्रचयंता जविक्तण्" स्य० १, ३, २, २०; उक्त० २४, १३:

श्रवर. पुं॰ ( श्रवर ) પૃથ્વી આદિ સ્થાવર છવ. पृथ्वी श्रादि स्थावर जीव. Lives devoid of the power of motion e. g. earth etc. उत्त॰ ३२, २७;

अचरम. ति० ( भ्रचरम ) लुओ। "श्रचरिम" शल्द. देखो 'भ्रचरिम' शब्द. Vide " भ्रच-रिम". विशे० ४११; राय० ७४;

अचरिम. त्रि॰ ( अचरम ) संसार भध्यतीं; संसारने छेडे आवेशा निष्ठ, संसार की चरमा-वस्था को नहीं पहुंचा; संसारमध्यवसीं; अनेक बार जन्ममरणधर्मयुक्त. Plunged into the world; far from final liberation. भग• ३, १; ६, ६; ६, ६; ६, ६; १३, १; १४, ४; १६, १; २६, ११; ३३, ११; जीवा॰ १०; पष्ठ० १६: समय पुं० ( नसमय ) यरभ-छेल्ला सभयथी पहेलाने। सभय; छेल्ली सभय नहि ते. श्रंतिम समय से पहिले का समय. duration preceding the final period. नंदी॰ श्रचरिमय. त्रि॰ ( भ्रचरम-क ) जुओ। "भ्रचरिम " शण्ट. देखों 'भ्रचरिम' राज्द. Vide "भ्रचरिम " शण्ट. देखों 'भ्रचरिम' राज्द.

श्रचलः त्रि॰ (श्रचल) यक्षायभान निद्धः स्थिरः निश्वतः जो चलायमान न होः स्थिरः निश्वतः Motionless: steady. "मार्गाडे जनके श्रवहिल्लेसे परिव्वणु " श्राया ० १, ६, १६४; " श्रचले जह मंदर गिरिवरे " पग्ह ० २, ४; श्रोव॰ १०: नाया॰ १: म. सम॰ १; (२)६श हशारभांना ७३। हशार्ट, दस दशाहीं में से कठा दशाई, the sixth of the ten Dasarhas. श्रंत॰ १;(३) मित्रनाथना पूर्व अवने। (મહાબલના ભવતા) એક મિત્ર,કે જેણે તેમની साथे हीक्षा लीधी हती. मान्ननाथ का पूर्वभव का (महाबल के भव का) एक मित्र, जिसने महाबल के साथ दांचा ली था. A friend of Mallinātha in his (i.e. Mallināth's) previous birth. He took Diksā from the latter (whose name was then Mahābala ). नाया॰ इ: (૪) ચાલુવચ્યસર્પિણીના પહેલા બલદેવનું નામ. वर्तमान श्रवसापींगा के प्रथम बलदेव, name of the first Baladeva of the current Avasarpiņī, सम॰ (५) अंतगः-સત્રના બીજાવર્ગના પાંચમાં અધ્યયનનું નામ; અંધક્ટબિણ રાજાની ધારણી રાણીના મુત્ર, કે જે નેમિનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઇ ગુણરયણ નપ કરી સંતળ વરસની પ્રવજ્યા પાળી એક માસનેદ संधारे। इरी शत्रुं जय अपर सिद्ध थया. श्रंत • के

दूसरे वर्ग के पांचवें ऋध्याय का नाम, जिसमें श्रंधकविष्ण राजा की धारणी राणी का पुत्र जो नेमिनाय प्रभु से दीचा लेकर, गुणरयण तप करके सोलह वर्ष की प्रवज्या पाल कर भीर एक मास का संधारा ( अनशन ) कर शत्रुक्जय पर सिद्ध हमा. Name of the 5th chapter of the 2nd section of the Antagada Sütra, where the son of Dharani, the queen of king Andhakavrisni, is mentioned. He was initiated by Lord Neminātha, and he practised the Gunarayana austerity, observed asceticism for 16 years and after a month's entire fasting attained final beatitude on mount Satrunjaya. श्रंत ० २, ४; श्चासपूर. न० ( श्रचलपुर ) अहाद्वीपनी પાસે આવેલા આબીર દેશમાં તું એક નગર,

पासे आवेशा आलीर देशमानु अंड नगर, हे क्रेमां रेवतीनक्षत्र आयार्थना शिष्यों से दीक्षा लीधी. ब्रह्मद्वीप के पास वाले आभीर देश का एक नगर; जिसमें रेवतीनज्ञत्र आवार्थ के शिष्यों ने दीजा लीधी. A city in the Abhira country near Brahmadvipa where the disciples of an Achārya named Revatinakṣatra took Dikṣā. नंदी • स्थ • ३२:

श्चलभायाः पुं॰ (\* श्रवलभाता-श्रवलभातृ)
भद्धावीरस्वाभीना नवभा गल्ल्ष्यः महावार
स्वामी का नवाँ गल्ल्ष्यः The ninth Ganadhara of Mahāvīra Svāmī.
नदी• स्थ० २०; सम॰ ९९; ७२;

भवलमाल. व • क • त्रि • (भवलत्) न थासतुं. न चलता हुत्रा. Motionless; not moving. कप • १, ४४; अचला. क्री॰ ( अचला ) शहेंद्रनी सातभी अप्रमदिषी. शकेन्द्र की सातनी अप्रमहिषी. The seventh of the favourite queens of Sakrendra. नाया॰ २;

स्रचवचवः त्रि॰ ( सचवचव ) अवस्य अवा शण्ट-अवःण रहितः 'चवचव ' इस प्रकार के शब्द से रहितः Unaccompanied with sound produced by chewing. " ससुरसुरं सचवचवं साहारमाहारेह् " भग॰ ७, ९; पग्रह॰ २, ९;

प्राचवलः त्रि॰ ( भ्राचपत ) अथपतः श्रंथताः रिक्षितः स्थिर स्वलाववाणाः भन, वथन अने अथा वर्डे धेंथे राजनारः चपलता रहितः स्थिर स्वभाव वालाः भन, वचन और काया से धेंयं रखने बालाः Not restlessः steady. '' अतुरियमचवलमसंभत्ते सुद्द पोतियं पदिलेहेई'' भग॰ २, ४; ७,९०; नाया॰ १; राय॰ ३३; दस॰ ८, २६; उत्त॰ ३४, २७; कष्प॰ १, ४; सम॰ प॰ २३६;

ग्रजाइय. त्रि॰ ( \* ग्रशक्त ) अशक्तः असमर्थे. ग्रशकः; सामध्ये रहित. Powerless; incapable. तमजाइयं तस्यत्रे- पत्तजातं ढंकाई भवत्तगमं हरेज्जा "सूय० १, १४, २;

श्रचायंत.व॰ कृ॰ त्रि॰ ( श्रम्भशक्तुवत् ) सहत કरवाने अशक्तः; असभर्थः सहन करने की श्रशक्तः Incapable of enduring: powerless. "श्रव्वाबाध श्रचायंतो नेच्छई श्रवचेतए एए" सूय॰ १, ३, १, ७:

श्राचित्रा. पुं॰ (श्राचित ) नाटडने। अंड अडार. नाटक का एक भेद. A kind of a drama. ठा॰ ४, ४;

श्रचितः त्रि॰ (श्रचित्त्य) अध्यः अत्रधः केतुं (वेतन न धरी श्रध्य तेतुं, जिसका चितन न किया जासकेः श्राचित्त्य. Unimaginable; inconceivable, विशे ॰ ६७: १०४८;

श्रिचितणः न० (श्रिचितन) थितवनने। अक्षायः थितवन न ४२वृंतेः चितन का श्रमातः Not to think about or imagine. "श्रिचि-तणं चेव श्रकित्तणं व" उत्तर् ३२, १४:

अचिक्करण. न॰ ( अचिक्करण ) विश्वसिता था-भाव. चिकनाहट का श्रमाव. Absence of greasiness. भग॰ १६, ४; (२) विश्वस रिद्धत: विश्वस वगरनुं. चिकनाहट रिहत. devoid of greasiness. भग॰ १६, ४;

श्रिचिष्ट. त्रि॰ (श्रवेष्ट) येष्टा रहित; हाले याले निह तेतुं; निर्छ्य. वेष्टा र्राह्न; निष्क्रियः निर्जाव. Motionless; inanimate. विशे॰ ११४४;

अचिट्टिसा. सं॰ कृ॰ श्र॰ ( श्रस्थित्वा ) ઉભा न रहीते. खड़े न होकर. Not standing; without standing, ठा॰ ३, २: श्रचित्त. पुं॰ ( भिचत ) अथेत; निर्छव; જીવ વગરની વસ્તુ; વસ્ત્ર, સુકું લાકડું, સોનં ३५ं विशेरे, श्रचेत: निजीव: जब; सोना रूपा भादि. An inanimate thing e. g. cloth, dry wood, gold etc. भग० २,४:४, ७; ७, ७; ९०; ८, ६; ९३, ७: १६, ७; नाया० १; १६; पिं० नि● भा० मः दस० ४, १, म१; ६, १४; पण० ६: ठा० ३, १; विशे• **⊏६६**; सूय १, १, २, १: २, ३, २: उत्त० २५, २४; श्रोव० १७; निर्मा० १, १०; वव० ७, १७; जं० प० २, ३१: ४६: आया०१, ८, ७, २१: अणुजी० ४६: १३१:--श्राहार. पं० (-ब्राहार) प्राप्ति । आदार: अर्थेत आदार, प्राप्तक श्राहार; श्रवेत ( दोपर्राहत ) श्राहार, acceptable pure food. भग• १३, ४:--पर्हिय. त्रि० ( -प्रतिष्टित ) અચિત્તને આશ્રી રહેલ. अचित-निर्जीव के आश्रय स्थित-ठहरा हुआ. being in touch with inanimate objects, निर्मा० २, ६;

श्रचित्तकम्म. त्रि॰ ( श्रचित्रकर्मन् ) श्रित्रक्षाभ रदितः श्रित्राभण् रदितः विनाचित्रकाः Having no paintings on. वेय॰ १, २०;

श्रिवित्तत्त. न॰ (श्रिवित्तत्व) अधित्तपशुं. श्रीवित्तपनः निजीवपनः Trifelessness; state of being lifeless, प्रव॰ ३७; श्रिवित्तमंतः वि॰ (श्रवित्तवत्) थेतन रहितः

आच त्तमत. त्रिश् (आचत्त्वत् ) न्यान राहत. चतन्य र्राहत. Inanimate. "वित्तमंतम-चित्तं वा राव सयं ग्रदिशं गिराहेड्या" दस्र० ४: सूय० ३, १, १, २;

\* श्रचियत्तः त्रि॰ ( श्रप्तिय ) अनिष्ठः अभियः श्रानिष्ठः श्राप्तियः Unpalatable; unpleasant. पि॰ नि॰ ४७०; ४८०; (२) २३ ७५२ ५००थलाय निक्ष राभनारः गुरु में पूज्यभाव न रखने वाला. having no reverence for a preceptor. इस॰

प्र. १. १७: ७. ४३; उत्त० १७, ११; भोघ० नि० २३६; ( 3 ) स्नां० अश्रीति; प्रेमने। अलाव, अप्रीतिः प्रेम का स्रभाव. want of love, श्रोघ ० नि ० भा ० २६१; दस० ४, १, १७;—**श्रंतेउरपरघरप्पवेस**. पुं० ( -ग्रम्तःपुरपरगृहप्रवेश-श्रवियत्तोऽनिभम-तोऽन्तःपुरप्रवेशवत् परगृहप्रवेशो बेषां ते तथा ) અન્ત:પુરની માકુક બીજનના ધરમાં પ્રવેશ કરવાનું અનિષ્ઠ ગણનાર आवं अध्यक्त अन्तः पुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करने की श्रांनष्ट सम्भने वाला श्रावक. a Jaina layman who shuns another's house as if it were a harem. " अमिय फलिहा भवंग्याववार श्रवियत्तंतेउरपरघरप्यवेसा " स्य० २, २, **ઉ**ξ:

अचिरं. अ॰ (अचिरम्) लक्ष्मीः तरतनः ओक्ष ६भ. शीघ्रः तुरंत. At once; immediately. सू॰ प॰ २०; जीवा॰ ३, ३;

अचिरकाल. पुं• ( अचिरकाल ) तत्क्षांत्र. arana. Immediately, present time. प्रव• ७१६;

श्रिचरवत्त. त्रि॰ (श्रिचिरवृत्त ) तरतनुं; थे।ऽ। यभतनुं श्रेनेशुं. तृरंत का; थोडे समय का बना हुजा. Fresh; of recent occurrence. भग• १२, ६;

**শ্ববিশ: শ্ব॰ ( শবি**শন্ ) বঙোর: ১্ন-থান্দ, নুবন, Immediately; presently, ক॰ प॰ ৬, ३३:

श्रिचिरोग्गय. पुं॰ ( श्रिचरोद्रत ) तरत ७गेक्षे। सर्थ; भाक्षं सूर्थ, तुरंत का उगा हुआ सूर्य. The early morning sun. भग• १४, ६;

अञ्चलकप्प. पुं॰ ( अञ्चलकस्प ) भारभे। देवले। कारहवाँ देवलोक. The twelfth Devaloka ( abode of gods ). अग॰ २, १;

श्रचेयकड. त्रि॰ ( श्रचेतःकृत ) अथेत पश्तुथी अनेतुं. निर्जीव वस्तु से बना हुआ. Made up of inanimate things. भग॰ १६, २;

श्चियगा. त्रि॰ ( श्चचेतम ) येतन रहित; निर्छेष. चेतन्य सहित; निर्जाव. Inanimate; lifeless. " इत्थं वावि श्चचे-यगो"श्चाया० १,८,७, १४; पगह॰ १,२; पिं॰ नि॰ भा॰ १३: विशे॰ ६१;

श्चिल, त्रिः (श्रचेल) पश्च पगरती। वस्न राहित. Devoid of clothes. (२) अध्य-वश्त्रधारी, श्रन्य वस्त्रधारी, using a very small number of clothes. ''जे श्रचेले परिवृक्षिए संचिक्लई'' श्राया० १, ६, २, १=३; पंचा० १७, ११; (३) असेक्ष -वक्त्रते: परिपद, श्राचल-वन्न का परीषह. enduring discomfort caused by absence of garments. भग॰ ६, ६; **-- परिसह**. पुं० (-परिषह ) वस्त्रनी तंशीनुं કષ્ટ સહત કરતું તેઃ ૨૨ પરિષહમાંના છકા पर्श्वते। परिपद्, वस्त्र की न्यूनता-कमी का कष्ट सहन करना; २२ में से छठा वस्त्रपरीपह. enduring discomfort caused by scantiness of clothes: the sixth of the twenty-two Parisahas. सम् २२: भग० म. मः

श्रचेलश्च. त्रि॰ ( श्रचेलक-न विद्यन्ते चेलानि वासांसि यस्यासावचेलकः कुस्सितं वा चेलं यस्यासावचेलकः ) वश्च रहित. वस्त्र र्राहत. Devoid of clothes. जं॰ प॰ २, ३१; (२) धुत्सित-थाडी धिभ्मतना वश्चवाणा. कुर्त्सित-श्रल्पमृत्य के वस्त्र वाला. wearing garments of little or no value. निसी॰ ११, ३६; उत्त॰ २, १२;

श्रचेलग. पुं॰ ( श्रचेलक-न विद्यन्ते चेलापि

विश्वन्ते वा श्राप्रशस्तानि मानोपेतैकवर्णानि वेजानि वसाणि यस्मिन सः ) वरु न રાખવાના અર્થાત સફેદ અને માનાપેત અલ્પવસ્ત્ર રાખવાના ધર્મ-આચારા પહેલા અને છેલા તીર્થકરના સાધુઓના આચાર. बस्न न रखने का अर्थात् सफेद और मानोपेत श्रलप वस्त्र रखने का श्राचार: पहिले श्रीर अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं का श्राचार. The religious practice of wearing scanty and white clothes; practice among the Sadhus of the first and the last Tirthankaras. ठा॰ ६, १; उत्त॰ २३, १३;—धम्म. पुं• (-धर्म ) પહેલા અને છેલા તીર્થકરના સાધુ-स्थानी स्थायार, पहिले और श्रांतिम तीर्थकर के साधुशों का श्राचार. the religious practice of the Sadhus of the first and the last Tirthankaras, 210 ٤, 1;

श्चलेलियाः स्ना॰ (श्वचेकिका ) वस्त्ररिक्षित स्त्री. वसरिंदित स्नी. A naked woman. वेयं० ४, १६;

अचोइअ. त्रि॰ ( अचोदित ) अभ्रेरित; कंते भ्रेरेशु डरवामां न आवी है।य ते. अर्थारत; जिसे प्रेरणा न की गई हो. Uninspired; unimpelled. "विस्तो अचोइए निचं, किप्पं इवइ सुचोइए" उत्त॰ १, ४४;

अचोक्स. त्रि॰ ( प्रचोक्ष ) અशुद्ध; अपवित्र. अशुद्ध; अपवित्र. Impure. जीवा॰ ३,३; नाया॰ ६;

श्रचोरिय. न॰ (श्रचौर्य) ये। रीने। अलाव. चोरी का श्रभाव. Act of abstaining from stealing. "श्रचोरियं करेंतं" पराह॰ १,२; √श्रख. धा॰ II. (श्रात्र×इ) तल्बुं; त्याय इरवे।. त्याय करना. To abandon; to relinquish.

अबेहि. स्य० १, २, ३, ७;

श्चरचेह. जीवा० ३, ४; श्वाया॰ १, २, १, ६४; नाया०१६; निर०५, १; श्चरचेंति. जं० प० २, ३३;

भव्यातः अ०५० २, २४, भव्येम्. उत्त॰ १२, ३४;

भ्रा<del>रियमो</del>. उत्तर १२, ३४:

**ग्रब्वेऊग**. सं० **कु॰** सु० च० २, ७०;

**भाष्टिकाइ**. क० वा० सु० च**०** २, ३८२;

श्रव. त्रि॰ ( श्रव्यं ) अर्थनीय; पूलनीय. श्रर्व-नीय; पूजने योग्य. Worthy of worship. ठा॰ २, १; (२) એ नामनी अव-डाण विभाग: प्राज्ञोत सातभी अने भुदूर्तनी ७७ भे। भागः इस नाम का लब-कालिक्साग; प्राण का सातवाँ और मुहूर्त का ०० वाँ भागः a division of time so named, equal to 1 of Prans or 77 of a Muhūrta. कण॰ ४, १२३;

अधेग. न॰ ( भ्रत्यक्क ) अतिशय लागना अंग-भधभांसाहि. भ्रांतशय भाग का श्रंग-मद्य मांसाहि. Stimulating and delicious food and drink e.g. flesh, wine etc. पंचा॰ १, २१;

श्रकंत. त्रि० ( अत्यन्त ) अतिशय; धर्छ, अतिशय; बहुत ज्यादह. Excessive. (२) अंत-आरंભ-श३आतने ઉद्धंधी भेथेत; केनी श३आत नथी ते: अनाहि. अनादि. श्रेमांदि having no beginning; existing from eternity. निर० १, १; ३, २; उत्त० ३२, १; अग० १८, १; विशे० ४६; ७२; पंचा० १४, ४४;—काल. त्रि० (-काल ) धर्षे। संधे। यभत. बहुत लंबा

समय; ऋति दीर्घकाल. a very long period of time. " अवंत काखस्स सम्-क्रयस्य सम्बस्स वुक्तस्य उ जो पमोक्सो" उत्त॰ ३२, १;-परम. त्रि॰ (-परम) धधुं ६८५४. ऋति उत्कृष्ट. excellent. "अच्चंतपरमो भासी, भउसी रूवविम्ह-को" उत्त • २०,५;--मसिशा. त्र ०(-मस्य) अत्यंत क्रिभण. बहुत क्रोमल. very soft or delicate. प्रव. १४३६;—विसुद्ध. त्रि. (-**વિશાહ**) અતિ વિશુહ; ઘણું નિર્મળ; સર્વ-था निर्देश. भारयन्त विशुद्धः बहुत निर्मल. extremely pure; unsullied. "अवंतवि-सुद्धदीइरायकुक्षवंसप्यस्य" ठा • ६; --सुहि. त्रि॰ (-**सुलिन्** ) अत्यंत-ध्यो। सुभी, बहत मुखी. extremely happy. " तो होइ अवंतसुद्दी कयत्था " उत्तर ३२, ११०;

अञ्जंतियः त्रि॰ ( आत्यन्तिक ) अत्यन्तः धःषुं. बहुतः ज्यादइः Excessive; very much. "गोगंतण्ड्लंतिय उद्देश्वं वयंति ते दोवि गुगोदयम्मि" सूय॰ २, ६, २४;

अञ्चंबिल. त्रि॰ ( चस्यम्ब ) अतिशय भा हुं. बहुत खद्य. Extremely sour. दस॰ ४, १, ७६;

अञ्चक्तर. न॰ ( अस्पचर ) है। य तथी अधि अक्षर भे। अनुं ते; ज्ञानने। ओड अतियार. होने उससे अधिक अद्धर नोजना; श्चान का एक अतिचार. Speaking or pronouncing more words than are actually contained (e.g. in a text); a fault connected with knowledge. ज्ञान ॰ ४, ७; अणुजो० १३;

अरुचणः न॰ ( अर्चन ) अर्थाः पूजाः पुल आहिथी सत्धार धरवे। ते. पूजनः पुण आदि से सत्कार करना. Worship. पणदः १,३;

श्चरुखा, स्ना॰ ( अर्वना ) सुभड यंदन स्था-दिनुं वितेषन क्षत्रुं ते, नंदन श्चादि का लेप करना. Applying unctious preparations of sandalwood etc. उत्त-३६, १८;

अञ्चिषिआ: जी॰ ( अर्चनिका ) अर्थन-िय-क्षेपन आदि अर्था ते. अर्चन-विलेपन आदि करना. Act of worshipping with flowers, sandal etc. भग॰ ४, ९;

भ्राच्छत्थं. भ्र० (भ्रत्यथंम्) अतिशयः धणुं. भ्र-तिशयः बहुत ज्यादहः Excessive; very much. '' श्रंगारपितत्तककण्यभव्यथं सीय वेयवा '' पराह० १, ३; विशे० १८६६; सूय० २, ६, ४२;

श्राच्चत्थत्त. न॰ (श्रात्यर्थस्व ) सत्य युक्त वाष्ट्री-ना ३५ अतिशयभांना आक्ष्मा अतिशय; रहस्य युक्त वयन भाें अर्थु ते. सत्य के ३६ श्रातिशयों में का श्राठवाँ श्रातिशय; गंभीर वचन बोलना. The eighth of the 35 Atisayas of truth; power of uttering words bearing profound meaning. राय•

अञ्चन्भुय. त्रि॰ ( अत्मद्भुत ) अति विसक्षधः; अति आश्चर्यकारक. आति विलच्चाः; बहुत आश्चर्यकारक. Extremely wonderful; preternatural. सु॰ च॰ ३, १७१; ६, ११४;

**সাহায. पुं॰ ( সংবয** ) વિધ્ন; વિনাश. विप्तः विनाश. An obstacle; destruction. वेय • ३, ४; उत्त • १०, १;

अञ्चलका, पुं• ( अस्यशन ) पक्षने। व्यारभे।

दिवस; श्पारसनुं नाभ. पत्त का बारहवाँ दिन; द्वादशां. The twelfth day of every fortnight. मू॰ प॰ १०; जं॰प०७,१५२;

श्राच्या. स्ना॰ (श्राची-श्राच्येतेऽसावाहारासङ्का-रादिभिरित्यर्चा) शरीर; हे६. शरीर. The body. "एगश्चाए पुण एगे भगंतारो भवंति" सूय॰ २, २, ६: श्राया॰ १, १, ६, ५३; (२) क्रेष्ट्रिना अध्यवसायनी जवाणा. क्रोध की ज्वाला. flames of wrath. श्राया॰ १, ६, २२१: १, ६, १, ११; (३) देश्या. लेश्या. Lesyā i. e. thought-tint or matter-tint. "दुश्लभाश्रो तहसाश्रो जे धम्मट्टं वियागरे" सूय॰ १, १५,१६; (४) तेज. तेज. lustre. श्राया॰ १, ४, ३, १३४:

अञ्चाइराणाः त्रि० ( अत्याकीर्ण ) भीया भीय भरेक्षः लवालव भर्गः हुआः हूंस कर भरा हुआः Overfilled; filled to exess. " श्रचाइराणा विक्तां गो। परस्म शिक्सम-गप्पवसाए" श्राया० २, ३, १, १२२:

अञ्चासराया. स्ना॰ ( श्रत्यासनता ) आसत जभावतुं; ओड जञ्याओ ध्राणा वणत सुधी भेसी रहेतुं. श्रासन जमाना; एक स्थान पर बहुत देर तक बेठे रहना. Act of sitting for a long time at the same place. ठा॰ ६, ९;

श्रच्यासग्ण. त्रि॰ ( श्रत्यासन्न ) अति नश्रः, छे । पासेनुं बहुत नज़दीकः, बिल्कुल पास. Very near; close to; just beside. "ग्रच्यासग्णे गाईद्रे सुस्सूस-माणे" भग॰ १, १; श्रोव॰ २२; २७;

√ श्राञ्चासाश्रा. था॰ I. (श्रात+श्रार्म् श्रा॰) ७५सर्ग ६२वे। उपसर्ग करना. To torment. (२) ध्वंस ६२वे।; ध्वंस करना. to destroy (३) अशातना ६२वी. श्रशातना-श्रावनय करना. to disturb; to trouble; to destroy.

श्रवासापृह्, निसी० १०, ४;

श्रव्यासाह्तप्, भग० ३, २;

श्रव्यासापृमाण, व०क० ठा० १०;

श्रव्यासायंत, व०क० निसी० १०, ४;

अञ्चासाइय. त्रि॰ ( अत्याशातित ) ઉपसर्ग धरेतः व्याशातना धरेतः. उपसर्ग किया हुआ; कष्ट दिया हुआ. Tormented; disturbed; troubled. "से य अञ्चासाइए तमाये परिकृतिए" टा १०; भग० ३, २;

श्राच्चासायण्याः स्त्री० ( भ्रत्याशातनता ) लुञ्जे। 'श्रचासायणा'' देखो 'श्रचासायणा' शब्द. Vide ''श्रचासायणा''. क० गं० १, ४४;

श्राञ्चासायणाः श्ली० (श्रात्याशातना ) हीक-ना करवी ते: दक्ष हुं पाउतुं ते. श्रवहेलना करना. Humiliation: contemptuous conduct. निर्मा० १०, ४; भग० ३, २; ठा० १०;

श्चित्रः स्ना॰ (अर्विष्) हिर्स्युः A ray; a beam of light. पन २; (૨) રત્નાદિના તેજની रत्नादि के तेज की ज्वाला. flaming lustre or brilliance of jewels etc. ''अधिवए तेण्यां लेसाए दस दिसाए उज्जोए-मार्गे "भग० २, ४: पश्च० १: श्रोव० २२: (૩) શરીરમાંથી નીકળતી કાન્તિની જ્વાળા. शर्शर में से निकलती हुई कान्ति की ज्वाला. halo of light emanating from the body. ठा॰ =, १; (४) अभिननी છુટી પડી ગયેલી–તૂટેલી–જવાળા**–જા**લ. **ર્જા**≀ન का हटी हुई ज्वाला. a broken streak of fire. उत्त॰ ३६, १०६; जीवा॰ ३, १; ठा० ४, ३; राय० ४३; नाया० १६; ( ४ ) हीवानी शिभा, दीपक की शिखा, flame of a lamp. दस॰ ४; =, =;( ६ ) धृष्धु

રાજની વચ્ચે આવેલું એક લાકાન્તિક દેવતા-तुं विभान. कृष्णराजी के बीच में आया हुआ लोकान्तिक देवता का एक विमान, a heavenly abode of the Lokantika gods in the midst of Krisnarājī, सम्बद्ध; प्रवं १ ४६०; भगव ६,४; ( ७) सूर्थ. सूर्य्य. the sun. नाया १; सह-स्समालिएज्ज. त्रि॰ ( सहस्रमासनीय-श्रविषां किरणानां सहस्त्रमां क्षिनीयं परिवार-चीम् ) જેમાંથી આસપાસ આશ્વર્ય ઉપજાવે એવી હજારા કિરણાની માળા છુટતી હાય तेवी वस्त. जिसके श्रासपास से श्राश्चर्य जनक किरगों की माला निकलती हो ऐसी बस्तु. a thing from which thousands of wonderful series of rays emanate. नाया॰ १; सहस्समाला. स्रां (-सहस्रमाला ) दुम्तरे। हिर्देशनी भाणा-क्षार: हजारों किरसों की माला. a series of thousands of rays of light. भग० १०, ४:- सहस्समालि-शियः त्रि॰ (-सहस्रमाविनिक) केमार्थ। <mark>ढ़क्तरे। डि</mark>र्म्यानी हारी छुटे तेवी वस्तु, जिसमें से सहस्रों किरण निकलती हैं ऐसी वस्तु. a thing from which thousands of rays emanate. भग० १०, ५;

अध्यिष्या. स्री॰ (अधिप्रभा ) ओः देवीनुं नाभ, एक देवी का नाम. Name of a goddess. नाया॰ ध• द;

श्रिक्तिमालि. त्रि॰ ( श्रिक्तिमालिन् ) हिर्शिनी भाणाथी वींटायेक्षी. किरणों की माला से घेरा हुआ. Surrounded by a series of rays. जीवा॰ ४; (२) पुं० सूर्य. सूर्य. the sun. सूय० १, ६, १३; उत्त० ६,२७; जं० प० ७,२७; सम० प० २१४;(३) न० १० शुराळ-नी व्यये आवेतुं क्षीडान्तिक देवतानुं विभान. कृष्णराजी के बीच का एक लोकान्तिक देवता का विमान. a heavenly abode of Lokantika gods situated in the midst of Krisnarajī. सम॰ इ. भग॰ ६, ४;

श्रिक्यमाली. की॰ ( अर्थाश्रमाली-मालिनी ) સુર્ય અને ચંદ્રની ત્રીજી અગ્રમહિષીનું નામ. सर्व और चंद्र की तीमरी पहराणी का नाम. The name of the third chief queen of the sun and the moon. स॰ प॰ १८; भग॰ १०, ४; जीवा॰ ४, १; ठा० ४, १; नाया० घ० ७; (२) અગ્નિખુણાના રતિકર પર્વતની પશ્ચિમે વ્યા-વેલી શક્રદેવેન્દ્રની પદ્રરાણીની રાજધાની. र्क्याग्न कोन के रतिकर पर्वत की पश्चिम दिशा में आई हुई शकदेवेन्द्र की पहराणी की राजधानी, the capital of the queen of the lord of first Devaloka situated to the west of the Ratikara Mountain of the south-east. তা০ ४. ২:

श्रिटिचय. त्रि॰ ( श्रिवित ) अर्थेक्ष; पूल्रियेक्ष. श्रिवित: पूजित. Adored; worshipped. श्रोघ•नि॰ भा॰३०७; भग० १२, ६; नाया० १; √ श्रद्यीकर.ना॰ धा॰ II. (श्रवी×कृ) पूल-अर्था ४२थी. श्रवी करना; पूजा करना. To worship.

श्राचीकरेष्ट्र निसी० ४, २:

श्रच्युक्क ड. त्रि॰( श्रत्युक्कट) अति ७२; अति ७२त. श्रीत उम्र; बहुत ज्यादह उन्नत-उत्कट. Furious; highly excited; intoxicated with power. श्रोघ॰ नि॰ ६२२;

अञ्चुटियः त्रि॰ (अत्युत्थित) अत्यन्त अधर्थ-धर्ष्यं अधित धर्थे धरवाने तैयार थर्थेतः श्रत्यन्त बुरा कार्यं करने को तैयार. Intent on doing a most improper act. " अञ्जुिहियाप घडदासिए वा, अगारिखं वा समयाग्रुसिक्टे " सूय० १, १४, ८;

**শ্লুত্যুত্যায়.** त्रि॰ ( শ্লুম্বেদ্দার ) শ্লেরি ઉথু. बहुत उत्तत. Very high; lofty or exalted. কपে॰ ३, ३६;

अञ्चुरह. त्रि॰ ( अस्युष्ण ) अतिशय गरभ-६नुं; अति ६०७ स्वलाववाणुं. श्रतिशय उष्णाः बहुत गर्म स्वभाव वाला. Very hot; of a very haughty temperament. ठा॰ ४, ३;

अञ्चल. पुं॰ ( अञ्चल ) आरमे। देवली ह; आरमें स्वर्ग. बारहवाँ देवलो क; बारहवाँ स्वर्ग. The twelfth celestial abode. सम॰ २२; ठा॰ २, ३; (२) अशियारमा तथा आरमा देवली हन छंद्रने नाम. ग्यारहवें तथा बारहवें देवलो क के इन्द्र का नाम. name of the Indra of the eleventh and twelfth Devalokas. ठा॰ २, ३; कण्य. पुं॰ (-कल्प) आरमे। देवली ह. बारहवाँ देवलो क. the twelfth region of gods. भग॰ २४, १२;

अच्छुद्य. न॰ ( अत्युद्द ) भेटि। वरसाइ;
भडाविष्ट. अतिशय विष्ट; मूसलधार वर्षा.

Heavy rain. "सभए वा सत्ताणं अच्छुद्ये
सुक्सतरुं या वा योड् " श्रोब॰ ( २ ) ध्रुष्ट्रं
पाष्ट्री. बहुत जल. excessive rain.
जीवा॰ ३;

अञ्चय. पुं० ( अञ्चुत ) भारभे। हेवले। इ. बार-हवाँ देवलोक. The twelfth region of gods. भग० ३, १; १०; १७, ६; १८, ७; अगुजो० १०३; १३४; निर० २, ४; विरो०४३६; सम०१४०; भक्त०१७०; जं०प० २, ३२; (२) ११ भा अने १२ भा हेवले। इना धंद्रनुं नाभ. ग्यारहवें तथा बारहवें देवलोक के इंद्रका नाम. name of the Indra of the eleventh and twelfth Devalokas. पण २; सम० ३२; नाया॰ =; (3) भारमा अन्युत देवले। इवासी देवता. बारहवें अच्युत देवले। में रहने वाले देवता. gods residing in the twelfth Devaloka named Achyuta. उत्त॰ ३६, २०६; पण ॰ १; (४) अविनाशी. अविनाशी eternal; imperishable. भग ॰ १, २; कप्प. पुं॰ (-कस्प) भारमे। देवले। इ. बारहवाँ देवलोक. the twelfth region of gods. भग ॰ १७, ६;

अञ्चयवर्डिसग. पुं • (अञ्युतावतंसक) भारभा દેવલાકનું એક વિમાન, કે જેમાં રહેનાર દેવતા-ની રિથતિ ભાવીસ સાગરાપમની છે. એ દેવતા અગ્યારમે અગ્યારમે મહીને ધાસો-છ્વાસ લે છે, એને ખાવીસ બાવીસ હજાર વર્ષે ભખલાગે છે. बारहवें देवलोक का विमान, जहांके निवासी देवों की श्राय बाबीस सागरोपम की है और वे म्यारहवें २ महीने श्वास लेते हैं और २२ हजार वर्षों के बाद उन्हें साधा लगता है. An abode in the twelfth Devaloka. The duration of life of the gods living there is 22 Sagaropamas (a measure of time). These gods. every 11th month. and feel hungry after the lapse of every 22 thousand years... सम० २२;

भञ्चुया. स्रो॰ ( भञ्चुता ) श्रीपद्मप्रभु तथा श्रीदृत्युनायस्वाभीनी शासनदेती. श्री पद्मप्रभु तथा श्रीकुंयुनायस्वामी की शासन देनी. The presiding goddess of the cult of Śrī Padma Prabhus and Śrī Kunthunātha Svāmī. प्रव• ३७७; ३७८;

श्रच्युसिगा. त्रि॰ (श्रायुच्य ) धछं भरभ-छन्ने... बहुत गर्मे. Very hot. " श्रम्युसिश्च सुप्पेश वा जावकुमारि वा '' श्राया० २,१,७, ३६; निसी० १७, २७; २८;

√ श्चच्छु. घा॰ I. ( श्चाम् ) भेसवुं; आसत संगाऽवृं. बैठना; श्चामन लगाना. To sit; to take a seat.

श्रद्धह. उत्त० ३१, ३; सु० च० ७, १६२; श्रद्धंति. पंचा० १७, ४;

श्रद्धते. पि० नि० १६=;

अच्छाहि. नाया० ५: भग० ६, ३३;

श्रद्धं विशेष १३४८;

श्चर्छमार्ग, व० कृ० श्रोघ० नि० ७७९; नाया० १;

**प्राच्छितं**. हे० कृ० भन्न० ८४;

श्चच्छु, त्रि । ( श्रच्छु ) ২১/১১ন। জेवं । ২৭২৬; निर्भण; यार्थं, स्फाटक के समान स्वच्छ; निर्मल. Pure; clear; pure as crystal. भग० २, म: १४, १: १६, ७: जं० प० ४, ७४: जीवा० ३, १: ४: पन्न० २; सम० प० २१५; श्रोघ० नि० ४४४; नाया० ४; १२:(२) पुं० सेइ पर्यंतः सेह पर्वतः the mountain Meru. " ता श्रद्धंसिशं पन्वयंसि ' स्०प० ५; (३) अ नाभना अं अध्य हैश. एक आर्य देश का नाम. name of an Arva country. भग० १४, १; प्रव० ६०४: ( ४ ) २६८ि७. स्फटिक. crystal. पत्र : अन्य उदग. न० ( उदक) स्वन्छ पाणीः निर्मण क्रम. स्वन्छ पानी; निर्मल जल. pure water; clear water. राय०

श्राच्छु. पुं॰ ( ऋष ) रींछ. रींछ. Bear. श्राया॰ २, १, ४, २७; भग० ३, ४; ७, ६; जीवा॰ ३, ३: पञ्च॰ १; नाया॰ १; —भक्त. पुं॰ (-भक्त) रींछ. रींछ. a bear. पराह० १, १;

भ्रांडलु. न॰ ( भ्रज्ञ ) आंभ. त्र्रांख. An eye. स्रोव॰ ३१; श्र्यच्छंद. त्रि॰ (श्रव्छन्द) पराधीन; पर-तंत्र. पराधीन; परतंत्र. Dependent. " श्रव्छंदा जेण भुंजीते ण से चाहासि बुच्चई" दस॰ २, २;

श्रच्छुग्. न० (श्रासन) भेंध्ड; आसन. वैटक; श्रामन. A seat. उत्त० २६, ७; जीवा० ३, ४:—घर. न० (-गृह् ) भेंध्डनुं, स्थान. वेटक का स्थान. the place for sitting; a seat. नाया० ३;

श्रच्छुग्, पुं॰ ( श्रज्ञग्ग ) अदिसा. श्राहसा. Abstaining from injury, दस॰ म, ३:—जोय. पुं॰ (-योग ) अदिसाभय अवित. श्राहमा का प्रवृत्ति. act or conduct involving no injury. "तेसिं श्रच्छुग्रजोएग्रं गिच्चं होयव्वयं सया " दस॰ म, ३:

श्रच्छ्रग्रश्न. न० (श्रासनक ) स्वाध्याय भूभि; स्वाध्याय का स्थान. Seat occupied at the time of studying Sastras. "उच्चारे पासवणे लाउय निल्लेवणे य भच्छ्रगए" श्रीष्ठाण्य निल्लेवणे य भच्छ्रगए"

श्राच्छारिएउर. न० (श्राचिनक्कर) ८४ आभः अक्षितिहरांगने। એह अक्षितिहर थायः ८४ आभ अक्षितिहरांगने। अभाष् हाणिविलाग. =४ लाख श्राच्चितक्करांग प्रमाण काल विभाग. A period of time measured by eighty-four lacs of Aksanikurāngas (a division of time sonamed). हा० २, ४:

श्चच्छुरिएउरंगः न॰ (श्वचित्रुराङ्ग) ८४ क्षाप्प निर्देशने अपेंड अक्षिनिहुरांग थायः ८४ क्षाप्प निर्देशने अभाष्य अपेड हाणिविलागः =४ लाख निर्देशने प्रमाण काल विभागः श्रद्ध निरुरांग नामक एक कालविभागः A period of time measured by eighty-four lacs of Nalinas ( a division of time so named ). ভাৰু ২, ৬;

श्रच्छत्तमः त्रि॰ ( श्रच्छत्रक ) প্রঐ। ''श्रच्छ-त्तय '' शण्टः देखो '' श्रच्छत्तय '' शब्दः Vide '' श्रच्छत्तय ''. नाया॰ १४:

**ंश्रच्छुत्तय**. त्रि**॰** ( श्रच्छुत्रक ) ७२ वगरनुं. छत्र रहित. Having no umbrella.

''श्चदंतवर्षे अच्छत्तए श्चगुवाग्यहण्' ठा० ६ भग० १. ६:

श्रच्छादियः त्रि॰ ( श्राच्छादित ) ढाँ४तुं. टका दृश्रा. Covered. पगृहः २, ४;

স্তত্ত্বকাৰক, রি ( স্থাপ্পর্যকাৰক ) আপ্রথি ও্যতন্ত্রী উত্ত্বী, বিংম্যধারী, বিষ্মাযকারী: স্থাপ্রথকাৰক, Wonderful; astonishing, पगह ৽ ২, ২:

श्रच्छरसः त्रि॰ (श्रच्छरमः) अति निर्भणः श्रेष्टतुं निर्भणः १ देशां पासेनी वस्तुनुं प्रतिशिक्ष पर्छेः श्रातिनिर्मलः इतना निर्मल किः, जिसमे समीपवर्ती वस्तु का प्रतिबिध पद्द सकेः Very clean; transparently clear: रायव १८६; जे॰ प० ४, १२२:

श्रच्छरसातं इत. न० ( श्रच्छरमनण्डुत श्रच्छो रसो येषु ने श्रच्छरमाः ते च ते तण्डुताश्च, पूर्वपदस्य दार्थस्वं श्राहृतत्वात ). स्वेत-सहेत दिव्य व्याप्या. सफ्द चांवल. Excellent white rice. " श्रच्छेहिं सेण्डि रयणामण्डि श्रच्छरसातं डुलेडि श्रट्ट-मंगले श्रातिहड् " राय०

श्रद्धरा. स्त्रा० ( ऋष्मरा-श्रप्मरम् ) हेवोगलाः स्वर्भस्यतः श्रष्मरा; देवाङ्गनाः A heavenly damsel; a celestial nymph. नाया० ४: भग० ३. २; सु० च० ३, ६२; जीवा० ३, ३: ४: जं० प० २, २१: पन० २: ३४: निर० ४, १; (२) साधमेन्द्रती जीए.

पट्टराष्ट्री. सौधम्मेंन्द्र की दूसरी पट्टराणी. second of the principal queens of Saudharmendra. ठा॰ ४, २; नाया॰ घ॰ ६; (३) शक्टेन्द्रनी छरी अग्रमहिषी. sixth of the principal queens of Sakrendra. भग० १०, ४;— गण. पुं॰ (-गण) अभ्सरानी समृद्ध, अप्मराओं का ममुद्दाय. a multitude of heavenly damsels. निर० ४, १;

श्च च्छुरा. स्ना॰ ( पुटिका ) अपटी वगाऽपी ते; आंगणी अने अंगुंश लेगा हरी वगाऽपा ते. चुटकी बजाना. Producing a sharp sound by snapping the thumb against a finger. म्य॰ २, २, ४४; पन्न॰ ३६:— गिवाय. पुं॰ ( निपात ) आं- भने पण्डारा भारिक है अपटी वगाडीके तंटते। हाण. चुटकी बजाने में या ब्रांख का पलक मारने में जितना समय लगता है उतना समय time measured by a twinkling of an eye or snapping of fingers. जीवा॰ ३, १; भग० ६, ४; ब्रोब॰ ४२;

श्राच्छिरिया, त्रि० ( श्रावस्तृत ) आव्छाहित; विविद्याः चेहाराहेत्रं, दका हुत्राः Covered. ग्राय० ६२:

श्रच्छिविः पृं० (श्रच्छिवि-छिविः काययोगः स् नाम्ति यस्य सत्तथा ) हायाना ये।भने रे।इनार स्थान हः ये।हभा अलुहालावाणा साधुः काया के योग को रोकने वाला स्नातकः चौदहवें गुरा-स्थानवर्ती साधुः An ascetic who stops the activities of body: a Sādhu in the fourteenth Gunasthāna. ठा० ४, ३: भग० २१, ६:

श्राच्छितिकर. पुं० (श्राक्षणिकर-न चाँपः-स्वपर-योरायामी यः सः तत्करणशीली न भवति सोऽक्षणिकरः) प्रशस्त विनयने। श्रेष्ठ प्रश्राः पाताने अने परने हुः भ न अपने तेवी रीते भनने योज्युं ते. प्रशस्त विनय का एक भेदः अपने को और दूसरे को दुःख न हो, इसप्रकार मन कां. योजना करना. Guiding the mind in a way which would cause no harm; a sort of noble behaviour. भग ॰ २५, ७;

**अच्छा.** स्त्रा॰ ( अच्छा ) वर्ष् देशभांती ओक्ष नगरी, वरुण देश की एक नगरी, A city of the country called Varuna, पन्न॰ १; प्रव॰ ६०४;

श्राचिछ्, न॰ ( श्रांचि ) नेत्र; यक्षु, नेत्र: श्रांख. An eve. उत्त० २०, १६: श्रोव० १०; जीवा • ३, १; ३; दश • =, २०; श्रामाजी • **१३०; पञ्च ० १:** ३: श्राया**०** १, १, २, १६: श्रोष ० नि० ७३६: श्रोष ० नि० भा० २६६: निर्• ३, ४: निसी० ३, ६१: ६२: राय०१६४: विवा॰ २; दमा० ७, १; भग० ३, ७: १४, 9: नाया॰ 9; वेय॰ ६, ४;— श्रंतर. पुं॰ न॰ (-श्रन्तर) थे आंभनी पर्यंती लाग. दो श्रांखों के बाच का भाग. the part intervening the two eyes. विवा॰ १:--कसाम, पं॰ (-कसाक ) आंभ-भां ५८ अ. इ.स. अ. अ.स. में पड़ा हुआ रज-कण, a particle of dust etc. in the eye. पंचा॰ १८, १०; उयसा. न० (-स्थगन ) आंभनं ढांडवं. श्रांख का ढकना. closing the eye; covering the eye. पंचा॰ २, २४:-- शिमोलिय. न॰ (-निमीलित ) आंभ भिंथवी ते. श्रांख माच-ना, shutting of the eye; winking of the eye. जावा॰ ३;-- शिमी-लियमेत्त. न॰ (-निमीबितमात ) आंभ મિચીને ઉઘાડવી એટલા કાળ-વખત. શ્રાંસ मीच कर फिर खोलने में जितना समय लगता है उतना काल. time measured by the twinkling of the eye. "श्रारेख शिमीलियमेत्तं शाधि सुहे दृक्तमेव ऋणुबद्धं" जीवा॰ ३;--पत्त. न॰ (-पत्र ) आंभनी पांपल. श्रांख की बन्नी: पलक. an evelid. भग० १४, ६; जीवा० ३,३; निसी० ३, ४४:६०: राय० १६४:--पट्य.न०(-पर्वन् ) આંખના સાંધા: બે આંખ વચ્ચેના અંતરાલ. दो त्राखों के बीच का स्थान. the space intervening the two eyes. पन्न॰ ११;—मल. पं० ( -मल ) आंभने। भेक्ष; पीया. ऋांख का मेन. mucus or gum of the eye. निसी ३, ६८; प्रव॰ ४३६; -रोडय. पुं॰ (-रोडक) यार ध्रिथ-वाणे। अंध अव.चार इन्द्रियों वाला एक जीव. a creature having four organs of sense. पन्न १:-विचित्त. न॰ (-विचिन्न-विचिन्ने ग्रांचिणी यस्य सः) विथित्र આંખવાળા ચત્રસિંદિય છવવિશેષ. विचि**त्र** श्रांखों वाला चतुर्रान्द्रय जावविशेष. a four sensed being having curious eyes. उत्त० ३६, १४७:-वेयगा. ह्यो॰ ( -वेदना ) आंभनी वेदना-दृभः, ६६ रेश-भाने। ६२ मे। राग, श्रांख दा वेदना: सोलह रागो में से बारहवा राग. pain in the eye; 12th out of the sixteen diseases. नाया० १३; उत्त० २०, १६:-वेहग, पुं० (-वेधक ) सार ઇंद्रियवाणा એક છव. चार इांन्द्रयों वाला एक जीव. a creature having four organs of sense. "डोल मिंगारीयविराली श्रव्छिवहरू " उत्त० ३६, १४८: पन १: सूल. पुं (-शूल) આંખનું શલ; ૧૬ રાગમાંના એક રાગ. श्रांख का शूल; १६ रोगों में से एक रोग. eye-sore; a kind of disease of the eye; one of the sixteen diseases. जावा २, ३;

श्चिच्छिज्ज. न० ( श्चच्छेद्य ) छेदवाने व्यशक्ष्य; छेदी न शक्षय तेवुं. छेदने के लिये व्यशक्य; जो छेदा न जा सके वह. Incapable of being cut or pierced. ठा० ३, २; पिं० नि० ३६६;

श्राच्छुज्ज. त्रि॰ ( श्राच्छुंच ) लागशाहि पासे-थी छीनवी बर्ध ने आहाराहि साधुने आपवाथी बागता ओं होष, उद्यमनना १६ होपमांना १४ में। होष.बचों से छानकर गांधु को श्राहार श्रादि देने से लगने वाला एक दोष: उद्यमन के १६ दोषों में से १४ वाँ दोष. A sin icurred by snatching food from others and giving it to the Sadhus; fourteenth of the sixteen faults of Udgamana. श्राया॰ १, ५, २,२०२; टा॰ १,१: पन्न॰ २; निसा॰ १४, ४: १६, ८; पि॰ नि॰ १३; श्राच्छुग्ण, त्रि॰ (श्राच्छुन्न) छेहेतुं- हापेद्रं निह ते: जुतुं पांद्रंतुं निह ते. होदा हुशा न हो वह. Uncut; unseparated टा॰ १०:

স্থাতিস্তুন্যা, রি ০ (মানিস্তুর্ন) অবিভিন্ন: নিই- । तर.श्रविच्छिनः निरंतरः Ceuselessiconstant. पि॰ नि॰ २३२;—च्छेदलुइय. न॰ (-च्छेदनयिक) अधिभन्छेह नयनी अपे-ક્ષાએ રચેલા સુત્ર: ગાેશાલાના મતના સુત્રની **परिपारी, ब्राइंडक्वइंडर नय** की खपेचा से रचित सृत्र; गोशाला के मत की परिपाटी. Sūtras composed from the stand point of Achchhinna-chchheda;a method of the Sutras of Gosála's tenets. सम० २२;— च्छेद्र स्याय. पुं• (-च्छेदनय ) પરસ્પર અવિભક્તસ્ત્રોના છેદ-વિભાગ ઇ<sup>ર</sup>છનાર નયવિશેષ: જેમ " **ઘમ્મો**-मंगलम् किंहं'' એ ગાથા **બી**જી ગાયા સાથે સંકલિત છતાં પાડની **દ**ષ્ટિએજ તેને અલગ અલગ

भेड नय. परस्पर श्रविक्रम सूत्रों का विभाग चाहने वाला नयिवशेषः जैसे कि, 'धम्मो मंगल मुक्किन्ठं' यह गाथा श्रथं दृष्टि से दूसरा गाथा के साथ संकलित होने पर भी पाठ की दृष्टि से उसे पृथक् मानने वाला नय. the standpoint denying the interrelation of scriptural texts.सम॰ २२; श्रिद्धित्ति. ब्री॰ (श्रव्धित्ति) अन्यव २ छेदः वि२ छेद-ने। अलाव. श्रव्यवच्छेदः विच्छेद का श्रभाव. Absence of break; continuity. प्रय॰ ७८६:

श्रिचित्रिकारि. त्रि॰( श्रिच्छित्तिकारिन् ) नाश न इस्तारः छेद न इस्तारः नाश न करने वालाः छेद न करने वाला. One who does not cut; one who does not destroy. विशे॰ १४४६;

श्रिचिछ्नद्दः त्रि॰ (श्रिचिद्धद् ) छिः पगरनुः; निस्निष्ठः, धारं ष्ठित्र विनानं, खिद्र रहित. Without holes, भग० १४, १: जीवा० ३.३: ब्रोव०१०; ( २) ગાશાલાના કૃદિશાચર साधुमांना बोधा दिशायर साधु, गोशाला के छः दिशाचर साधुओं में से चौधा दिशाचर साध. the fourth of the six Disachara Sailhus of Gosala, भग० १४. १:--क्राच्छि. पुं॰ (- कुत्ति ) છિડ વગરતી માંસથી भरेती पुष्ट अपी इंभ. छिद्रसहित मांस से भरी हुई कुंचि. an arm-pit without a hollow i. e. full of flesh. " श्रतियाकुच्छी श्रद्धिहकुच्छी श्रलंबकुच्छी " नाया० १;---पत्त. त्रि० (-पत्र-ग्राच्छद्राशि पत्राखि यस्य सः) केना पांदर्श हार्घ रागादिथी थतां छिद्रवाणां न देश्य ते. जिसके पत्ते किसी रोगादि के कारण छिद्र वाले न हों वह. with leaves without holes caused by some disease etc. " अविश्वद्यमा मविरत्नपत्ता अवाईग्रापत्ता ' नाया •

- श्चित्रय न॰ ( श्रविक ) डार्ध ये १ पृक्षतुं ६५; રંગવામાં ઉપયોગિ કાઈ ઝાડનું કલ. किसी एक वृत्त का फल; रंगने में उपयोगी वृत्तविशेष का फल. A fruit of a tree used for dying purposes. आया॰ २, १, =, ४=;
- ग्राचिछल. पुं॰ ( ग्रांचिल ) यार धंद्रिश्वाला એક છવ. चार इन्द्रियों वाला एक जीव. A creature having four organs of sense. उत्त॰ ३६, १४६:
- श्राच्छी. स्ना॰ ( श्राच्छी-श्रच्छदेशोद्भवा स्त्री ) અન્છ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલી સ્ત્રી. ग्रच्छंदेश में उत्पन्न हुई श्ला. A woman born in a country called Achehha. पन्न॰ 99:
- $\sqrt{z}$ য়ভন্তীকৰ.না $\circ$ धা $\circ$  11.(য়হন্তীimesকূ)২৭২৩ **४२**वं; सा**६ ४२वं. स्वच्छ करना**; साफ करना. To cleanse; to purify. घच्छांकरेइ. निसी० ४. ३:

अच्छुत्ता. श्ली० (क्ष्रस्पृष्टा ) २० મા તીર્થકરની शासन देवीनं नाभ, २० वें तीर्थंकर की शासन देवी का नाम. Name of the tutelary goddess of the 20th Tirthankara. प्रव० ३७८:

**श्राच्छुय**. त्रि० ( श्रास्तृत ) २५।२७।दित ५२ेतुं; ढाँ ४ वं. ढका हुआ. Covered. नाया • =;

**श्रव्हेरज**ात्र॰ ( श्रव्हेच ) छेटी न शक्षय એવું. छेदा न जा सके ऐसा. Incapable of being cut. भग० २०, ४: ठा० ३,२;

श्चान्छंज्जाः न० ( श्वान्छंदा-श्वाछिवते पुत्रादेः सकाशाचल्यायुदानार्थं तदाच्छेचम् ) हे। जिना હાથમાંથી લઈ સાધુતે આપવું તે; આહારના अ के है। प. किसीके हाथ में से छीन कर साधु को देना; आहार का एक दोष. Giving(food etc.) to a Sādhu after snatching it away from the hands of

another; a fault connected with food. पंचा॰ १३, ६; पगह॰ २, ५; दसा॰ २, ७; भग० ६, ३३;

- श्चरुक्तेर. पुं॰ ( श्वाश्चर्य ) આશ્વર્ય કારક બનાવ; अर्छ है. आश्चर्य कारक बनाव. A wonder: a wonderful event. प्रव०८६६:जांवा॰ ३, ३:--पेच्छिगिज्ज. न० (-प्रेच्णीय) આશ્ચર્યજનક દશ્ય; કાેતુક ઉપળવે એવી વસ્તુ. श्राक्षयंजनक दश्य. a wonderful spectacle; a thing that would excite curiosity. जावा॰ २:
- श्चच्छेरगः पुं ० न० ( श्राश्चर्य ) आश्चर्यश्चरी બનાવ; દશ અ≈છેરામાંનું ગમે તે એક. श्राश्चर्यकारी बनावः दस श्राश्चर्यकारी बनावों में स एक. A wonderful event: one of the ten wonderful events. ટા૦ ૧૦; (૨) આશ્રર્ય પામવું તે; અચંબા-અચરજ पामवं ते. श्राक्षर्य करना. astonishment. " श्रद्धेरगमब्भुद्र " उत्त० ६, ५१; जं० प० २, २१;

श्रच्छेर्यः पुं०न० (श्राश्रयं) लुओ। "श्रच्छेर" शण्ट. देखो ''श्रच्छेर'' शब्द. Vide 'श्र<del>च्छेर'.</del> नाया० म: १७; प्रव० ३३; कप्प० २, २२;

- श्रुच्छेरयभूयः त्रि॰ ( श्राश्चर्यभूत ) নবার্চ केवं. श्रचंभे जैसा. Wonderful; astonishing. पंचा॰ ६, ३०;
- श्राच्छोडः न० ( श्राच्छोटन ) धाणीनी भाइड લુગડાંને શિલા સાથે જોરથી પછાડવું–ઝીકવું ते. धोबा के समान वहां को शिला पर जोर जोर से पञ्जाइना. Dashing a cloth against a slab of stone for washing etc. पिं॰ नि॰ भा॰ ३४;
- श्राज. पुं ( श्रज ) अधिरा. बकरा. A hegoat, जांवा॰ ३, ३; विवा॰ ४;

श्चाज्य स्त्री॰ ( श्रयति ) अविरति; अनतीपछं.

श्रविरति; श्रव्रतीपन. Absence of freedom from attachment to worldly objects; non-asceticism. क॰ गं॰ ३, १६; ४, २३;

श्चजिज्जर. त्रि॰ (श्वजर्जर) करा-ध्रुपण् रिहतः ध्रुपण् वगरतुं, वृद्धावस्था से रहित. Free from old age; free from samility. जीवा॰ ३;

अजिडल. त्रि॰ ( अजिटल ) करा पगरतुं. जटा रहित. Devoid of matted hair. भग॰ १६, ४;

श्चात्रयः त्रि॰ ( श्रयत-न विद्यते यतं यतिर्यतना यस्य सोऽयतः ) यत्ना-जयाशा रिदेत. यत्नाचार राहत. Without efforts at self-control: without minute observation, दस० ४,१:८,१:पिर्न० ३५३: (૨) ગૃહસ્થ જેવા સાધુ; સાવદ્ય ક્રિયાર્થી निष्टत्त न थयेब साधु, गृहस्थ के समान साधु: जो सावद्य किया से निवत न हुआ हो. a Sadhu who acts like a layman, who has not abstained from sinful activity. गच्छा० १:( ३) वि० અવિરત સમ્યગૃદષ્ટિ; ચાથા ગુણકાણાવાળા. श्चविरत सम्यग्दाष्ट; चौथे गुणस्थान वाला. a person in the fourth stage of spiritual evolution, having faith, but not observing rules of conduct. क० गं० २, १५; क० प० ४, २७; (४) न॰ यत्नाना अभाव यत्नाचार का स्रभाव. absence ef minute observation. " अजयं चरमाणा य पाणभ्याइं हिंसई " दम० ४, १;-गुण, पुं० ( -गुण ) अवि-રતિ સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણવાળું; ચાેથું ગુણ **६१ थुं. अविरांत सम्यग्**र्हाष्ट गुणस्थान; **चां**था गुणस्थान. the fourth Gunasthana marked with non-cessation from

worldly attachment. क॰ गं॰ ३, २१;—जुझा. त्रि॰ (-युत ) अविरति सम्य-गृद्दष्टि गुल्झल्। सिंदत. श्रावरित सम्यग्-दृष्टि गुल्झल्। सिंदत. श्रावरित सम्यग्-दृष्टि गुल्झल्। सिंदत associated with the Gunasthāna called Avirati Samyagdristi, क॰ गं॰ ४,६;

श्रजयणाः स्रा० (श्रयतना ) यत्ना-ज्यथ्याने। व्यक्षावः यत्नाचार का श्रभावः Absence of minute observation. "श्रजयणाण् पकुव्वति पाहुणगाणं श्रवच्छ्रला" गच्छा॰ १२०; पंचा॰ १४, १६;

श्रजयित्ता. सं॰ छ॰ श्र॰ (श्रजित्वा) न छतीने. न जानकर, Without conquering, ठा॰ ३, २:

श्रजर. त्रि॰ ( श्रजर-नास्ति जरा यस्य ) जरा रिद्रतः धऽपण् वगरेताः वृद्धावस्था रहितः Without old age. (२) पुं• सिद्ध-भगवान्, सिद्धभगवानः one who has attained to salvation; a Siddha. श्रोव॰

श्रजराउयः त्रि॰ (श्रजरायुज) जरायुज-अर्भा-श्रथभांथी जर साथे जन्भते। प्राक्षिपर्श, तेथी लिल अजरायुज जरायुज नहीं सो; जिसका जन्म कोख में न हुआ हो. Not born from the womb; not viviparous. प्रव॰ १४६२;

श्रजरामर. न॰ (श्रजरामर-न विश्वते जरामरी यत्र तद्जरामरम्) ज्यां ज्ञा भरख् नथी केवुं स्थान. जरा मरण रहित स्थान. A place where there is neither decay nor death. तएडु॰ २६; (२) ज्ञा-ध्रथ्य भरख् २६त. जरामरण रहित. undecaying and immortal. "सहो-यराम्रो परितष्यमाणे भ्रहेसु मुढे कजरामरेष्व" स्थ १, १०, १८; (३) पुं० ज्ञा भरख्

रिंदत; अभर; सिद्धलग्यान् . जरामरण रिंदत; अमर; सिद्धभगवान् . ( one ) free from old age and death; immortal; a Siddha. गच्छा ॰ ४७;

श्चास्त. न० ( भ्रयशत् ) अभयशः अभर्धार्तः निन्धाः ऋपयशः ऋपकांतिः बुराईः निन्दाः Disgrace; dishonour. भग• ३३; ४१, १; क० गं० १, २७; २, ७; -कारगः त्रि॰ (-कारक) अपधीति धर-नार. बुराई करने वाला; अपकाति करने वाला. bringing on disgrace; defaming. भग० ६,३३;--किन्तिगाम. न० (-कीर्त्तना-मन्) નામકર્મની એક પ્રકૃતિ, કે જેના ઉદયથી છવ અપકીર્તિ પામ. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जांव की व्यपकीर्ति होती है. a variety of Nāmakarma by whose rise a living being is subjected to infamy. क॰ गं॰ १, ६७;--जगाग. त्रि॰ (-जनक ) अपयश કરનार. श्रपयश करने वालाः eausing infamy; libellous; defamatory. गच्छा० ४४;--बद्दल, त्रि० (-बहुल) लेला धणां आभ अपयश लरेलां होय ते. जिसके श्रविक कार्य श्रप्यश से भरे हो. abounding in dishonourable infamous; notorious, '' शियडिबहुले साईबहुले भजसबहुले े स्य॰ २, २, ३५: श्रजसोकिसि. स्रा॰ (श्रयशःकीर्त्ते) नाभ કર્મની એક પ્રકૃતિ,'કે જેના ઉદયથી જીવ અપયશ पामे. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव श्रापयश प्राप्त करता है. A variety of Nāmakarma by whose rise a living being suffers infamy. पष्ठ० २३: सम० २४;

श्रजस्तं. श्र॰ ( श्रजसम् ) निरंतर; क्षेत्रेशां. निरंतर; सदा. Always; incessantly.

''ग्रामरणंतमजस्सं संजमपरिपालणं विहिका'' पंचा ७ ५, ४६;

श्रजह. त्रि॰ (श्रजघन्य) थे।।।भां थे।।। निर्दे ते: भ<sup>६</sup>यभ अथवा ७८५४. जघन्य न हो वह;मध्यम श्रयवा उत्कृष्ट. Other than the very lowest; mediate or the highest. भग० म, १०; ११, ११; क० प० १, ६२; श्रजहरारामसुकोसार्ति । श्रजधन्यमनुकर्ष -श्रजघन्योत्कर्प ) जधन्य निद् अने ઉत्रृष्ट निद्धिते: भध्यभ, मध्यम, Intermediate: between two extremes. म, १०: ११, ११; १म, ४; २५, ६; नाया० १६; श्रजहरासुकोस्त ति । श्रजधन्योत्कर्प ) जधन्य કે ઉત્કૃષ્ટ નહિ તે: મધ્યમ. मध्यम. Intermediate: between the two extremes. भग॰ =,१०; पन्न॰ ४;—पएसिय. पुं॰ (-प्रदेशिक ) जधन्य निद अने उत्पृष्ट નહિ કિન્તુ મધ્યમ પ્રદેશતું બનેલ-નિષ્પન્ન. मध्यम प्रदेश का बना हुआ. belonging to or having its birth in the intermediate region. তা॰ ৭, ৭; श्रजहत्थाः न० (श्रयथार्थ ) अयथार्थ नाभः ચુણહીન નામ. गुराहीन नाम; श्रयथार्थ नाम. Name devoid of real qualities;

meaning. विशेष ६४७; ठा० १, १;

अज्ञहन्न. ति० (अज्ञघन्य) ज्ञद्यन्य निह; मध्यम
अथवा ७८५७. जघन्य नहीं; मध्यम अथवा
उत्कृष्ट. Not lowest; not minimum;
medium or highest. क० गं० ४,
४६; ४७;—मणुक्कोस्न. ति० (-अनुस्कर्ष)
ज्ञधन्य अने ३८५७ निह; भध्यम. जघन्य और
उत्कृष्ट नहीं; मध्यम. neither highest
nor lowest; medium. प्रव० ११४६;
अजा. ली० (अजा) अध्री. बकरी. A shegoat. जं० प० २,२४;

inconsistent with

श्रजाइयः त्रि॰ (श्रयाचित) निह कार्येक्षं; अध्याधान-कान्या विना विधिष्ठं, बिना मांगा हुआ; बिना याचना किये लिया हुआ. Unsolicited. " मुसावायं बहिद्यं च उगाहं च श्रजाइयं" स्य० १, ६, १०; उत्त० २, २८: नाया० ५:

श्रजाइया. सं० कृ० श्र० (श्रयाचित्वा ) त भरं-गीते; भांभ्या विता. न मांगकर: मांग विना. Without soliciting: without making a demand. "कवाडं नो पर्णो-जिज्जा उगाहंसि श्रजाइया " दस० ४, १, १८; ६, १४;

श्रजाणगः त्रि॰ (श्रज्ञानक-श्रज्ञ ) अतः अ-लाशुः अतानीः श्रज्ञः श्रजानः श्रज्ञानीः Ignorantः "श्रजाणगा जन्नवाई विज्ञमाहणसंपया" उत्त० २४, १७;

अजाणमाण. व॰ क्ट॰ त्रि॰ ( श्रजानान ) न अध्योत. न जानता हुन्ना. Not knowing; ignorant of, क०प॰ ५, २४;

श्रजाणयः ति॰ (श्रश्रज्ञानक-श्रज्ञ ) लुआः
'श्रजाणगं श्रश्यः देखो 'श्रजाणगं शब्दः

Vide 'श्रजाणगः' ' एवं विष्पंडिवन्नेगे
श्रप्णां उ श्रजाणया '' स्य॰ १,३,१,११;

श्रजािख सं॰ कृ॰ श्र॰ ( প্রক্রাবো ) কাণ্যা বিনা বিনা जाने. Without knowing: having no knowledge. নির্মাণ ২, ধ্ব; ধ, १४; হ, ৬; ৭४, ३४;

अजािशया स्त्री॰ ( \* अज्ञािनका-ग्रज्ञा ) थ • लेख स्त्री; सभज वगरती. ग्रजान स्त्री; समभ रहित स्त्री. An ignorunt woman. नंदी॰ स्थ॰ ४४; श्रजाराष्ट्र. स्त्री॰ (श्रज्ञा) ज्याप्या विना हेभा हेभी-थी है हिश्ली हाँदेवाथी हरेसी भाभनी निष्टत्ति. बिना जाने देखा देखी या किसीके कहने से की हुई पाप की निवृत्ति. Unconscious abstention from sin. " निविहा वावसी पणत्ता नं-जाराष्ट्र श्रजाराष्ट्र वितिगिच्छा" ठा० ३. ४:

**श्रजाय**ात्रिक ( श्रजात ) निद्ध अनेसुं; निद्ध ઉत्पन्न थ्येतुं. विना बना हन्ना; त्रनुत्पन्न. Not born or produced. विशेष ४१=; (२) अगीतार्थः शास्त्रता अन्तराः, श्रगी-तार्थ; शास्त्र का अनजान. Ignorant of scriptures, प्रव० ७=७:--- स्राहार, त्रि० (-श्राहार-श्रजातो न मिलितः शुद्ध श्राहारी यस्यासी, निराहारी वेति ) निर्देश आहार न મળવાથી આહાર વિના ચલાવી લેતાર (સાધ). निर्दोप आहार के न मिलने पर आहार के बिना चलालेने वाला ( साधु ). ( un ascetie) who can do without food when he does not get faultless food. गच्छा॰ ४७:—कप्प. पुं॰ (करूप) અગીતાર્થતા કલ્પ -આચાર, જાર્માતાર્થ જા श्राचार. the conduct or practice of a person ignorant of scriptures. স্ব০ ৩5৩:

श्रजायाः त्रि॰ (श्रजाता) साधुओ नाभी देवानी श्रीक यतनासदित परस्वती ते. साधु के तजने योग्य वस्तुको गलाचारपूर्वक त्यागना. Careful disposal of waste things by a Sadhu. श्रोघ॰ नि॰ ६०७:

श्रिजिश्रः पुं॰ (श्रजीव) अछव; छव निं ते. श्रजीव. Non-soul; (any thing) inanimate. प्रव॰ ४४१; क॰ गं॰ १, १४;. श्रिजिश्राः स्त्रां॰ (श्रिजिता) भीज्य तीर्थं ४२ अज्यितनाथनी शासनदेवीनं नामः दूसरे तीर्थंकर श्रजितनाथ की शासनदेवी का नामः Name of the tutelary goddess of Ajitanātha, the 2nd Tirthankara, प्रवृ ३७७;

श्रजिइंदिश्र-य. त्रि० (श्रजितेन्द्रिय-न जितानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि येन स तथा ) धृष्टिये। केंने वश नथी ते: छंडियोने न छतनार. इन्द्रियों को न जीतने वाला: जिसके वश इन्द्रियाँ ुनहीं हैं वह. One who has not subdued his senses. इत्तर ३४,२२; अजिला. न० ( अजिन ) भूग त्रुल् आहिनुं थाभरं, हिरण आदि का चमड़ा. Skin of a deer etc. श्राया • १, १, ६, १३: उत्तर ६, २१; सुयर २, २, ६; ( २ ) थर्म--याभड़े धारल करवे ते. चर्म धारण करना. the act of putting on a skin. 'वंबरा-जियां निर्मायां जडी संघाडिमंडियां ' उत्तर **૬**,૨૧; (૩) મું૦ જિલ્લ-તીર્યંકર નહિ તે; વીત-भग तिह ते. जो जिन-तीर्थंकर न हो वह: जो बीतराग न हो बहा one who is not a Tirthankara i. e. one who has not conquered passions.श्राव १६: भग० १४, १:-- आहार. त्रि० (-श्रा-हारक ) जिल्लाभडमं अने आदा२५१री-२ के भे प्रकृति शिवायनं, जिननामकर्म और श्राहारकशरीर इन दो प्रकृतिश्रों के सिवाय का. with the exception of the two Karma Prakritis viz Jinanāma Karma and Ahārakasarīra. 30 गं० ३, २३;--मणुश्राउ त्रि । (-मनुजा-युप्) જ્વિનામ તથા મનુષ્યનું આયુષ્ય એ **थे प्र**५ति शिवायनुं, जिननाम श्रोर मनुष्य इन दो प्रकृतियों के सिवाय का, with the exception of the two Karma Prakritis viz Jinanāma and Manusyayusya. क० गं० ३, ७;

आजिएए। न० ( अजीर्ष ) अपन्याः भाराः

पायन न थाय ते. भोजन का न पचना; श्रजीर्श. Indigestion. पि॰ नि॰ मह;

श्रक्तित. पुं• (মজিत) અજિત નામે পীজ নীর্থ-५२. व्यजित नाम के दूसरे तंर्थिकर. Name of the 2nd Tirthankara. सम० २३:२४: श्राजिय-ग्रा त्रि॰ ( श्राजित ) डे।र्रधी जिताय નહિ તેવા; કાઈથી પરાજ્ય પામે નહિ તેવા. जो किसासे पराजित न हो सके वह. Invincible. भग० ६, ३३: नाया० (૨) ભરતક્ષેત્રની ચાલુ ચાવીસીના ખીજ तीर्थं धरतं नामः भरतनेत्र की वर्तमान चीवीसी के इसरे तीर्थंकर का नाम. name of the second Tirthankara, of the present cycle of twentyfour of Bharata Ksotra, भग० २०, ८; श्रगुजो० ११६; ( ૩ ) નવમા સુવિધિનાથ तीर्थं ५२न। यक्षनं नाभः नवं सुविधिनाथः र्तार्थंकर के यत्त का नाम. name of the Yaksa, of the ninth Tirthankara, Suvidhinätha, प्रव -- जिलिंद. पुं॰ (-जिनेन्द्र ) यास अव-सर्पिशीना ભરતक्षेत्रना भीका तीर्थं ५२. वर्तमान अवसर्पिणा के भरतत्त्रेत्र के दूसरे तार्थकर का नाम. second Tirthankara of Bharat Ksetra in the present Avasarpiņī, विशे० प्रदर;

श्रक्तियसेण, पुं॰ (श्रक्तितसेन) लेप्पृद्दीपनाः
धरवतसेल्रमां याक्ष व्यवसर्पिछ्निमां धर्येक्ष
नवमा तीर्थं इस्त्रने नाम. जंबूद्वाप के
इस्त्रनेक्त्र के वर्तमान श्रवसर्पिणी के
नवें तीर्थं कर का नाम. Name of
the ninth Tirthankara, of the
present Avasarpini in the
Iravata Kşetra of Jambüdvipa.
सम॰ प॰ २४०: (२) अंतगढ स्त्रना तील्यः
वर्गना त्रीला अध्ययननुं नाम. श्रंतगढ़

सूत्र के तीसरे वर्ग के तीसरे ऋष्याय का नाम. name of the third chapter of the third part of Antagada Sūtra. श्रंत॰ ३, ३: ( ३ ) लद्द धुर नि-વાસી નાગ ગાથાપતિની પત્ની સુલસાના પ્રત્ર, કે જે તેમનાથ ત્રભુ પાસે દીક્ષા લઈ ૨૦ વરસની પ્રવ્રજ્યા પાળી શત્રુંજ્ય ઉપર એક માસના સંથારા કરી નિર્વાણ પદ પામ્યા. भइलपुर निवासी नाग गाथापति की पत्नी मुलसा का पुत्र, जिसने नेमनाथ प्रभ दीचा लेकर २० वर्षी तक प्रवज्या पालन की श्रीर शत्रुंजय ऊपर एक मास का संधारा कर, निर्वाण पद प्राप्त किया. the son of Sulasā the wife of Nāga Gāthāpati, resident of Bhaddalapura, who having taken orders as a disciple of Neminātha, practised asceticism for twenty years, observed absolute fasting for a month on Satruñjaya and attained salvation. श्रंत॰ ३. ३:

श्रीजया-श्राः स्रा॰ (श्राजिता) याथा तार्थकर श्रीअक्षिनन्द्रनस्यामीती भुण्य साध्यी, चौथे तीर्थकर श्रीश्रमिनन्द्रनस्यामी की मुख्य साध्या. The principal nun of the fourth Tirthankara, Abhinandana Svāmi, प्रव॰ ३०६; सम॰ प॰ २३४;

श्रजीर न॰ (श्रजीर्ग) અપયા; અછલી. श्रजीर्ग. Indigestion. नाया॰ १३: पि॰ नि॰ भा॰ २४;

श्रजीरगः न० ( श्रजीर्ग ) लुओ ' श्रजिग्ण ' श्रेण्टः देखो 'श्रजिग्ण'शब्दः Vide 'श्रजिग्ण'. जीवा० ३,३; भग०३, ७; जं० प०२, २४; श्रजीरण, न० ( श्रजीर्ग ) અપথ।; শুপুণ-श्रजीर्गः Indigestion প্রব০ হও২;

**अजीव.** पुं॰ ( अजीव-न जीवा अजीवाः ) १४५:

ચેતન રહિત પદાર્થ: નિર્જીવ પદાર્થ. चैतन्य रहित पदार्थ; जड़. An inanimate object. ''रूवियो य ग्ररूवी य ग्रजीवा दुविहा भवे भ्रस्वी दसहा बुत्ता रूवियो वि चडिन्बहा" उत्त ० ३६,४; नाया०५; श्रोव ० ३४; दस ०४, १२; ऋगुजो० ६; १२६; पन्न० १; भग०१,६; २, ४; १०; ४, ६; ७, ७; राय॰ २२४; जं॰ प० २, ३१;—श्रक्षिगम. पुं० (-श्रभिगम) ગુણ પ્રત્યય અવધ<mark>િ આદિ ત્રાનથી અજન</mark>– પુદ્દગલાદિના બા<mark>ેધ થવા તે. મુરા પ્રત્યય</mark> अविध आदि ज्ञान से पुद्रलादि का बोध होना. realisation of the knowledge, of things devoid of life, through Gunapratyaya, Avadhi other varieties of knowledge. जीवा० १:-- आराविरीया, श्री० (-श्राहा-યા લાગેલ કર્મ બંધ; આણવણિયા ક્રિયાના रंभ ६ भेट. श्रजीव सम्बन्धी श्राज्ञा करने से जो कमंबंध हो। वह. आणविणिया किया का एक भद. Karma incurred by giving orders with reference to things devoid of life; a variety of Anavaņiyā Kriyā. 210 २, 1;— आग-विशियाः ह्या॰ (-म्रानायनी ) अथवरूप વસ્તુ મંગાવવાથી <mark>લાગતી ક્રિયા; આનાયની</mark> क्रियाने। व्यक्त लेह. श्रजांत्ररूप वस्तु मंगाने से जो कर्मबंध हो वह: श्रानायनी किया का एक भद. Kriyā or Karma incurred by asking for things devoid of life; a variety of Anayanî Kriya. ठा० २, १;--श्रारंभियाः ज्ञी० (-चार-म्भिका ) छवरहित इंदेवर निभिन्ते आरंभ કરવાથી લાગતી ક્રિયા–કર્મ બંધાય તૈ; આરં-लिया क्रियाने। ओक लेट. जीवरहित कलेवर के निमत्त आरंभ करने से जो कर्नबंध हो वह:

मारंभिया किया का एक भेद. a variety of Ārambhiyā Krivā i.e. sin incurred by acts done with reference to dead bodies; a kind of Arambhiyā Kriyā. তা ২, ৭;—ক-रता. न॰ ( -करवा ) અજીવ કરણ-જીવના પ્રયોગ ( વ્યાપાર ) થી નિર્જીવ વસ્તુને લેપ, रूप वर्गेरे संरक्षार करवा ते. जीव के प्रयोग से निर्जीव वस्तु का लेपादि संस्कार करना. act of smearing, shaping etc.; lifeless things, done by animate things. विशे• ३३४२;--किरिया. स्नं ० (-क्रिया) અજીવના વ્યાપાર; અજીવ પદ્દગલસમૃહનું ફર્યા-પશ્ચિક બંધ**ેક સાંપરાયિક બંધરુ** પે પરિણમવં તે; ઇરિયાવહિયા અને સાંપરાયિકી એ બે ફ્રિયા-भांथी भूभे ते अंध अजीव का व्यापार अजीवपुद्रलसमूह का ईयांपार्थक बंध या सां-परायिक वंधरूपसे परिगामनाः इरियावहिया श्रीर सापरायिकी इन दोनों कियाओं में से कोई भी एक. movements of inanimate objects resulting in groups called Iriyāpathikabandha or Sāmparāyikabandha."दो किरियाची परायात्ता, तंजहा जीवकिरिया चेव मजीवर्किरिया चेव" ठा० २. १:---स्मि-स्सियः त्रि॰ (-निःश्वितः) अछवते आ-श्री २६ेंअ. अजीव के आश्रय में रहा हुआ. in touch with a thing devoid of life. ठा० ७;—शिहिसय. त्रि॰ (-निः मृत ) २५९७ वध्रधी नीक्ष्णेतुं. अर्जाव से निकला हुआ. produced from a thing devoid of life.হাত্ত;—ব্ৰয়. न • (-व्रष्य ) अळव द्रव्य-पदार्थ; धर्मास्ति-**आय आहि ५ ६०य. श्रजांव द्रव्य: धर्मास्तिकाय** ऋदि पांच द्रव्य. inanimate matter classified into five divisions viz

Dharmāstikāya etc. नग. ११,१०: १८, ४; २४, २;--दिहिया. स्त्री॰ (-इप्टि-का ) અજીવ-ચિત્રામણ આદિ જોવાયી લાગ-તી ક્રિયા; દિટ્ટિક્યા ક્રિયાના એક બેદ. ऋजाव-चित्र श्रादि देखने से जो कर्मबंध हो वह: दिद्विया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by seeing inanimate objects such as painting etc.; a variety of Ditthiya-Kriyā. ठा॰ २, १;—देस. पुं॰ (-देश) અજવના એક વિભાગ: અજવરૂપ આખી पस्तुनी। ओं इ इडेंडा, श्रजीव का एक विभाग: श्रजीवरूप सम्पूर्ण वस्तु का एक दुकड़ा. & part of inanimate matter. उत्त. ३६, २: भग० २, ६०; ९०, १; ६६, ८; -पञ्चक्खाएाकिरियाः स्रा॰ (-श्रप्रत्या-स्यानाकिया ) भिंदरा वर्गेरे अळवतुं प्रत्या ખ્યાન નહિ કરવાથી લાગતી ક્રિયા: અપચ્ચ-इंपाल हियाने। ओंड लेंद्र, मंदिरा ऋदि ऋजीव वस्तुओं का प्रत्याख्यान न करने से जो कमेंबंध हो वह: श्रपचक्खारा किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by not taking vows to abstain from drinking wine etc.; a variety of Apachchakkhāna Krivā. মৃ• १:--पज्जब. पुं॰ ( -पर्यव ) અજીવના પર્યાય; અજીવના વિશેષ ધર્મ; અ-**%** वना भुशुः अजाव का पर्यायः अजीव का विशेष धर्म; अजाव का विशेष गुरा. specific properties of inanimate matter. भजीवपञ्जवायां भंते ! कहविहा प्रयासा ? गोयमा! दुविहा पन्नता, तंजहा रूविश्वजीव पज्जवा भ्ररूविभजीवपज्जवा य '' पन्न० ५; भग० २४, ४;--पराग्यया। स्री० (--प्रज्ञा-स्वक्रभ-प्रधार अनाववा ते. ऋजं, ब का निरुपण

करना-स्वरूप बताना. defining and explaining the nature varieties of inanimate matter. ''से किं तं श्रजीवपरागवरा। १ श्रजीवपरागवरा। श्विहा पर्गाता, तंजहा रूविश्रजीवपर्ग-बसा श्ररूविश्रजीवपरस्वसा य" पन्न० १: -पद, न॰ (-पद) पन्नवणा सत्रना पांचभा पहनं नाम, पश्वनगासूत्र के पांचवे पद का नाम. name of the fifth part of Pannavana Sutra. भग॰ २४, ४:--परिशाम. पं० (-परिशाम) <mark>षंधन, गति वर्गेरै अ</mark>धवना परिलाभ, बंधन, गांते श्रादि श्रजीव का परिगाम. transformations of inanimate matter resulting in molecular bondage. motion etc. "दमविहे श्रजीवपरिणामे पर्यात्ते तंजहा बंध्रयापरियामे गइयपरियामे ठाणपरिणामे भेदवन्तरसपरिणामे गंधपरि-णामे फासपरिणामे अगुरुलद्वयसदपरिणामे टा॰ १०; मग० १४, ४: - पाउसियाः स्त्रा॰ (-प्राह्नेषिकी) अछवपहार्थ-पथरा वगेरे ઉપર દેષ કરવાથી લાગતી ક્રિયા–કર્મબન્ધ. श्चर्जाव पटार्थ के साथ हैय करने से जो कमबंध । हो बह. Krivå or Karma incurred by despising things devoid of life, भग० ३, ३; ठा०२,३:---**पाडुच्चि**-या. स्रं ० ( प्रातीतिकी श्रजीवं प्रतीत्य यो रागद्वेषोज्जवस्तजो यो वन्ध्रः सा. श्रजीवप्रा-तीतिकी ) अछव अन्ये रागदेप हरवाधी साग-ત્તાે કર્મભંધ: પાડ્ચિયા ફિયાના એક બેદ. अजीव से रागद्वेष करने से जो कर्मबंध हो वह: पार्डाचया किया का एक भेद. Karma incurred by showing fondness for or hatred towards things devoid of life; a variety of Päduchchiyā Kriyā, ठा॰ २, १;—पहिया.

स्रो॰ (अपृष्टिका-स्पृष्टिका) अळवने रागरेपे લાગતી ક્રિયા–કર્મબંધઃ કરવાથી प्रिटिश्य द्वियाने। अने भेद , श्रजाव को रागद्वेष रूप भावों से स्वर्श करने से जो कर्मबंध हो वहः पुद्रिया किया का एक भेद. Krivā or Karma incurred by touching things devoid of life with feelings of love or hatred; a variety of Put(hiyā Kriyā, হা॰ ২, ৭; —**प्पएस**. पुं॰ ( -प्रदेश ) अछवद्रव्यते। પ્રદેશ: અજીવ દ્રવ્યતા ત્રીણામાં ત્રીણા ભાગ-રકંધની સાથે લાગેલ પરમાણ, श्रजीव द्रव्य का प्रदेश: श्रजांव दृष्य का छोटे से छोटा हिस्सा. the minutest part of a thing devoid of life; atoms forming a quarter molecule. भग ० १०, १: १६.=:-भायःपं ०(-भाव) अध्यत्। पर्याय, अजंब का पर्याय. various forms of things devoid of life. विशेष ३३४ए: -भावकरणः न० (-भावकरणः) २वाला-વિકરીતે વિસસા ભાવે વાદળા વિગેરેનું अयान्तर थाय छै। ते स्वाभाविक राति स मेघ आदि का जो रूपान्तर होता है वह. changes that are naturally produced in matter such as clouds etc. विशेष ३३४२:--मिस्सि-याः स्त्रां (तमिश्रिताः) सत्यभूषा सापाने। એક બેદ; જ્યાં ઘણા માણસા મરી ગયેલ છે થેપા છવતા હેાય ત્યાં એક બાલે 🥻 " અહેા આ બધા મરી ગયેલ છે " <mark>આમાં કં</mark>કી સાચું અને કંઈ ખારું અને વળા તે અજવ આશ્રિત માટે અજવમિશ્રિત सन्यम्षा भाषा का एक भेद; जहां बहुत मनुष्य मरगये हों श्रीर थोड़े जीवित हों वहां ऐसा कहे कि ''सब मर गये''इसमें सत्य और भूंठ दोनो मिले हैं और फिर यह कथन

श्रजीवश्राश्रित होने के कारण मिश्रित सत्यम्षा कहाता है. speech referring to lifeless things, which is partly true and partly false; a variety of Satyamrisā, a kind of speech. पन्न ११;-रासि पुं• (-राशि ) अछवने। समृद, श्रजीव का समृह. a collection of things devoid of life. " अजीवरासी दुविहा पर्ययात्ता तंजहा रूविश्वजीवरासी श्ररूविश्वजीवरासी " सम० २:--विजय, पुं० न० (-विचय) અનંત પર્યાયવાળા ધર્મારિતકાય આદિ અજીવ इच्यनं थितन ५२५ं ते. श्रनंत पर्याय वाले धर्मास्तिकाय आदि श्रजीव द्रव्य का चितवन करना, the act of thinking about things devoid of life e. g. Dharmāstikāya etc. which assume various forms. सम॰ ४; — विभक्तिः स्नी० (-विभिनत ) अওवनी વિભક્તિ—અજવતું પૃથક્કરણ-વિવેચન-विलागहरीत. अर्जाव का पृथकरणा-विभाग. analysis of the nature of things devoid of life. " एसा श्रजीवविभक्ती समासेख वियाहिया '' उत्त॰ ३६, ४०; -वेयारशिया. क्रा॰ (-श्वेदारशिका-वैक्रय-थिका-वैचारिशका-वैतारिशका-अजीवं विचार-यति, श्रसमानभागेषु विक्रीगाति, द्वैभाषिके, विचारयति, पुरुषादि।विप्रतारणवुद्धचा भणति, यत सा ) અજીવને વિદારવાથી है अજીવ વસ્ત નિમિત્તે કાઇને છેતરવાથી લાગતી ક્રિયા-કર્મળન્ધ; વિદારિણયાક્રિયાના એક બેદ. श्चर्जाव का विदारण करने या श्वजीववस्तु के निमित्त से किसी को ठगने से जो कर्मबंध हो वह: विदारिएया किया का एक भेद. Krivā or Karma incurred by deceiving somebody

connection with things devoid of life or by tearing them; a variety of Vidāraņiyā Kriyā. ठा॰ २, १; सामंतीवणिवाइयाः श्रा॰ (-सामन्तोपनिपातिकी ) पे:तानी वस्तुना વખાણ થતાં સાંભળી મનમાં મલકાવાથી-રાજી થવાથી લાગતી ક્રિયા–કર્મળંધનઃ સામંતા-विश्वार्थि क्षियाने। यो लेह. श्रपना वस्त की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से जो कर्म बंधन हो वह: सामंतीविणवाइया किया का एक भेद. Krivā or Karma incurred by being elated at the praise of one's own thing; a variety of Sāmantovanivāiyā Kriyā. সা• २, १;—साहत्थया. स्रा॰ (-स्वाहस्तिका) અજીવ-ખડ્ય વિગેરે લઈ પાતાને હાથે અજી વતે મારતાં લાગતી ક્રિયા-કર્મબન્ધ: સાહ-त्थिया हियाने। रंभेड लेट, अजीव-खक्क वरीरह लेकर अपने हाथ में अजीव को मारने से जो कर्मबंध हो वह; साहत्थिया किया का एक भेद. Kriyā or Karma incurred by striking things devoid of life with things devoid of life such as a sword etc.; a variety of Sāhatthiyā Kriyā. তা >, १;

अजीवकाय. पुं० ( श्रजीवकाय ) છવરહિત કाય-धर्मास्तिन्छाय, अधर्मास्तिन्छाय, आङाशा-रित्रष्ठाय अने पुद्दश्वास्तिन्छाय. जीवरहित काय-धर्मास्तिकाय, श्रध्मास्तिकाय आकाशास्ति-काय और पुद्रलास्तिकाय. Matter devoid of life e. g. Dharmāstikāya, Adharmāstikāya, Ākāśāstikāya and Pudgalāstikāya. प्रव॰ ६४६; भग० ७, १०;—असंजम. पुं॰ (-असंयम) अळवडाय-वस्त्र, पात्रादिङ वाप-रतां थेयेल ळवनी हिंसा. श्रजीवकाय-वस्त्र,

पात्रादि का उपयोग करने में जो हिंसा हुई हो बह destruction of life caused while using things devoid of life such as garments, vessels etc, ठा॰ ७:--श्रसमारंभ. पुं॰ (-श्रस-मारम्भ ) अळवडाय-वस्त्र, पात्रआहि सेतां મુકતાં કાર્ક જીવને પરિતાપ–દુઃખ ન ઉપળ-पवं ते. श्रजावकाय-वस्त्र पात्रादि उठाते रखते किसी जीव को दुःख न देना. abstaining from causing harm to living beings in the act of taking or laying down lifeless things such as garments etc. হা০ ৩;—স্মান্ম. पुं ( - श्चारम्भ ) अक्ष्यक्षय-वस्त्र, पात्राहि લેતાં મુકતાં છવને દુઃખ ઉપજાવવું તે; આરં-िलया द्वियाने। ओं इ लंह, श्रजांवकाय वस्त्र, पात्र श्रादि उठाते रखते समय जीव को दुःख देनाः आरंभिया किया का एक भेद. causing pain to a living being in taking or laying down things devoid of life such as garments etc. তা॰ ৩; <del>-- संजम. पुं∘ ( -संयम</del> ) पुस्तक, वस्त्र, पात्र આદિ લેતાં મુકતાં યત્ના રાખવી તે; કાઈ छवने हु: भ न उपव्यवतुं ते. पुस्तक, बस्न, पात्र श्रादि उठाते रखते समय यत्नाचार रखना; किसी जीव को दुःख न पहुंचाना. not causing pain to any living being in taking and placing down books, garments etc. হা॰ ৩;

श्रजीवस्त. पुं• (भ्रजीवःव) अळ्वपछुं. भ्रजीवपन. Lifelessness. भग० ७, १०; श्रजुगिलय. त्रि॰ (भ्रयुगिबित) એક पंडित-એક હારમાં ન રહેલ; सभन्ने छिये न रहें थ. एक पंक्ति में न रहा हुआ; तितर वितर; श्रव्यव-स्थित. Not in a line; not in the same stage. श्रोव॰ अजुज्भित्ता. सं॰ कृ॰ भ॰ ( अयुक्षा ) युद्ध क्यां विनाः न अडीनेः अडार्ध क्षीया वगर. बिना युद्ध किये. Without resorting to fighting. ठा॰ ३, २;

अजुत्त. त्रि॰ ( अयुक्त ) अनुधित; अथे। अ. श्रमुचित्त; श्रमोग्य. Improper. विशे॰ १६; प्रव॰ १६१२; (२) ये। अताने। अ-लावृ. योग्यता का अभाव. impropriety. विशे॰ १३२;— रूब. त्रि॰ (-रूप) असंगत-अनुधित वेषवाणे। श्रसंगत-अनुचित वेष वाला. having improper dress. ठा॰ ४, ३;

अज़्रस्या ला॰ ( \* अर्जार्थता-अजरखता )
शरीरने छर्जु अनावनार शेष्ठ-अरुष्णु न करवी ते. शर्रार को जीर्ण करने वाला शोक आदि
का न करना. Abstaining from
grief which causes emaciation
of the body. " बहुणं पाणाणं
जाव सत्तार्थ अदुक्कणयाए असोयखयाए
अज़्रस्याय " भग० ७, ६;

श्रजोग. त्रि॰ (श्रयोग्य) अथे। २४; ये। २४ निह ते. श्रयोग्य. Unworthy; improper. प्रव॰ ४७; सूय॰ २, ६, ३०; —— रूवः त्रि॰ (—रूप) अथे। २४; अधित; अनुश्चित. श्रयोग्य; श्रजीवत. improper; unworthy. "श्रजोगरूवं इह संजयार्थं पावंतु पायां य संसकाउं" सूय॰ २,६,३०;

श्रजोग. पुं॰ ( श्रयोग ) ये। श्रानी अपसता रहित शैंदेशी अवस्था; ये। श्रान, वयन अने अयाना व्यापारने। अलाव. मन, वचन, श्रीर कायरूप योग का श्रभाव. A state called Sailesi; absence of activities of mind, speech and body. भग• २६, १;

अजोगत्त. न॰ ( अयोगन्य ) अनेशिपएं;

क्षेत्र रहित पत्युं. योग रहित पना. Absence of activities of mind, speech and body. श्रोव॰ ४३;

अजोगया. स्नी॰ ( भयोगता ) यागते। अलाव; यागितिराध; अयोगिपछुं. योग का अभाव भयोगीपन. Vide "श्रजोगत्त". सम॰ ५;

श्राजोगि. पुं• (श्रयोगिन् ) याग रहित-भन, वयन અને કાયાના યાગ વિનાતી; ચાદમા ગુણકાણા-वाणे। छव तथा सिद्ध भगवान् . मन, वचन श्रीर काय के योग से रहित; चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव तथा सिद्ध भगवान. Free from activities of mind, speech and body; a soul in the fourteenth Gunasthäna: a soul who has obtained salvation. সৰত ৩২২; ৭২২২; তাত ২, **१; ४, ४;** भग० ६, ३; ४; ६, ३१; १८, १; २४, ६; २६, १; क॰ ग० २, २; ४, ४०;--केवलि. पुं (-केवाक्षेत्-श्रयोगी चाऽसी केवली च तथा ) ચાદમા ગુણકાણાવાળા શૈલેશી અવ-સ્थाने પામેલ કેવલી ભગવાન્. चाँदहवें गुरास्थान की अवस्था को प्राप्त केवली भगवान्. a Kevali in the fourteenth Gunasthāna, who is free from all activities of mind, speech and body. सम॰ १४;—केवलिग्राहारा. न॰ ( -केविक्यु ग्रस्थान-न योगी श्रयोगी श्रयोगी चासी केवसी च अयोगिकेवली तस्य गुण स्थानम् ) थै। हमा शुख्राखानं नाम. चादहवें गणस्थान का नाम. 14th Gunasthana so named because the Kevalis are free from physical activity here. क॰ गं॰ २, २;—भवत्थ. पुं॰ (-**મવસ્થ** ) શૈલેશી અવસ્થાને પહેાંચેલ કેવલી ભગવાન્ ; ચાૈદમા ગુણસ્થાનકવર્તી गुणस्थानवर्ती केवली. चीदहवें Keyali God who has attained

to the fourteenth Gunasthana where the activities cease. भग
=, =;— भवत्थकेवलि. पुं॰ (-भवस्थकेवित्र ) शैं भेशी अवस्थाने पढ़ांचेल हैवली. शेंलेशी अवस्था को प्राप्त केवली. vide
" अजोगिकंवलि ". भग॰ =, =;

श्रजोग्ग. ांत्र (श्रयोग्य) अनुश्रित; अधृरित. श्रनुचित; श्रष्यदित. Improper; unworthy. पंचा ॥ ४, २०;

श्रजोिा ये. पुं॰ (श्रयोनिक-नास्ति योनिक्त्पित्ति स्थानं यस्य स तथा ) सिद्धभगवान्; मुक्कात्मा. The liberated soul. ठा॰ २, १;

अजोसयंत.व॰क् ॰ त्रि॰ (अजोषयत्) न सेवती; न पाणती. सेवन न करता हुआ; पालन न करता हुआ. Not observing; not resorting to. "समाहिमाधातमजोस-यंता सन्धारमेवं फरुसं वयंति " सूय॰ १, १३, २; आया॰ १, ६, ३, १८८;

श्रजोसिय ति॰ ( अजुष्ट ) न सेवेधुं; न पालन किया हुआ; न पालन किया हुआ; न पालन किया हुआ; न पालन किया हुआ. Not observed; not practised. "जे विरणवर्णा अजोसिया" स्य॰ १,२,३,२;

√ श्राउत्तः धा॰ 1. ( श्रर्ज् ) ઉपार्कन करवुं; भेणववुं; भेशुं करवुं; संयय करवा. उपार्जन करना; प्राप्त करना; संचय करना. To earn; to obtain; to hoard.

ब्रजेइ. भत्त॰ ६७:

मजह. क० गं० १, ५५;

म्राज्जिशिसा. सं० कृ∙ "एगंत दुक्खं भवमज्जन श्रिसा वेदंति दुक्खी समग्रंतदुक्खं" सूय० १, ४, २, ३४;

श्चाउत्त. अ॰ ( श्वाय ) আল: আল?; আলহিন; আলহীল, স্থান, To-day, স্বাণ ২, ২; ১, ২২: ১১, ১১, ১৮, ১৮ নাযাণ ৭: ৮; १६; पग्रह० १, २; नंदी० स्थ० ३३; श्राया० १, ३, २, १९१; उत्त० २, ३९; १०, ३९; पिं० नि० १६१; विवा० ४; विशे० २३८४; निसी० ६, १२; भत्त० ४; प्याभिद्र. श्र० (-प्रभृति ) आल्धी भांडीने. श्राज से शुरू करके. from to day; hence forth. " सो खलु भंते! कप्पद्र श्रज्जपभिद्र श्रग्रहाधिया वा "कप्प० ४, १३२; उवा० १, ४८; जं० प० २, ३१;

श्चरजा ति॰ (भार्य-श्चारात् सर्वहेयधर्मेभ्यो यातः प्राप्ते गुर्गे(त्यार्यः) श्रेष्ठः ઉત્તમ; પવિત્ર; શિष्टः पवित्र आयार वियारवान् . उत्तमः श्रेष्ठः पवित्र श्राचार विचार वाला. Pure: civilised; noble; refined; cultured. <mark>प्रव० १४१; भग० २,</mark> ५; ३, १; ४, ४; म; म. ७: नाया० १: १६: दस० ६, ५४: नंदा० स्थ० २६: पि॰ नि॰ २०६; ऋणुत्तः १, १; वव॰ **૧**, ૨**૨**; ( ૨ ) પુંબ માર્તા બાપ; નાને:. माताका पिता-नाना, maternal grandfather. नंदी ( ३ ) आपने। आप: हादी. पितामह; दादा; बाबा, paternal grandfather, नाया॰ =; ( ४ ) गात्र પ્રવર્તક ઋષિવિશેષ: જેના ગાત્રમાં શાંડિલ્ય-ना शिष्य ००तधन्मनि थया, गोत्र प्रवर्तक ऋषिविशेष: जिसके गोत्र में शांडिल्य का शिष्य जीनधरम्रि हुआ. a sage, the patriarch of a Gotra in which Jitadharasūri, the disciple of Sāndilya, was born. नंदी ( ५) षुં∘વૈભારપર્વતની નીચેના એક દ્રહુ. वैभार-पर्वत के नीचे का एक जलाशय. a pond under the mountain Vaibhara. भग० २, ५;---उस्त. पुं० (-पुत्र) धर्भा भा व्यापना पुत्र, धार्मिक माता पिता का पुत्र. a son of pious and holy parents. टा॰ इ;—श्रोभासि. त्रि॰ ( - **त्रवभासिन्** ) આર્ય નહિ છતાં આર્યનी પેડે ભાસતા; આર્યાભાસ. શ્રાર્ય ન होते हुए श्रार्य के समान प्रतिभासित होने वाला: आर्याभास. Arya in appearance though not in reality. " w-ज्जश्रोभासी "ठा० ४,२; — जाइ. त्रि० (-जाति) જાતિએ કરી આર્ય: આર્ય જાતિમાં ઉત્પન્न थयेल: श्रार्य जाति में उत्पन्न. an Ārva by birth."অজজাই" সংধ্,ই; -- दिद्धि. त्रि॰ (-इष्टि ) જેની દષ્ટિ આર્ય-पवित्र है। ये ते. जिसकी दृष्टि पवित्र हो वह. puresighted; noble-sighted. "धन्तदिद्री" ठा० ४, २; —परागा. त्रि० ( -प्रज्ञ ) જેની પ્રजा-समक्रश आर्थ-ઉत्तम है। य ते. उत्तम प्रजा-सम्भन बाला. endowed with great wisdom. " अज्जापण चउभंगो" ठा० ४,२:—पय. पुं०(- पद) शुद्ध ધર્મ દર્શાવનાર પદ વાક્ય: આર્ય-અામ વચન. शुद्ध धर्म प्रकट करने वाला वा**क्**य. words of an Arya pointing out true religion etc.; authoritative speech. ''पवेषण् अञ्जययं महासुर्गाः''दस०१०,१,२०; — परक्कमा ति । ( पराक्रम) केना पराक्ष्म-બહાદરી ભર્ચા ઉત્તમ હાય તે: આંતરિક દુશ્મ-नंत हंशववा पराक्षम दर्शावनार. उत्तम परा-कम वाला; श्रांतरिक रात्रुओं पर जय प्राप्त करने में पराक्रम प्रकट करने वाला. of renowned valour; heroic in subduing internal enemies, e.g. passions. " ब्रज्जवरकमे " ठा० ४, २;—परियाद्रा. त्रि॰ (-पर्याय ) केते। पर्याय-प्रत्रक्या-हीक्षा आर्थ हे।य ते. उत्तम दीना वाला. practising high and noble asceticism. "श्रज्जपरियाए" ठा० ४, २;—परिवालः त्रि॰ (-परिवार ) केने। परिवार आर्थ छे ते. उत्तम परिवार बाला. having high and noble attendants

" अजजपरिवाले " ठा॰ ४,२;—भासिः न्नि (-भाषित्) આર્યભાષા **ખાલના**ર. श्रार्यभाषा बोलने वाला. one who speaks a refined language." मज्ज-भासी" ठा० ४, २;—मणु. त्रि॰ (-मनस्) केनं भन आर्थ-पवित्र है।य ते. त्राय-पांवत्र मन वाला. pure-minded; nobleminded. " श्रज्जमणे " ठा० ४, २; — **रूव**. ग्रि॰ ( -रूप ) रोती वेप आर्य छे ते: २-४-हेभावमां आर्थ. श्रायं वेष वाला. refined in appearance, "अज्जल्वे" ठा० ४, २;—चचहार. त्रि० (व्यवहार) જેના વ્યવહાર આર્ય-ઉત્તમ-પવિત્ર હાય તે. श्चार्य-पवित्र व्यवहार वाला noble and refined in dealings, "ग्रज्जववहारे" ठा०४, २;—विन्ति. (ंत्र० ( - बृत्ति ) केंनी वृत्ति आछविश आर्थ-पवित्र है।य ते. आर्य-पवित्र आजीविका वाला, following a noble and holy avocation. " भज्जवित्ती " ठा० ४, २; -संकल्पः पं० (-सङ्ख्य ) केना संदर्भ-वियार आर्थ-पवित्र है। य ते. त्यार्थ-पवित्र विचार-संकल्प वाला. one whose thoughts are pure and holy, " अन्त-संकप्पे "ठा॰ ४, २;—सीलायार. त्रि० (-शीलाचार ) आर्थने छाके तेवा उत्तम ! आथार विथार केती हाय ते. श्रायंपुरुषों को शोभा देने योग्य जिसका उत्तम श्राचार विचार हो बह, of noble and refined conduct. " ध्रज्जसीलायार " ठा॰ ४. २: - सेवि. त्रि॰ ( न्संबन् ) आर्थनी सेवा **ક**રનાર. श्रार्थ की सेवा करने वाला. one who serves a pure and noble person. " भज्जसेवी े ठा॰ ४, २; कार्याचा-यः पुं ( ग्रायमेक ) पिताभक्ष; हाहा;

भाषती भाष, पितामहः दादाः नाना, \Lambda

paternal grand-father. " अज्जल् पज्जल् वावि बप्युचुक्क पिउत्ति य " दस० ७, १८; " अज्जयपञ्जयपिउपज्जयागल् " भग० ६, ३३; नाया० १; ६; यंत० ६, ३;

श्रज्जश्रासाढः पुं० (श्रार्थापाढ) श्रीवीरित-ર્વાણ પછી ૨૧૪ વર્ષે, જે અબ્વક્તદષ્ટિમત ચાલ્યું તે અવ્યક્તવાદીના ગુરૂ, કવેતાંબિકા નગરીમાં હદયશૂલના રાગથી કાલધર્મ પામી સાધર્મ દેવલાક ગયા. પછી પાતાના શિષ્યાને ભણાવવા પોતાના મૃતક શરીરમાં પ્રવેશ કરી. સજીવન થઇ. શિષ્યતે ભણાવી. આચાર્ય બનાવી ચાલ્યા ગયા, તે ઉપરથી શિષ્યોને આરાંકા **થ**ઇ કે આપણામાંથી પણ કાઇના શરીરમાં દેવતાના પ્રવેશ ન હાય તેની ખાત્રી શું ? માટે કાેંદ્રને વંદનાજ ન કરવી. આમ અવ્યક્તવાદી પં**થ** થાેડા વખત સહયાે. आ भतना भवनिभित्त आर्थआपाद हता. श्रीवीर निर्वाण के २१४ वर्ष पछि जिसने अव्यक्त. र्दाष्ट्रमत चलाया था, उसके गरु का नाम; ये श्वेतांबिका नगरी में हृदयशूल के <mark>रोग से मरकर</mark> मीधर्म देवलीक में गये, पीछे अपने शिप्यों की षडाने के लिये अपने मृतकशरीर में प्रवेश कर सजीव हए और शिष्य को पढ़ाकर तथा उसे श्राचार्य बनाकर पाँछे चले गये, उसपर से शिष्यों को आशंका हुई कि. अपने में से किसीके भी शरीर में देवता का प्रवेश न हुआ हो, इसका क्या विश्वास ? इसलिये किसीको बंदना ही न करने का उन्होंने निश्चय किया.. यह ऋव्यक्त पंथ थोड़े समय तह चला, इस मत के मलनिमित्तः आयंत्राषाढ ही थे. The originator and founder of the tenet known as Avyakta-Dristi, in the 214th year after Śrī-Viraniryāna. He died in the city named Svetāmbikā, of heart-disease and went to

Saudharma heaven; whence in order to teach his disciples he entered into his own dead body, instructed his disciples andh ten passed away. Upon this the disciples suspected the possibility of presence of a god in the body of some one of them; and consequently they did not bow to any one. Thus this faith was in vogue for a time. The chief expounder of this faith was  $\overline{A}$ rya- $\overline{A}$ sādha.  $\overline{a}$   $\overline{a}$   $\overline{a}$   $\overline{a}$ 

श्रज्जइतिवालियः पुं० (श्रार्था विवालित) भा-दश्स गेत्री आर्थशान्तिश्रीण्ना याधा शिष्यः माठरस गेत्री श्रार्थशान्तिश्रीण के चौथे शिष्यः Fourth disciple of Arya Santisreni of Matherasa Gotra, कप्र० =;

श्राज्ञहासिक लिया. क्रां० (श्राय्येषिपालिता)
भार्थक पिपालितथी नीडलेंड शेर्ड शाला.
श्रायं ऋषिपालित से निकर्त हुई एक शासा.
A branch originating from Arya-Risipalita, "स्रेगेदिनो श्राज्जह-सिवालिएहिंतो इत्थणं श्राज्जहां सवालिएहिंतो इत्थणं श्राज्जहां सवालिया साहा शिमाया" कप्प० हा

श्राज्ञकरहाः पुं०(श्राय्यंकृष्ण) विशम्भर भतना स्थापक शिवभृतिना श्रः, दिगम्बर मत के स्थापक शिवभृति के गुरु. The Gura of Sivabhüti, the founder of the Digambara faith, विशे ० २५५३;

श्रज्जकण्य. त्रि॰ ( ग्राय्योकल्प ) के स्मार्था साध्यीनेक ४६पे साधुने निद्ध ते त्र्यार्या—साध्वी को कल्पने वाली ( साधु का न कल्पने वाली ) वस्तु. Suited to or prescribed for a nun as distinguished from a monk. गच्छा० ६१;

श्चारज्ञकालगः पुं॰(श्रार्थ्यकालक) स्वातिस्तरिताः शिष्यः स्याभार्यः ( शिष्यः स्याभार्यः ( शिष्यः स्यामार्यः ( दृसरा नाम ) नाम के श्राचार्यः The disciple of Svātisūri; a preceptor also named Śyāmārya. कप्प॰ मः

श्राज्जकुचेर पुं॰ (श्राय्यंकुचेर) आर्थशान्तिसेन-ना शिष्य, श्रायंशान्तिसेन के शिष्य, Name of a disciple of Arya Santisena, कष्प॰ =:

श्रक्ककुबेरी स्त्रा॰ (श्राय्यंकुबेरी) आर्यंकुभेर-थी तीक्ष्में शाला, श्रायंकुबेर में निकली हुई शाखा. An offshoot derived from or having as its head Arya-Kabera, कण इ;

स्त्रज्ञसः पुंत्र ( श्राय्यंक ) जुले। "श्रज्ञश्रान्य" शब्दः Vide "श्रज्जश्रान्य", निरूध, १; नाया ० ६; जे० प० ४, १२३;

श्रज्जरंग. पुं० ( श्रार्थ्यगङ्ग ) द्विष्ठिया नामे निहत भतना अवर्तक निह्नवायार्य; ओक्टा आर्थण नहीं उत्तरता हता त्यारे पणे पण्णीनी हंड अने भाये ताप अज्ये। ते उपर्शी तेल वियार क्यें। के सिद्धांतभां ओक्ट समये ले क्रियांता अनुभव न थाय ओम क्षें लेल प्रत्यक्ष विद्ध छे. आ उपरथी तेल पेतांती लुहें। भत स्थाप्या, द्विकिया नामक निक्व मत के प्रयत्क निन्दवाचार्य; एक वार आर्यगंग नदी पार कर रहे थे, उस समय परों को पानं की ठंडक और सिरपर धूप लगा, तब उन्होंने विचार किया कि, सिद्धान्त में लिखा है कि एक समय में दो कियाओं का अनुभव नहीं होता, परंतु यह कथन तो प्रत्यक्त विद्ध है. बस, इसपर से उन्होंने श्रपमा पृथक,

मत स्थापित किया. Name of the expounder of the agnostic faith called Dvikriyā, (dual actions). While crossing a river he felt the cold of the water on the feet and the heat of the sun on the head. Upon this he thought two simultaneous operations to be possible though the Scriptures laid down the contrary, and he established his new tenets accordingly.

अन्न होस. पुं० ( श्राय्यंघोष ) पार्श्वनाथस्या-भीना भीन्त गलुधर. पार्श्वनाथस्वामां के दूसरे गण्धर. The second Ganadhara of Pārsvanātha Svāmi. ठा० म. १; कष्प० ६, १४६; म;

श्राज्ञ ज्ञंद. पुं॰ ( श्राय्यंचन्द्र ) के नाभना के ह भुनि, एक मुनि का नाम, Name of an ascetic, कष्प॰ ४, १३४;

श्राज्यसंदिशाः श्री० (श्रार्थिचन्दनाः)
भहावीरस्वाभीती प्रथम साध्वी: ३६०००
साध्वीमां भुण्य साध्वी. महावीगस्वामां श्री
प्रथम साध्वी: ३६००० साध्वियों में मुख्य
साध्वी: The first female ascetic of
Mahāvīra Svāmī; the chief of
the 36000 female ascetics. भग०
६, ३३; श्रन्त० =, ९;

श्राउताजंबू पुं॰ ( श्राय्यंजम्यू ) सुधर्मा स्वाभीना शिष्य. सुधर्मास्वामा के शिष्य. The disciple of Sudharmā Svämī. "श्राजसुहम्मं श्रंतेवासी श्राज्जजंबू जाव पज्जवासित" नाया॰ १; कप्प॰ द्र; नाया॰ ध॰ श्राज्जजाविखाणी. स्रो॰ ( श्राय्यंयद्विणी) नेम-नाथस्वाभीनी अथभ शिष्या-साष्पी. नेमनाथ स्वामी की प्रथम शिष्या-साध्वी. The first female disciple of Nemanātha Svāmī. कप॰ ६, १६२;

श्राज्जजयंत. पुं० ( श्राय्यंजयन्त ) आर्थ-प्रश्तिनता त्रीष्य शिष्य. श्रायंत्रभ्रसेन के तानरे शिष्य. The third disciple of Arya-Vajrasena. कष्प० =;

श्चरजजयंती. स्रं (श्रायंजयन्ती) आर्थ-२थ नामना २थिव२थी नीडलेस ओड शाणा. श्रायंग्थ नाम के स्थांवर से निकली हुई एक शासा. A branch originating from an old sage named Arya-Ratha. "धेरोहेंनो सं श्रज्जरहेंहिंनो सं इत्थलं अज्जनवंती साहा खिसाया" कप्प = =;

श्राज्जजन्मभद्दः पुं० (श्राय्यंयशोभद्रः) आर्थ-श्राथ-भवता श्रिष्यः श्रायंशस्यम्भव के शिष्यः Name of a disciple of Arya-Sayyambhava, कष्प• ≂;

स्राज्जजीयधर. पुं॰ ( स्रार्थजीतवर ) है।शिह गेल्यना शाष्ट्रित्यस्तिन शिष्यः छत्प्र नामना स्रिः कीशिक गोत्र के शांडित्यस्ति के शिष्यः जीतवर नामकस्ति. Jitadhara, the disciple of Sandilyasuri, of Kausika Gotra. " वंदे कोसियगुर्न संडिक्सं भव्जजीयधरं " 'नंदी॰

श्राउजोजहिल. पुं॰ (श्राय्येजोहिल ) आर्थ-नागना शिष्य. श्रायंनाग के शिष्य. Name of a disciple of Ārya-Nāga. कृष्य॰ इ:

श्रक्कार्गः न० ( श्रर्जन ) भेगुं करतुं: ऄक्कंटुं करतुं ते. इकट्टा करना. Earning: hearding; accumulating, विशे० २०६३;

श्चार्यादिल पुं० (-श्चार्यनन्दिल) आर्थभंशना शिष्य अने आर्थनागदस्तिना शुर, श्चार्यमंगु के शिष्य श्चोर श्चार्यनागहन्ता के गुरु, The disciple of Arya-Mangu and the preceptor of Arya-Nāgahastī. "नाणिम्म दंसणिम्म य तविणयणिष्यकान्तमुञ्जुत्तं श्रज्जणिदनसमणं सिरसा वंदे य संतमणं " नंदं।•

श्चरज्ञाण्यस्यसः. पुं॰ (श्वार्य्यनसत्र) आर्थ-लद्रना शिष्यः श्वार्यभद्र के शिष्यः. Name of the disciple of Arya-Bhadra. कप्प॰ =:

श्चार्जाणाइलः पुं• ( श्चार्यनागिल ) आर्थ-बल्र्सेनना अथम शिष्यः श्चार्यवज्ञसेन के प्रथम शिष्यः Name of the first disciple of Ārya-Vajrasena. कष्प• ≒;

अञ्जलाइला. स्रो॰ (ग्राय्येनागिला) आर्थनाशि-स नाभना स्थिविरथी नीइलेस सामा. ग्रायं-नागिल नामक स्थिवर से निकली हुई शाला. A branch deriving its origin from the sage named Arya-Nägila. " थेरान्त्रो श्रज्जणाइलाधो श्रज्जणाइला साहा शिगगया" कप्प॰ म;

श्राज्जणाइली. र्हा॰ ( श्राय्येनागिली ) आर्थ-वल्रसेनथी तीडलेडी शाला. श्रायंवज्ञसेन से निकली हुई शाला. A branch deriving its origin from Arya-Vajrasena. " थेरेहिंतो श्राज्जवइरसेणिएहिंतो इत्थणं श्राज्जणाइली साहा णिगाया" कप्प० =; श्राज्जिणित्ता. सं• कृ० श्रा० ( श्राजीयत्वा ) अपार्थन डरीने; भेलवीने. उपार्जन करके; प्राप्त करके. Having earned." प्रांतदक्खं

श्राज्जताः स्रा॰ ( श्राच्यंता ) आर्थपणुं; श्रेष्टताः साधुवृत्तिः श्रायंत्वः श्रेष्टताः साधुवृत्तिः Nobility; piety. भग० १४,६; १६, २; श्राज्जतावसः पुं०(श्राच्यंतापस) आर्थवल्रसेनना स्रोशः स्रोत्यासी-शिष्यः श्रायंवल्लसन् के

भवमज्जिशिता "स्य० १, ४, २, ३४;

चौथे समाप रहने वाले प्यारे शिष्य. The fourth pet disciple of Arya-Vajrasena. कप • =;

श्राज्जतायसी. स्नां० ( श्राय्वेतापसी ) आर्थ-तापसथी नीडणेस शाणा. श्रायंतापस से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Arya-Tāpasa. "धेराश्रो श्राज्जतावसाश्रो श्राजतावसी साहा णिगाया" कप० =;

श्चरजन्तः त्रि ( श्वयसन्त ) आधुनिः; आज्ञातिः श्चापुनिकः Modern; belonging to the present time. "जे इसे श्रजनाएं समगा निगांधा विद्दांति" कष्प ० ६, ६;

श्राज्जश्रूलभद्दः पुं॰ ( श्राय्येस्थूलभद्र )
व्यार्थसंभृतविज्यमा शिष्य अने महाभिरि
तथा सुद्दितमा गु३ श्रायंसंभूतविजय के
शिष्य श्रीर महागिर तथा महस्ती के गुरु.
The disciple of Ārya-Sambhūtavijaya, and the preceptor of
Mahagiri and Suhastī. कष्य • ≤;

श्राज्जिदिग्ण, पुं॰(भार्यदक्त)पार्श्वनाथना पहेंसा भाष्युपर, पार्श्वनाथ के पहिले गणधर. The first Ganadhara of Parsyanatha. सम॰ (२) डास्थपभात्री छन्द्रदत्तना शिष्य. काश्यप गोत्री इन्द्रदत्त के शिष्य. the disciple of Indradatta, of Kāsyapa-Gotra. प्रव॰ ३०८; कप्प॰ ८;

श्रज्जद्यः पुं० ( श्राय्यांत्रंक ) भदावीरस्वाभीना शिष्य आर्थआर्द्र दुभारः महावीरस्वामी के शिष्य श्रायंश्रादंतुमारः Ardrakumāra, the disciple of Mahāvīra Svāmī. स्य० नि० २, ६, १६०;

अज्ज्ञधणगिरि पुं॰ (भार्यधनगिरि) आर्थे६० । भित्रना शिष्त्र, आर्यफलगुमित्र के शिष्य, Name

- of a disciple of Arya-Falgumitra. 森叫。 5;
- आज्जधम्म. पुं॰ ( आर्थधर्म ) आर्थ-भंगुना शिष्य अने अद्गुप्तना गुरु. आर्य-मंगु के शिष्य और भद्रगुप्त के गुरु. The disciple of Arya-Mangu, and the preceptor of Bhadragupts. " वंदामि अज्जधम्मं तत्तो वंदे य भद्रगुत्ते य " नंदा॰ कप्प॰ ५;
- अन्जध्यस्म पुंत्र (आर्थध्यस्मेन्) आर्थेहिस्तना शिष्य आर्थहस्ती के शिष्य Name of a disciple of Arya-Hastī.
- श्राञ्जनाग. पुं• ( भार्यनाग ) आर्थरक्षना शिष्य. श्राप्यंरत्त के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Rakşa. कृप्र• ८;
- अञ्जनागहृतिथः पुं॰ ( श्राय्यंनागहृस्तिन् ) आर्थनिन्दिक्षसभ्याना शिष्यः श्रायंनिन्दल-स्नमण के शिष्यः The disciple of Arya-Nandilakṣamaṇa: नंदी॰ स्थ॰ ३०;
- अञ्ज्ञपडमः पुं॰ ( ब्रार्स्यपद्म ) आर्थवञ्जा भीन्त शिष्यः ब्रार्थवज्ञ के दूसरे सिष्यः The second disciple of Arya-Vajra. कण =;
- श्चारजपउमा. क्रां॰ ( बार्य्यपद्मा ) आर्थपद्मथी नीडलेख शाला. श्चार्यपद्म से निकली हुई शाला. A branch originating from Arya-Padma. " थेरेहिंतो अञ्जपढ-मेहिंतो इत्थणं अञ्जपडमा साहा शिमाया" कृष्ण॰ मः
- अञ्जपूर्तागरि. पुं॰ (भाव्यंपुष्यगिरि ) आर्थ-२थना शिष्य. भार्यरथ के शिष्य. A disciple of Arya-Ratha. कप्प॰ ८;

- श्रव्जापोमिल पुं॰ ( भ्रार्थ्यपोमिल ) आर्थ-वल्र्सेनना थील शिष्य श्रायंबज्जसेन के दूसरे शिष्य. The second disciple of Arya-Vajrasena. कप्प॰ =;
- अज्ञपोमिला ह्रा॰ ( आर्थ्यपोमिका ) आर्थपोभिका निश्विती शाभा आर्थ- पोमिल से निकली हुई शाखा A branch deriving its origin from Arya-Pomila. " थेराजो अजपोमिलाओ अजपोमिला साहा गिमाया" कप्प॰ इ:
- अउजप्यसव. पुं॰ (आर्थप्रसव) क्षास्थप गीत्रना आर्थलेल्स्स्वासीना शिष्य. काश्यप गोत्र के श्रायंजबूस्वासी के शिष्य. The disciple of Arya Jambú Svāmī, of the Kāšyapa Gotra. कप्प॰ दः
- अज्ञफग्गुमित्त. पुं॰ ( श्राय्यंफल्गुमित्र )
  आयंपुष्यगिरिना शिष्य अने आयंधनगिरिना
  धः श्रायंपुष्यगिरि के शिष्य और श्रायंधनगिरि
  के गुरु. The disciple of AryaPusyagiri, and the preceptor of
  Arya-Dhanagiri. कप्प॰ म;
- श्चान्त्रभद्दः पुं॰ (श्वार्यभद्द) आर्थशिवलूति-ना शिष्यः श्रार्यशिवभूति के शिष्यः Name of a disciple of Arya-Sivabhūti. কমে॰ দ;
- अउजभद्दबाहु. पुं॰ ( भ्राप्यंभव्रवाहु ) आर्थ-यशे:लद्ग्ना शिष्य. भ्रायंयशोभद्र के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Yasobhadra. कप्प॰ =;
- श्राज्जम. पुं॰ (श्रव्यंसन्) અर्थभा; पूर्वाधास्थ्राध्यी नक्षत्रने। देवता. श्रयंमा; पूर्वाफाल्गुना नचत्र का देवता. Aryamā; the god of Pūrvāfālgunī. অভ্যত ড, १५७;१७१; ठा० २, ३; ( ২ ) জন্ম। ধ্যুড়ী নক্ষ্যনী स्वाभी-देवता.

उत्तराफाल्गुनी नज्ञत्र का स्वामी—देव. the presiding deity of the Uttarāfā-lgunī constellation. स्० प० १०; अगुजो० १३१;

श्चिज्जमंगु, पुं० (श्चार्य्यमङ्गु ) आर्थसभूद्रना शिष्य, श्चार्यसमुद्र के शिष्य, The disciple of Arya-Samudra, नंदा० स्थ०२५;

अज्जमगुग. पुं॰ (श्रार्थ्यमगुक) श्रथ्यम्भवसूत् रिता शिष्य अने पुत्र. शय्यम्भवसूत्र के शिष्य और पुत्र. The disciple and son of Sayyambhavasari. छहि मत्यहि अहिसं अज्ञस्यग्रामिगं तु अज्जमग्रोगं "

अज्जमहागिरिः पुं॰ ( भ्रार्थ्यमहागिरि ) ચ્યાર્વસ્થલભારના શિષ્ય, કે જે જિન-કલ્પીમાકક ઉત્ર વિદારી હતા. એમબે આર્યસું હસ્તીથી આહારપાળી જુદં કરી ભુદો ગચ્છ ચલાવ્યા: ત્યારથી ગચ્છની ભિન્નતા थर्ट आर्यस्थलभद्र के शिष्य, जो जिन कर्ल्या के समान उप्र विहारी थे. इन्होंने श्रायमुहस्ता से श्राहारपाणा पृथक का पृथक् गच्छ चलाया था. तभी में गच्छ की भिश्वता हुई. The disciple of Arya-Sthulabhadra; he after the manner of a Jinakalpi, used to walk very far. He founded a separate sect, severing his con nection with Arya-Suhasti, which made the beginning of sectarian difference, कण हः

राज्य पुं॰ ( भार्जक ) ये नाभनी सीसी वनस्पति; तुससीनुं आड. इस नाम की हरी वनस्पति; तुलसी का गाइ. The holy basil; ocymum sanctum. पण १:

शिष्य. भार्यनत्तत्र के शिष्य. The disciple of Arya-Naksatra. ' थेरस्स यां भाउत्रयानसत्तरः कासवगुत्तस्स भाउत्ररक्के थेरे भंतेवासी कासवगोत्ते' कप = =:

श्राउत्तरिखयः पुं॰ (श्रार्थ्यक्ति) तेसितिपुत्र आयार्थना शिष्य, के लेखे वज्रस्वाभी पासे नवः पूर्व करतां कंष्टक अधिक अभ्यास क्यां होते वज्रस्वामी के पास से नो पूर्वों से भी कुछ श्रिषक श्रम्याम किया था. The disciple of the preceptor Tosaliputra, who had studied more than nine Purvas under Vajra-Svämi. ''वंदामि श्रज्जरिक्षयं खमणे रक्षियचरिक्त सब्बंगे'' नंदां ० कः

श्राज्जरह. युं॰ ( श्राय्येरथ ) आर्थवळ् श्याभीना श्रीका शिष्य, श्रायंव प्रस्तामा के तामरे शिष्य, The third disciple of Ārya-Vajra Svāmi, कण्डह;

अन्तरीहरण पुं॰ (आर्यरीहरण) आर्थ-सुद्दितना शिथा आर्यगुहरूनी के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Suhasta कष्य॰ दः

अज्जल. पुं॰ (अजल) देशिवशिप; पाण्ति।
तंशीवाणा देश. देशावशेप; पाना की जहां
कमी है वह देश. Name of a country;
a country where there is dearth
of water. (२) त्रि॰ ओ देशमां रहेनार
मनुष्य. उक्त देश में रहने वाला मनुष्य.
people residing in the above
country. पश्च॰ १;

अज्जावः न० ( आजंब ऋजोः-रागद्वेषवस्ववर्जि-तस्य सामाधिकवतः कर्म भावो वा आजंबम्) सरक्षताः भाया ४५८ने। अस्मायः सरलताः माया कपट का अभावः Straightfor.

wardness; frankness; absence of fraud. प्रव १६१; उत्त २६, २; सम॰ १०; ठा० ४, १; पगह० २, १; नाया० १; १०; जं० प • २, ३१; भग० २५, ७; मु० च०२, ४६; श्रोव०१६; २०; राय०२१४; (૨) દશ શ્રમણધર્મમાંના ત્રીજો ધર્મ. असण के दस धर्मों में से तीसरा धर्म. the third of the ten essential virtues of an ascetic. 310 2, 4; (૩) ૩૧ યાગ સંત્રહમાંના ૧૦ મા યાગ संश्रद, ३१ योग संग्रहों में से १० वाँ योग संग्रह, the tenth of the thirty-one Yoga-sangrahas. सम ० (४) संवर, संवर, checking the inflow of Karma, ठा० ४,४;—द्वारा. न॰ (-स्थान ) સંવરન સ્થાન; સાધ, શાબન, व्यार्थिय व्याहि संबर्गा पांच लेह, संबर का स्थानः साधः, शोभनः आर्जन आदि संवर के पांच भेद. the five varieties of straightforwardness e.g. softness etc. which check the inflow of Karma. " पंच भाउनपहासा परण्या, तंजहा-साहश्रज्जत्रं साहमहत्रं साह-खाधवं साह्यंती साह्मोत्ती " टा॰ ४, १; -- पहार्गः त्रि • (-प्रधान ) सर्वता भूण्य छे केमां थेपं. सरतता जिसमे मुख्य है ऐसा. that in which honesty is prominent. श्रोव ----भाव. न • (- भाव) સરલ ૧ત્તિ: કપટના અભાવ: સરલ સ્વભાવ. सरल बूत्तिः कपट का श्रभावः सरल स्वभावः straightforwardness; ness. ''मायमञ्जवभावेण स्रोभं संतोसश्रो जियों" दस॰ म, ३६:

अञ्जवहर. पुं॰( भाष्येषञ्ज ) आर्थसिंद्धिगिरिना शिष्य. भ्रार्थसिंहगिरि के शिष्य. The disciple of Ārya-Simhagiri. कष्प • =; श्रज्जवहरसेगा. पुं० ( श्रार्घ्यवन्नसेन ) आर्थ-पन्ता शिष्य. आर्यवज्र के शिष्य. The disciple of Arya-Vajra. कपः =; श्रज्जवहरी. ब्रां० (श्राय्येवजी ) आर्थवन्त्रधी नीडणेस शाभा. आर्यवज्र से निकली हुई शाखा. A branch deriving its origin from Ārya-Vajra. "थेरेहितो गं श्रज्जवहरेहिनो गं गोयमसगोत्तेहितो इत्थरां ऋज्जवहरी साहा शिमाया" कप्प०८; श्चरज्ञवयाः स्रा॰ (श्याजेवता-म्राजेव) सरसत्।; માયા, કપટ તથા દંભના ત્યાગ ; દશ શ્રમણ धर्भभाने। श्रीकी धर्भ, सरलताः माया, कपट तथा दंग का त्यागः श्रमण के दस धर्मी में से तामरा धर्म. Straightforwardness; absence of deceit and hypocrisy; the third of the ten essential virtues of a saint. " अज्जवयाए गां भेते ! जीवे कि जग्यह ! भारतवयापु गां काटउज्ययं भासुरज्ञ्ययं भावुद्भययं " इत्तर २६, ४२:

**श्चान्तावि. श्व० ( श्ववापि )** आळ सुधी;आ**ळ** - पर्यत. श्वाज तक;श्चाजपर्यन्त. Up to this - day, सु**० च० १,** १:

श्रक्कविग्हु, पुं॰ (श्राय्येविष्णु) आर्थ-केदिश्वना शिष्य, श्रायेजीहल के शिष्य. Name of a disciple of Aryu-Jehila, कण्ण =:

श्राज्जिखिया न० ( श्राज्ञिव ) भाषा-दुटिसताने। त्याग करना है सरस्रता माया-कृटिनता का स्याग करना; सरन्तता Straightforwardness; honesty. स्य०२, १, ४७: श्राया० १, ६, ४, १६४: सु० च० १,१: श्राज्जिबुद्ध . पुं० ( श्राय्येवुद्ध ) आर्थसम्पित श्रीर आर्थभद्र इन दोनों के शिष्य . श्रीर सम्पत्तिक श्रीर श्रार्थभद्र इन दोनों के शिष्य . श्रीर श्

Sampalika and Ārya-Bhadra. कप्प॰ =;

अजिबेड्य. न॰ ( आर्थ्येटक ) श्रीश्रोतथी नीक्ष्में स्वार्थियां छट्टं कुंस. श्रीगृप्त से निकला हुन्ना चारणगण का छठा कुल. The sixth family of the Chāraṇagaṇa,originating from Śrīgupta. कप्प॰ =;

अज्ज्ञसंघपालक. पुं॰ (आर्यसंघपालक) व्यार्थनृद्धना शिष्य. आर्यगृद्ध के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Vriddha. कप्प॰ =;

अज्जसंडिल. पुं॰ ( आर्थशागिडस्य ) आर्थ-धर्भना शिष्य. आर्थधर्म के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Dharma. कष्य• = ;

अज्जसंतिसेशिश्च. पुं॰ (श्वार्यंशान्तिसेनक) आर्थिदिश्वना शिष्य. श्रार्यादन्त के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Dinna. कप्प॰ =:

श्राउजसंपित्य. पुं॰ (श्राय्यंसम्पन्निक) आर्थ-डालडना शिष्म. श्रायंकालक के शिष्म. Name of a disciple of Aryu-Kālaka, कष्प॰ द;

श्चाउनसंभूयविजयः पुं॰ (श्चाय्यंसम्भूतविजय) आर्थयशालादना शिष्यः श्चायंयशोगद्र के शिष्यः Name of a disciple of Arya-Yasobhadra. कप्प॰ =;

अडजस्मिय. पुं॰ ( ब्रार्ग्यसमित ) आर्थ-वल्रस्वाभीना भाभा अने आर्थासिंद्धिगिरिना शिष्य. श्रार्यवश्रस्वामी के मामा श्रोर श्रार्यसिंद-गिरि के शिष्य. The maternal uncle of Arya-Vajra-Svāmī and the disciple of Simhagiri. कष्प॰ =;

**अङ्जसमुद्**. पुं• ( **आर्य्यसमुद्र** ) શાષ્ટિડલ્ય સ્વામીના **શિ**ષ્ય ઉદધિ આચાર્ય, જેનું જંધા- भक्ष क्षील थवाथी अपराक्षम भरख थयुं हतुं. शांडिल्यस्वामी के शिष्य उद्धिश्राचार्य, जिनका जंघाबल कीए होने से श्रापराक्रम मरण हुका था. The disciple of Śāṇdilya Svāmi,named Udadhi-Āchārya, who died without doing notable deeds on account of a disease enfeebling the thighs. श्राया॰ नि॰ १, ६, १, २६६; नंदी॰ स्थ॰ २७;

श्राज्ञसाम. पुं॰ ( श्राय्येश्याम ) केतुं भीलुं नाम डालडायार्थ ६तुं ते स्थामायार्थ. श्यामाचार्य, जिनका दूसरा नाम कालकाचार्य धा. Syāmāchārya, whose other name was Kālakāchārya, कण • ८;

श्राज्ञासिह. पुं॰ (श्राय्यंसिह) आर्थधर्मना शिष्य. श्रायंधर्म के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Dharma कप्प॰ ८;

श्रज्जिसिज्जेभव, पुं॰ (श्राय्येशस्यम्भव) आर्थश्रभवना शिष्म, श्रायंत्रमव के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Prabhava, कण॰ =;

श्चाउन्निस्ति भूद. पुं॰ ( श्वाउर्यशिवभूति ) आर्थ-धनभिरिना शिष्य. श्रायंधनांगीर के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Dhanagiri. कंप॰ =;

अञ्जसीहगिरि. पुं० (मार्थ्यसिंहगिरि) आर्थ-हिलना शिष्य. आर्योदन के शिष्य. Name of a disciple of Arya-Dinna. कप्प० =;

श्रज्जसुए. अ॰ ( श्रयक्षः ) आल्राक्षः आर्रे हे हाते. श्राजक्कः भाज या कतः Now-adays; today or tomorrow. स्य• १, २, ६, ६; अज्जसुहृतिथा. पुं० ( बार्च्यसुहृस्तिन् ) अर्थ-સ્થુલભદ્રના સ્થવિર શિષ્ય. श्रार्थस्थल-भद्र के स्थिवर शिष्य. The old disciple of Arya-Sthulabhadra. कप • =; **श्चारजसुहरम.पुं॰ ( शार्यसुधर्म**न् ) भढावीरस्वा-મિના પાંચમા ગહાધર, કે જેના જન્મ કુલ્લાગ સંનિવેશમાં ધમિલ વ્યાક્ષણની સ્ત્રી સદિલ:-થી થયા હતા. ૫૦ વરસની ઉમ્મરે મહાવીર સ્વામિ પાસે પ્રત્રજ્યા લીધી, ત્રીસ વરસ મહાવી-રસ્વામીની સેવા કરી. વીરનિર્વાણ પછી ૧૨ वर्षे ६२ वरसनी अभारे देवसज्ञान अपन्तरं; આઠ વરસ કેવલ પ્રવજ્યા પાળી. એક સો વરસનું આયુષ્ય બાગવી પાતાના શિષ્ય જંબને પાટે ખેસાડી નિર્વાળ પદ પામ્યા. महावीरस्वामी के पांचवें गगाधर, जिनका जन्म कुलाग सांभवश में धामल बाह्यण की छी। भहिला से हका था, इन्होंने ५० अवस्था में महावीरस्वामी से दीचा ली और तीस वर्ष तक महावीरम्वामी की सेवा की. फिर बारनिर्वाण के १२ वर्ष बाद ६२ वर्ष की श्रवस्था में केवलज्ञान उत्पन्न दृश्रा. श्राठ वर्ष तक केवल प्रवच्या पालन कर १०० की अवस्था में श्रपने शिष्य जम्बू को श्रपने पाटपर बिठला कर निर्वाण प्राप्त विज्ञा. The fifth Ganadhara of Mahavira. He was born of Bhaddila, the wife of a Brähmana, named Dhamilla, in the village of Kullāga. He took orders as a disciple of Mahavira, at the age of 50 years, and served Mahāvīra Svāmī for 30 years. He attained full knowledge at the age of 92 years, 12 years after Mahāvīra Nirvāna. He asceticism abserved the

for 8 years and secured absolution at the age of hundred years after installing his disciple Jambū as successor. कप ः; नाया भ ः सम • ३००; विवा • ३;

श्रक्कारंतिएय. पुं॰ (श्रार्थ्यश्रेषिक) आर्थशान्ति-श्रेशिक्षा जीव्य शिष्य. श्रार्थशान्तिश्रेषिक के दूसरे शिष्य. The second disciple of Arya-Santisrenika. कष्य॰ दः

अज्ञसंतिया. कि (बार्थश्रेतिका) आर्थश्रेशि-ध्यी नीडणेबी शाभा. श्रायंश्रेतिक से निकती हुई शाला. A branch deriving its origin from Arya-Śrepika. "येर-हिंती यां अञ्जसेतिएहिंती हत्थ्यं अञ्ज-सेतिया साहा शिमाया" कप - म;

अउज्ञहितथः पुं॰ (आर्यहस्तिन्) आर्य-संधपाणधना शिष्यः आर्यसंघपालक के शिष्यः Name of a disciple of Arya-Sanghapālaka, कप्प॰ =;

**घाउजा**. क्री० ( **घार्या** ) शांतदेवी; અंभा; दुर्गा. शान्तदेवां; श्रम्बाः दुर्गाः. The goddess Durga, नाया = = : अगुजो = २ • ; ( २ ) आर्थी: साध्यी: भढासती, आर्बी: सार्घी: महासना. chaste woman: a female ascetie: a ३४९: गच्छा० ६६: नाया० १६: भग० ६, ३३: श्रंत० म. १: संथा० ४६: श्रांध० नि• ६७९: निर०३, ४; नाया० घ० ९०; ( 3 ) આર્યા ઇંદ ગાય, બનાવવા અને પિછાનવાની . કળા: ६४ કળામાંની ૨૧ મી કળા. श्राची हंद बनाने और पहिचानने की कला: ६४ कलाओं में से २१ वी कला. the art of composing poetry in the metre called Aryā. भोव॰ ४०; (४) આર્યા નામે માત્રા હંદ; પ્રાક્તમાં જેને ગાયા કહેવામાં આવે છે ते. **श्रा**र्या नामक छंद; प्राकृत में जिसे गाथा कहते हैं वह छंद

metre Aryā which is called Gāthā in Prākrita. जं॰ प॰ २; (પ) પંદરમા તીર્થંકરની પ્રથમ સાષ્વીતું नाभ. १५ वें तीर्थंकर की पहिली साध्वी का नाम, name of the first female ascetic follower of the 15th Tirthankara, प्रव०३१०;—अएचर. पुं• (-क्रनुचर ) आरग्ननी पालम आस-नार ( साधु ). श्रायों के पछि चलने वाला ( सात्र ), an ascetic who walks behind nun. चरो साहू, लहह अभिति ख अविरेश " ६३:-काग्पः पुं॰ (-कला-आयोगामेव साध्वीनामेव करूरत इत्या-र्याक्ताः ) आर्थाओं सावेत आहार श्रारा हारा लाया हुआ आहार. food brought by a female ascetic. गरहा० ६१: —लद्धः त्रि० ( -जव्ब ) आर्ज्जे मेपः वेश्व. आयों का प्राप्त किया हम्मा. obtained or acquired by a nun. गण्डा॰ ६०; —संसम्बद्धाः स्त्रीव (अन्समर्था-वंयमे ) સાધ્વીના પરિચયા સાધ્વીના સદ્વાસ-સંસર્ગ. मार्था का परिचयः सार्था का सहवास. contact with a female ascetic. " ग्रजासंसमिग्रभिविससरियी" गच्छा ० ६३;--सरिस. त्रि॰ (-सदश) आराजना कें ये. श्रायां के समान. like or resembling a nun. " अञ्जासिरिसा ह अंधयो उवमा " गच्छा० ७०:

श्राज्ञावयः पुं० ( श्रव्यापक ) लख् वताः; ઉपाध्यायः पद्भाने वाताः; उपाध्यायः A teacher; a preceptor. प्रव० ०६४; श्राज्ञावेयव्यः त्रि० ( श्राज्ञावितव्य ) छुडभ इरवेः; दशाख् इरयुं ते. शाज्ञा करनाः; दबाव दालना. Act of ordering or commanding. " न इंतव्या न श्राजाः वेयण्या न परिधित्तस्वा " स्नाया० १, ४, १, १२६; (२) आज्ञा ४२वा थे। थ. स्नाज्ञा करने योग्य. fit to be ordered. सूय०२,१,४६;

अजिजा ति० ( अर्जित ) भेशवेशुं; शेंडद्हुं करेशुं. प्राप्त किया हुआ. Earned; accumulated. " अम्मजियं च ववहारं, दुवै-हायरियं सया " उत्त० १, ४२; १८, १६; जं० प० ३, ६७; विशे० २०४२; २० ६४;

अजिज्ञा-याः की॰ ( कार्यका ) हाही; भा के भाषा. Grand-mother; father's or mother's mother. दस॰ ७, १४; राय॰ २४६: (२) आर्था-आरण; सः ५वी; भहासती. व्यार्था; सार्था; महासती. व female ascetic; a Jaina nun. गच्छा॰ १९९; नाया॰ ४; म; १६: भग॰ ९, १; जं॰ प॰ २, ३९; नाया॰ ४॰—संपया. की॰ (—संपर् ) अत्यन-साध्वीरूप संपद्या. पिक life of a nun regarded as wealth. कप्प॰ ७, २९४;—साह्यस्तिः जी॰ (—सहस्ति) हन्तर आर्थों. a thousand nuns. कपः ०, २२४; नाया॰ ४; म; नाया॰ ४; मार्थों के thousand nuns. कपः ०, २२४; नाया॰ ४; म;

श्राज्ञुण, पुं॰ (भर्जुन) अधुभीजवाणुं अंड जातनुं प्रक्षः इडायानुं आडः आ आडनी छात्र सहेद हेाय छे, तेमांथी दुध नीडण छे, भे आड-ना पांदडां अधुीदार, लांभां अने भेण हैाय छे. बहुवीजक वृद्धविशेषः इस माद की जाल सफ़ेद होती है, उसमें से दूध निकलता है भार उसके पत्ते भनीदार, लंबे भीर गोल होते हैं. A kind of tree with white bark and pointed long and oval leaves; terminalia alata glabra. श्रोव॰ पत्त॰ १; पएह॰ १, ४; नाया॰ ६; राव॰ ६; मग॰ २१, ६;

२२, ३; (२) तृष्य- भडविशेष. एक विशेष जाति की घांस. a kind of grass. " अञ्जूषागृदंव तस्त जागुइं" उवा॰ २, ६४; पण १: भग० २१, ६; जीवा०३, ४; ( 3 ) सहेह रंग. सफेद रंग. white colour. पन १; (४) सहेद सुवर्ध-से। तुं. सफेद सोना. whitish gold. पन २; ( भ ) ગાતમપુત્ર અર્જુન, કે જેના શરીરમાં ગાશાલા-એ છડ્ઠીવાર પરાવર્ત પરિદ્વાર કર્યા છે એમ ते क्रिकेता क्री. गीतम का पुत्र क्राजुन, जिसके रारीर में गोशाला ने छठी बार परावर्त परिहार (प्रवेश) किया है, ऐसा वह कहता था. Arjuna, the son of Gautama in whose body Gośālā had entered for the sixth time (as he said ). " चाउनुवास्स गोयमपुत्तस्स सरी-रगं विष्णजहामि " भग० १४, १; ( ) પારદુ રાજાના ત્રીજો પુત્ર; અર્જુન.पारहुराजा के तीसरे पुत्र; श्रर्जुन. Arjuna, the third son of king Pāndu. नाया॰ १६; सु० च० १४, ८७; विया ६; - सुवराग. न॰ (-सुवर्ष ) सहेह-धेतहां-यन-सानुं, सफ़ेद साना, whitish gold. भोव - सुवज्ञगमय. त्रि (-सुवर्णकमय) सरेट सुवर्धभयः सफेद सुवर्णमयः full of whitish gold. 370 35, xE;

अज्जुएक. पुं० ( चर्जुनक ) राजगढनिवासी ओड भाणी, डे के सुह्गरपाछि नामना पक्षनी भहृद्यी छ पुर्व अने ओड स्त्री ओम ए भाष्मुसाना भुन डरता ढता, ओड प्रसंगे भढावीरस्वाभीना समागम थतां ते लेखिपाच्या हीक्षा लई छडना पारखा डरवानी प्रतिज्ञा लीधी अने समताकावनुं सेवन डरी छ महिनामां सर्व डर्भ भपावी सिद्धपद तेखें भेणव्युं. राजगृह निवासी एक माली, जो कि, मुद्ररपािंग नामक यक्षकी सहायता से ७ मजुष्यों ( छः पुरुष और एक सो ) का बन्न करता था. एक समय

महावीरस्वामी का समागम होने पर उसे बोध हुआ, और दीचा लेकर छठ का पारगा करने की प्रतिज्ञा ली और समताभाव का सवन कर छ: मास में समस्त कर्मी का जय कर सिद्धपद प्राप्त किया. A gardener of Rājagriha, who used to murder seven men ( six males and one female) every day with the aid of a Yaksa, named Mudgarapāni. Once he met Mahāvīra Svāmī, from whom he obtained knowledge. From that very moment he became a true penitent, took orders, observed fasts for every two days out of three, secured equanimity, practised severe austerities, and thus having destroyed all his Karmas in six months attained to salvation. अंत॰ ६, ३:

द्याजीयः श्र० (श्रधेष) आगे; आगेशः श्राजः श्राजहाः Even to-day. " श्रजेव श्रममं पश्चित्रसामो, जोई पवता न पुराण्म-वामो " उत्त० १४, २०; भग० २, १; कप्प० ६, १६;

अन्जोः पुं॰ (हे आर्थ) संभीधनः आभंत्रश् सम्बोधनः आमंत्रसः A form of addre-ss ing a revered person " अजोति समयो भगवं महाविते गोयमाहसमयो शिगाये आमंतित्ता" ठा॰ ३, २ः " आजो ! सामाइयं जायामो " भग॰ १, ६ः " एतयं अजो करहे वासुदेवे" (अज्जोति आमन्त्रस्ववचनम् ) ठा॰ ६ः

आज्जोग. त्रि • ( भयोग्य ) अनुवित; अलीग. भनुचित; भ्रयोग्य. Unworthy; improper. पंचा० १३, २८; श्राज्ञभाष्ट्रिश्च. न॰ (श्राप्रशास्थात-श्राप्यवसित)
व्याप्यवसाय; परिलाम. श्राप्यवसाय; परिलाम.
Mental state; thoughts. विवा॰ १;
दसा॰ १०, ३;

आज्ञातत. न॰ ( प्रध्यातम ) भनः थिता. मनः चित्ता. Mind; conscience. सूय० १, २. २, १२;

श्रां आरु अत्राह्म स्थान स्था

अन्भत्थः न० (ः श्रध्यात्मस्थ अध्यात्म-अधि श्चात्मनि वर्त्तत इत्यध्यात्मम् ) अंतः ५२७; थित. भन्तःकरणः चित्त. Conscience; mind. पत्र० ११; स्य० १, ४, २, २२; (२) आत्मध्यानः आत्मकावनाः ऋत्म-ध्यानः आत्म भावना contemplation of the soul. स्य॰ 1, =, 1६; श्रोव॰ ४; ( 3 ) ( श्रात्मानमधिकृत्य यह र्तते तत्थ्या-रमम् ) सुभ इः भ आहि आंतरिक काव. मुख दुःसादि भानतरिक भाव. internal omotions e.g. of happiness, misery etc. '' जे भागमत्यं जायाह से बहिया जागाह जे बहिया जागाइ से घाउमत्थं जागाइ" श्राया० १, १, ७, २६; " अउमत्थं सम्बद्धो सम्ब दिस्स पायो पियायए " उत्त० ६, ७; श्लोघ० नि० ७४४; पिं० नि० ६७१; — उक्कारा-जुत्तः त्रि • ( -ध्यानयुक्त-अध्यास्मना शुभ मनसा ध्यानं यत्तेन युक्तो यः स तथा ) अशस्त ध्यानयुक्त. प्रशस्त ध्यानसहित. engaged in deep religious

meditation. परह - २, ५;—वंड. पुं ( - दग्द ) अपाय के न्यार्ताभ्यानाहि ૈનિમિત્તથી લાગતા કર્મળંધ; આઠમું ક્રિયા २थान ६. कवारा अथवा आर्त्तध्यानादिनिमित्त से लगने वाला एक कर्मबन्ध; आठवाँ किया स्थानक. Karmic bondage incurred by anger etc; the eighth Kriyā Sthanaka, पग्ह० २, ४;--दोस. पुं॰ ( - दोष ) अंदरना देाप-डपाय; है।ध, भान, भाया अने लील. भनतरह दोष-कषाय: कोघ. मान, माया श्रीर लोभ. inward evil passions such as anger, pride, deceit and greed. " कोइं च मार्च च तहेव मार्थ, लोभं चउत्थं भ्रज्भत्थदोसा " स्य० १, ६, २६;-- बासिझा, पुं०(-बृत्तिक) અધ્યાત્મ-આત્માને આશ્રી ઉત્પન્ન કાંધાદિ કપાય અથવા આર્ત્તપ્યાનાદિનિમિત્તે લાગતી દ્રિયા-કર્મળ ધ: દ્રિયાનાં તેર સ્થાનક-भोनं आर्ध्य स्थानकः अध्यातम-आतमा को आश्चकर उत्पन्न कोधादि कषाय अथवा आर्त-ध्यानादि के निमित्त में जो कर्मबन्ध हो वह: किया के तरह स्थानकों में से आठवाँ स्थानक, Karma incurred by thinking of pain, anger etc. which have the soul for their substratum; the eighth of the 13 ways of incurring sin. स्य॰ ३. २, १६;--वयग्, न० ( -वचन-भारमान-मधिकृत्य प्रवर्त्तते यत् तद्ध्यात्मवचनम् ) અધ્યાત્મ વચન; વચનના સાળ પ્રકારમાંના सातभा अधार. श्रम्यात्म वचन; वचन के सोलह भेदों में से ७ वाँ भेद. philosophy dealing with the soul; the seventh of the sixteen kinds of speech. आया॰ २, ४, १, १३२; --विसुद्धः त्रि० ( -विद्युद्ध ) शुद्ध अंत:-

**५२७**थाणा. शुद्ध श्रन्तःकरण वाला. of clear conscience; of pure heart. "तम्हा अज्ञात्थविसुदे सुविसुके" स्य० 1, ४, २, २२;-विसोहिजुत्तः त्रि॰ ( -विशोधियुक्त ) विशुद्ध-पवित्र लाव-वाणाः; आंतरिक शुद्धिवाणाः, विशुद्ध-पवित्र भाव वाला; आन्तरिक शाद्धि वाला. pure at heart; clear in conscience. " जा विराइगा सुत्तविहि-जयमाग्रस्स भवे. समगस्त । सा होइ शिज्जरफला अज्मत्थ बिसोहिज्जस्स " श्रांव०—सुरू. श्लां० (-श्रुति ) ચित्तनिरे.धना ઉપાયા ખતાવનાર શા**ેન:** અધ્યાતમશાસ્ત્ર. चित्तिनरोध के उपाय बतलाने वाला शाख: श्रध्यात्मशास्त्र. Sastra dealing with the means of restraining the mind; a spiritual Sastra. पगह० २, १;

श्चारभारिथयः त्रि ० ( श्यध्यात्मस्थित-श्चाध्यात्मिक) આત્મસંબંધી: આંતરિક: આત્માશ્રિત द्या-रमसम्बन्धीः भानतरिकः भारमाश्रितः Relating to the mind; internal, শ্বন ০ ३,=; (૨) આત્મિક ભાવ; અધ્યવસાય વિશેષ: સંકeu: भानसिक तरंग, श्रात्मिक भाव: श्रम्यवसाय विशेष: संकल्प: मार्नामक तरंग. Thought activity. भग• २, १; ३, १; २; ६, ३३; **१२,१**; नाया० १; ५; ५२; १२; १३; १४; १६; भाया॰ २, १३, १४२; जीवा॰ ३, ४; सूग॰ २,२, **१६;** सय•२४; कष्प•४,८६;( ३ ) अध्यात्म-मानसिक शाकः आर्त्तध्यान वर्गरे કરવાથી લાગતી ક્રિયા-કર્મભન્ધ: ક્રિયાના તેર રથાતકમાંતું આડમું સ્થાતક. ऋध्यात्म-मान-सिक शांक; आर्त्तध्यान वगैरह करने से जो कर्मवन्ध हो वह; किया के तेरह स्थानकों में से भाठवाँ स्थानक. Karma incurred by sorrow etc.; the eighth of the 13 sources of Kriyā. सम. १३: '-

अउस्मित्थयाः क्री॰ (अवध्यात्मस्थिता-व्राध्या-त्मिकी) डेंछ पणु डारणु विना मनमां अजनरा डर्या डरपी ते; आडमुं डियास्थानडः व्यकारण चित्त में जलना; म वीं कियास्थानक. The 8th source of incurring Karma viz. worry without any ground. प्रव॰ महेश;

श्चाउभाष्यः न० (श्रध्यातमः) जुर्थे। "श्राउभाष्य" शण्द. देखो शब्द 'श्राम्भत्य '. Vide " अज्मात्थ ". पग्ह २, ३; सूय ० १, ८, १६; विशं ॰ ६६०;--जोग. पुं ॰ (-योग ) અધ્યાત્મયોગ; धर्भध्यःनः अध्यातम योगः धर्मध्यान. spirituality; religious meditation. सूय• 9, 95, 8: -रयः त्रि॰ (-रम ) प्रशस्तध्यानभञ्नः; થયેલ. આત્મધ્યાનમાં तत्पर ध्यान में मग्नः श्वात्मध्यान में engaged in or absorbed in spiritual meditation. दस॰ १०, १, १४; —संवुड. त्रि॰ (-संवृत ) अध्यात्मशास्त्र-ના ઉપયોગમાં મન લગાડવાવાળા. **શ્ર**ધ્યાતમ शास्त्र के उपयोग में मन लगाने वाला. one absorbed in thinking upon putting into practice spiritual matters learnt from scriptures. ''वहगुत्तं श्राउक्तप्यसंबुद्धे''श्राया०१,४,४,१४६; ग्राउभायगा. न॰ ( भ्राध्ययन ) शास्त्रतुं अ**५२**७; सूत्रते। पेटा विकाश शास्त्र का प्रकरणः सूत्र का श्रवान्तर विभाग. A chapter of a scripture. क॰ गं॰ १, ६०; कप्प॰ ४, १४६; श्रगुजी० ६; २८; भोघ• भा० ३०६: नाया० १६; विवा॰ (२) ભણવું; અભ્યાસ કરવા ते. पहना; श्रभ्यास करना. study. वव॰ १०, २०; पिं० नि० ६६०; दस० ४; ( 3 ) ( प्राधीयंते क्रायम्ते एभिरित्यध्ययनानि नामानि ) नाभ;

√ अउसयाव. था॰ I. ( आध+इण्+णि॰) अध्यावतुं; अभ्यास कराना. To teach.

षाजमाविति. विशे० ३१६६;

अज्भवसाग्। न॰ ( अध्यवसान ) अंतः ४२ ए-नी वृत्ति; भनना **પરિ**શામ; સંકલ્પ. श्रन्तः-करण की वृत्तिः मन का परिणाम-संकल्प. Thought-activity. स्य॰ २, २, ६०; श्रयुजो॰ २७;भग० ६, ६१; ११, ११; २४, **१**; १२; ३१, १; नाया० १; म; उत्त० १६, ७; भोव० ४१; विशे० १६६; २०४१; पन्न॰ ३४; क॰ प॰ १, ४१; (२) લેશ્યા-પરિણામની કંઇક સ્પષ્ટપણે પ્રવૃત્તિ. लेश्या--परिचाम की कुछ स्पष्टराति से प्रवृति. thought-activity. श्रंत ॰ ३, ६;—आ-वरिएज्ज. न॰ (-म्रावरिएय) अध्यवसान-ભાવચારિત્રને અડકાવનાર એક કર્મપ્રકૃતિ; यारित्रभे। ६नीयनी अ५ितविशेष. भावचारित्र को रोकने वाली एक कर्मश्रकृति; चारित्र मोहनीय को प्रकृतिविशेष. impure thought-activity obstructing --- णिब्बत्तिय. त्रि॰ ( -निर्वेतित ) अध्य-वसायथी अत्पन्न थयेल. ऋष्यवसाय से उत्पन्न. resulting from thought-activity.

" अउम्रवसायायिक्वतिष्यं करयोवाष्यं " भग० २४, =;

श्राउक्तवसाय. पुं॰ (अध्यवसाय) भनना सक्ष्म परिष्णुभः सं ४६५। लन्ध हेतुभूत आत्मानी परिष्णुतिविशेष. मन का सूदम परिणामः संकल्पः बंध हेतुभूत आत्मा की परिणति विशेष. Thought-activity causing bondage to the soul. सु॰ च॰ १४, ६७; क॰ गं० ४, ४४; नंदी॰ १२;

श्राउभविसिश्च-यः न॰ ( श्रभ्यविसित ) अध्य-वसाय; भनीक्षाविविशेषः श्रभ्यवसाय; मनोभाव विशेषः Thought-activity e.g. love, hatred etc. श्रगुजो॰ २७; पंचा॰ ४, १६;

श्राज्ञभाहियः न॰ ( भात्महित ) आत्मि कित-क्षश्चं; स्विद्धितः भात्महित; स्विहतः One's own welfare; one's own good; spiritual welfare, पराह० २, १;

श्राउभाइयव्वः त्रि० ( श्रध्येतस्य ) अध्युतं; अध्ययन ६२वं. पहनाः, श्रध्ययन करनाः Study. (२) अध्ययन ६२वाने-अध्याने थेरभ्यः श्रध्ययन करने-पदने के योग्यः worthy of study. दस० १, ४, ३;

श्राउमारोह. पुं॰ ( अध्यारोह-उपर्व्युपर्धध्या-रोहन्तीति श्रध्यारोहाः ) श्रील आड उपर उगती क्षाभृदक्ष नामनी सीती वनस्पति. दूसरे भाव पर उगने वार्ला कामश्रच्च नाम की प्क हरी वनस्पति. A kind of green vegetation called Kāmavrikşa growing on another tree. स्य• २, ३, ६; पन्न० १;

√ अज्ञाब. था॰ II. ( अधि+इ+णि॰ ) अध्ययं, अध्ययं करवाना; अध्ययं करवाना. To teach; to cause to study.

भागमावेषु, गरसा० ६४;

- अज्ञावणाः की ( \*अध्यापना-अध्यापन ) अश्वाववुं ते. पदानाः Act of teaching. क • गं० १, ६ • ;
- अउसावयः पुं॰ ( अध्यापक ) ઉપाष्याय. उपाध्याय. A religious preceptor, who studies and teaches Śāstras. "अउसावयायां पहिसूत्तभासी" उत्त॰ १२, १६; सु॰ च॰ १, ३३७;
- अज्ञाविसत्ता. सं॰ कृ॰ श्र॰ ( प्रध्युष्य ) भां २६ीने. भीतर रह कर; श्रन्दर रहकर. Having resided in. " पंच तित्थगरा कुमार-वासमज्ञाविसता" ठा॰ ४, ३;
- आज्भासगा. बी॰ (श्राध्यासना-प्रध्यासन) सक्ष्म कर्नु ते; परिसद्ध भमवे। ते. सहन करना; परीषह सइना. Endurance of discomforts. उत्त॰ टी॰ २;
- अपन्माहार. पुं॰ (अध्याहार) आशंक्षित पहतुं अनुसंधान करतुं ते; भूक्षमां न हेणानुं पह शील सूत्रमांथी क्षेत्रं ते. आकांचित पद का अनुसंधान करना; सूत्र में जो पद न हो उसे दूसरे सूत्र में ते लेना. Supplying a portion from another text for completing the meaning of a certain text. आया॰ टी॰ १, १,
- श्राज्ञभीषः न० ( श्रचीषा-श्राधिभ्योऽनवरतं दीयमानमपि वर्दत एव नतु चीयत इत्य-चीषम् ) शास्त्रनुं अध्ययनः प्रकरणः अध्ययनः A chapter of a scriptural text. विरो० ६६१ः अणुजो० १४४ः (२) क्षय न पाभेश्व. अस्य. undecayed. सम० ३०:— फंक. ति० (-कम्क) अधेश-अल्यो निवृत्त निव् थयेश्व. क्षेत्रा-कलह से श्रानिश्वत. not free from troubles and quarrels. सम० ३०:

- ग्राउभुः वचराराः त्रि ( अध्युपपञ्च-अधिकसस्यर्थे सुपपञ्चस्ता चित्रस्तदास्मकः ) विषयभागां तन्भय अनेक्षाः विषयासक्तः विषयभागां में तन्मयः विषयासक्तः Grossly addicted to sensual pleasures. स्य १, २, ३, ४; १, ३, २, २२;
- श्चरमुसिश्च. त्रि॰ ( ब्रध्युषित ) श्माश्रित; आश्रये आवेक्ष.श्चाश्रित; श्चाश्रय में श्चाया हुश्चा. Depending on; seeking shelter of. पि॰ नि॰ ४४०;
- अउसुतिर. त्रि॰ (अशुषिर) ६२-२१६८१ वगरनुं; छिद्र वगरनुं. दरार रहित; ब्रिट्ट रहित. Free from cracks or holes. ओष॰ नि॰ ७०७; उत्त॰ २४, १७; (२) तृष्-भड़थी दंडायेंद्रं निह. तृण से न दका हुआ. not covered with grass. प्रव॰ ७१६;
- आजभेया. त्रि॰ (अध्येता-अध्येत्) पार्ट करनार; अध्याता. पदने वाला. A student; a reciter; a reader. विशे ॰ १४६४;
- अउभेसगाः बी॰ (श्रध्येषगा ) सत्कार पूर्वक आज्ञाः सत्कार पूत्रकं श्राज्ञाः Respectful direction, सम•
- अउसोयर. पुं॰ (अध्यवपूर) स.धुनेभाटे आंधरखुमां उभेरी करी आहार पाछी आहि आपना ते; आहारनी ओक हे। साधु के लिये आधन में और बढ़ती कर आहार पानी आदि देना; आहार का एक दोष. A fault connected with food; viz giving that food, water etc. to an ascetic which is prepared after specially adding water to that already boiling, when a Sādhu comes. दस॰ ४, १, ४४; पि॰ नि॰ ६३; प्रव॰ ४७६;

श्राजभोयर्डाः पुं• ( अध्यवपूरक ) शृहस्य પાતાનેમાટે રસાઇ કરતા હાય તેમાં સાધને આવવાની ખખર સાંભળી વધારે કરી અથવા **મ્યાંધર**ણમાં ઉમેરા કરી તૈયાર કરેલ સ્યાહાર **સાધુને** આપવાથી લાગતાે એક દાેષ; સાેળ ઉद्देशभनभांने। सालभा देखः गृहस्य श्रपने लिये रसोई बनाता हो उस समय साधु के आने का समाचार सनकर जो भ्राधिक रसोड बनाई हो. अथवा अधान में और मिलाकर जो भाहार तैयार किया हो, वह आहार साधु को देने से जो दोष लगे वह: सोलह उद्गमनों में से मोलहबाँ दोष. A kind of sin which a man incurs by cooking more than what is required for himself when he hears of the arrival of a Sadhu or an ascetic: the last of the sixteen sins called Udgamanas. " अडकोयरची तिविहो जावसिय सघरमीसपासंहे मुखिमा य पुष्तकए श्रोयरई तियह श्रद्वाए " पिं० नि० २४८; श्रोव० ४०;

√ आउस्तोवयज्ञ. घा॰ I. ( अधि+उप+पद् )
तन्भय थतुं; प्राप्त्यवस्तुनी साथ व्यष्यवसाय
यनी व्यष्टिता अद्यी. तन्मय-तक्कांन होनाः
प्राप्यवस्तु के साथ अध्यवसाय की एकता
करना. To be completely absorbed
in; to concentrate the whole
thought-activity upon the
object to be obtained.

भाजमोववज्जह् नाया० १७; निर्सा०१२, ३५; भाजमोववज्जिजा विधि०भाया०२,१५,१७६; भाजमोववज्जह भा० नाया० ५; भाजमोववजिहिति भवि० श्रोव० ४०; भाजमोववज्जमाण व० कृ० निर्सा० १७, ७; अउस्तोववज्जगाः की॰ ( अध्युपपादना )
विषय आसितः विषयासिकः Attachment to sensual pleasures.
"तिविहा अउस्तोववज्जगा जायू अजायू वितिगिच्छा" ठा॰ ३, ४;

अज्ञ सोखवरण. त्रि॰ ( अध्युपपस ) विषयभां भासकाः गृद्धः भुर्छितः केनुं छवन विषयाधीन है। य ते. विषयाधीन जीवन वाला. Addicted to sensual pleasures. नाया॰ २ः ४ः =ः १४ः १७ः भग० १३, ६ः सूय० १, २, ३, ४ः दसा॰ ६, १ः अराध नि०६००ः जं० प० २, २२ः

श्चान्सभोववञ्च. त्रि॰ ( श्वध्युपपक्क ) जुओं। ७५२। शल्द. देखां जगर का शब्द. Vide " श्वज्ञभोववण्ण". श्राया॰ १, १, ७, ६१;

अडभोववाय. पुं॰ ( अध्युपपात ) इंध्पश्च अद्धश्च इत्यामां थित्तनी अहाश्रता. कुछ भी प्रहश्च करने में चित्त की एकाश्रता का होना. Concentration of the mind upon the attainment of a thing. " परस्स अउभोववायलोभजयायाइं" परह॰ २. ४:

अभंभः त्रि॰ ( भभम्भः ) लेल रहित; भाया रहित. लोभ रहित; माया रहित. Without greed. श्राया॰ १, ४,३, १४३; अभंभा जा॰ ( भभम्भा ) भायाना अलाव.

अस्तिमाः आ॰ ( असम्माः ) सायाना असायः. कपट का श्रमावः Absence of deceit. (२) इस्द्वनीः असावः सगदे का श्रमावः absence of quarrel. "न से समे होड् असंभएते" सूयः १, १३, ६;

मह त्रिव ( मार्त-मर्तिः शारीरमानसी पीदा, तत्र भव मार्तः ) शारीरिक या भानसिक्ष पीडाधी पीडाताः, पीडित थयेक्षः, दुःभी. शारीरिक या मानसिक पांडा से पीडित. Afflicted in mind or body. पन्नदे कोए परिज्ञायो दुस्संबोहे अविजायाए " भाया० १, १, २, १४; १,२, १,६४; नाया० १; १६; निसी० =, ३; श्रोव० ३४; भाव० ४, ७; क० गं० १, ३०; (२) न० દિલગીર થવું; રૂદન કરવું; ઝુરણા કરવી; भार्त्तभ्यान । ४२वं ते. दुःखी होना; रुदन कर-ना; आतिध्यान करना. to give way to sorrow; to moan; to bewail. उत्तब ३०, ३३; ३४, ३१; पगह० १, २; नाया ० १: ५; १३; १६; भग ०३, २;— बस. पुं ( - वश ) अमर्ति ध्यानने वश थतं ते. भार्तध्यान के वश होना. to be swayed by thoughts of pain. नाया॰ १; <del>---स्सर. पुं</del>ब्(-स्वर ) आत्तेन.६; दुः भने। शण्ट; दु:भने। अवाजः धार्मनादः दःख भरा शब्द, lamontation. (२) त्रि॰ केने। २५२-અવાજ દુઃખશી પીડિત હાય ते. दःस से पीडित स्वर वाला. having a tone expressive of pain. " भ्रष्टस्सरं ते **कलुएं र**संते <sup>?</sup> स्**य० १, १, १, २**४:

श्राष्ट्रज्ञभागाः न० ( श्रात्तंध्यान ) आर्त्तिध्यानः ચિંતા: ઇપ્ટના વિયાગ કે અનિષ્ટતા સંયોગથી भेंद्र पःभवेः ते. शाक्तंश्यानः चिंताः इष्टवियोग व श्रानष्टसंयोग से दुःखा होना. Feeling of affliction; anxiety; to be dejected at the separation of a beloved thing or at meeting with **u**nfavourable circumstances. कप्प० ४, ६२: राय० २६४: नाया० १: सम० ४; ठा॰ ४, १;—उचगयः त्रि॰ (- उपगत) व्यात्तं ध्यान કરતાર; व्यक्ति -शोध निभन्त. श्रात्त-ध्यान करने बाला; शोकमग्न. engrossed in painful thoughts. " श्रष्टज्यायोवगण् भूमिगवंदिहिए जिभवाइ "स्य०२,२, १६; निसी० म, ११; जं० प० ३, ४६०; **શ્ચાટ્ટहास. પું•(શ્રદાદદાસ)** ઉંચા સ્વરથી હસવું

ते; भडभड ६सवं ते. उचस्वर से इंसना. Loud laughter. नाया॰ =; प्रव०१४२२: अट्टग्. पुं॰ ( घटन ) अट्टा नामना उल्लेखी વાસી એક મલ, કે જે સાપારક નગરના રાજા પાસેથી ઘણી વાર ઇનામ લઈ આવતા, પણ પાછળથી તેની જરા અવસ્થામાં એક ભુવાન તેના હરીક જાગ્યા, તેથી તે પરાજય પામ્યા અને આખરે દુઃખી થતાં વિરક્ત થઇ દીક્ષા सीधी. "जरावणीयस्य हु निष्य तार्खं" उत्त्र ¥, \$; ની ટીકામાં વિસ્તારથી આ **દ**્યાંત **ધ**ડપણમાં કાર્ઝ ત્રાણ–શરણ તથી એ વિષય ઉપર આપવામાં આવ્યું છે. उज्जीवनी में रहने वाला भट्टण नामक एक महा, जो कि, सोपारक नगर के राजा के पास से बहुतसी बार इनाम लाता था. परन्तु पाँछे से उसकी जराव-स्था में एक प्रतिस्पर्धी खड़ा हुआ, जिसने उसे पराजित किया, इसंस उसने दःखी होकर दीचा ली ''जरोवर्णायस्स ह निध्य तार्या'' उत्त०४, १; की टीका में विस्तार से यह द्यानत बुद्धावस्था में कोई शरण नहीं है, इस सम्बन्ध में दिया गया है.. An athlete named Attana, residing in Ujjain. He often received presents from the king of a city named Sopāraka. But in his old age there arose a rival and he was defeated; so being disgusted he entered religious order. "जरोवणीयस्य हु नत्थि ताणुं" उत्त**े ४,** १; **छाट्टगा. न० (घटन**) જવું-ચાલવું તે; ગતિ કરવી. ते. चलना; गति करना. Going; moving. क्योव • ३१; (२) इसरत इरवी; शारीहिङ श्रम क्षेत्रे। ते. कसरत करना; शारीरिक श्रम करना. to take physical exercise. धोव - साला. स्री० (-शाला) ५ सरतः भागाः प्रसन्त परवानी कथा, व्यायामतालाः

कसरत करने की जगह. gymnasium. "के खेव घहणसाका तेथेव उवागच्छह " नाया० १; भग० ११,११; भोव० ३१; कप्प० ४,१०१; घहतर. न० ( मात्तंतर ) अतिशय-धर्णुल आर्त्तंप्यान; विशेष आर्त्तंप्यान करना. Intense Arttadhyāna ( lamentation ). "पिज्जिज्जमाणहतरं रसंति" सूय०१,४,१,२४; घहरूस. पुं० (घटरूप ग्रंटै:रूप्यित) अर्दुसानुं आड; शुच्छ वनस्पति की एक जाति. A kind of tree. पक्ष० १:

अट्टास. पुं॰ (अट्टास) भडभड इरीने ६सलुं ते. जोर से इंसना. Loud laughter.

आहालग. पुं० न० ( आहालक ) गढ अपर रहे-वानुं स्थान; अधारी: अरूपेत. गढ़ ऊपर रहेन का स्थान; अरोखा: आहारी. A. turret. जीवा० ३, ३; पगह० १, १; भग० ४, ७; (२) गढ तथा डिखाना डेडी अपर लाधिल शस्त्र राभवानुं भडान. गढ़ या किले पर बनवाया हुआ शस्त्र रखने का स्थान. a turret on a fortress for storing weapons. " पागारं कारियत्ता या गोपुरहालगाया य" उत्त० ३, १०;

श्रष्टालयः पुं० (श्रष्टालक) लुओ शल्दः ' श्रष्टा-लगः'. देखो ''श्रष्टालगः' शब्दः Vide ''श्रष्टा-खगः'. राय० २०१; निसी० ८, ३; पश्र० २; नाया० १६; श्रगुजो० १३४; सम०प०२१०; श्रष्टियः श्रि० (श्राति ) धीडित; दुःधीः पीडित; दुःखोः Afflicted, श्रोव० ३४;

श्चद्ठ. पुं• (श्वर्थ) अर्थ; आयारांगाहि स्त्रीते। अर्थ-भाव; सारांश. श्वर्थ; श्वाचाराङ्गादि स्त्रीं का श्वर्थ-भाव. Meaning; sonse; purport. निसी० १, २८; ११, ६; उत्त० १, ८; १०; राय० २३४; नाया० १; ४; दस० ७,

१३; भग • १४, १; स्रोव • ११; कप्प • १, u; क • गं० १, ४१; २, ३१; (२) प्रयेश्वितः ઉद्देश्य. प्रयोजन; उद्देश्य. aim; object; motive. नाया॰ १: ४: १८: १६: भग• १, ६; २, १; ४; ४,४; १४,१;१**५,७**;दस• १०, १, ६; उत्त०४,४; पिं० निव्भाव्हें; पिं० नि॰ १०३: राय । ३६; वेस । ३, २६; (3) पदार्थ; वस्तु-तत्त्व. पदार्थ-तत्त्व. a thing; an object. पंचा. ६. १: राय. २४: श्रामुजो • २७; (४) क्षार्थ-क्षाम, कार्य; कृत्य. action; act; work. ठा० ४, २; पण० 📭 ६; ( प ) याक्ष विषय-प्रसंग. प्र<mark>संग-प्र</mark>-स्तृत विषय. current subject matter. बागुजाँ० १३४; (१) परभार्थ; भेक्ष. परमार्थ; मान् final emancipation; salvation. दस॰ =, ४३; उत्त• १, =; (७) धारखाः धारणाः ideal. ३. १:--कर पुं० ( -कर-धर्यान् हिताहित-प्राप्तिपरिहारादीन् राजादीनां दिग्यात्रादी तथीपदेशहारा करोतीत्यर्थकरः) प्रधानः भंशी. प्रधान; दीवान; मंत्री; a minister; a counsellor, ठा॰ ४, ३; (२) निभित्त પ્રકાશક: નિમિત્તિએંત, निमित्तज्ञानी, an interpreter of signs and omens. ठा॰ ४, ३;--किरिया. छां॰ (-किया) કંઇને કંઇ પ્રયોજન પડ્યે આરંબાદિ ક્રિયા કરવી તે; ક્રિયાના તેર સ્થાનકમાંનું **પહેલું** २थान५. किया न किसी प्रयोजन के पहने पर यारंभादि किया करना; किया के १३ स्थानकों में स पहिला स्थानक. the first of the 13 Kriyā Sthānakas (sources of incurring Karma); viz doing an action involving killing etc. on some ground or for some other. प्रव = = = x : reasons or -- जाय त्रि • ( -जात ) धनाथीं; धननी

**~**३रीयातवाणा. भनाधीं; भन की ज़रूरत वाला. needy. " भट्टजायं भिक्खुं गिलायमाणं नो कप्पइ "वव • २, १८; (२) संयभधी सक्षायभान थयेक्ष. संयम से चिलत. one who has swerved from asceticism. "बहुजायं विमांधे विमांधे गिरहमाये वा वाइक्कमइ " ठा० ४, २; —जुत्तः त्रि · ( -युक्त ) देवे।पादेवकः प अर्थ युक्त; अर्थ-भेक्षितदूपयुक्तः हेयोपादेय रूप अर्थ युक्त; मोच्चोपयक्त. containing discussion on things that should be abandoned or practiced i. e. on matters showing the way to salvation. " श्रहजुत्ताचि सिक्लेज्जा बिरहाकि उ बज्जए " उत्त १, म;--दंसि. त्रि • (-दर्शिन् ) अर्थवेत्ताः शास्त्रना अर्थने **બ**ણનાર अर्थवेत्ताः शास्त्रों के अर्थ को जानने बाला. one knowing the sense of scriptures. समाबवेज्जा परिपुत्रभासी, निसामिया सामिय बहुदंसी" सूय• १, १४; २४;---दूग्गः त्रि० ( -दर्गः ) परिष्युभि गढनः ६र्थभः गृहः गहन परियामः बाला. inaccessible: abstruse. "पथे-दइस्से दुइमहदुमां"स्य • १, ४, १, २: १, १०, विश्वारवा येव्य पद-वास्य, सृचम बुद्धि से विचारने योग्य पद-वाक्य. a sentence requiring close thinking to be understood. ''समाहियं भट्टपयोवसुदं'' स्य• १, ६, २६; क• प० २, ४६; (२) અર્થ-ત્ર્યાચકાદિ સ્કંધ, પદ-સ્પાનપૂર્વી આદિ. ત્ર્યાથકરકંધ આદિ પદાર્થની આનુપૂર્વી-પરિ-भारी. त्र्यगुकादि स्कंध, पद आनुपूर्वी आदि, त्र्यगुकस्कंभ आदि पदार्थ की परिपाटी. progressive order of substances e. g. atom, molecule etc. " से कि तं षेगमववहारायं अयोविषिहिया द्व्वायुप्ती पंजीवहा प॰ तं॰ अद्वप्यपरूववा" अयुजो॰ नंदी॰ ४६;—सङ्ग्या. श्रां॰ (-शतिका) से क्षेत्रे। अर्थ के भांथी हों से से अपि वाणी जिसके सैकडों अर्थ हो सकें. speech capable of hundreds of meanings. "अपुण्यस्ताहं अद्वसङ्गहं वग्गृहं अयावस्यं अभिगांदंता" जं॰ प॰

**घटठ**. त्रि • ( घटन् ) आहे; आहेती संभया. भाठ; भाठ की संख्या. Eight. उत्त• २६, १६; पच॰ १; ४; सम॰ =; ठा॰ १, १; पिं• नि० ६=; नाया • १; २; ४; ६; जं० प० ३, ५२; दस॰ ६, ७; ८, १३; सु॰ च० २,२४४; सू॰ प॰ १; भग॰ १, १; ४; ३, ७; ४, ४; ह; €, ⊌; =, ₹; 1=, =; ₹¥, 99; **₹9,** 9; वब॰ म. १४; राय० ४७; श्रोव॰ १०; १२; -- अद्रमिश्राः सं • ( - अप्टमिका ) आह અઠવાહિયા- ૯૪ દિવસ અને ૧૮૮ દાતની એક ભિકૃષ્યપાડિમા-અભિગ્રહ તપવિશેષ, કે જેમાં પાંડુલે આક દિવસે અથવા પાંડુલે અષ્ટકે એક એક દાત અજાપાણી લેવાય, પછી બીજા અષ્ટકે પ્રત્યેક દિવસે બે બે દાત અન્નપાણી લેવાય એમ દરેક અષ્ટકમાં એક એક દાત વધારતાં આરમે અપ્ટેક આર્ટ આર્ટ દાત અનપાણી . संवाय, आठ अठवाडे-६४ दिन और १८८ भिक्खुपढिमा-**ऋभिप्रह** का एक तपविरोष, अष्टक के प्रस्यक दिन एक एक दात श्रनजल लिया जाय, दूसरे श्रष्टक के प्रत्येक दिन दो दो दात श्रष्ठजल लिया जाय, इस प्रकार प्रत्येक अष्टक में एक एक दात अजल बहाने से ब्राठवें ब्रष्टक में ब्राठ ब्राठ दात ब्र**स** जल लिया जाय. a kind of penance, practised by an ascetic, lasting for eight weeks or 64 days with 288 Dātas (a perticular way of giving food and water ) of

food and water. On every day of the first week one Data of food and water is to be taken, on every day of the second week two Datas of food and water are to be taken. Thus on every succeeding week one additional Data of food and water is to be taken." श्रद्धिमियागं भिवसुपार्दमा चउसट्टीए राइंदिएहिं दोहिं य भट्टासीपुद्धिं भिक्खासपुहिं" सम० ६४: श्रंत० ८, ४; श्रोव० १४; वव० ६. ३८; - श्राहिय. त्रि॰ (-श्राहिक) आर्र हिवस संअधी. श्राठ दिन सम्बन्धी. relating to or pertaining to eight days.पंचा॰ म. ४८; - उत्तर. त्रि॰ (-उत्तर ) अहि हरी अधिह; आहे **६**५-२. श्राठ से भश्रिक. exceeding by eight; exceeding eight, "बरइनरं सयसहस्यं पीइदागां दलयंति" श्रोव । भग । २६,१८;''पगहाबागरयोप् भट्ठुत्तरं प्रिस्मस्य **भटदत्तरं भपसिणसयं** भम०प० १६०:---- उ स्तरसयः न० (-उत्तरशत ) १०८: सेंह से आहे. एक साँ चाठ. one hundred and eight. प्रत्र० ४७७: — उदास्त. पुंट (-उप-वास ) आह अपवास, ब्राट उपवास, eight fasts. पंचा॰ १६. ६०; उस्सहः त्रि॰ (-उत्सेष ) જેની આક જેનજનની ઉંચાઈ है।य ते. श्राठ योजन की ऊंचाई वाला. eight Yojana's in height. " चक्क पइट्राणा श्राटदस्सेहा ये ठा० ६; कारिएा-**শ্বা–য**় সি॰ ( -**कर्यिक** ) মাঠ ખূল্যাণ্ট্. भठपेहल्. having eight corners; octagenal. जं॰ प॰ ३, ४४; ठा॰ ८, १; ---कम्म. न०(-कर्मन्) आहे ५भी; १ ह्यं साना-વસ્ણીય, ર જાું દર્શનાવસ્ણીય, ૩ જાું વેદનીય, ૪ શું મે.હતીય, ૫ મું આયુષ્ય, ૬ દંન મ, ૭ મું

ગાત્ર અને ૮ મું અંતરાય એ આઠ કર્મ. શ્રાઠ कर्भः १ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेद-नीय, ४ मोहनीय, ४ श्रायुष्य, ६ नाम, ७ गोत्र भौर = श्रन्तराय. the eight varieties of Karmas viz (1) Jñānāvaraniya, (2) Daršanāvaranīya, (3) Vedanīya, (4) Mohanīya, (5) Āyuṣya, (6) Nāma, (7) Gotra, (8) Antarâya, नाया० ५; ६:--कम्मपगडिः श्ला॰ (-कर्मप्रकृति) आ-ह इर्भनी अइति. भाठ कमीं की प्रकृति. the varieties of the eight classes of Karma, नाया॰ ४,६;--गइ. ज्ञां॰ (-ग-ति ) આક ગતિ; १ નરક ગતિ, २ તિર્યંચ, 3 તિર્વંચ સ્ત્રી, ૪ તર, ૫ ત.રી, ૬ દેવ, ૭ દેવી श्यते, ८ सिद्धाति, श्राठ गातः १ नरकगाति, २ तिर्यंक गति, ३ तिर्यंच झां, ४ नर, ४ नारी, ६ देव. 🧓 देवी श्रीर म सिद्धगति. eight varieties of Gatis or conditions of existence; viz (1) Gati, (2-3) lower croatures (male & female) (4-5) human beings (male & female) (6) Deva (7) Devî(8) Siddha. भग• ૨૫,३:—**गु**.ग. વું . (∗ गुग) ગીતના આકે સુણુ: आ: गुणे हरी युज्य भीत. भाठ गुणों सहित गांत; गान के बाठ गुगा, the eight qualities or merits of a song; a song having the eight qualities "quai रसं च प्रलंकियं, वहं तहेव प्रविपुद्रं, महरं समं सलित्यं भट्टगुगा होति गेयस्य 'जीवा॰ ३; राय०१३१;-- गुर्गोचचेयः न०(-गुर्गोपपेत) આઠ ગુગુયુક્ત ગીત. श्राठ गुगसहित गीत. (🐗 song ) perfect in its merits. जीवा॰ ३;—चक्रवालपर्हाए त्रि॰(-चक्रवासप्रतिष्ठाम ) आहे सह-पैड



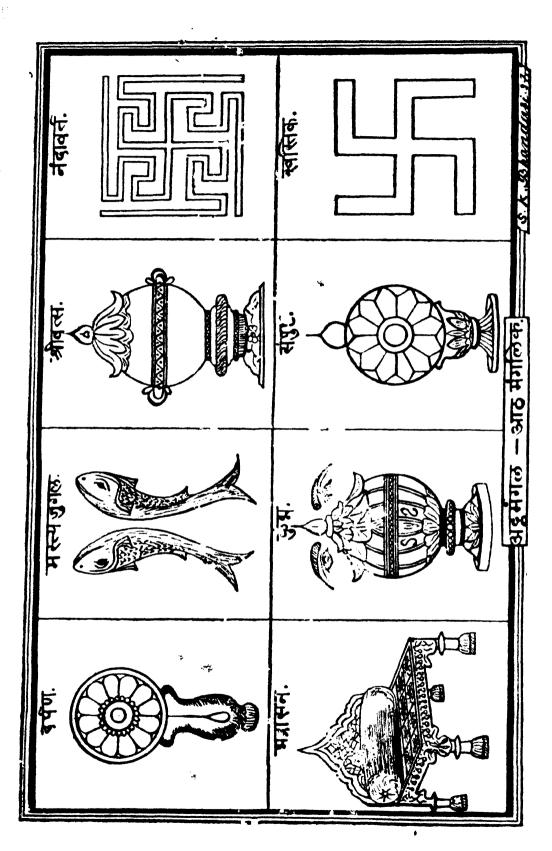

अ। ५। रे २ हेतुं. आठ चाकों - पैयों के आधार पर उद्दरा हमा. resting on wheels. 'प्रामेगेणं महाविही श्रह बक्कवा-बापइट्रायो " जीवा • १;---- हुरगा, न० (-સ્થાન ) કાર્ણાંગ સૂત્રનું આઠમું સ્થાન. स्थानाङ्ग सुत्र का आठवाँ स्थान. the eighth Sthana of Sthananga Sutra. " एवं जहा श्रद्धहारों " ठा० १०;--साय-क्रमार. पुं॰ ( - ज्ञातकुमार ) ज्ञातलंशना आ । इभार. ज्ञात वंश के आठ कुमार. eight princes of the Jñāta dynasty. नाया॰ =;--तीस. पुं॰ (-त्रिंशन्) ३८; भाऽत्रीस. भदतीस. thirty-eight. नाया० ध• सम० २४; भग० ४१, १; जं० प० १, ११; -दिसाक्रमारिया. श्ली. (-दिशाकुमा-रिका ) अ ६ हिशाधुभारी, आठ दिशाकुमा-रियाँ. eight Diśākumāris. नाया॰ मः--पपस्तियः त्रि॰ ( -प्रदेशिक ) आहे अदेशने। अनेक्षेत आठ प्रदेशों का बना हुआ. made up of eight particles. ठा॰ "प्रथमां श्रद्वपण्सिए रूपने" ठा० १०: भग० १२, ४;—**पडल**. त्रि॰ (-पटका) आह भाषाणुं, श्राठ पुरत बाला. consisting of eight layers or folds. भग ६, ३३:--पिदठशिहिटयाः क्रा॰ ( -पिप्टनि-ष्टिता ) આઠ વાર પિસવાથી ઉત્પન્ન થયેલ भहिराविशेषः श्राठ बार पासने से बनने वाली मांद्रा. a kind of wine produced by pounding a substance eight times, पन्न॰ १७; जीवा॰ ३;—फास. पुं• ( -स्पर्श ) શીત, ઉષ્ણ વગેરે આઠ સ્પર્શ. शीत, उष्ण वंगरह श्राठ प्रकार के स्पर्श. eight varieties of touch, e. g. cold, hot etc. विशे• ६४६;--भव. पुं• (-भव) आहे अव. बाठ भव. eight births. भग० २४, १७;---भाइञ्चा-या. की०(-भा-

गिका) भाष्ीना आहमा काग केट**बुं रसमा**प-વાનું માપ; ભત્રીશ પલ પ્રમાણે રસમાન વિશેષ. माए। के श्राठवें भाग जितना रस नापने का माप: बर्सास पल के श्रनुसार रस का मान-प्रमाण. a measure of capacity for liquids equal to the eighth part of a Mānī. अगुजां०१३२; १४३;--भागपति-श्रोदमः न०(ः भागपत्योपम-पत्योपमभाग) पर्यापमना आरमा लाग पत्योपम का भाठवाँ भाग. period of time equal in extent to the eighth of the Palyopama period. भग०२४, १२;—मग्र. पुं• (-मद्) આઠ મદ; જાતિ, કુલ, બલ,रूप તપ, શ્રુત. લાભ અને એશ્વર્ય-મહાટાઇએ આઠ વસ્તુપરત્વે મદ-અહંકાર કરવે। ते. श्राठ मद; जाति, कुल, बल, रूप, तप,श्रत,लाभ श्रार ऐश्वये इन बातों का श्रहंकार करना. eight kinds of pride due to (1) caste, (2) family, (3) physical strength, (4) beauty, (5) penance, (6) learning, (7) gain, (8) power & wealth. श्राऊ॰ २६;— मंगल. न० ( -मज़ल ) आहे भंगत. श्राठ मंगल. eight auspicious things. तस्सर्णं श्रसागवरपायवस्य उवरि बहवे भ्रद्र मङ्गलगा परायाता तंजहा ٩ ३ गांदियावस ४ वदमा-२ सिरिवत्था ६ कलस ७ मच्छ भद्दासय द दप्परा" श्रोव॰ जं० प∙ ३, ५३;— मयमह्रणाः त्रि॰ ( -मदमथन ) आहे भटनी नाश अरुनार; आहे भहते भथनार, श्राठों मदों का नाश करने वाला. destroyer of the eight varieties of pride. परह॰ २, ५;--महापाडिहारे. न० (-महाप्रा-तिहार्य ) तीर्थं ५२ महाराजने। देवताओ तर-ક્થી આક પ્રકારે બતાવાતા પ્રભાવ; અશાક

વૃક્ષ, દિવ્યપુષ્પવૃષ્ટ્રિ, દિવ્યષ્વનિ, ચામર, સિંહાસન, ભામંડલ-અંબાડાના ભાગનું તેજ, દેવદંદિભા અને છત્ર ઉપર आह प्रातिहार्य तीर्धकरों का देवताओं द्वारा प्रकट किये जाने वाला आठ प्रकार का प्रभाव: श्रशोकवृत्त, दिव्यपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामंडल, देवदुंदुभि श्रीर छत्र ये बाठ प्रातिहार्य. the glory of Tirthankaras testified by gods, in eight ways; e. g. showering celestial flowers etc. नंदा • — मुस्ति. पुं • (-मृति) शिव; भक्षादेव. शिव; शङ्कर; महादेव. the god having eight forms i. e. Siva, Mahādeva. ठा॰ ६;—रस. पुं• ( -रस ) શુંગાર આદિ આદે રસ; શુંગાર, વીર, કરૂણા, હાસ્ય, રૌદ્ર, ભયાનક, ખીમત્મ अने अइसुत से आह रस. श्राठ प्रकार के रसः शुज्ञार, वीर, करुणा, द्दास्य, रीद्र, भयानक, बीभत्स और श्रद्भृत ये भाठ रस. eight kinds of poetic sentiments viz. (1) Šringāra, (2) Vīra, (3) Karunā, (4) Hāsya, (5) Raudra, (6) Bhayānaka, (7) Bibhatsa, ( 8 ) Adbhuta. राय- १३१; **—रससंपउत्त**. त्रि॰ (-रससम्प्रयुक्त) आहे रसथी अरपूर; आहे रसयुक्त. बाठ प्रकार के रसों से युक्त. replete with the eight poetic sentiments. जीवा• ३;--वन्नः त्रि० ( -पञ्चारात् ) अद्धायनः; प८. श्राठावन; ५६. fifty-eight; 58. क• गं० १, ३२;—बीस. त्रि॰ (वंशति) આડ અને વીશ; २८. श्रठाईस; २८. twentyeight; 28. क॰ गं॰ १, १; क॰ प॰ २, २४; ७, ११;—सट्टि. ब्री० (-पष्टि) १८; અડસદ. ६८; श्रवसठ. sixty-eight. भग-२४, १; २१;-समय. त्रि॰ (-समय)

केनी श्वित आहे समयनी है।य ते. जिसकी स्थिति बाठ समय की हो. lasting for eight Samayas (i. e. units of time ). क. प. १, ४०;—सय. न. (-शत) એક સા અને આઠ; १**०**८. एक सी बाठ. one hundred and eight. निर• ३, ४; ठा• १०; उत्त ०३६, ६२; —सयसिद्धः पुं॰ (-शतसिद्ध-श्रष्टशतञ्ज ते सिदाश निर्वृत्ताश्र श्रष्टशतसिद्धाः ) ऋषल-દેવસ્વામી સાથે ઉત્કૃષ્ટી અવગાહનાવાળા તેમના ૧૦૮ સાધુએા એકજ વખતે સિદ્ધ થયા તે અછેરૂં; દશ અછેરામાંનું એક અછેરૂં. ऋषभदेवस्वामी के उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ साधुत्रों के एक समय में मोच प्राप्त होने की भाश्वर्य जनक घटनाः इस भक्केशें ( भाश्वर्य जनक घटनाभों ) में से एक भन्नेरा. Risabhadeva and his Sādhus. 108 in number, who attained salvation simultaneously. This is one of the ten wonderful events, ठा० १०:—सहस्य, न॰ (-सहस्र) એક હજાર અને आहे. एक हजार भाउ. one thousand & eight. "वहरा-मयवत्थणिउणजोइयभ्रद्ठसहस्सवरकंचण् " मांवर्-सामद्यः त्रिर (सामयिक) आहे સમયમાં નિષ્પત્ર થાય તે; કેવલ સમુદ્ધાન વગેરે, કે જે આક સમયમાં પૂર્ણ થાય છે. श्राठ समयों में निष्पन होने वाला; केवलसमद्भात वर्गरह, जो श्राठ समयों में पूर्ण हो जाते 🕏 (Kevalasamudghāta, etc.) that can be finished in eight Samayas. "केवससम्बाए घट्टसामइए परवाते "भोव ---सीइ. ब्री ० (-श्रशीति ) અध्यासी; ८८. मन; मज्यासी. eightyeight; 88. प्रव॰ ३९६;—सोवरिखय. त्रि॰ ( -सीवर्यिक ) आह सानाम्हार प्रभा-

ध्ः लेतुं वलन आह सीनान्हे।र लेटलुं है।य ते. सोने की बाठ मोहरीं जितने वजन वाला. eight gold Mohars in weight, "ऐगमेगस्स गं रग्यो चाउरंतचककदिस्स बहुसोवयियप् काकियीरयये" ठा॰ कः जं॰ प॰ ३, ४४;—हस्तरि. त्रि॰ (-सप्तति) ७८; ओहोत्तरे. घठहसर. seventy-eight. "बहुइसरिष् सुवययकुमारदीवकुमारावासस-यसहस्सायं" सम॰ ७६; पक्त० २;

बाहुंग. न ( बहात ) नवभा पूर्वनी त्रीछ <mark>આચારવસ્તુમાંથી નીક</mark>ળેલ સુખદ:ખના શુભાશભ-નિમિત્તસૂચક અષ્ટાંગ–નિમિત્તશા-સ્ત્રઃ ભામ,ઉત્પાત, સ્વપ્ન, આંતરિક્ષ, આંગ ( અંગ કડકે તે ), સ્વર, લક્ષણ અને વ્યંજન એ આઠ અંગવાળું નિમિત્તશાસ્ત્ર. નવેં પૂર્વ की तीसरी भाचारवस्त में से निकला हुआ सुख दुःख का श्रमाश्म फल बतलाने वाला निमि-त्तराखः, भाम, उत्पात, स्वप्न, श्रान्तरीचा, श्रंग फरकना, स्वर, लच्नण श्रीरं व्यंजन, इन श्राठ अहां वाला निमित्तराख. The science of interpreting signs omens classified as inquiring happiness and misery eight subdivisions such Bhauma, etc. It is derived from the third Achäravastu of the ninth Pūrva. नाया ० १; भग ० ११, ११; १४, १; स्य० १, १२, ६;—श्राउवेश्व. gं• (-क्रायुर्वेद ) આઠ અંગસહિત આયુર્વેદ. ब्याठ बंगों सहित बायुर्वेद (वैद्यकज्ञान). Ayurveda or medical science consisting of eight parts. विवा• ण;--- खिमित्त. न॰ (-निमित्त ) लुओ। ''बहुंग'' शश्र्ट. देखो '' बहुंग '' vide " **बहुं**ग ". सूय• १, १२, ६; श्चद्रगमित्त. न॰ ( भटकमात्र ) आहे पर्यत.

माठ तक. Up to eight.क॰ प॰ १,१२; श्रद्धमः त्रि॰ ( श्रष्टम ) आर्द्धमं, श्राठवाँ, Eighth. भग० २, १; ८, १; नाया॰ प्तः ६: १६: दस**०** म, १४: सम० म: ठा० ६, १; क॰ गं० १, २; दसा॰ ७, ११; नाया॰ घ॰ ८; (२) અટ્ઠમ-ત્રણ ઉપવાસ; ૭ ટંક-વખત ઉલ્લંધી આક્રમે ટંકે આહાર લેવા તે; ત્રણ ઉપવાસ ભેગા કરવા તે. तीन उपवास साथ २ करना: भोजन के ७ समयों को उलांच कर आठवें समय भोजन करना. Three continuous fasts: continuous omission of seven meals, नाया॰ ८: भग • २, १: ३, १: १, ३१; २०, ६;—भत्त. न० (-भक्त) ઉપવાસ ભેગા કરવા તે. અડ્યુમ: ત્રણ तीन उपबास लगातार करनाः श्रद्धम. three continuous fasts. "तएखं से भरहे राया भट्टमभत्तंसि पोसहसाजाओ पडिशाक्समइ " जं० प० ३, २२; भग० १, १;७,६;श्रोव० १६; नाया० ६;८; १३; **१६:** जीवा० **३**, ४; विवा० **१; पण० २**८; ---भित्तयः त्रि॰ (--भिन्तक) अटुस्भ तप કરનાર; અડ્રમ અડ્ડેમના પારણા કરનાર. लगातार तीन उपवास करने वाला; श्रद्धम करने बाला. observing three continuous fasts. कप्प० ६, २३; भग० १६, ४; ब्राइमञ्चर त्रि॰ ( श्रष्टम-क ) लुओ। ''ब्राहुम'' शंक्ट. देखो ''श्रद्रम'शब्द. Vide ''श्रद्रम.'' विशे० १४८७:

श्चहमी. कां • ( श्रष्टमी ) अष्टभी; आर्टभ. श्रष्टमी. The eighth day of every half of a lunar month. दसा • ६, २; विवा • ४; जं • प • ७, १४३; जीवा • ३,४; पंचा • १,२७; राय • २२४; - पोस्सिह्य. त्रि • (-पौषिषिक ) आर्टभने। पेसि। ( पेएप ) ५२ना २. श्रष्टमी का पोषध-उपवास करने वाला. observing Pauṣadha, on the eighth day of every half of a lunar month. श्राया॰ २, १, २, १०; — माई. त्रिः (-श्रादि) आहेम आहि पर्वना दिवस. श्रष्टमी श्रादि पर्व. ( a sacred day) such as the eight day of a fortnight etc. "श्रद्धमिमाईस दिवसेसु" प्रव॰ ६६७;

श्चाहर न • (श्रष्टक) आहेता जर्थ्या. श्राह का समूह.
A group of eighth, क • गं • ६, ११;
श्चाहरा. स्रां • (श्र्यंता) अपेदा. श्रपंत्रा.
Desire; expectation. 'श्रंगहयाए''
सम •

अहिनहः ति ( श्रष्टविध ) अहं अधारनं, श्राठ प्रकार का. Of eight kinds. " अहिनह कम्मतमपडलपिडच्छुएएं।" उत्तर् ३०, २६; भग०१,६;— बंध्यः ति ( व्यन्धक) अहि अधारनं ६५ अधिनार; आहे ६५नी अहिति। अधि असार को बांधने वाला. incurring bondage arising from all the eight sorts of Karma, भग०६, ६; अहिसाए, पुं० ( अष्टमेन ) वृत्स भाग्रेनी शाला

श्रहसत्ताः ५० ( अष्टसन् ) पत्स गाप्रताः शापाः
- अते तेभां अन्तेनेने। पृष्ट्यः बन्म गोत्र की
शास्त्रा श्रौर उसमें उत्पन्न पुरुषः A branch
of Vatsa-Gotra; a person born
in that branch. हा० ७, १:

श्रद्धसेगा. पुं॰ ( श्रर्थसेन ) अर्थसेन नामना पुरुषः पुरुषविशेष का नाम. Name of a man. ठा ७, १;

श्रद्धाः त्रि॰ (श्रष्ट्या) आहे प्रहारे. श्राठ प्रकार से. Of eight kinds; in eight ways. भग॰ १२, ४; पंचा॰ १, २;

अहा स्त्री॰ ( अष्टा ) मुंड, दीत्य अरवाने देश भुष्टिमां देवा ते. लीच करने के लिये केशों को मुष्टिमें पकदना. Holding hair by the

fist of the hand to pluck them out. "चउहिं भ्रट्टाहिं लोयं करेइ" जं॰ प॰ श्रहारा. न० ( ग्रस्थान ) अस्थान; अयुक्त-अन्यित स्थान<mark>; अधित स्थान. श्रनुचित</mark> स्थान; खराब जगह. An improper place. " श्रद्राखमेयं कुसत्ता वयंति, दुगेखा जे सिव्धिमुदाहरंति " सुय० १, ७, १५; २, ६, ३३; पिं० नि॰ भा० २४; ह्वाा. स्रां ( -स्थापना ) अस्थान-गुउना अवग्रद-માં–ઉપધિ રાખવાને અનુચિત સ્થાનમાં પડિલેહણ કરેલ ઉપધિ ૨:ખવી તે; પ્રમાદ पिंडिलेड्लानी ओं इ जिंह. गुरु के अवग्रह में -उपधि रखने के अयोग्य स्थान में पडिलेंडगा की हुई उर्राध रखनाः प्रमादपाँडलेहणा का एक भेद. keeping the materials and garments inspected minutely, in improper place; a variety of Pramada, Padileha**n**ā, তা**ং** 😘 **श्राहारा**, न०(श्रास्थान) भेटटा सभा, बैठका सभा, An assembly; a meetingplace. ठा॰ ४, १;—मंडवः न॰ (-मरहप) भेः ध शृद्धः लेडिनं स्थान, बैठक का स्थान; बैठकगृह, a drawing room: a seat. তাৰ ম, ৭;

ऋहाराउइ. ति० ( ऋष्टानवति. ) ६८; व्यद्वाणुं. अठानवें; ६८. Ninety-eight. जंक प० ७, १४६: सन० ६८:

श्रद्धाराचारः स्त्रं ( भ्रष्टानवति ) अधासुनी संज्याः ६म, श्रदानवें Ninety-eight. भ्रव २ १४०:

अहारिए आ ति ( मस्थानिक ) स्थान-आधार निद ते; अनाधार; अधार प्रदित; अपात्र; स्थान बिना. That which would not give support to; incapable of retaining," अहायिए होड बहुगुणायां, जेयाक्यमंकाइ मुसं वप्जना" स्य ० १, १३, ३; श्चादंडः पुं० ( - श्चर्यद्यड- श्चर्यन स्वपरोप-कारलच्यान प्रयोजनेन दगढी हिंसा चर्ध-इंगड: ) પોતાના સુખતે માટે કે પારકા સુખ-ને માટે છવની હિંસા કરતી તે; પ્રથમ ક્રિયા स्थान ध. श्रापने या दुसंर के सुख के लिये जीव की हिंसा करना; प्रथम कियास्थानक. Destruction of living beings for one's own or another's happiness; the first Kriyasthana. ठा • २, १: ४, २; सम • २; १३; बन्तिश्च यः पुं न (-प्रत्यिक ) हेऽसभाधानना नेतर ક્રિયાસ્થાનકમાંન પ્રથમ ક્રિયાસ્થાનક: <sup>†</sup> પાતાની અર્થ કે સ્વજનાદિના અર્થ હિસાદિ पाप ४२वं ते. दंडसमादान के तरह किया-स्थानकों में से प्रथम (क्रयास्थानक: अपने या स्वजनादि के लि**ये** हिंसादि पाप करना. destruction of or injury to living beings for one's own or anothers benefit; the first of the thirteen Kriyasthana's of Dandasamadana. " पढमे दंडसमादाये श्रहादंड-समादाये बहादंडवन्तिएति बाहिज्जह " स्य० २, २, ४;

**भहापय. न० ( घष्टापद )** लुभट्टं; लुभट्ट. जुभा (fambling, निसं० १३, व्ह

अद्वार्थि शि॰ ( अर्थविन्धन् ) विना प्रेयान्तर अधिक लंध न हेनार ( साधु ). बेकाम आधिक बंध न देने बोला (साधु ). ( An ascetic ) who does not incur Karmic bondage without absolute necossity. कण्य ॰ ६, ४४;

श्राहार, त्रि० ( श्रष्टादशन् ) आहे+हसः अहार. श्राहार Eighteen, पण• ४;

श्चहारसः त्रि॰ ( श्रप्टादशन् ) अक्षरः, १८ नी संभ्या, श्वहारह की संख्या. Eightөөп. " पढमे श्वमासे श्वरिथ श्वहारस

मुहत्ता राई" सू० प० १; नाया० १; ४; १८; नंदीं ४४; ठा० ३, १; श्रीव ० ४३: पन्न • २; ४; भग ० ५, १; म: ७, १; १०; म. म: ११. **११**; २४,<mark>२१; २३</mark>; जं०प० १, १६; सम० १८; -कांडाकांडिः स्रं ( -कोटिकोंट ) અદાર ક્રાંડાક્રાંડ ( કરાેડ ગુણાત કરાેડ). घटाएड कोडाकोड. 18 Kodākoda, i.e. 18 × crore × crore, क∘ प॰ 1, ६४; — हारा. न०(-स्थान) સંયમમાં અરૃતિ-ખેચે-ની પામેલ સાધુએ સંયમમાં મનને સ્થિર કરવા માટે ઉચ્ચ અને દુઢ ભાવ ઉત્પન્ન કરવાને વિચા-રવાના વિચારણીય ૧૮સ્થાન;વૈરાસ્ય ભાવનાના १८ विश्वारत्थान, संयम में बेचेना उत्पन्न होने पर संयम में मन स्थिर करने के लिये, उच भार इंड भाव उत्पन्न करने के लिये, साथ के विचारने योग्य १= स्थान: वैराग्यभावना के १= विचारम्थान. the eighteen points of high meditation by which a Sadhu steadieshimself when he feels-disturbed in the practice of self restraint; the eighteen points of renunciation. "समग्रेणं भगवया महावीरेणं भट्टा-रसट्टाणा पत्तना, तंजहा-वयञ्चकं कायञ्चकं, श्रकप्पा गिहि भागगां। पत्तियंकनिःसिज्जा म, सिशार्या सोभवज्जर्या " सम० १८;—देखी-भारता, खा॰ ( देशीभाषा ) १८ देशनी भाषा, भागरह देशों की भाषा, language of eighteen countries. नाया॰ ६;--पाचद्वागा. न० (-पापस्थान ) प्राधा-तियात आहि अदार पापस्थान, प्राणाति-पात श्रादि अठारह पायस्थान. eighteen. sources of sins e. g. destroyiug life ( Prāṇātipāta ) etc. ''सन्वं पागाइवायं, प्रावियमदत्तं च मेहुणं सन्वंह सब्बं परिगाई तह, राइभन्नं च वोसिरिमोध

सब्दं कोहं मार्ग, मार्ग सोभं च राग दोसे य।कलाई ग्राभक्लायां, पेसुकं परपरिवायं ॥ मायामोसं मिच्छादंसग्रसन्नं तहेव वोसिरिमो। श्रंतिमञ्जलासमि यः देहंपि जिलाहप्य-क्खं" प्रव॰ ५४;—मृहुत्त. न० (-मुहुर्स ) અહાર મુહર્ન; ૩૬ ઘડી. શ્રठारह मुहूर्न: ३६ घड़ियाँ. eighteen Muhurtas of time equal to 36 Ghadis. भग॰ प्र, १: जं**० प० ७, १३४:—वंजरा**. न० (-व्यञ्जन) भाजननी अदारभी जातः जेभां અહારમું વ્યંજન-શાક છે એવું ભાજન, भोजन को १= वीं जाति: जिसमें १= वौं व्यंजन-शाक होता है. food containing vegetables: the eighteenth variety of food. 'सूत्रोद्यो जवर्यां, तिरिय य मंसाइ गोरमो जुसो। भक्ला गृज्ञजाविशिया, मूलफला हारियगंडांगो ॥ होइ रसालू य तहा, पायां पाग्रां चेव । चट्टारसमी सागी श्विरुवहस्रो लोइसो पिंडो ॥" चं० प• २०; **—सीलंगसहस्त**. न० (-शालाङ्गमहस्र ) अक्षर दन्तर शीलना जेह- प्रधार, शाल के श्र<mark>ाउरह हज़ार</mark> भेद. eighteen thousand of the qualities varieties of right conduct. पंचा० १४, २३; —संग्रि. स्ना॰ ( -श्रेशि ) प्रव्यवा ६८ વર્ગ; અદાર વર્ષ્યું; તુવ નારુ અને નુવ **अ.**रू भक्षी ६८ वर्ल, नी नारु और नी कार मिलकर १= वर्ण; जैसे कुम्हार मुनार आदि के कार्रागर. eighteen १८ प्रकार classes of artisans & craftsmen. e. g. goldsmiths etc. " कुंभार पट्डक्का, सुवरणकारा य सुचकाश य । गंधस्वा कासवगा, मालाकारा य कजकरा।। तंबोलिया य पृष्, नवप्ययारा य गाहका भिग्रया । ब्रहणं ग्वय्पयारे, कारुब्रवण्णे पवक्सामि॥ चम्मयरजतपीलगरांच्छियछिपय कंसकारा य।

सीबगगुभारभिज्ञा, भोषण ववणाइ श्रद्धस्त ॥
" तप्णं ताभो श्रद्धारससेणिप्पसे श्रिको
भरहेणं रका एवंबुक्ता समाणीभो इद्वाभो "
जं० प० ३: नाया • मः;

बद्ठारसम. ति० ( बप्टाद्शसम ) १८ भुं;
अक्षरभं, श्रठारहवाँ. Eighteenth. नाया०
१८: भग० २०, ४; (२) आहे ઉपवास लेगाः
इरवा ते: १७ टंड-वणत उद्यंधीने १८ भे
टंडे आहार देवे। ते. लगातार बाठ उपवास
करना; भोजन के १० टंकों ( वस्तों ) में भोजन
कर १० वें टंक में भोजन करना. eight
continuous fasts; continuous
omission of seventeen meals.
वव० ६, ४९; ४२; भग० २, १;
नाया० १; ०;

अद्दारस्तयः न० ( अष्टादशशत) એક से। अने अदार, एक मा अदारहः One hundred and eighteen; 118. क० मं० ३, २२;

भद्रारस्विधः त्रि॰ ( भहादशक्षि ) अक्षर प्रधारनुं. भटारह तरह का. Of eighteen kinds or sorts. भाव॰ ४, ७;

अट्ठालों भि. त्रि॰ ( अर्थाकोभिन्-अर्थे दृष्ये आ समन्ताकोभो विचते यस्य सः ) द्रव्यनी लेली-लालयु. दृष्य का लोभी; लानची. Avaricious; covetous of money. ' संजोगद्वी अट्ठाकोभी " आया॰ १, २, १, ६२;

श्रद्भावएए। स्त्रं॰ ( श्रष्टपश्चाशत् ) अक्षत्रतः ५८ ती संभ्याः ॥ स्त्रः की संख्याः Fiftyeight. " पदमदोषपंचमासु तिसु पुढवीसु श्रद्धावएयां विश्वादाससहस्सा " सम॰ ॥ ॥ क॰ गं॰ २, ८; जं॰प॰ ४, ८६;

श्रदठावयः पुं ॰ न ॰ (भ्रष्टापदः ) धृतः क्षीऽाः श्रुभारः जुश्राः Gambling: "भ्रद्**रावयं य सिक्सि**-ज्जाः" स्**य ॰ १, १, १७: नाया ॰ १;** (२)

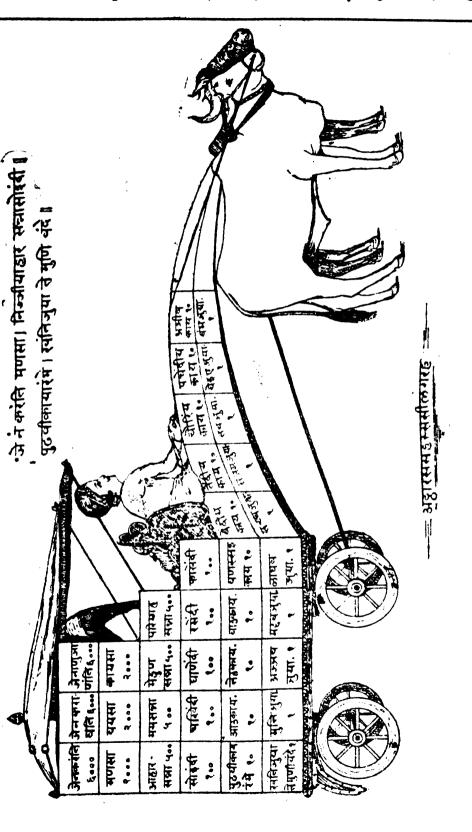

चे। ५८: शतरं जनी २भत. चौप**य:** सतरंज का खेल. the game of chess; a kind of gambling play. स्य॰ १, ६, १७; दस० ३,४; नाया० ६; (३) शतरंज રમવાની કળાઃ હર કળામાંની ૧૩ મી કળા. सतरंज खेलने की कला: ७२ कलान्नों में से १३ वीं कला. the art of playing the game of chess; thirteenth of the seventy-two arts. श्रोव॰ ४०; (४) लुगारनं चे। ५८; शतरंक वगेरेने। **५८. ज्रश्रा का तख्ताः चीपह व सत्रेज का** पट. a gambling board; a chessboard etc. जं प० २, २०:( ५) होना ઉપર ઋપમદેવસ્વામી નિર્વાણ પદ પાસ્યા . ते पर्वतः अष्टापद नामे पर्वतः जिस पर्वत पर से ऋषभदेवस्वामां ने निर्वाण प्राप्त किया था. उस पर्वत का नाम-अष्टापद. a mountain called Astăpada where sabhadeva Svámí obtained liberation, पंचा० १६, १७; प्रव० ३६४; (६) અષ્ટાપદ નામના દ્વીપ. श्रष्टापद नाम का द्वार. an island called Aştāpada, जीवा॰ ३, ३;--सिहर, न॰ (-शिखर) अष्टापद पर्यतनं शिलर, श्रष्टापद पर्वत का शिखर. a summit of mount Astapada, कप्पठ ७, २२ : नेसल. पुं॰ (-राज ) अष्टापद नामना पर्वत. श्रष्टापद नाम का पर्वत. the mountain named Astāpada, कप्पर ७, २२७:

श्चहावयः न० (श्वर्थपदः) अर्थशास्त्रः धन धान्यादि ज्ञान्द्रन ६२वानुं शास्त्रः श्वर्थशासः; सम्पत्तिशास्त्रः Economics; political economy. स्य० १, ६, १७;

महावीस. त्रि॰ (म्रष्टाविंश ) पीस अने आहे: अध्यापीश. महावीस. Twentyeight. "तिषिण्यकोसे महावीसं ध्रणु- सय" जे० प० २, २६; ७, १४६; भग०३,१; १, ३; १०, ४; २०, ४; २४, १; ३१, २८; ३२, २; ४१,३; सु० च० १,३६६; भोव० २६; पश्च० २; ४: नाया० ८;

भहावीसइ. त्र० (भ्रष्टाविशति) अध्यापीश; २ द्वी संभ्या. भ्रष्टावीस की संख्या. Twentyeight. विशे० ११६; प्रक० १;

अहावीसइमः त्रि॰ ( अष्टाविंशतितम ) अध्या-वीसमुं. अहावीसवाँ. Twenty-eighth. (२) न० ६३ ઉपवास लेगा ४२वा ते; २७ ८५ उद्वेवीते २८ मे ८५ आहार क्षेत्रे। ते. ९३ उपवास करना; २० टंक उलांघकर २० वें टंक में आहार लेना. thirteen consecutive fasts; omission of twenty-seven continuous meals. नाया॰ १; भग० २, १;

आहारनीइ. तंत्र० ( अष्टाशिति ) ८८; अध्यासी. अक्रासी. Eighty-eight, नाया० =; भग० १०, ४; २४, १; १२; सम० ==; वव० ६, ३=; जं० प० १, १२;

श्चहाहः न॰ ( श्रष्टाह ) आधि दिवसते। सभुद्दायः श्राठाँदनों का समुद्दः A period of eight days. नागा० ⊏;

श्चहाहिश्च यः त्रि० (श्रष्टाहिक) निरंतर-लगेत्रिय आहे दिवसने. एक साथ श्चाठ दिनों काः Of continuous eight days. जं• प० नाया॰ =;— सहिसाः क्री॰( सहिसन्) आहे दिवसने। भट्डात्सव; अहार्श भढेडित्सव. श्चाठ दिनों का महोत्सव. a festival of eight days. नाया० =;

अहि. त्रि॰ ( गर्यन् ) अथे। जनवाणे।. प्रयोजन वाला; मतलगा. Having a purpose; intending. पण २ = ; भाया॰ १, ६, ४, १६२;

अहि. न॰ ( अस्थिन् ) क्षाऽहुं; क्षाऽ. ह्यां. A. bone. " अहीए अहीसिजाए " आया॰

१, १, ६, ४३; भग० १, ७; २, १; ४; ३, ४; ५, २; पिं• नि॰ भा• ५०; नाया॰ १; २; सूय०२, १, १४; श्रोव० ३१; राय० २२४; भत्त• १४२; कप्प॰ ४, ४१<del>; क्वा</del>च्छ्रभः पुं• ( -कच्छ्य ) બહુ-ધણા હાડકાંવાળા કાચબા. बहुतसी हांईयों वाला कञ्जवा. a tortoise having many bones, বঁরু • —कदिंगा. त्रि० ( \*- कठिन-कठिनास्थिक-कठिनानि अस्थिकानि यत्र तत्तथा ) ५६७। क्षाऽयाणाः कठिन-सज्जन्त हाड वालाः having hard, strong bones. " श्राहिय-कवियो सिरण्हारुवंधयो " तंडु - चम्म-सिर्त्ताः श्री० (-चर्मशिरावत्ता-श्रस्थीनि च चर्म च शिराश्व स्नायवी विद्यन्ते यस्य स तथा तजावस्तता ) शरीरभां भात्र हाउडां. ચામડી અને સાયુત્ં અસ્તિત્વ: માંસ અને <mark>લાહિ વિના હાડ, ચામડી અને સ્નાવૃત્</mark> રહેવું. शरीर में केवल हुईं।, चर्म श्रीर स्नायुत्री का श्रम्तित्व होनाः मांस श्रीर रक्ष के सिवाय हर्जा. चर्म और स्नाय का रहना. condition of being a mere skeleton containing nothing bones, skin and sinews: total emaciation, "श्रद्धियम्मसिरत्ताण् परणा-यंति यो। चेव यां मंससोगियनाए धर्या भगगारं भणुन ० २: - सम्भावगुद्धः त्रि ० (- चर्मावनद ) अत्यंत ५श-६र्भक्षः केना શરીરમાં માંસ સુકાર્ય જવાથી ચામડી હાડકાને वणशी रही है।य ते. श्रात्यन्त कृश: द्वेत्: जिसके शरीर का मांस सुख गया हो और आस्थ-पंजर शेष हो. very lean; with skin touching the bones; totally emaciated."महिचम्मावणाई किहिकिहि-भूए किसे धमखिसंतए यानि होत्था "भग० २, १;--ज़द्धः न० (-युद्ध) ढाउडायी- ढाउ-કાના હથિયારથી એંક બીજાને પ્રહાર કરવા તે.

हड़ी से--हड़ियों के शखों से एक दूसरे पर प्रहार करना. fighting with weapons made of bones. नाया॰ १;-ज्याम. न॰ (-ध्याम) अणेल्-डाण् पडेल् हाउई. जली हुई-काली पदा हुई हुईा. a bone burnt black, भग• ४, २;—धंभ. पुं॰ (-स्तम्भ) હાડકાના થાંભલા, કે જેતી ઉપમા અપચ્ચખા-ણાવરણીયના માનને આપવામાં આવી છે. हाईयों का स्तंभ, जिसकी उपमा श्रपचक्खागा-वरगीय के मान की दी गई है. a pillar of bones to which the variety of pride called Apachchakhānāv craniya is compared. " चतारि थंभा पन्नता तंजहा सेवधंभे चट्टियंभे दारुयंभे तिशिसकयाथंभे " ठा० ४, २; -- दाम. न० (-दामन् ) हाउधानी भाषा. इड्डियों की मालाः a garland of bones. तंड्॰-धम-णिसंताणुसंतयः त्रि॰ (-धमनिसन्ता-नसन्तत ) हाउडां अने नसेाधी व्याप्तः नसा-कामधी ब्या<sup>५</sup>त; शरीरे हुर्लंब. **हां}्यों श्रोर** नसों से भरा हुआ; नसों के जाल से व्याप्त; दुर्बल शरीर वाला. very lean; reduced to bones and veins, "ब्रह्मिब्रबिसं-तार्यासंतयं सम्बाभो समंता परिसमंतं च '' तंड्० भंजरा. न० (भजन) शरीर-हंड: हरीडनं द्वाडहं. रांद्र की हुईा. the spinal cord. परह० १;- मिजा स्रो॰ ( - मजा ) હાડકાંના માવા; केमांथी रेत-वीर्थ अत्पन्न थाय छे ते. हाइयों का गुदा; जिस-में से वीर्य उत्पन्न होता है वह. marrow of the bones of which the vitalfluid is formed. (૨) હ્રાડકાની ચરખી; क्षाऽधानुं तत्त्व-सार. इड्डियों का गूदा; इड्डियों का सार. marrow of the bones. स्य० २, २, ६; २, ७,३;ठा०४,२; श्राया० १, १, ६, ४३; भग० १, ७; ३, ४;

-मिजापेमाखुरागरतत. त्रि॰ (-मजाप्रे-मानुरागरकत-बस्थिमजाः प्रेमाग्रुरागेण सा-वैज्ञप्रवचनप्रीतिरूपकुसम्भादिरागेण रक्ता इव रक्ता बेषां ते तथा ) जेनी ढाउँढाउनी મિંજામાં પ્રવચન ધર્મના રંગ લાગેલા હાય તે: જેનું અંતઃકરણ દૃઢ શ્રદ્ધાથી ભાવિત થયેલું હેાય ते. जिसकी हुई। हुई। में -रग रग में धर्म का रंग भरा हो; जिसका अन्तःकरण दृढ श्रद्धा से यक्त हो. imbued with religious feeling to the marrow. "श्रभगिहयद्रे श्रद्रिमिं-जापेमाखुरागरत्ते " सूय० २, ७, ६६; भग० २, ४; नाया० १;--रासि. पुं० (-राशि) હાડકાના ઢગલા. हार्रियों का ढेर. a heap of bones. नाया॰ ६: आया॰ २, १, १, १; —सुहा. बी॰ ( \* -सुन्ता-सुन्त ) હાડકાનे સખકારી-ચંપી: શરીર યા શરીરના અવયવ यंपाववा-हणाववा ते. शरीर के अवयवों को दवाना. shampooing etc. pleasing to the bones. विवा ॰ ६: नाया ॰ १: कप्प॰ ४, ६१;

श्चिद्धिका. न॰ (श्वस्थिक) गेरिक्षीः ६ वना हेणीया वगेरे. गुठली. The stone of a fruit. दसा• ६, ४; दस• ४, १, ६४;

য়िट्रिश्चगामः पुं॰ ( शस्यक्याम ) વેગવતી નદીતે કાંઠે આવેલું વર્હમાનપુર નામનું ગામ, જેનું પ્રથમ નામ વર્દ્ધમાન હતું પણ એક વણુ- જારાતે ભળદ નદીમાં થાકતાં તેના ધણીએ તેની સારવારતે માટે વર્દ્ધમાનપુરના મહાજનને અમુક રકમ આપી તે ચાલ્યા ગયા. મહાજને બરાબર સંભાળ ન લીધી તેથી દુ:ખી થતા પણ મરણ સમયે સારી લેશ્યા આ- બ્યાથી તે મરી શલપાણિ નામે યક્ષ થયા. ગામ અને મહાજન ઉપર કાપાયમાન થવાથી મહામારી રાગ મૃક્યા. તેમાં એટલા માણસા મર્યા કે હાડકાંના ઢગલાના ઢગલા થયા. ત્યારથી તેનું 'અટ્ઠિઅગામ' નામ પડ્યું. આખરે ગામ

બહાર શલપાણિ યક્ષનું મંદિર સ્થાપવાથી શાંતિ થઈ. જે બંદિરમાં મહાવીરસ્વામી એક રાત રહ્યા હતા અને શલપાણિ યક્ષે મહા-वीर स्वाभिने परिषद आप्या हता. वेगवती नदी के किनारे बसा हुआ वर्द्धमानपुर प्राम; जिसका पहिला नाम वर्द्धमान था. परन्तु एक बनजारे का बैल नदी में थक जाने से जब वह बिल्कुल आगे नबढ़ सका, तब बनजारे ने उसकी सार संभाल के लिये वर्दमानपुर के महाजन को कुछ रकम दी और बह वहाँ से चला गया. परन्तु महाजन ने उसकी देख रेख न की, इससे वह बहुत दुःखी हुआ. अन्त में मरते समय शुभ लेश्यारूप परिणाम होने से वह मरकर शूलपाणि नामक यदा हुआ, र्थार उस प्राम व महत्जन पर कुपित होकर, उसने महामारी फैलाई: उससे इतने आदमी मरे कि. प्राम में हाईयों के ढेर हो। गये. तबसे उसका नाम ''श्रद्धिश्रगाम'' पह गया. श्राखिर जब गाँव बाहिर श्रूलपाणि यस्न का मंदिर बनवाया गया तब महामारी शांत हुई. इसी मन्दिर में महावीरस्वामी एक रात भर रहे थे और श्रूल-पाणि ने उन्हें कष्ट दिया था. (Lit. a heap of bones). A city on the Vegavati river, once called Vardhamanapura but afterwards styled Atthiagama, on account of the following incident. A bullock of an itinerant merchant crossing the river, got fatigued. The merchant leaving some money with the Mahājanas of the city for its treatment, passed on. The Mahājanas neglected the bullock and it died and was reborn as a Yakşa named Sülapani.

Enraged at the citizens he spread plague in the city which carried off thousands whose bones formed a great heap; thenceforward this city came to be called Atthiagama. At last a temple was built in the name of Sūlapāṇi, outside the city, and the plague subsided in the town. In this temple Mahāvīra Svāmī put up for a night. Sūlapāṇi gave him much trouble कप• ४, १२१;

श्चदिठश्चण्यः त्रि॰(श्वस्थितात्मन्) केने। आत्मा अस्थिर छे केवे। श्वस्थिर श्रात्मा वालाः Of unsteady soul. दस• २, ६;

म्रदिठगः न० ( मस्थिक ) હાડ हुं; हाउ. हुईं। A bone. पग्ह० १, ३; (२) वर्धभानपुर नगरः अट्टीअगाभ. बर्दमानपुरः श्रद्धीश्रगाम. a city named Vardhamānapura. भग० १४, १;

श्रादितयः न॰ ( श्रास्थिक ) लुश्मेः " श्राहिन " श्राहिन देखों "श्राहिन" शब्दः Vide 'श्राहिन' स्वाहिन स्वाहित स्वाहिन स्वाहिन स्वाहिन स

श्चाद्िष्ठयः न० (श्वाधिक-सर्थ्यत इत्यर्थो मोत्तः स प्रयोजनमस्येत्यार्थिकम्) भेक्षि साधिः मोत्त्व की साधना करने वालाः (One) endeavouring after final bliss, "पसन्ना साभइस्संति, विउत्तं श्वद्वियं सुयं" उत्त० १, ४६: (२) त्रि० धिश्ला धरनार. इच्छा करने वाला. wishing. सूय• १, २, ३, १४;

**স্থাহিত্য** সি • ( ম্বর্থির ) ৮<sup>২</sup>ঔর্ব্র, হবিন্তর. Wished; desired; longed for. তক্ম• १, ४६;

श्चिद्उयः त्रि॰ ( श्वस्थित ) श्थिर न रहेस. स्थिर न रहा हुआ. Unsteady; not firm. पएह० १, ३; भग० २५, २;

श्राहियञ्चः त्रि ( श्रास्थितक ) अनियमित; अनयस्थित, श्रानयमित. Irregular; unsteady. प्रव० ६६३;

श्रदिठयकप्प. पुं० ( प्रस्थितकस्प ) अनवस्थित કલ્પ.--આચાર મર્યાદા: વચ્ચેના બાવીસ તીર્થ-કરાના સાધુઓના આચાર, કે જે એક સરખા શાસ્ત્રીય નિયમની મર્યાદાથી બાંધવામાં નથી આવ્યા અર્થાત તે સાધુઓ મહિનાથી વધારે પણ રહેવું હોય તેા રહે; પડિકમછું અતિચાર ન લાગ્યા હાય તા ન પણ કરે, રાજપિંડ પણ લ્યે, વસ્ત્ર રંગીન મળે તેા તે પણ વાપરે. એકને ઉદ્દેશી આહાર કર્યો હોય તે ખીજા લઇશકે વગેરે આચાર એક સરખાનિહિ માટે તેઓના અનવસ્થિત ५६५. श्रनवस्थित श्राचार; बीच के बावीस तीर्थंकरों के साध्यों का आचार, जो शास्त्रीय नियमों से मर्यादित नहीं था अर्थात् एक मास से आधिक कहीं रहना हो तो वे साध रहतेथे. आतचार न लगा हो तो पडिकमण भी नहीं करते थे, राजपिंड भी ले लेते थे श्रार मिलने पर रंगीन वस्त्र भी पहिनते थे. सारांश यह कि, समान श्रार नियमित श्राचरण नहीं था इस लिये वह अनवस्थित कल्प कहलाता था. Unsettled rules of conduct: the conduct of the Sadhus of the intermediate 22 Tirthankaras. This conduct was not bound down by hard and fast rules of Śāstras, e. g. they

could stay at the same place for more than a month, they did not perform Padikamana if they had not incurred any faults, they could accept food from a king, they could put on coloured garments if they got them and they could accept the food meant for other Sādhus. This kind of conduct (Āchāra) is called Anavasthitakalpa.

श्राहियगाम. पुं॰ ( श्रास्थकग्राम ) वर्धभानपुर शर्देरतुं अपरनाम, हे क्यां श्रव्यािश्च यक्षतुं स्थान हतुं. वर्धमानपुर का दूसरा नाम, जिस शहर में श्र्लपाणि यत्त का स्थान था. Another name of the city of Vardhamānapura, where there was an abode of the Yakşa called Śūlapāṇi. कप्प॰ ४, १२९; श्राहिसश्च. पुं॰ ( श्राम्थिक ) इपासीया; इपासनुं श्रीक. विनोत्ता. Cotton-seed. पिं० नि॰ ६०३;

श्रद्धायमाण, व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रतिष्ठत्) न अंश रहेते। न खड़ा होता हुआ. Not remaining in a standing posture, पंचा॰ १६, १३;

च्याङ धा० I. ( ब्राट् ) लभ्युं; ६२युं. भ्रमण करना; घूमना. To wander. चड्ड. भग० २, ४; पि० नि० २१७; चडंति. पगह० १, १; ब्राडंति. पगह० १, १; ब्राडंति. व० क्र० पि० नि० १६४; चडमाण. व० क्र० नाया० १४; १६; १६; भग० २, ४; ७, १०; १४, १; विवा० १; व्राडंता. सं० क्र० भग० २, ४; चडंता. सं० क्र० भग० ३, १;

अड. पुं॰ ( अट्) रेशभरायनी पांभ्याणा धा-रेया यक्ष्मा वर्शेरे. कबूतर के पंख समान पंख बाला पत्ती विशेष. गौरैया वंगैरह. A bird, such as dove, sparrow etc. जीवा॰ १:

**ग्रह** त्रि॰ ( **ग्रष्ट** ) आहेती संप्र्या; ८. थात: म. Eight: 8. क० गं० ३, २०; ४, २४.;—तीस. त्रि० ( -त्रिंशत् ) आऽत्रीश; 3८. श्रडतीस; ३८. thirty-eight; 38. क्रवगंव २, २७;--नडइ. स्रांव ( -नवति ) અક્ષાણું; ७८. श्राठानवें: ६८. ninetyeight: 98. प्रव. ३६६:--वज. त्र. ( -पञ्चारात् ) અકાવनः ५८. श्रठावनः ५८. fifty-eight; 58, कंब गंब १, २; २, ६; प्रव० ३७२:--वीस्त. त्रिष्( -विशति ). અधिराश, २८. अष्टाईम; २८. twentyeight; 28. क• गं॰ 1, ३१;-सिट्टि. स्रां० (-पष्टि ) अडसई; १८ नीः संभ्या. श्रदसठ: ६= की संख्या. sixty-eight. ''विमलस्य एं अरहको अडसट्टी समग्रमाह-स्सीच्रा ें सम्बर्ध ६८:

श्चाडई: स्त्रां ( श्चरवी ) अटवी; लंगस, जंगल; बन. A forest; a jungle, सु॰ च॰ ८; १३६;

श्चाहरुमाः त्रि ( श्वदाद्य ) अन्तिथी आणी श-हाय निद्ध तेषुं, जो श्वाग्ति से न जल सके. Incapable of being burnt, ठा० ३, २; भग० २०, ४; पंचा० ९४, ३४;

সমাজু કাগবিধীয়, দ্বস্থ কাল সুহিল সমায় কাল, a period of time measuring eighty-four lacs of Truțitas, মন্ত ২, ૧; ২২, ২; তাত ২, ২; স্বয়ুলীত ১৭६:

**बाइरा**. न॰ ( **बाटम** ) स्थटन ४२पृं: २५४पृं; ६२ थुं. भटकना; फिरना. Wandering. ठा॰ ६;

\*श्रहणक्कारणः न० ( लाटदेशे स्वनामस्याते ऽन्यत्र च थिक्किशितिप्रासिद्धे वाहनभेदे ) यादन विशेषः एक तरह की सवारीः A kind of vehicle. जीवा० ३:

श्राह्याल. त्रि॰ ( श्राप्टचत्वारिंशत् ) ४८; अऽतालीस. श्राहतालीस. िंक्ताएं लोलीर. क॰ गं॰ २, १५; ६, २०; प्रव॰ १०; ३०२; भग॰ ३, ७; पत्र॰ २; जं॰ प॰--स्य. न॰ (-श्रात) अऽतालीस अधिः सा; अंतः सा अते अऽतालीस. एक मी श्राहतालीस: १४=. one hundred and forty-eight; 148. क॰ गं॰ २, २५;

\*ग्राडयालः पुं• ( प्रशंसायाम् ) प्रशंसाः शिर्तिः यणाणुः प्रशंसाः तारीफः; कीतिः Fame; praise. पत्र• २: जं• प॰ १, ११;

श्राह्यालीस. त्रि॰ ( श्रष्टकचारिशत् ) अध्या-बीस; ४८ नी संभ्या. श्रहतालीस की संख्या. Forty-eight. "धम्मस्य गं श्ररहृष्णो श्रद-यावीसं गणा" सम॰ ४८; भग॰ ४, ८; ६, ७; २४, १२; १८; श्रणुजो॰ १३३; जं० प॰ २, १३;

श्राह्मिः की॰ ( भ्रष्टवी ) कंश्रक्षः अट्दीः जंगलः वनः A forest. ठा॰ ४, २;—जचाः की॰ (-यात्रा ) अट्दी-कंश्रक्षनी भुसाइरीः वनयात्राः जंगल की मुसाफ़रीः travel in a forest. निसी॰ १६, ११;—संसियः (त्रं० (-संश्रित ) अट्दीने आश्रीने रहेसः

वनवासी; जंगल में रहने वाला. residing in a forest. विवा १;

अहवी. सं ० ( भटवी ) लंगल; अटवी. जंगल; वन. A forest. नाया० १५; १८; १४; भग० १५, १; श्रोव० ३६; जं० प० १, १०; पगह० १, १; सु० च०७, २३६; विशे० १२११; राय० १६२;— जम्मरा. न० ( -जन्मन् ) अटवी-लंगलमां जन्म थाय ते; लंगलप्रसृतिनुं दु: भ. वन में जन्म होना; जंगल में प्रसृति होने का दु:ख. birth in a forest; pain of child-birth in a forest. पगह० १, १;— वास. पुं० (-वाम ) लंगलमां पसवुं ते; अटवीनिवास. वनवास. जंगल में वसना. प्रस्वा श्रमरया श्रद्धवीवासं ट्वेंति "पगह० १,३;

श्राडिल्ल.पुं॰(श्राटिक-चर्म्मचटी) श्रामधानी पांभ-पाणा केट पक्षी: समगीहड, चमडे के पंखों वाजा एक पद्मा: चमगादड़, A kind of a bird having wings of leather, पक्ष० १;

**अहोविय.** त्रि॰ (आटोपित) भरेश, भराहुआ, Pull, पगह० १, ३;

\* अडुवियडु. त्रि॰ (इतस्ततः) आभ तेभ; आधुं पार्छुः इभ वितानुं. इधर उधर; आगे पाँछे; कम रहित. Confused; disordered; at sixes and sevens. प्रव॰ ७५४;

श्राह्रतः त्रि॰ (श्राह्य) धन धान्यादि थी परिपूर्णः समृद्धिनान् । धनधान्यादि से युक्तः समृद्धिनान् । Rich; wealthy, नाया॰ १; ३; ४; ७; १३; १४; १६; भग॰ २, १; ४; ३, १; ६, ३३; १४, १; २४, ७; राय॰ २८६; — इज्जाः ज्ञां॰ (-इज्या-श्राह्यः कियमाये-ज्या श्राह्येज्या ) धनाद्ध्य पुरुषे ४२स सत्कारः सुणिविशेषः धनाव्य पुरुष के द्वारा किया हुन्मः

सत्कार; सुखिशोष. respect shown by a rich man. ठा० १०:

ब्राइट. न• (बर्द ) अर्थ: अर्थ: अर्था भाग. आधा; आधाहिस्सा. A half; half, नंदी॰ स्थ० ३३:- आपक्षति. छ।० (- अपमान्ति-बार्तस्यासम्बद्धाः एकदेशस्य वा एका डिपदाःसकस्यापकम<mark>्या</mark>मवस्थापनं द्वयादिपदसंघातरूपस्य एकदेशस्योर्ज्व गमनं गस्यां रचनायां सा ) अध्यक्षभाषी જન્નના, મધ્યમ અને ઉત્પૃષ્ટ તપરવાના પરિમાહ્યમાં ત્રધ ઘટ કરતી તે: જ્યન્ય. ૧ મુખ્યમ ર અને ઉત્કૃત્ક ક કેમલસાયાં એક દેશ એટલે પ્રયામ જ્યાના પહેલા જાતા કરતા તે: દાખવા તર્ગર શ્રીષ્મ સ્ટાલમાં અધિયા ક મુખ્યમ ર પ્યારે ઉત્કાર ક ઉપલાસ કરવા. ત્યાર પછી સિક્ષિર પડ્યાં જયતા, ર મધ્યમ ક ઉત્કુષ્ટ જ ઉપવાસ કરવા, વર્ષા બડામાં पत्र क्रिय समाप्त । अनु के भागुलार जागरत, मध्यम् और उन्हार नवस्या ये परिभागः में स्युमाध्यवता करमाः ज्ञान्यः सः (म श्रंत अक्टर उपकास में से एक देश अवस्ति अधम जवनम पद या त्याम करना, उडाइर गार्थ यांग्म प्रान्त ने जयन्य, १ मध्यम २ धीर उन्कृष्ट ३ उपपास मारता, शिक्षिर अनु में अधन्य, ५ मायन ३ श्रीर उक्तर ४ स्परास करना, वर्ष ऋतु में भी इसी कम से समकता चादिये. progressive and regressive regulation of the three kinds of ponunce vizlowest, middle, and highest according to season; e. g. if two fists are middle in summer, they become lowest in winter. विशे • १२ •२;--- उस्सा. पुं • (- उसक श्रर्द्ध-मुरुकाद्विभातीत्यद्वीरकः) देश अने साथण ઉપર વીંટવાનું સાધ્યીનું એક ઉપયુગ્ય, કે જે મલતી થડી જેવું. અવસવાનંતક પડ્ની

ઉપર કેડને વીંટી લઈ સાથળ ઉપર કશથી अंधाय छे. साध्वा के पहिनने का एक वस्त्र, जो कमर और घटनों के ऊपर के भाग पर लंपटा जावर भवप्रहानन्तक जगर कज़ों से बांधा जाता है. a garment worn by female asceties round the waist and the thagh, प्रव०४३७;---क्खेस. न० (-चंत्र) એક સ્પંહારાત્ર પરિમિત ક્ષેત્ર પર્યંત સંદ્રતી સાથે જૈનગ જૈનાતાર નક્ષત્ર: ઉત્તરાભાદપદ. ઉત્તરાફાદ<mark>્યુતા. ઉત્તરાયાતા રાકિણી, પુનર્વસ</mark> भागे विशापा के १० व्हारात्र तक आहेरात्र तक सन्द्र के साथ सम्बन्ध रताने <mark>वाला नचन्नसमृह:</mark> उसराभधावद, उत्तराफाल्यमं, उत्तरापादा, गाउगाः, प्रतिन् श्रीर विशोखाः ये हः नचत्र. a constallation remaining in conjugation with the moon for a day and a night. These constellations are, Uttarabhadra pada. Uttaraphalguni, Uttara-Robins, Punarvasu and Visakha, to we to water. पुंच (नमरत ) વાકવાલેલનો અર્ધ ભાગ, भरत खेब का आया भाग, one half of Bharada Kostra, कण्ड १, २:- रस. पुं• ( राज ) सभ्य शतः अधि शतः मध्य राजिः आशं गत. dead of night, midmight. श्रीच० मि० ६६२;

त्राइहार विश्विष्यक) संपत्तिथी भरेत. सम्पर् ति से भरा हुआ. Wealthy; full of wealth; replete with wealth. पंचार १२, १४;

श्चह्दाइउज्ञ. त्रि॰ ( भर्बेनृतीय ग्रर्बे नृतीयं यत्र नत्) अटी, भे अते अर्दे. श्रदाई. Two and a half. १७० १; १०; राय० १०४; जीवा॰ ३, १; श्रदाुले॰ १३४; भग० २, ८; १, ३१;

C

.

१४, ६; २४, २०; विवा० १; निसी० २०, ३६: दसा० ४. २३: विशे० ६६३; श्रोघ० नि० ७२३: प्रव - ४०६: आव० ४, म; जं - प० १, १४:-दीव. पुं॰ (-होप ) अदी द्रीप; જંબદ્વીપ, ધાતકી ખંડદ્વીપ અને પૃષ્કરદ્વીપના અહિભાગ-અહિપુષ્કરદ્વીય અમ છે અને અહે-અડી દ્રીપ: પિસ્તાળીસ લાખ જેતજનના વિસ્તારમાં છે. એમાં મનુષ્યની વસતિ છે, એટલે તે મનુષ્યક્ષેત્ર કહેવાય છે. શ્રહાई દ્વાપ; जंबुद्वीप, धानकीखंड होंप और आवा पुष्कर द्वीप इन अडाई द्वीपी का विस्तार ४४ लाक योजन है. इसी चेत्र से मनुष्य रहते हैं, श्चनः इन अडाई द्वांगा को मन्ष्यक्ति भी कहने E. two continents and a half; viz Jambu-Dvipa, Dhātaki-Dvipa and half of the Puşkara Dvipa, their extent is fortyfive lass of Yojanas, Human beings live only in these and therefore they are called Manusyaksətra, भग. ६, ३३:

√ आग्र. धा॰ 1. (आग्र् ) आख् धारण् अस्यः भति ४२वी. प्राग्ता धारणा करनाः गाँव करनाः To breathe; to move.

## ष्मण्ड. विशे० ३४४१;

आग. त्रि॰ (अनन्त) अनेतानुपन्धिनु हेर्डुं नाम. यनन्तानुबन्धां का छोटा नाम. An abbreviation of Anautimubundhi.क॰ गं॰ १, १०: २, १: १४; ४, १०: — एगतीस. त्रि॰ (-एकिंशित् ) अनेतानु लंधी आहि ३६ अर्रुति. अनन्तानुबन्धां आदि ३१ प्रकृतियां. thirty-one Prakritis (Karmic natures) such as Anantānubandhi etc. क॰ गं॰ १, १: — चउचीस. त्रि॰ (-चतुर्विशति ) अनंतानुलंधी आहि थेलीस प्रशृति, अनन्तानुलंधी आहि थेलीस प्रशृति, अनन्तानुलंधी आहि थेलीस प्रशृति, अनन्तानुलंधी

बन्धी आदि २४ प्रकृतियां. twenty-four Prakritis (Karmie natures) such as Anantānubandhi etc. १० गं० ३, ६; १६;— सुर्यासः त्रि० (पद्विवणीं ) अनंतानुशंधी आदि २६ प्रकृतियां. १५६ति. अन्नानुगंधी आदि २६ प्रकृतियां. twenty-six Prakritis (Karmie natures) such as Anantānubandhi etc. ४० गं० ३, ५;

भ्रम्, न० ( श्रया भ्रयानि सच्छ्ति नासु नासु सोनिषु जीवोऽनेनेनि श्रम्स् ) भाभ, पाप, Sin, पगद० १, १; (२) देखादि सार १५१४, केल्याद जार कपाप, जिल्ला प्रवास पोट साहुशा और, जी श्रयाद्व नपुंसि-विसेष्ठसं स पुरस्तवेषं च " (विसेष्

**श**रतः सम्म ( श्रामा ) १२५४, अरुश्, । त्रामा, Dobt, रामाव १=; विशेष १३१; पगद्द १, २; - श्रामा आ० ( आसे) २(०८ ते। इरक्टार: ५२००थी चींडलें। राजा का संस्कृत आग्रामादित. a debtor of a government; a debtor, 2003, s;--本下 ga (- कर ) क्ष्रण पश हरनारः रेहवीसंस रेहण प्राप्तिवात स्मा पाप करने वालाः सावासका र्यामा हिसा a sintern a improver the twenty fourth salumlinate variety of Hopsa, 4770 1, 1; भारता. पुं ( भारक अर्थ व्यवहार रेलं द्रुपर्य तसो। धारयात मः) १२०४६।२ हेल्हार. प्रतर्गा; देनदार, a debtor, 14नाव 🐮 नामा १ १ : १ मा - खला पुं ( क्या ) દ્રસિલ ધેરાદ પાઝા લેવા વસુલ કરવાનું જેમાં भग सत्ता है ते. दिये हुए कर्ज़ को करन करेन की सन्ता वाला. ( लाल ) ablo to recover the money lent. पर्ह॰ १, २;--भेजगः पुं॰ (॰भजक) ध्युं

न आपे ते; इरक कांगे-न आपे ते; देवाणीये। कर्ज़ न चुकाने वालाः दिवालिया. a bankrupt; an insolvent. पण॰ भ; ३;

आगाइ भ ( अनित ) अत्यंत निद्धः अति-क्ष्माची स्थलाव. श्राधिक्य रहित; श्रत्यन्त रहित. अतिक्रमण का अभाव. Absence of excess. तंडु • — वर. त्रि • (-वर-न विद्यते ऋतिवरं यस्मात्तद्दनतिवरम् ) अवानः સર્વોત્તમ; શ્રેષ્ટમાં શ્રેષ્ટ, મુખ્ય; સર્વશ્રેષ્ટ; सर्वोत्तम. pre-eminent; of highest श्रोव - चिलंबियत्त. excellence. न० (-विकम्बितन्व ) सत्यवयनना उप અતિશયમાંના ૨૮ માં અતિશય: વિલંખે निक्ष पञ्च अपांड प्रवादे भाववं ते. सत्यवचन के ३५ अतिशयों में से २८ वाँ अतिशय: **रुक**ते हुए न बोलकर धाराप्रवाह से बोलना. the twenty-eighth of the thirty five Atisayas of truthful speech; speaking fluently without a break. राय॰—संघारा. न• (-सन्धान) अवंधनः । नः छेतरप् ते. कपट न करना: वंचन न करना, absence of deceit. "भियगाणइसंधाणं सासयबुद्धां य जयगा य" पंचा० ७, ६;

श्रागृहक्रमणिज्ञ. त्रि॰ ( श्रनतिक्रमणीय )

नेभां व्यक्तियार, अतिव्यक्ति आहि होय न
आवे तेवा क्यांत्य. ऐसा उत्तर जिसमें
व्यक्तियार, श्रांतव्याप्ति श्रादि दोष न हों।

A reply free from logical
fallacy. " श्रणहक्तमणिज्जाइं वागरखाइं"
भग॰ १४, १;

transgressed; " श्रणइवित्तयं सम्बेसि पाणाणां " श्राया॰ १, ६, ५, १६४;

अण्ड्याएमाण्. व० छ० त्रि० (अनतिपातवत्) निद्ध भारताः हुः भ निद्ध आपताः आखाति-पात निद्ध अरताः न मारते हुएः दुःख न देते हुए. Giving no pain: not killing. "अण्यवकंत्रमाणा अण्ड्याएमाणा" आया० १, ७, ३, २०७; १, ६, ३,

अर्गुग, न॰ (अनक्ष) विषयसेवनना भुभ्य અંગ શિવાયના અંગ-સ્તન, કૃક્ષિ, મુખ, છાતી पंगरे. विषयसेवन के मुख्य अंग के सिनाय भन्य श्रंग स्तन, कुद्धि, मुख, छाती आदि. Parts of a body other than the sexual organ e. g: breasts, arm-pit, face, chest etc. पंचा॰ १, १६; (२) भनावटी क्षिम स्माहि क्रांत्रम िक्रम आहेद. an artificial sexual organ, ठा॰ ३, २; (३) विषय સેવન કે **દ**રતકર્મ આદિની ઇક્છા, **વિષય** सेवन की या इस्तिकिया श्रादि की इच्छा. desire for sexual intercourse, masturbation etc. 240 1008: (૮) બાર અંગસત્રથી બાદ્ય-લિન્ન. बारह श्रंगसुत्रों से बाह्य निष्ठ, not included in the twelve Anga-Sütras, विशेष ८४४;-कीडा, बी• (一新町) અનેરે અંગે ક્રીડા-કામચેષ્ટા કરવી તે; હસ્તકર્મ, કુચમર્દનાદિ કુચેષ્ટા કરવી તે; શ્રાવકના ચાથા અહાત્રતના त्रीकि अतियार, अनेगकीडा करना: इस्त मैथुन करना; कुचमर्दन श्रादि क्कृत्य; श्रावक के चौथे अगुवन का तीसरा अतिचार. third Atichara of the fourth Anuvrata of Śrāvakas; amorous dalliance. সৰত २ ७८:

उवा॰ १, ४=; पंचा॰ १, १६;—पिडसें-विश्वी. श्ली॰ (-प्रतिसंबिनी) अनेरे अंगे विश्वयसेवन करनारी; परपुर्ध साथे व्यक्षियार सेवनारी. नियमित श्रंगों के सिवाय दूसरे श्रंगों से विषयसेवन करने वाली; परपुर्ध के साथ व्यक्षिचार करने वाली; परपुर्ध के साथ व्यक्षिचार करने वाली. a woman of licentious character. ठा॰ ४, २;— प्यविद्ठ. न॰ (-प्रविष्ट) अंगण्डारनां स्त्री; विवयार्थ वंगेरे स्त्री. श्रंगवाद्य सूत्र-उववाइ वंग्रह सूत्र. Sütras not included in the Angasütras; e.g. Uvavai etc. नंदा॰

आणंगसेणाः क्रा॰ (भनक्षसेना) कृष्णुवासुदेवना विभवभां द्वारहावी भुष्य गणिका-विश्याः कृष्णावासुदेव के समय क्रां द्वारिका में रहने बाली सुख्य वेश्याः The principal prostitute of Dvärikā in the time of Krispaväsudeva. भेन॰ १, १; नाया॰ ४; निर॰ ४, १;

**अर्गुत.** त्रि॰ ( अनस्त ) अंत-छेश वगरनुं: નિ:સીમ: અનંખ્યાતને પણ ઉદ્દર્શ ગયેલ; थ्यनंतः निरवधिः श्रम्त रहितः सामा रहितः श्रसंख्यात से भी बहुत श्रिथिक: श्रनन्त. Unlimited; infinite." श्रयांते गिइए कोए सासए स विसस्सति" सूय० १,१,४,६; श्रोव॰ १०: २०: ४०: नाया० १: १४: भग० 9, 9; 8; 2, 9; 90; 3, 9; 8, 8; 8; 6, ७: १४, ४; १६, ६; २४, १६; उस० ४, ४; १०, ६; २८, ८; सम० १; १६; २४: सु० प० २०; राय० २३; नंदी० स्थ० ३४; पिं० नि० भा॰ २८; ४४; ठा० १, १: श्रग्रजी॰ ४८; विशे • ७३४; (२) न० डेपणज्ञान. केवल शान. perfect knowledge. नाया॰ =; ( 3 ) न • आधाश. श्राकाश. tho sky. भग • ૨૦, ૨; (૪) યું૦ ભરતક્ષેત્રના ચાલુ અવસર્પિણીના ૧૪ મા તિર્થકર અનંતનાથ. भरतचेत्र की वर्तमान श्रवसिंगी के १४ वें तीर्थंकर भनन्तनाथ. Anantanātha the 14th Tirthankara of the present Avasarpini of the Bharata Ksetra. ऋगाजी ० ११६; सम० ४४; भग० २०, ६; ( ५ ) त्रि॰ अत्यंत; अभूत. बहुत ज्यादह. too much; abundant. ठा॰ ૪, ૧; ( ૬ ) ૧ું૦ અનન્તકાય; કન્દમુલાદિ. श्चनन्त कायः कन्दमुनादिः roots etc. ( containing many lives ). पन ११:-- उस्सिप्पिगी. स्रं ० ( -उन्सिपंगी ) ઉત્સર્પિણી; કાલવિભાગવિશેષ. અનંતી उत्मविशा: कालविभागविशेषः श्चनंता Utsarpini (an ascending cycle of time ) going on eternally. क० गं० ४, ६६;—कर. त्रि० (-कर) સંસારના અંત કરવાને અશક્ત; સં<mark>સારન</mark>ા स्पन्त न १२नार. संसार का श्रम्त करने में भशक, powerless to attain final तेणातिसंजोगमतिपदाय. कायोवगाणंतकरा भवंति " स्य० २, ६, १०: काय. पुं० (काय) अनंतहाय; કંદમલાદિ. श्रनन्तकायः कन्दमुलादि. vegetables growing underground, and containing infinite lives. प्रव० २२४; पन्न० ११;--काय-मिस्स. त्रि॰ (-कार्यामश्र) अनंतधाय-डंद ઝુલાદિક સાથે બેળસંબલ **થયેલ. જ્ઞનન્ત** काय-कंदमृलादि के साथ मिला हुआ. mixed up with vegetables containing infinite lives. निसी॰ १०, ४;—काल. पुं० (-काल ) अनंत अण; छेडा वगरने। धांग. अनन्त काल. eternity. पराह • १, ३; गुल, पुं॰ ( नुल ) अनंतश्रधुन વધારે; અનંતગણું. भनन्त गुना. infinitely multiplied. उत्त ० २४, १०; भग० ६, ३;

١٠, ٥; =, ٦; ٩٦, ٧; ٩٥, ٩٦; ٦٥, ٩٥; ٦٧, ४; क०प० ९, २१; क०गं०४,४२; जं०प० २, २७; -- ग्रासियः त्रि • (-ग्रासित ) अनंत **રાઅ**-વધારે; અનંતગહું; અનંતે भनन्त से गुणा किया हुआ; अनन्त गुणितः infinitely multiplied. To 90 1, ३१: प्रव॰ १४४६:-- बाइ. पुं॰ (- घातिन्-श्चनन्तविषयतया श्चनन्ते ज्ञानदर्शने हन्तं विनाशयितं शीवं येपां तं प्रनन्नधातिनः) ચ્યાત્માના **મૂ**ળ શુણની ધાત કરનાર ક્રમપ્રક-ति; धाति अर्भनी अर्भति, आत्मा के मूल गुणा का घात करने वाली कर्मप्रकृति. a variety of Karma destructive of the spiritual qualities of the soul. . " पसत्थजोगपडित्रके व यां श्रणगारे आयांत-बाइपज्जने संवेह ' उत्तर २१, ७;---च प्रस्तु. पुं (-चपुप्) अनंत-अंतिवनान् अत्रः ज्ञान **छे** केने ते: डेवणजानी, श्रमन्तज्ञान वाला: केवलज्ञाना. one having perfect knowledge: omniscient. " मार्ड समुद्दं च महाभवोधं, अभयंकरे वीरे असीत-**चक्**स्तू " सृय**ः १,** ६, २४;—जीवः तंत्रः । -**जीव ) અ**નેતકાલિકજીવવાળી વનસ્પતિ; કંદમુલ વગેરે સાધારણ વનસ્પતિ. अनन्तकायिक जीव बाली वनस्पति; कंदमल बगरह साधारमा बनस्पति, vegetation with infinite lives in it, e.g. radish, carrot etc. " जस्य मृजस्य भगास्त, समो भंगो य दीसङ् । अर्णतजीवे उ से मृक्के, जेवावरको तहाविद्या ॥ जस्समृजस्स कट्टाची, इस्ती बहस्ततरी भवे। अस्ति जीवा द सा खुरुची, जायावय्या तहाविहा " पत्र १; भग० ७, ३;---जीविश्च-यः पुं० ( -जीविक ) અનંત છવ જેમાં છે ते; અનન્ત अथि अवनरपतिविशेषः जिसमें श्रमन्त जीव हों: अनस्तकाय बाली वनस्पति . vege-

tation with infinite lives in it. e. g. roots etc. भग• =, ३; ठा॰ ३, १:-- गागा. न० (-ज्ञान-अनन्तं स्वपरपर्या-यापेच्या वस्तु ज्ञायते येन सदनन्तज्ञानम् ) हे एएमान, केवलजान, omniscionco: perfect knowledge. इस॰ ६, १, ११; - सासाउद्याद्यः पुं (-ज्ञानीपगत) केवणज्ञान आभ करेत: केवणज्ञानी, **केवल** शान युक्तः केवलज्ञाना. having perfect knowledge; omniscient. दस॰ ६, १, ११;--सासादंस्तिः पुं (-ज्ञानदर्शिन्-धनन्तं ज्ञानं दर्शनं च यस्यासावनन्तज्ञान-इसी ) डेवणज्ञान अने डेवणहर्शनवाणाः देवजी केवलज्ञान और केवलदर्शन बाला; केनना having perfect omniscience and perfect right belief. "sair-णाणदंसी से, धम्मे देखि तर्व सुते " सुय० 1, १, २४:-- सार्वातुः पुंच ( ऋानिन् ) ઉપપાતાની. धनन्त्रभानीः અનંતજ્ઞાની: कंबलज्ञाना, one having perfect knowledge; omniscient. " wo-त्रसार्था य भगंतदंसी '' ६, ३; भग० ६, ७; दसा० ६, ५०; -दंसिः पुंच (-दशिन्) हेपणहर्शनीः हैवणी तथा सिद्ध भागता केवलवरीन बाला: कवली तथा मिद्र भगवात . Kevali and Siddlingois; one possessed of perfect right belief, 44 4 4, 4, 3; - पर्पास्त्रज्ञः पुं॰ (- प्रदेशिक ) अनंत प्र-દેશિક સ્કંધ; અનંત પરમાણુ <mark>ભેગા થ</mark>વા**થી** भनेत्री केंक्ष परतृ. **भनन्त प्रदेशिक स्कंधः** भगनत परमायाओं के एकत्रित होने से बना हुई एक वस्त्र. a thing made up of innumerable atoms. भग• २, १; ४. ٧; ٣, २; १२, १०; १४, १०; १**٣**, ६; ण; २४, ४; अ**गुजो० १३२;** ठा० **१,** 

१;--पार. क्रां० (-पार-ग्रमन्त: पार: पर्य-न्तो यस्य कासस्य सोऽनन्तपारः ) अधारः wart, infinite; endless; boundless. "केस प्रस्तंतं पारं संसारं हिंदइ जीवो " शाउ॰ " से पश्चया शक्सवसागरे वा, मही-द्वि वा वि अर्थातपारे" स्य० १, ६, ६; —भाग. पुं• (-भाग) અનંતમા ભાગ-અંશ. धनन्तवी हिस्सा. infinitesimal part. भग० १, १; १=, ३; २४, ६; श्रशाजी० १४४; उस० ३३, २४: विशेष १४०; क० प॰ १, ६०;--भागद्वीताः त्रि॰ (-भाग-हीन) अनंतभे आशे शार्ध दीश. भनन्तर्वे भाग सेवमन्द्रवेत. infinitely less; infinitosimally loss. भग॰ २४, ६; भाग-मञ्महियः त्रि । ( भागाम्यधिक ) अनंत-में कार्य अधिक, श्रानन्तवें भाग से अधिक, ग्रान finite limitly more, भग० २४, ६:--मिहिस्याः की॰ ( मिश्रिना ) प्रत्येष्ठ यन-રપતિ પાસે પટેલ અનંતકાય-કંદમલ અદિ જોદુને એમ કહેવું કે ''આ બધું અનંતકલિક **છે** " તે સત્યગુષા ભાષાના એક બેદ પ્રત્યેक बनस्पति के पास में परे हुए अनन्तकाय-कंदमुलादि की देख कर यह कहना कि, ''ये सब धानन्तकाय हैं यह सन्यसुपा भाषा का एक भेद. a kind of speech partly true and partly falso; e. g. seeing a mixture of Anantakāya (roots full of infinite lives) and Pratyeka vegetable, to call the whole as Anantakāya without mentioning the Pratyeka-kāya vegetable. पण-११:-मीसयः न॰ (-मिश्रक) जुओ। " श्रगांतमिस्सिया " श॰६. देखो " श्रगांत-मिस्सिया'' राज्द. vide " अर्थातमिस्सिया. " ठा॰ १०;--सोइ: त्रि॰ ( न्मोइ ) अनंत-

અંત વિનાના માહ-દર્શનમાહનીય જેને છે તે: भिष्याती-अज्ञानी, शंतरहित मोह-दशनमो-हनाय वाला: मिथ्यारवी: अज्ञानी, infinitely deluded in the matter of right belief. " दीवप्पण्डे व अणंत मोहे, नेयाउयं दर्दुमद्रुद्वमेव "उत्तर्ध, u:-- यगा. पं॰ ( -वर्ग ) अनंतने अनंत ગુણા કરવા તે; અનંતાના વર્ગ. अनन्त को भनन्त से गुणा करना; भनन्त का वर्ग. multi plying the infinite and making it infinite-fold. श्रोव - वाराभह्य. त्रि॰ ( चर्गभक्त ) अनंतने पर्ने क्री क्षात्र पाउंध- व्यवश्री धरेश, अनन्त का वर्ग करके फिर उसका विभाग किया हुआ, divided into infinities. सो ऽयांतवमा-भद्रभो, सन्वातासेख मीएउजा " श्रोव-- यतियाखुणेहाः श्लं ( -वृत्तितानुप्रेश-धनन्ता धन्यन्तप्रभृता वृत्तिर्वत्तेनं यस्यासा-यनन्तवृत्तिः, तस्य भावस्यानुप्रेश्वा श्रमन्तवृ-त्तिताऽनुप्रेका ) शुक्तिभ्याननी ओक भावनाः અતંતકાળથી ભવ ખમણ થાય છે. તેનાથી नियर्तवानुं थिंतबन કरवुं ते. शुक्कथ्यान की एक भावना; श्रानंतकाल से होने वाले संसार भ्रमण से दूटने का चितवन, deep mediemancipation.  $\Theta \Pi$ from transmigration: a variety of pure concentration of the soul on itself wigo 30: nue २४. ७: ठा॰ ४. १:-संसारि. त्रि॰ (-संसारिन् ) रोने संसारमां अनंता अव २७५५ छे ते. ऐसा जीव जिसे संसार में भनतं भवां तक अगण करना है. involved in the cycle of endless births and deaths, भग • ३, 1; संसारियः प्रं॰ (-संसारिक) केंने संसारमां अनंत अव ५२५। छे खेवा छव, ऐमा जीव जिसे संसार

में अनन्त भव धारण करना है. a being involved in the cycle endless births and deaths. राय॰ ७६; ठा॰ २, २:-समयः पुं॰ (-समय ) અनंता सभय, अनंत समय. a period of time ranging from one to infinite Samayas. 270 9, १:-समयसिद्धः (-सम**यसिंद** ) केने सिद्ध थेंग व्यनन्त समय थया है।य ते. जिसे सिद्ध हुए अनन्त समय-श्रसंख्य काल व्यतात हन्ना हो वह. A Siddha who attained or is said to have attained liberation infinite time ago. " एगा एकसमय सिद्धाणं वगाणा एगा श्रशिकसमयसिद्धाणं वमाणा एगा पढमसमयसिद्धार्णं वमागा एवं जाव श्रगंतसमयमिद्धार्ण वम्मणा ें ठा॰ १. 9; पन्न • 9:--हिया न • ( -हिता ) ने। श्र. मोज. salvation: final emancipa tion; absolution; eternal beatitude, दम॰ १, २, १६:- हियका-मुयः त्रि॰ (-हितकामुक ) भेरतालियापीः માલની ઇ≃છાવાળા; મમલા **मो**च का व्यान-लाया; मांच की इच्छा वालाः ममन् aspiring to final emancipation. " कि पुर्ण जे सुधागाही धर्णतहियकामुए " दस० ६, २, १६:

आणंतका यः पुं॰ ( अनन्तक ) रहेनेदरणः साधु का रजोइरणः उपकरणः A kind of brush kept by a Sādhu to remove dust, insects etc. भोष॰ नि॰ रूद्धः (२) द्रंभद्वीपना ११२१त क्षेत्रना यानु अवस्थिणीना वाहमा निर्धेष्ठरः जंबूद्धीप के इरवतक्षत्र सम्बंधा वर्तमान अवस्थिणी के १४ वें तार्थंकर. the fourteenth Tirthankara of the

present Avasarpiņi of the Iravata region of Jambūdvīpa. सम॰ प॰ २४०; (३) अनन्तश्य. अनन्त काय. Anantakāya. पंचा॰ १, १११ भृद्धपत्ति; भृभ्यिकश. मुंहपत्ति. mouth-cloth or mouth-screen. "मुह्यांत्रय-देहा" प्रव॰ १३; (५) त्रि॰ अन्त रद्धित. अन्त रहित. endless; eternal. प्रय॰ १३२१;

आगंतकखुत्तो. अ॰ ( अनन्तकृत्वस् ) अनंती वार; अनंता व भत; अनंतीवि माः अनन्त वार. Repeated for endless times; infinite times. " अर्र तिं अतुवा अर्थातकसुत्तो " भग॰ १२, ६; २, ३; ६. ४: ११, १; १२, ७; १४, ६; ११, १; १४, १; जं॰ ४० ७, १७६;

भ्राग्तिगः न॰ (भनन्तक) आक्षरविशेषः भृत्तमां पर्देशानं और परेखं, श्रामग्रा विशेष: बीटो में पोटनने का आभवता. An armlet: a bracelet. 1140. 9=4: ( - ) શાસ્ત્રન: અવિનાશી, શાક્ષન: भावनाशी, eternal, " विका अयंत्रमं सीयं, निरवेशको परिव्यप् " सूय० १, ર, છ; ( ૩ ) ગુખર્ત્રીકૃષ સંખ્યાતિશેષ: જતત્ત્રસનંત. પશ્તિસ્થનંત અને અનેતા-નંત એ ત્રણ અથતા એકિકતા જઘનય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ લણ ત્રણ બેદ દેવાથી નવ भेडभाती अमे ते अन्तः गिन्ताक्य संक्**या** विशेषः युक्त अनंतः परातानेत और अनस्ता-नंत के उत्क्रष्ट, जचन्य और सध्यस की ष्मतेचा से नी भेद होते हैं उनसे से एक. (Math.) infinite: infinity-it is of three kinds viz Juttananta, Parittananta and Anantananta each divideds into minimum. medium and maximum. " & fa t

भयंतप् ? श्रयंतप् तिविहे पर्यात्ते, तंजहा परिक्तायंतप् जुलायंतप् भयंतायंतप्" श्रयु-जो॰ (४) ઉन्तुं वस्त्रः ध्रभण वगेरे. कम्मल वग्रह ऊना वस्त्रः woollen clothes such as blankets etc. श्रोप॰

अर्थातमः त्रि॰ (भानन्तक) शशुदाती श्रेष्ठ भेदः संख्या का एक भेदः Mode of numerical calculation. "पंचविद्दे भर्यातमे प्रथमे " ठा॰ ४, ३;

अशंतिजिया पुं० (धनन्तजिन) यातु अवसर्धि-श्रीता भरतवेत्रता १८ भा तीर्थं ५२. वर्तमान भ्रावमर्षिणां काल के भरतेत्रत्र के १४ वें तीर्थ-कर. The fourteenth Tirthankara of the Bharata Keetra of the present Avasarping, प्रव० २६४;

अर्थाततथः पुं॰ ( अनन्तार्थ ) ४२वत देवतः व्यापती वेपवीसीना वाशमा तीर्थं ४२० वे तार्थंकर का नाम. Name of the 20th Tirthwikara of Ivavata Keetra in the coming Choves, प्रव॰

भ्रशंतरः न॰ (भनन्तर) अन्तरिताः अन्तर रिदितः श्रम्तर विनाः श्रम्तर हानः Without intervening space: spaceless, नामा० १; मः १४ः १६; भग० २, १; ४, १: ४; ११, मः १३, १; १४, १: १६, ३: ३२, १: ३४, ४; (२) ५७६ आह. पथातः नादः afterwards; then. पण० २: दसा० १०, ३: राम० ६६: कथ्य० १. २: क० प० २, ४: (३) २७६: नजदीकः पामः adjoining; close to. पि० नि० २०६ः (४) विन्छेद श्रेक्ष आश्रमः दृष्टिवाद अंगनः श्रीम्तः विलाभ-सूत्रने। प्रथिने। भेदः विन्छेद द्वुए बारह्रवें दृष्टिवाद श्रष्ट के दूसरे विभागसूत्र का

पाचवाँ भंद. the 5th division of the 2nd Vibhaga Sūtra of the 12th Anga viz. Dristivada, which is no longer extant. नंदी॰ ४.६; -- आगम. न० ( -- आगम ) तीर्थं धरे गण-ધરતે સંભળાવેલ આગમ: આગમના એક . अह. तीर्थकरों ने गणधरों को सुनाया हशा आगमः आगम-शास्त्र का एक प्रकार. a mode or variety of scriptures; a division of scriptures. भग० ५,४: सृय० नि॰ टी० १,१, १, २=; — **ब्राहार**. पुं॰ ( -ब्राहार ) छवे छत्पन्न થયા પછી પહેલે સમયે લીધેલા આહાર. उत्पन्न होने के बाद पहिले समय में जीव ने लिया दश्रा श्राहार. the first food taken after birth by a living being. भग० १३. ३:--श्चाहारगा. पुं०(-ब्राहारक) જીવના પ્રદેશની છેક પાસે રહેલા-આંતરા રહિત રહેલા પ્રદેશલના આહાર કરતાર તારકી, વગેરે थ्वे। जांव के प्रदेश के बिनकुन पास <mark>वान</mark>े पहल का आहार करने वाले नारकी वंगरह ৰ্মাৰ, hellish beings eating matter in immediate contact with living beings, भग० २६, ६; ३३, ६; ठा० ૧૦: (૨) ઉત્પન્ન થયા પછી પહેલે સમયે अवटार तेनार, उत्पन्न होते के बाद पांहके समय में ब्राहार लेने बाला. one taking food in the first moment after birth. पन ३४: ठा० १०: - उविशिहा, (-उवनिधा-उपनिधानसुपनिधा, अमन्तरे-खोणनिधाऽनन्तरोपनिधा-मार्गेखा) अनन्तर-દંતદના યાગસ્થાન સાથે તેના પછીના યામ-रधाननी भार्येखा अर्थी ते. मिले हए योग-स्थान के साथ उसके पांछे के योगस्थान की मार्गणा करना. investigation of an immediately succeeding Yoga-

sthana. परह० २, ४:- उववर्गग्ग. पुं॰ (-उपपन्नक-न विद्युतेऽन्तरं समयादि व्यवधानमुपपन्ने उपपात येषां ते अनन्तरी-पपन्नकाः ) अथम समयमां अत्यन છવ: જેને ઉપજયે એક સમય થયે. છે તે. प्रथम समय में उत्पन्न जांचः जिसे जन्म जिसे एक ही समय हुआ हो. a being after whose birth more than one Samava or instant has not passed. भग॰ 93. 90: १४. १: २६. २<mark>: २६. १:</mark> ठा० १०: ----**ग्रोगाद**्वित्र ( ग्रवगाड ) प्रकृत सभय- । માં આકારા પ્રદેશને અપગાલી વરેલા પ્રજત समय में श्रावाण पंचा को हया, localised space in the time present. भग० १३.१: ३३, १: श्रोगादुग, पुं (-श्रवगाडक) अध्त सभयभरे व्यव्हारा अरेटाते अवगादी २९५ छव. प्रकृत नमय में आकाश प्रदेश को अवगाहनकर ठडरा हुआ जाव. a living being localised in space in the time present. हा०२.२: भग० २६, ४:--- खेनागाड, वि० (- चेत्रावगाड) પ્રકૃત વસ્તુની છેક પાસના આકારા પ્રદેશન अवशाधी शेर्थ, प्रकृत बस्तु के बिल्हान नजवाक के बाकाश प्रदेश की रोके हुए. localised in space immediately next to the thing present. "सो श्रसंतरचेत्री-गाढे पागने श्रतमायाए शाहांश्वि " भगव ६, १०:--गाँटयः त्रि० (-प्रन्धित ) **ખ**ાંતરા વિતા એક ગાંકની સાથે બીછ, બીછની સાથે ત્રીજ એમ સુંધેલ વિના શ્રમ્તર क पास पाम लगां हुई गाँठों से गुंथा हुआ. knotted without intervals: closely interwoven. भग॰ रः-- शिग्गयः त्रि ( - निर्गत ) आंतरा

विना-यग्रपत-ओडल समये नीडलेख. युगपत्-एकसाथ निकले हुए. started simultaneously, মণ ৭४, १;— প্তস্তাক্ত. त्रि (पश्चात्कृत सनन्तरः श्वस्यवधानेन यः पश्चात्कृतः सः) वर्तभाननी वृत्रदेते। आगती સમય: વર્તમાનથી પહેલાતા સમય. **વર્તમાન** में भिना हत्रा पहिला समय. the immediate past, स॰प॰ =:--पजनतग-पुं॰ ( पर्याप्तक न विद्यते पर्याप्तस्वे अन्तरं येषां तेऽनन्तरा, ते च ते पर्याक्षकाश्चेत्यनस्तर पर्याप्तकाः ) परेक्षा समयतेः પત્તીધ્વ **થ**ાનો **પ્રથમ** सभय. पहिले समय के प्यांत जाव: प्रयास होने का पहिला समय. the first Samaya of becoming Parvapta or fully developed in senses etc. हा॰ १०; भग॰ २६, =: ३३, =: पुरक्खंड, त्रि• ( पुरस्कृत ) વર્લમાનની જોઇના પાછલા समय: श्रीके समय, वर्तमान, समय से लगा हाथा वसरा समय (आगे का समय ). the immediate future. " अयंतरपुरक्सहे कालसमयंगि "स०प० =: - श्रंधः पुं ( बन्ध) म्यांतरा विनाना शंध, श्रम्तर संहत बंध, uninterrupted bondage. भगव २०, ७. क्लिंड. पुंच (सिंद्र) अकृत સમયમાં સિંહ થયેલ ડેહ્ય તે; પ્રથમ સમયના सिद्धः प्रकृत समय में जो सिद्ध हुआ हो। प्रथम समय का गिंड, the Siddha of the immediate rest. ठा० २,१; भग० २४. ४; नदी० २०; पञ्च० १:

श्रसंतरहिश्च या वि ( श्रनम्तर्हित ) स-वित्तः १८२ सहितः सचितः सजीवः Living: containing life. के निक्तु साहस्मामस्स मेहुस्पर्वाह्याम् असंतर्राहयाम् पृष्ठवीम् श्विसी-यावेजा" निसं १००, १६; १३, १; १४, ३२; १६, २६; दसा॰ २, १४; १६; सम॰ २१; अर्थंतिविजयः पुं॰ (अनम्तविजय) अरतक्षेत्रभां आवती शेवीसीभां थनार २४ भा
तीर्थंडर. भरतक्षेत्र की आगामी वार्वासी में
होने बाले २४ वें तीर्थंडर. The would-be
twenty-fourth Tirthankara in
the coming Chovisi in Bharata
Kşetra, सम॰ प॰ २४१; (२) मंलुद्वीपना
धरवत क्षेत्रभां आवती क्रिसर्विशीभां धनार
२० भा तीर्थंडर. जंबूडाप के इरवतक्षेत्र में
आगामां उत्सर्विशी में होने वाले बासवें तीर्थंडर.
the would-be twentieth Tirthankara in the coming Utsarpini in the Iravata Ksetra
of Jambidvipa, प्रय० २६६; सम॰
प॰ २४१; २४३:

अर्थातिक की रियः पुं॰ ( अनन्तकार्य ) भरत क्षेत्रना स्थावती स्थाविता त्रिताशमा तीर्ध-अरनुं नामः भरतन्त्रेत्र की व्यागमा चौवांगी के २३ वें तीर्थकर का नामः Name of the 23rd Turthankara of Bharata Kşetra in the coming Chovish प्रव॰ २६०;

आगंतसेगा. पुं॰ ( भनन्तसेन ) गर्छ अपसापि-श्रीना ४ था ५ सगर. गत भवमापिगां के नौथे कुलगर. The fourth Kulagara of the past A vasarpini. गम॰ प॰ २२६: (२) भद्द पुर नियासी नाग गत्थापितना लायां सुक्षसाने। पुत्र: भरीरीत वसुदेव अने देवशाने। पुत्र, के केंग्रे २० वर्ष दीक्षा पाणी, १४ पूर्व-ने। अण्यास क्यां अने शतुंक्य अपर सिद्ध थया. भइलपुर निवामा नाग गाथापित की भागी सुलसा का पुत्र; वास्तव में वसुदेव देवकी का पुत्र, जिसने २० वर्षी तक दोना पाली भीर १४ पूर्व का भ्रभ्यासकर शतुंजय से मोच को गया. the son of Sulasā the wife of Nāga Gāthāpati, a resident of Bhaddalapura; as a matter of fact the son of Vasudeva and Devakī. He observed asceticism for twenty years, studied the fourteen Pūrvas and obtained salvation on the Satrunjaya. अन्तर्भ, २; (३) अंतर्भाता श्रीक वर्गना भीक अध्ययननं न.भ. अन्तर्भ के तांसरे वर्ग के दूसरे अध्याय का नाम, the second chapter of the third section of the Antagada Sūtra. अन्तर्भ, २;

श्चरांतसोः भ० (भनन्तशम्) अनन्त वारः श्चनन्त-श्चनेक वारः Endloss times; times without number. म्य० १, १, १, २०; १, २, १, ६; भन्न० ५६;

न्न्रसंतहाः अ॰ (भनन्तथा) अनंत प्रशः । जनन्त प्रकारः In infinite ways. भग॰ १२, ४;

असंतास्त्रंतः ति । अनन्तानन्तः ) अनंत शुर्वा अनंतः अनंतानंतः अनन्तानन्तः श्रमन्तं में गुला श्रमन्तः Infinite multiplied by infinite, भग १४, २;

अग्नेतासुर्वधि. पुं० (अनन्तानुबन्धिन्) अनंत काम्युर्धी आत्माने संसारसाये अनु-शंध-संसर्ग करावनार क्ष्मायनी यार चाक्की-भानी प्रथम चाक्की खाले कपाय को चार चीकाँक्यों में से पाहली चीकका. The first of the fourfold division of Kuşāyas, eternally binding the soul to worldly existence. विशेष १२८७: भग० ६, ३१; उत्तर्भ २६, १: सम० १६; पण० १४: कोह. पुं० ( कोख ) अनंतक्षयपर्यंत २५आवनार कृषि, के कि दिस्म थ्या प्रधी प्रवंतनी झटनी भेडे भरख सुधी पख लुंसाय निं अने सभ-डितने अटडावे ते है। श्र श्र श्र मन्त भव पर्यंत संसार में भटकाने वाला कोश्र, जो उत्पन्न होने के बाद मरण तक न छूटे श्रोर जिसके कारण सम्यक्त उत्पन्न न हो सके. anger which causes one to wander in worldly existence for eternity, the influence of which can neither be obliterated nor effaced like a cleft in a mountain, and which precludes the possibility of Samyaktva (true religion). टा॰ ४, १;

र्श्यांतियः त्रि॰ ( श्रनन्तिक ) पत्से नदिः नश्ट ह निंद्ध ते. श्रसमापः दूरः Not near: not in the vicinity, भग० ४, ४; (२) त्रि॰ अंत वगरनुं: श्रेश वगरनुं: अनंतः श्रेत रहितः होर रहितः श्रनन्तः endless: eternal, " नरस्स लुद्धस्य न तेहि किंचिः इच्छा ह श्रागाससमा श्रागंतिया " उत्त॰ ६, ४८;

**अर्ग्ट्साग्.** व० छ० त्रि० ( अनन्दत् ) सुभान लाग्यते। सुख का उपभोग न करता हुआ. Not enjoying happiness, तंड्०

**মার্গাম.** সি॰ ( মানন্ম ) আধিজা নহি নি; ইখনী, জা স্থানা হা বহু, Not blind: seeing, ব্যা**ং ১১**, ১১;

श्चरणंबिल. त्रि॰ (श्रनम्ल क्यारे हेर थ्येंस निक्षः, क्रेमां रस यित न थ्यें। देख-भाड़े न पार्ड भयुं देख ते. जिसका स्वाद न विगदा हो. That which has not become sour, or lost its taste through decomposition. श्वाया॰ २, १, ७, ४१; निसं० १७, ३०;

श्रागंसुवार. पुं॰ ( अनश्रुपातिन् ) भार्गतेः पिरिश्रम-धः ४ क्षः थे। दे।य ते। पासु आंसु न भेरतार; धे।ऽ। यभेरे. धक जाने पर भी श्राँस्

न बहाने वाला; घोडा वगैरह. (One) not shedding tears though fatigued by journey; e. g. a horse etc. "जं अवंडपाडि अवंडपाडि अवंडपाडि

श्रग् क्रिभग्गा ति० (अश्रनासाभिक) नाथ्या वगरने।: नाथेव नदि जिना नथा हुआ. With the nose unbored or unperforated. " अगिलंच्छिण्डं अग्रक्षभिग्येडिं गोगेडिं नसपाणविवजिण्डं विसेंडिं विसि कप्पेमागा विहरंति " भग० ८, ४;

श्चग्राक्रमित्ताः सं० क्र॰ श्व॰ ( श्वनाक्रम्य )
भाक्ष्मण् वर्षा विनाः आहमण् न करीने.
जिना ज्ञाकमण् क्रिये. Without attacking; without having attacked.
भग० १४, ३:

श्चरण्यस्यः पुं० ( श्वमस् ) भेतेन्छ देशिविशेषः मेनेच्छ देशः Name of a country of heathens, पश्च० १; पगद्द० १, १; (२) त्रि० भेतेन्छ देशमां शेरेनार भनुष्यः मेनेच्छ देश मे रहने वाला मनुष्यः people living in Micchelda Desa, पश्च० १; पगद्द १, १; स श्चरण्यस्यः पुं० (इंपोयो सेषे च) ध्रीयो अहे-लार्धः इंपोर Joadonsv. (२) शेषः क्रोधः

श्चराक्स्वर न० (श्वनचर ) अनक्षर भृत. श्चनचर (श्वचर गंहत ) भ्नत Illiterate. विशेष ५०९:---स्युया न० (अश्वत ) जुओर ७५ते( शण्डा देखी अपर का शब्द, vide above, नेदी० ३=;

anger, मृद्ध च ० ४, ३ % ६, ४६:

श्रग्राक्कें झ. जि.० ( अनास्येय ) ४थन ४२५। वेज्यानदि, कवन करने के अयोग्य, Not worth describing, विशे० २६४७;

श्राग्गा. न । (ऋग्रक) अःशः । ३२०: हेर्छ्. कर्न. Debt. स्य० १, ३, २, ८: श्राग्गाद. न । (श्रमागाद) अणक्ष । १२० निक. प्रवत्त कारण नहीं. A cause or reason which is not cogent or urgent. गच्छा॰ १९६;

भ्रामार. पुं० (भनगार-भनागार-न विचते भागारादिकं द्रव्यजातं सस्यासी ) त्याभी: शृक्ष वगरना-साधु-भद्धातभाः त्यागीः साधुः A houseless monk; an ascetic who has abandoned all possessions. भ्रोव० १७; पद्म० १४; ३६; विद्या० १; निसी॰ २०, ११; उन॰ १, १८; २, १४; श्राया० १, १, २, १४; १, ६, २, १८३; ठा• २, १: दम० ४, ९=; स्० प० ९: जं० प० २, ३३; नंदी० ६; पि० नि० २६३; भग० १, १; ३; २, ४; ७, १०; नाया० १: ४: १४; १६; १६;-धम्म. पुं० (- **धर्म** ) મૃતિધર્મ; સાધુતા ધર્મ; સર્વ વિરૃતિ ચારિત્ર>પ યતિધર્મ; ખંતિ, મૃત્તિ इस प्रधारती यतिधर्म, मानयो का धर्म, मर्व विरात चरित्ररूप यांत्रधर्म, duties of an ascetic, ten in number e. g. Khanti etc. " श्रणगारथम्मो नाव इह खलु सम्बद्धां सम्बद्धाए मुंडे भविता "भग० १६, ६;—मग्ग, पुं॰ ( न्मार्ग ) उत्तरा-ધ્યયન સવના ૩૫ માં અધ્યયનનું નામ: જેમાં અણુગાર સાધુના માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે: (ઉત્તરાધ્યયનનું ) ૩૫મું અધ્યયન. उत्तराध्ययन सूत्र के ३४ वे अध्याय का नाम: जिसमे अनगार-साधु के मार्ग का निरूपगा है. name of the thirty-fifth chapter of Uttaradhvavana Sütra. expounding the duties of a Sa-बीhu. उत्त॰ ३४.२१;—महेस्ति. पुं॰ (-मह-र्षि) साधुना गुल् युक्त भदर्पि-भदात्मा. साध-त्व के गुर्गों से युक्त महर्षि-महात्मा. a great sage having the qualities of a Sadhu or an ascetic. सम॰—बार पुं ( -बादिन ) साधना गुल्यस्ति होवा છતાં પાતાને સાધ તરીકે એાળખાવનાર: વેષ भात्र धरनार शास्त्राहि. साधृत्व के गुणों से रहित साधः केवल वेषमात्र रखने वाला साध. a hypocritical saint; an ascetic in name and dress. "अखगारवाइयो पुड-विद्विसमा निग्म्या ब्रमारिसमा "श्राया ० नि ० १, १, २, १००;--विग्रयः न० (-विनय) અણગાર-સાધુતા વિનય-ચારિત્રધર્મ. श्रनगार-विनय-चारित्रधर्मा. right belief, right conduct etc. on the part of an ascetic. नाया॰ ५;-सहस्स. न० ( -सहस्र ) ५०१२ अध्भार-साधुओ, हज़ार साधु, a thousand houseless saints, कण० ७, २२७;—सा-माइयः त्रि॰ ( -सामायिक ) सर्व विश्ति ÷.પ સામાયિક: સાધુતા ધર્મ--અાચાર. साधु-श्रों का एक प्रकार का श्राचार; सर्व विरतिरूप मामाधिक, the conduct of an ascetic e. g. self-contemplation. श्रोव - सीह. पं० (सिंह) भूनिभां सिंह सभान. मानयों में सिंह के समान. lit. a lion of a Sadhu: the most advanced among the Sadhus, " एवं धृष्टिता-ण स रायसीहो, भणगारसीहं परमाइ भक्तिए" उत्तव २०.४ म:-सुयः न० (-श्रृत) स्थाभ्धां-ગતું ૨૬મું કાળુગાર્ઋતતામનું અધ્યયન. **સંત્ર**-कृताङ्ग का २१ वीं श्रध्ययन, name of 21st chapter of Sütra-Kritanga, सम॰ २३;

श्चरागार. पुं० ( अनाकार ) अल्लागार-इर्शननीः-ઉपयेग्यः केमां आक्षार २५७ अतीत न थाय ते उपयेग्यः दशेन का उपयोगः जिसमें श्चाकार स्पष्ट न जान पढ़े वह उपयोगः Vision without definite perception or form, क० प० १, ६६;— ण्पाउग्गा. स्नी॰ (-प्रायोग्या) लंध आशी अनाशर अपयोगने येत्र्य प्रशृति. बन्ध का आंश्रयकर अनाकार उपयोग के योग्य प्रशृति. Karmic nature of the above kind, in relation to bondage. क॰ प॰ १, ६६;

अणगारिय. त्रि॰ ( श्रनगारिक-श्रनगारः साधुस्तस्येदम् ) साधु संशंधी अनुशत वर्गेरे. साधु सम्बन्धा श्रनुष्ठान-कर्मकाएड वर्गेरह. Religious practice etc. concerning or relating to a Sadhu. श्रोव॰ २७: उत्त॰ १०, २६: जं० ५० २, ३०:

अगुगारियाः स्त्रीः ( श्रनगारिता ) साधुपत्यः; साधुवृत्तिः; साधुनेः लावः साधुगनाः साधुवृत्तिः Asceticismः "श्रगगारियं पव्यपृजाः" भग• २, १; १, ३१; ११, ११; १४, १; नायाः १: विवाः १; पन्नः २०;

स्थागिलाइश्र. ति॰ (श्रमण्यानिक न ग्लानिरग्लानिः, न स्थानिरनग्लानिस्तत्र
भवोऽनग्लानिकः ) ज्यारे आहार विना
भ्यानि थाय त्यारे आहार लेखे ते. जब
स्थाहार बिना शरीर में ग्लानि-श्रशक्ति-निर्वलता
हो तब श्राहार लेना. Taking food
only when there is discomfort
or debility arising from not
taking it. परह॰ २, ३;

স্কান্য সি॰ (স্থানহৰ্ষ) અসূত্ৰ; পণ্ডু કিম্মণী. স্থানুন্য; बहुत कीमती. Invaluable; precious. संत्या॰ ४६; जं० प० ३, ४४;

अग्र्यंतियः पुं॰ ( अनात्यन्तिक ) भहर भांग-नारने भुडीने लाशी न जार्नु, डिंतु छेवट भुधी भहह आपवी ते. सहायता मांगन वाले को छोबकर न भागना, किन्तु अन्त तक सहायता देना. Helping a man to the last without deserting him at any time. विरो॰ १०२६; श्रग्राचावियः न॰ (\*अनत्ति ) ५८५७७ કરતાં પે.તાને તથા વસ્ત્રને હલાવવાં-નચાવવાં પડિલેહણના એક पडिलेहरा ( प्रावलखन ) करत समय को तथा वस्त्रों को न हिलाना-पडिलेहरा ( प्रांतलेखन ) का एक गुण, Examining garments without moving them one's own body; a kind of merit in Padilehana, " वस्ये अप्यायम्म य चडिवहं ऋण्यावियं ठा० ६, १: उत्त॰ २६, २४:

श्चरम्बास्माद्ग्याः स्त्री० ( श्वनस्याशातनता ) जुलि (श्वगचानायगा)शण्डः देखी (श्वग्राचा-सायगा) शब्दः Vide ( श्वग्राचासायगाः) भग० २४, ७;

श्चराश्चासाद्गाः ह्मा॰ ( श्वनत्याशातना ) लुन्नेः 'श्रमाचामावगाः' शण्टः देखोः' श्चराचा-सायगाः' शब्दः Vide ''धग्यच्चासायगाः'' भग० २४. ७:

श्राण्यास्तायणा. की (भनत्याशानना-भर्तांव सम्यक्तादिलाभं शातयांत विनाशयतीत्यत्या-शातना न तथा भनत्याशानना ) शुरु श्रादिनी श्राश्रातना न करना. Not showing disrespect or irreverence towards a preceptor etc. उत्त- २६, ४: श्रोव- २०;— स्तील. पुं- (-शील) श्रादि स्थाशातना न करने वाला. one not given to show disrespect towards a preceptor etc. उत्त-१६, ४;

श्रागुज्जः त्रि॰ ( श्रम्यादय ) अन्याय युक्तः न्याययुक्त निह ते. श्रम्याय सहितः Unjust. परह • १, १;

आगुज्ज. त्रि॰ (धनार्ध्य धाराचातं सर्वहेयर्धेम-भ्य इत्याद्यं न चाद्यंमनाद्यंम् ) अनःयं; भ्क्षेत्र्छ; क्ष्र, श्रानार्य; म्लेच्छ; श्रूर, A. barbarian; a cruel man. मु॰ च॰ १२, ६६; पग्ह० १, ४; (२) न० ५।५ ५ नं; अनार्व अनुष्टान, पाप कम: बुरा काम. १११ evil deed. परहर १. २:-धम्म. त्रिर (-धर्म-धनार्यांशामिव धर्मः स्वभावे। येषां **ते तथा ) અ**નાર્યસ્વભાવતાઉંત. स्वभाव बाना. of evil disposition (૨) ધર્મને નામે અનાર્ધ કર્મ કરનાર. धर्म के नाम से धानायं कर्म करने वाला. one who does evil actions in the name of religion. सव. १. ७. **६:--भाव. पुं॰ ( -भाव ) दे**।५ हि हुनेथु-वाणा भाषास, को पादि दर्गण वाला सनुष्यः a man full of vices such as anger etc. 210 c, 3;

श्चरण्डभायसायः पुंत्र ( श्वनध्यवसाय ) निर्धि-१४५ जानः विशेषदित साभान्य भेषिः निर्विकल्प ज्ञानः भेदाऽभेदराहत सामान्य ज्ञानः General knowledge without perception of accurate distinctions. विशेष ६२;

आगुज्भोषवगण. त्रि॰ ( भनण्युतपन्न ) भून्छा-आसन्तिथी शहित. विषयमहित मूर्च्छा से रहित. Free from infatuation or attachment to worldly objects. पगद्द० २, १; भग॰ १४, ७:

आगाह. त्रि॰ ( आनप्ट ) नाश प भेत. नष्ट; जिसका नारा हो गया हो वह. Destroyed. " आगाहाकिसी पव्यक्ष " उत्त० १०, ४६; आगाह. त्रि॰ ( अनर्थ ) अर्थरितः निर्श्यः निष्दतः निःअयोजन अर्थ-प्रयोजन रहितः Meaningless; useless. प्रत्र ० ६२०; भग० २, ४; १४, १; राय० २२४; निसी० १, २०; १६, १; पि० नि० १०३; दस० ४; (२) छानी; नुकसानी. हानि; नुकसान. loss. नाया० १४; पगह० १, २; —कारगः त्रि० (-कारक) अनर्थधारी; पुष्ट्रपार्थनी धात इस्तार. श्रम्यं करने बाला; पुष्ट्रपार्थ का नाश करने बाला. harmful; pernicious. पगह० १, २; —किरिया. ह्यां० (क्रिया) १४२४वे ब्लो आरंभादि द्विया इस्ती ते. निर्धंक भारमनादि क्रिया करना. doing actions involving killing etc. without any necessity. प्रव० ६२४;

द्यागृहगः पुं॰ ( ग्रनथंक ) २८ भे। भाष्यु परि-श्रदः श्रद्धांबामवाँ गौगा परिग्रहः The twenty-eighth Gauna Parigraha or worldly possession. पगर ० २. १:

श्रगाहिमयः त्रि० ( भनस्तमित ) नदी न्याथ-भेतेः (स्वं). विना श्रम्त हुत्रा (स्यं). Not yet set; e.g. the sun. वेय० ४, ६;— संकण्यः त्रि० ( -सङ्कल्य ) दिवस अ.थभ्यः पदेवा केने भाषाने। संस्थ्य छे ते. दिन श्रम्त होने के पहिले जिसका भोजन करने का निमय हो वह. having a vow to take food before sun-set. वेय० ४, ६;

म्रग्रहादंडः पुं॰ (मनधंद्गडः) अर्थः स्वार्थः विना अत्माने इंडवेः तेः निष्ड राष्ट्र-निष्प्रये, कन पाप इरतां तेः भीत्युं हियास्थानकः विना प्रयो-जन पाप करनाः दूसरा क्रियास्थानकः Purposeless sin. ठा० २, १: ४, २: सम० २: १३: विस्ताः न० (-प्रत्यिकः) वगर प्रयोजने भात्र हीऽ। हे व्यसनथी छव हिंसाहि पापस्थानक केवल कांडा या व्यसन से जीवहिंसादि पाप कृत्य करनाः दूसरा क्रियास्थानक शिक second Kriyāsthānaka viz. incurring sin without any purpose, out of mere humour. " महाबरे दोचे दंडसमादाणे भण्डादंडवतिएति धाहिजाइ " सूय॰ २, २, म:— वेरमण. न॰ (-विरमण) अनर्थ दंडपी निवर्तवुं ते; श्रावधनुं आहेमुं अत. भन्धं दंड से निवृत्त होना; श्रावक का भाठवाँ वत. the eighth vow of a Jaina; abstention from purposeless sin. उना॰ १, ४२;

अस्पद्ठाबंधियः त्रि॰ ( अनर्थनन्धिक-अर्थन प्रयोजनेन विना पद्मभ्ये वारद्वयं त्रयं वा सम्पनिकायाः कम्बानां बन्धनं यः करोति सो उनर्थनन्धिकः) विना प्रयोजने पभवाधीयाभां भे त्रश्च वार पात्र वगेरेने अंध आपनार ( साधु साध्वी ). बे काम दो तान बार पखवाहे में पात्रों को बान्ध देने वाला ( माधु साध्वा ). ( One, e. g. an ascetic, male or female ) who unnecessarily fastens together vessels etc. twice or thrice in a fortnight, कप्प॰ ६, ४३;

श्रगहरू. त्रि॰ ( अनद्धेन विद्यंते अर्द्ध येषामित्य-नद्धंम् ) केनुं अर्धन थाय केनुं. १८६१ न थ६' शेर्ड केनुं. जिसका आधा हिस्सान हो सके. Incapable of being divided into halves; impartible. भग॰ ४, ७; २०, ४; २४, ४;

**अस्टिं** त्रि॰ ( **प्रनिंट )** अदिशी रहित. **प्रांद से र**हित. Devoid of prosperity. भग॰ =, १; (२) स्त्री॰ अदिने। अलाव. ऋदि का श्रभाव. absence of prosperity. भग• =, 1;

भ्राग्ण्य्यावियः सं क क श्र ( भ्रमनुकाष्य ) २००१ वगरः अनुता सिवायः विना भाका के; विना श्रनुमति के. Without permission. श्राया २२, १, ४, २८:

श्चरागुताबित्ता. सं • कृ • अ • ( अननुताप्य ). तपाव्या विना. बिना तपाये. Without heating: without having heated स्य • २, ४. ९ •:

श्चरागुन्नायः त्रि॰ (श्वननुज्ञातः) स्थाता निक्ष स्थितः जिसे श्राज्ञान दी हो वहः Not ordered. प्रव० १२६: ६६१; मु०व० ७,१९;

श्चरागुपालग्, न॰ ( श्चननुपालन ) पासन न १२वृं, न पालना, Act of not observing or maintaining, प्रव॰ २८६;

श्चरासुपालस्थाः स्रं (श्वननुपालनताः श्वन-नुपालन ) पालन न हि करनाः वर्णन नहीं करनाः निद ते. पालन नहीं करनाः वर्णन नहीं करनाः Non-observance. " पोसहोववासस्य सस्ममण्णुपालस्थाः " उवा १, ४४;

श्राण्णुबाइ, त्रि॰ (श्रानतुपातिन् ) सिद्धांतने अनुरुरतुं निद्धः सिद्धांतथी विद्धः मिद्धान्त के प्रानकृत. Not conforming to scriptural texts. प्रव॰ १२२:

श्रस्युवाय. पुं॰ ( अननुपात ) न अववृं ते. नहीं श्राना. Not coming. पंचा॰ ७, १९; श्रस्यस्य. पुं॰ ( अननुशय ) गर्नेती अलाव. गर्व का श्रभाव. Absence of pride. (२) पश्रातापता अलाव. पद्मानाप का श्रभाव. absence of repentance. श्रमुजो० १३०;

त्राराणुसासरागाः स्ना॰ (क्ष्यननुशासना क्ष्यननु-शासन ) शिक्षाने। व्यक्षायः शिक्षा का श्रभावः Absence of admonition; absence of instruction. नाया॰ १३; असारसा. त्रि॰( अनम्य ) भेक्ष भार्भथी किल नहि ते: ज्ञानाहि, मोज मार्ग से अभिष्ठ, Knowledge etc. falling with the path leading to salvation. " अवाववां चरमायो से या इएया या इयावए '' आया॰ १,३,२,११४; विशे०३४; १४६;—आराम. त्रि॰ (-बाराम-मोचमार्गादस्यत् न रमत इति ) માેસ માર્ગ સિવાય બીજે નહિ २भनार, मुक्ति मार्ग के प्राविशक प्रानंद न मानने वाला. (one) who finds delight in nothing except the path that leads to final bliss. आया . 9. २, ६, १०१;—चेट्ट. त्रि० ( चेष्ट ) अन्य-भाछ नेष्टा-अवृत्ति वगरते। श्रम्य प्रवृत्तिहानः (one) having a single activity or business पंचाव ४, १६; -दंसि. त्रिक (ब्दशिन ) यथःयात्राप्य पदार्थ क्तेनारः । व्यन्त्रथा बेननार नद्धि ते. पदार्थ को यथार्थ रीति में ( अन्यथा रीति में नहीं) देखने वाला-बानने बाला. looking at a thing from the right point of view. भाया० १, २, ६, १०१: - नेयः ग्रि॰ (- तेष ) અન્યથી બીક્તથી ન દેહવાય તેવેં: स्वयंश्रद्ध, स्वयंश्रद्ध; दुसरे का अनुसरण न करने वाला. solf-enlightened. 'खेतारो भनेसि भगवग्यनेया,बुद्धा हु ते भंतकडा हवंति' ( मच स्वयंबुद्धन्वादम्येन नायन्ते तरवावबोधं कार्यन्त इत्यनन्यनेयाः)स्य० १, १२, १६:-परमः पुं । (-परमःन विद्यते ऽन्यः परमः प्रधानो यस्मादित्यबन्यपरमः ) संयभः आवित्रः मंमयः चारित्र: character: self-restraint. ''अयव्यापरमं याची, यो पमाए कयाइ बि" भागा॰ १, ३, ३, १३६: संग्रा. त्रि ( -मनस्-न विश्वते श्रन्यद् धर्म-च्यान खच्चणान्मनी यस्य सोऽनन्यमनाः ) એકામચિત્તવાળા. एकाम विस वाला.

with concentrated mind. श्रोव॰ श्राम्म्यम्न. न॰ (श्रनन्यस्व) अनन्यपछं; तन्भयता. श्रनन्यपना; तन्मयता. Identity. विशे॰ ६४७;

श्राण्गह्यः पुं॰ (क्ष्मनाश्रवः) आश्रवितिरोधः; नवां डर्भने आवतां अटडाववां ते. श्राश्रव का निरोधः; नवान कर्मी का श्राश्रव रोकनाः Stoppage of the influx of Karma. भग॰ २, ५; पग्रह॰ १, १; —करः त्रि॰ (लकर) आश्रवितिरोध डरतारः नवां डर्भने आवतां अटडावतारः श्राश्रव का निरोध करने वालाः नये कर्मी का श्राश्रव रोकने वालाः stopping the influx of Karma. भग॰ २५, ७;

श्चग्रहयस्तः न० ( श्वनंहस्काव-न विद्यते श्वहः पापं यस्मिन् तत् श्वनंहस्कं तस्य भाषोऽबं-हस्कावम् ) पः,परदितपाणुं; आश्ववते। अ-भावः पाप रहितपनाः श्वाश्रव का श्वभावः Absence of sin; freedom from sin. उस्० २६, २६;

आण्तिक्रमणिज्ञः त्रि॰ ( अनिक्रमणीय )
अतिक्ष्मण् इत्या येश्य निर्देश देश्या येश्य निर्देशण् इत्या येश्य निर्देश देश्या येश्य निर्देश न उलांपने येश्य प्रिमाण्यक्षण रेश केश प्रताहरण्डहरूरी श्रीव ३ इन्: भग० २, ४;— ययात् त्रि॰ (-वचन-अनिक्रमणीयं वचनं येषां ते ) केना वयन दिव्य इत्या याभ्य निर्या ने केना वयन दिव्य इत्या याभ्य निर्या ने केश प्रताह जिस माता, विता, गुरु श्रादि, whose words cannot be transgressed, e. g. parents etc. "अम्माणिउणं अणह्मसीणज्ञवयया" श्रीव ० ३ =:

अगाति चिलंबियत्त. न॰ (अनितिबिलम्बितस्व) अतिविलंभरिंदित भेश्वितुं ते; ययनना उप अतिशयभांना स्थेत्त. बिना विलंब किये बोलनाः वचन के ३४ अतिशयों में से एक Speech without too much halting; one of the thirty-five Ati-sayas of speech. স্থাৰত

**শ্বয়ন:** শ্বি॰ ( শ্বয়েন ) সংখ্যী; કરજદાર. শ্বয়েন্টা. ( One ) sunk in debt; a debtor. খব॰ গহ=;

श्चाग्रत्त. त्रि॰ ( श्रनात्र श्वा श्रभिविधिना श्रायन्ते दुःखात्मंरचन्तीति श्वात्रा. न श्राश्च श्रमात्राः ) दुःभथी न भ्यापनार. दुःख से न बचाने वाता. Not saving from misery. " नेरइयाणं भेते ! कि श्रमा पोग्गला श्रणता पोग्गला ! नो श्रता पोग्गला श्रग्ता पोग्गला " भग० १४, ६;

श्चाप्रतिद्वियः त्रि० (श्वनात्मार्थिक) पातानुं इरेश निद्धिते: व्यवसाया हुत्रा. Not necepted as one's own. श्वाया॰ २, १, १, ६; (२) स्वार्थी निद्धिते; परमार्थी, परमार्थी; जो स्वार्थी न हो. unselfish, पग्ह० २, १;

श्चरात्तपर्याः त्रि॰ ( अनात्मप्रज्ञ-न वियतं श्रात्मनो हिताय प्रज्ञा येपां तं ) केली शुद्धि अस्त्मद्धित इरवामां नथी तेः व्यवं शुद्धि वालाः जिसका शुद्धि श्चात्महित करने मे तत्पर न होः (One) whose intelligence is not devoted to spiritual progress: (one) of futile intellect. " एने सवर्धायमाये सम्पर्यो स्थाप १, ६, १, १७२;

श्चरत्व. त्रि॰ (श्वनत्मवन् ) ध्यावथी बुध्त. कपात्र वाला. Possessed of moral filth in the form of anger, deceit etc. टा॰ ६;

**अ**श्वरथः अ॰ (अन्यम् ) धार्चे स्थते; जीन्त्रे हेडाक्षे, दूसरे स्थान पर. At another place; elsowhere, पन्न॰ ११;—गयः त्रि॰ ( -गत ) थीके स्थले गयेल. दूसरे स्थान पर गया हुआ. gone to another place. भग॰ ७, ६;

श्चगातथा पुं० ( धनर्थ ) अनर्थ हेतु; એકવी-सभा भाश परिश्रद, भ्रानर्थ हेतु; इकवीसवाँ गाँगा परिप्रह. A material possession leading to misfortune; the twenty-first Gauna Parigraha, पराह • १, ४; पंचा • ७, ४१; (२) त्रि व्यर्थरिहितः निष्प्रयोजनः वे मतलव बिना प्रयोजन. purposeless. नाया• प्र. =; १६, १७; —दंड, पुं (-दग्ड) પ્રયોજ્ત વિના કર્મબંધનમાં પડવું તે: વિના क्रमंबंध करना या कर्मफल से दंडित होना. taking in Karma without purpose. श्रोव•--दंडचग्र. पुं• (-दग्दवत) િાના પ્રવાસ્ત્રને આત્માને દંડાવા ના દેવા તે: आपटले स्पारमें तत. श्रावक का = वाँ वत. जिसमें वे काम आत्मा को नहीं दंडाते. the eighth vow of a Jaina layman viz. guarding the soul against unnecessary evils (i. e. evil Karmas). प्रव॰ २=३: -फलद. त्रि॰ (-फलद ) अनर्थधारी ध्व आपनार, धनधंकारी फल देन productive of a disastrous fruit or result. पंचा॰ ३, ३७;—वाय. पुं• ( चाद ) नि'अयोजन भेरतन्ते ते. **विना प्रयोजन** बोलना. speaking without any purpose, पगद्व० २, २:

श्राणत्थंतर, न॰ ( ग्रनर्थान्तर-न विश्वतंऽर्था-न्तरं यस्य तत् ) अंडल अर्थवाला शण्ट. एकहा श्रथं वाला शब्द. A word having only one meaning, विशे ॰ २२०२; श्राणत्था शि॰ ( ग्रनर्थक ) निष्प्रेथेलन, वे काम. Causeless; purposeless. पंचा ६, ३६;

श्रग्रह्मियसंकण्पः त्रि॰ ( अनस्तमित-सङ्गरण ) केने दिवसभां भावाने। संडहप छे ते. दिवस में भोजन करने का जिसका संकल्प हो. (One) who has vowed to take food during daytime only, वेय॰ ४, ६;

अर्णस्थय. त्रि॰ ( भनधंक ) निश्धंक निर्धंक क्यार्थ. Useless; fruitless. विशे॰ २२६; अर्णपिण्य. पुं॰ (\*भणपिक-भन्निक-भन्निक ) कुत्द्विध्य व्यंतर देवतानी ओक ज्यंतर की नेविध्य व्यंतर देवता की एक जाति; व्यंतरों की सोलह जातियों में से नवीं जाति. An order of celestial beings ( the ninth of the sixteen orders ) indulging in pranks. भग॰ ९०, ९; पश्च०२; परह० १, ४; भ्रोव०

श्चरापुरास्. न॰ ( श्वन्नपुराय ) अन्न आपनां पुष्य-शुल ६र्भ अपार्थन धाय ते. श्वन दान से उत्पन्न होने वाला पुराय. Good Karma earned by giving food. ठा० ६, १: श्वराप्यस्मथ. त्रि० (श्वनप्यंप्रन्थ) आध्यात्मिक

₹४:

अंथनी भाइ ह केने तेने आपया यात्र्य निद ते; अपंशु करवा अयाज्य ज्ञानाहि, श्राध्यात्मिक अंथ के समान प्रत्येक को न देने योग्य ज्ञान श्रादि. Spiritual knowledge etc. which cannot be like a sacred book cannot be transferred from hand to hand, श्रोव•

श्रराप्परगंथ. पुं॰ ( श्रनस्पप्रन्थ ) બહુસૂત्री. बहुत्त से सूत्रों वाला. One well-versed in many Sutras. श्रोव॰ श्रराप्य श्रीविधमान

श्वात्मनः सम्बन्धी प्रन्थो हिरख्यादियेस्य सः) परिश्रद्ध रद्धितः अपरिश्रद्धी. परिष्रह रहितः श्वपरिष्रही. Having no worldly possessions. भाव•

श्चराणियः न॰ (श्वनापंत) अविशेषितः विशेषण् विशिष्ठ न ६२ेक्षः अविशिष्ठः सामान्यः विशेष् ता रहितः सामान्यः माधारणः Possessed of common attributes; similar; alike. ठा० १०: विशेष २१४३:— ग्यः पुं० ( नय-श्वनिविविशेषितं सामान्य पुच्यते, तहादी यो नयः सः) सर्व वस्तु सामान्य प्राची नयविशेषः सम्पूर्ण वस्तुत्रों को मामान्य मानने वाना-मामान्यप्राहां नयविशेषः a standpoint which regards all things alike because they possess some common attributes. विशेषः

श्चराष्ट्रभुद्धियः त्रि० (श्वनस्युत्थित) धर्म धरवाने तथार न धयेतः धर्म करने को जो उद्यत न हुआ हो. Shirking from duty. नाया० पः

**श्चराहमुद्यगम**. पुं० ( श्चनभ्युगगम ) अस्तिहार. श्चर्याकार. Non-acceptance. क० प• ४, २=:

श्चराइभुवगयः त्रिक ( श्वनभ्युगगत ) श्रुत अंपदाने न पामेशः आत्माने न ज्ञालुनादः श्चात्मा को न जानने वालाः Not initiated into the nature of the soul. विशेष १४४७ः

श्राणिभिश्रोगः त्रि॰ (श्रनभियोग) यहाधी इत्र्वा येाण्य नदि ते: दक्षा इत्र्वा येाण्य नदि ते. श्राक्रमण करने के श्रयोग्य; चढाई के श्रयोग्य. Unworthy of attack: unsuitable for attack. श्रोव॰

अस्तिकंत. त्रि॰ (अनभिकान्त ) ઉद्धंधी

भ्येस निक्ष; अनुसंधित. नहीं उलांघा हुआ.
Not transgressed; not violated.
आया॰ १, ४, ४, १३=;—किरियाः
औ॰ (-किया) જેમાં ખીજા કે કાઇ મતના
' ભિક્ષુ ઉતર્યા नथी એવી જગ્યા. ऐसा स्थान
जहां दूसरे मत का भिच्चु न उत्तरा हो. a
place where ascetics of another
faith have not put up. आया॰ २,
२, २, ६१;

अस्मिगम. पुं• ( अनिभगम ) विस्तार पूर्वक्ष भीधने। अस्ताव. विस्तृत शिला का अभाव. Not containing instructions in details. भग• १, ६; (२) सभिकतनी अप्राप्ति. समकत (सम्यक्त्व) की अप्राप्ति. ताठा—attainment of right belief. "अबोहिए अस्विभगमेसं" सूय• २, ७, ३=; अस्मिगहियः जि॰ ( अनिभग्निक ) क्ष्मितनी पक्ष न करने वाला. ( One ) who does not obstinately hold to or stick to heretical tenets. ठा॰ २, १; अस्मिगमहियः जि॰ ( अनिभग्नहित )

पडड डरेल निंह; आग्रह धूर्वक न पकड़ा हुआ; श्राप्रह पूर्वक न पकड़ा हुआ; Not hold; not persistently held. प्रव॰ ६७३; उत्त॰ २८, २६; पष्ठ॰ १; — कुदिहि. बि॰ (-कुदिह-श्रनिभगृहीता अनुक्रीकृता कुदृष्टिबीदमतरूपा येनासी ) कोने भिथ्यात्ववाही भतना अंगीडार डरेल निंह ते. जिसने मिथ्यावादी मत का ग्रंगीकार मही किया है. (one) who has not accepted tenets of heretical creeds like those of Buddha etc. उत्त॰ २८, २६; प्रव॰ ६७३; — सिज्जा-सिएय. त्रि॰ (-शब्यासनिक ) शम्भासन विषय अक्षिग्रहथी रहित. शप्यासन

सम्बन्धी अभिग्रह से रहित. not practising any vow relating to things used for bedding and seat. कप्प॰ ६, ४३;

अग्रिग्गहिया. स्ती॰ ( अनिभग्रहीता ) केना अर्थ कथाय निह अदी काषा. जिसका अर्थ न जाना जाय ऐसी अव्यक्त भाषा. Unintelligible or incomprehensible speech. पन्न० १९; भग० १०, ३; प्रव० ६०२;

श्चराभिरास. त्रि॰ (श्वनभिज्ञ ) अल्लाखु; भूर्भ. श्वजान; मूर्ख. Ignorant; foolish. विशे॰ १६५६; सु॰ च॰ ७, २८६;

श्चराभिधेयः त्रि॰ (भनभिषेय) अवान्यः निर्के इदेवा ये। ज्यः न कहने योग्यः Unworthy of utterance; unfit to be told. विशे २५;

श्राणिभभूश्र-यः त्रि॰ ( श्रनभिभूत ) पराक्षय निद्ध पःभेत्रः श्रपराजितः Not defeated; not overpowered. श्राया॰ १, ४, ६, १६७;

श्चराभिलप्प. त्रि॰ ( श्वनभिलाप्य ) भे।स्याने अये।ज्यः वास्तुनि अजै।व्यरः जो कहा न जा सकेः बोलने के श्वयोग्यः Unspeakable; inexpressible. विशेष्परः

श्चराभिलसेमार्गः व॰ क्र॰ त्रि॰ ( \* श्वनभि-नपमार्ग-श्वनभिन्नपत् ) न धन्छते।. इच्छा न करता हुश्चा. Not desiring. नाया॰ १; उत्त॰ २६, ३३;

श्चराभिवृद्धिः र्ह्णा॰ ( ग्रनभिवृद्धि ) अनाष्टिः; वरसाहने। अलाव. श्रनाष्ट्रिः. Drought; absence of rain. प्रव॰ ४४०;

अग्रिस्संग. पुं॰ ( अनिभवत्न ) अतिलन्ध रदितः संग-क्षेपरदित साधु. प्रतिबन्ध रहितः संग-परिग्रह रहित साधु. Free from attachment, e. g. a Sādhu. पंचा॰ १४, १७;

अस्मिस्संगक्को. अ॰ (अनिष्यक्तस् ) अति-थन्ध रिहत पर्धे. प्रतिबन्ध रहितपन से. Without attachment, पंचा॰ ४, ३४;

अस्थिहरोमारा. व॰ह॰ त्रि॰ (धनभिष्नत्) न ६ ध्येते: न धात ६२ते। न मारता हुआ; न घात करता हुआ. Not killing. " तएसं धम्हे पुढविं घपसेमासा अस्थिमासा " भग० ६, ७;

अग्राभिद्याग, त्रि॰ (अनभिधान) नाभ रहित. नाम रहित. Nameless. विशे॰ ६१;

आणरिह. त्रि॰ ( भनर्ह ) अथे। २४; नाक्षाय । भयोग्य. Unfit; unworthy. नाया० १; भग० १४, १;

श्चरास. पुं• ( धनस-नास्ति धनः पर्व्याप्तिर्य-स्य ) अन्ति. भाग. Fire. परह० १, १; (२) त्रि॰ अलेभ; नासायड. भ्रयोग्य. unfit; unworthy. निसी॰ ११, ३३; ३४;

अग्रलंकियः त्रि॰( अनलंकृत) अवंधार वगर-ने।; आश्रृष्णुदि रिद्धितः आश्रूषणादि से रिहतः. Devoid of ornaments. निसी॰ १२, १४; उत्त॰ ३०, २२; भग॰ २, १; १८, ४; —विभूसियः त्रि॰ ( -विभूषित ) अवंधार अने विश्रूषा-वस्त्रादिधनी शिलाधी रिद्धतः अलंकार और वस्नादि की शोभा रिहतः devoid of the splendour of ornaments, dress etc. भग॰ २, १;

अग्र**लक्किय.** ति॰ (अस्तिका) अञ्जिष्युं. नहीं जाना हुआ. Unknown; not marked. पि॰ नि॰ ३६५;

श्चरातियः न॰ (श्वनबीक ) जुधनिह ते; सत्य. सत्य. Not-falsehood; truth. भत्त॰ १४७;

अस्तुक्क. त्रि ( अनसोस्य-सोकितुं योगयो सोस्यः, न सोस्यः असोस्यः, न असोस्यः भनकोक्यः ) नलरे हेभाय तेवुं; दिश्रिनायर. दृष्टि से देख सकने योग्य; दृष्टिगोचर. Capable of being seen; visible. ' भगकु लुक्कमिति भ्रष्पायं मनद् " भगक १४, १;

श्चराक्षियशिज्जः त्रि॰ (\*धनाश्चरणीय) आ-श्च ६२वा थे। अन्ति श्व आश्च करने के श्चरोग्य. Unfit to be resorted to; unworthy. 'विसविश्वश्वश्वश्वश्वश्वाद्यो' तंड्ज॰

श्चरावं. पुं॰ (श्वरावत् ) दिवसनुं २६ मुं क्षेष्ठित्तर मुक्ते. दिन का २६ वाँ लोकोत्तर मुद्दते. The twenty-sixth Lokottara Muhurta of a day. जं॰ प॰ ७, १४२; स्॰ प॰ १०;

आयवकं समाया. ति ० (\*अनवकाङ्चमाया-अनवकाङ्कत् ) न धेन्छते। थेडे।; ले। गनी धेन्छा नििंद्ध राभते। इच्छा न करता हुआ; भोग की इच्छा न रसता हुआ. Not desiring; not desiring enjoyments. " सुसंवहा पंचिहं संवरेहिं इह जांवियं अयवकंसमाया " उत्त० १२, ४२; नाया० १; १६; भग० २, १; ३, १; कप्प० ६, ४१; आया० १, ६,३, १८७; १,७,३, २०७; सोव० ३६; जं० प०३, ७०;

अग्रवकंखवितः न० (अनवकाङ्बर्गति-अनवकाङ्चा परप्रायानिरपेषा स्वगतापायपरिहारिनरपेषा वा वृत्तिर्वर्तनं यत्र वैरे तत्त्रथा )

क्रेभां परप्राख्नी अथवा पेताना पापना
परिहारनी अपेक्षा राजवाभां नथी आवती
ओवा वर्तनवाणुं वैर-वेरलाव. जिसमें दूसरे
के प्राणों की अथवा अपने पाप के परिहार की
अपेद्धा नहीं रखी जाती ऐसी शत्ति बाला वैरभाव.
Feeling of hostility devoid of
regard for another's life as also
for the sin incurred by destroying it. The attitude of the

mind being as careless about another's life as about one's own sinlessness. भग० १, इ:

अग्वकंखवित्या, ब्रो॰ ( अनवकाङ्चप्रत्य या-अनवकाङ्का स्वश्वरीराधनपेइत्वं सेव अत्ययो यस्याः सा अनवकाङ्कप्रत्यया ) पी-तानी है परनी छंदगीनी अपेक्षा राज्या विना साक्ष्यथी पापित्रया थाय ते. अपना ना दूसरे की जिदगी की परवाह किये विना जो साहस से पाप किया हो वह. Sinful action rashly done without regard for one's own or another's life. "अया-वकंखवित्तया किरिया दुविहा प्रयात्ता. आय-सरीरअयावकंखवित्तया खेव परसरीरअयाव-कंखवित्तया चेव" ठा० २, १:

**अस्यवकंखाः जी॰ (भनवकाङ्का**) हिन्छात्स अक्षायः इच्छा का अभावः Absence of desire, ठा॰ १, १:

**श्चाण्वगय**्ति ( श्वनवगत ) तः क्राकृतिहे. नहीं जाना हुआ. Not known. ठाव ४,४;

श्चरावगल्ला त्रि॰ (्यानवकल्प-वार्द्धक्यरहित) जराळण् निर्दे थेयेसः जरायगरेनेः वृद्धावस्था से रहितः जो जगजीर्ग नही हुन्ना है. Not infirm through old age. ऋगुजीब १३=; भग॰ ६, ॥

श्चरावज्ञ त्रि० ( श्चनवद्य ) निर्देष; भाभ रहि-त. निर्दोष: पाप सहित. is nocent; not guilty; faultless. ( २ ) न० पाभ-हे।पंना स्थलाव पाप-देश्य का श्चभाव. innocence; absence of guilt. श्चोघ० नि० ७४६; दस० ७, ३; ४६; भग० ४,६; विशे० ७२; ६६८;—भासा. स्नी० ( -भाषा ) भाभ-हे।परहित लापा; निरवद्य लापा; है।धने दृःभ न ६५०तावे तेवी लाषा. पाप-दोष रहित भाषा; निरवद्य भाषा; किसीको दुःख न देने वाला भाषा. faultless and harmless speech. भग० १६,२;

श्चराबद्वप्यः न० ( भनवस्थाप्य ) दे।पभाटे સાધુને આપવાના પ્રાયશ્ચિત્તના એક પ્રકાર; જેમાં અમુક વખતસુધી સાધતે વ્રતથી બ્હાર રાખી તે પછી લેવામાં આવે તેવું એક પ્રાય-श्रित्त. दोषां साध को देने योग्य एक प्रकार का प्रायिधत्तः जिसमें अमुक समय तक साधु को वत बाहिर रख फिर उसे साधुत्व में ले लेते हैं ऐसा एक प्रायाधित का A mode of administering expiation to a monk for a sin, by temporarily expelling him from the fraternity of monks. श्रीवर १६: प्रवर ७६२: यवर २. ७: (૨) જ્ઞિ• અનવસ્થાપ્ય નામે પ્રાયશ્ચિત્ત-ने ये। य. अनवस्थाप्य नामक प्रायक्षित्र के याय. (one) deserving of the expiation named Anavasthápya. वेय० ४, ३:--- ऋस्टिह, न० ( - ऋई-यस्मि-ष्ठासेविने कञ्चन कालं व्रतेष्वनवस्थाप्यं कृत्वा पश्चाकीर्यातया नहीपोपरतो बनेप म्थाप्यते तदनवस्थाप्यार्हम् । नवम् अविश्वनः કે જે આપવાને, દોષ સેવનાર સાધુને **અમૃક** વખત સુધી વત બહાર રાખા.તપ કરાવી, તે દેા-પનીનિવૃત્તિ થયા પછી ત્રતને આરોપણ કરવામાં આવે તે પ્રાવશ્ચિત, નવા પ્રા<mark>યાધત્ત</mark>: जिसके हारा दोपी साच की श्रमक समय तक बत वाहर रखकर तप कराने के बाद दोष की विकृति हो जाने पर पाँछे उसे वन श्रेतीकार कराया जाय वह प्रायश्वित, the ninth variety of expiation; a Sadhu temporarily debarred from observing a vow and made to

undergo penance. ठा॰ १०; भग० २४, ७,

अगावद्वियः दि॰ ( अनवस्थित ) अन्धिरः आस्थर, Unsteady, उवा॰ १, ४३; (२) અનિયતપ્રમાણવાળા; જેનું એક સરબું प्रभाश नथी ते. ऋनियत प्रमाण वालाः जिसका प्रमाण एक समान न हो. varying; changing, " अण्वहित्रा गां तत्थ खुल राइंदिया परशाना' चं० प० दः प्रव० २५४; तंडु०२३:--करगा. न० ( -करगा ) सामा-યિકના વખત પુરા થયા પહેલા પાળવં તે; શ્રાવકના નવમા ત્રતના પાંચના અતિચાર श्रावक के है वें बन का ४ वीं द्यांतचार, सामायिक का समय होने ने पहिले ही पालन कर तेना. the fifth partial violation (Atichara) of the 9th yow of a Jaina layman; viz failing to observe the time fixed for Samavika, प्रव. २=४:-संद्राम् न० ( संस्थान ) એક (કાણે સ્થિતિ न **इ**२वा ते; निरंतर शति इत्यो ते. एक स्थान पर स्थित न रहनाः निरंतर गमन करनाः perpetual motion, जावा॰ ३:

श्रग्वसीयन्त. न० (श्रनपनांतस्य) शरश. शण, वयन, त्रिंग आहि है।पथी अवश्वः सत्यवयनते। २५ मे। अतिशय. कारक का २५ वाँ आविशय. रोपों से श्रयुक्तः गत्य वचन का २५ वाँ आविशय. Not being faulty in the matter of case-inflection, tense, gender etc; the 25th supernatural manifestation of truthfulness in speech. सम० ३५;

श्चराग्याय पुं० (ाश्चनपश्चिक=श्वप्रज्ञासिक) व्यन्तर देवेानी क्षेष्ठ कात. व्यन्तर देवें का छोटा ( प्रथम ) जाति के देव. A deity of the minor class of Vyantara gods. पन्न २; भग० १०, २;

श्राग्वत्तप्पया. स्ना॰ (श्रनवश्राप्यता) अंभ दीनता. श्रंग हीनता. Bodily defect; deformity of limbs of the body. ठा॰ ६;

श्चरावत्थाः स्त्रा॰ ( श्वनवस्था ) अनवस्था है।प;
के हतीत्रने। इयांय पण् अवस्थान न थायछेंडा न आवे त्यां अनवस्था है।प उपस्थित थाय
छे. श्वनवस्था दोषः जहाँ दलील-युक्ति का कहीं भी श्रवस्थान न हो-श्वन्त न हो उसे श्वनवस्था दोष कहते हैं. A fallacy in logic leading to ad infinitum argument. विशे ० १४; महा० प० ३१; श्रामुजी ० १४=:

श्चराण्यद्ग्गः त्रि॰ ( श्चनवनताग्न-भवनत-मासन्नमग्रमन्तो यस्य तत्त्रथा, तिश्वि-धादनवनतात्रम् ) अनंतः छेऽत्यगरनुं, श्चन्त रहितः, नित्यः, श्चनन्तः Endless; perpetual, भग० १, ९;

श्चरायद्वरमा ति॰ ( श्रनवद्यम-न विद्यतेऽवद्यं पर्यन्ते। यस्य सोऽयमनवद्य इति ) अंत वगरतुं: छेडा वगरतुं: अनंत. श्चेत रहित: नित्य; श्चनंत. Perpetual: endless. भग॰ १, ६; २, ६; ४, ६; ७, ७: ६, ३२: ६२, २; १४, ६; ७, ७: ६, ३२: ६२, २; १४, १; १६ ६: नाया॰ २; श्चोव॰ २१; पगह॰ १, ३: स्य॰ २, २, २२; ठा॰ २, १; श्चण्वयक्त्यमाणः व॰ छ॰ त्रि॰ (श्चनपेद्ययत्) न अपेद्धा राभते।; न ॰तेते। श्चपेद्धा न रस्ता हुआ; न देखता हुआ. Not seeing; not desiring; not expecting. " श्वण-वयक्त्यमाणा सेत्रपुणं जक्त्येषां " नाया॰ ६;

श्चराविस्वत्ताः नं क क श्व (श्वनन्वेषय) न के कि तेः के या विनाः न देसकरः विना देखे. Without seeing or having seen. " जेयां नो पभृ समाश्ची रूबाई श्चगवयक्तिसा गां पासिसए "भग० ७, ७; श्चग्वयग्ग. त्रि० (श्वनवदम) लुओ। 'श्चग्य-वदग्ग'शण्ट. देखो 'श्चग्यवदग्ग' शब्द. Vide 'श्चग्यवदग्ग'. भग०१, ३;

श्चग्वरय. त्रि॰ ( श्वनवरत ) निरंतर; ६भेश. सदा; हमेशह. Always; perpetually. नाया॰ १; भग० ६, ३३; सु०च० १, १९१; श्रोष॰ ३२; जं०प०२, ३०; पंचा०४,४४;

श्चराह. त्रि॰ ( श्चनपराघ ) अपराध रिंदत. श्चपराघ रिंदत. Faultless; guiltless. विशे० १८४०;

श्चराविक्खया. स्ना॰ (भनपेत्ना) अपेक्षा-हेण-रेण न राभवी ते. देख रेख न रखना. Absence of proper supervision. गच्छा• ३=;

श्चरावेक्खमारा, व०क्ट० त्रि० (श्वनपेत्रमारा)
स्थिति त राभिती, श्चपंत्रा न रखता हुश्चा.
Not expecting. "धुरो उरालं ।
श्चरावेहमारो, विद्यारा सोयं श्ररावेक्खमारो"
सूय १, १०, ११; नाया १६;

आग्रसण्. न० ( अनशन ) हमेश्वनेभाटे के शेक्षा वर्णनिमाटे अल्लपाधीना त्याण करने। ते; उपवास अथवा संथारे। सदा के लिये या अल्प काल के लिये आजजल का त्याण करना; उपवास अथवा संथारा. Fasting; giving up food and water for some time or permanently. ओव०१६; भग०२, १; ३, १; २४, ७; नाया० ५; ६; १४; १४; सम०६; ठा०६, १; स्य०१, २, १, १४; उत्त०३०, ६; निर०३, १; प्रव०२०३; नाया० ४०

आण्सायणा. क्री॰ ( अनाशातना ) गु३ आहि-नी आशातना ( अनाहर ) न ६२वी ते. गुरु आदि की श्राशातना ( अनादर ) न करना. Not showing disrespect or irreverence to a preceptor etc. प्रव॰ ४४६;

अण्स्सादेमाण, व०क् ० त्रि • ( अनासादयत् )
अण्पाभते।; न प्राप्त इस्तो. प्राप्त न करता
हुआ. Not obtaining. " पच्चयं वा
विसमं वा अण्स्सादेमाणे " भग०१॥, १;
\*आण्ह. त्रि० (अचत) नाश वगरनुं. नाश रहित;
नित्य. Indestructible. सु० च० २,
३४;—समगा. त्रि० ( -समग्र ) सिहसक्षाभत भाव अने सिहसक्षाभत इंडेणवाणा;
रस्ताभां थाराहिङ्धी केनुं धन वुंटाओं वुं नथी
ते. सुरच्चित धन और कुटुंब वालाः रास्ते में
चार वर्षारह से जो न लूटा गया हो वह. with
property and family quite safe.
" लहां कयकज्जे अण्हसममो णियगं घरं
हच्यमागण्" नाया० ६; १; १६;

श्चग्रहः त्रि॰ ( भन्य ) पाप वगरनुः, निरवध. पाप से रहितः पवित्रः निर्दोषः Sinless; faultless: pure. पंचा॰ १६, ४४: श्रोव॰ ३२; नाया॰ मः, प्रव॰ ६६६:

श्चरणहर्यः त्रि॰ (श्वनाहत) नवुः पापरेक्षं निद्धः नयाः व्यवहार में न लाया हुश्चाः New; unused. जीवा॰ ३, ३;

श्चराहार. पुं॰ ( श्वनाहार ) अलाहार हार न क्षेत्रे। ते ) भागेला-द्वार. श्वराहा रक मागेशा--हार. Fasting. क॰ गं॰ ४, २१;

श्चरणहिगयः त्रि॰ ( श्वनधिगत ) अशीतार्थी; शास्त्रवेता निंद ते. शास्त्रों को नहीं जानने वाला; शास्त्रज्ञान रहित. Not convorsant with Śāstras. विशे॰ ३७७;

अण्डिजमाण ति० (\*सनधीयमान-यान)
न भण्ते। न पढ्ता हुआ Not studying. " ते विज्ञभावं अण्डिज्जमाणा,
आहंसु विज्ञा परिमोक्समेव " स्य० १,
१२, १०;

अगहिणिबिट त्रि॰ ( अनिभिनिविष्ट ) अलि निवेश-५भतना आग्रद्धश्री रहित. कुमत के आग्रह से रहित. Not attached to, free from, insistence on false doctrines. पंचा॰ ३, २८;

भगिष्ठिल्लपाडराषायायर. न० (क प्रभासपत्तन-नगर) साराष्ट्र-शुर्वर प्रान्तमां आवेस अ नामनुं नगर; प्रभासपाटणुः गुजरात-काठियावाइ में सरस्वती नदी के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान; प्रभासपाटन. Name of a town in Saurastra in Gujarät; also named Prabhäsa-Pātaņa, भग० २४, ९;

श्चग्रहींग्. त्रि॰ ( धनधान ) स्वाधीन: परतंत्र निद्ध, स्वतंत्रः स्वाधान, Independent, विशे ९६७४;

डाग्हीयः त्रि॰ (श्रमधीत) अश्यास त करेतः न अश्रेतः विना पद्या हुत्राः Uneducated, गच्छा० ४३:—परमत्थः, पुं० (-परमार्थ-भनधीता भनभ्यस्ताः परमार्थाः भागमरहस्यानि येस्तेऽनधीतपरमार्थाः) अश्रीतार्थिः शास्त्रवेत्ता नदि ते. शास्त्रज्ञान रहितः शास्त्रों को न जानने वाला. one, not conversant with the truths of Sastras. " जे श्रग्रहीयपरमत्थे, गोयमा ! संज्ञप भवे. " गच्छा० ४३:

अगाइ. त्रि॰ ( अनादि न विद्यते आदिः प्राथ-स्यमस्थेत्यनादिः ) व्यक्ति सहकात अगरनुं: अनादि काल से चला धाता हुआ. Beginningless; coming down from eternity. श्रोव॰ २१; ठा॰ ३, १; श्रोघ॰ नि॰ ७७४; क॰ गं॰ ४, ४;क॰ प॰ २, ६; विशे॰ ५३७; — गिह्रण् त्रि॰ (-निधन) अनादि अनन्त; कीनां आदि अने अन्त नथी तेर्नुं. जिसका श्रादि और श्रन्त न हो; श्रनादि श्रनन्त. having neither beginning nor end; eternal. सम॰ संतास. पुं॰ (-सन्तान) अनादि प्रयाद; अनादि प्रयाद; अनादि प्रयाद; अनादि प्रयाद प्रम्परा. uninterrupted; stretching from eternity. " अयाइसंतासकम्मवंभयाकिसंसिविश्वस्तपुदुसारं" श्रोव॰ परह॰ २,३; सपज्जविस्ता, ति॰ (-सपर्यविस्ता) केनी आदि नथी प्रश्न प्रयंपसान छेंडा छे ते. जिसका श्रादि न हो परन्तु श्रंन हो. (one) without a beginning but having an end; beginningless but not endless, प्रव॰ १३२१:

श्रगाइश्च-य ति॰ ( श्रनादिक ) अनादि; ६८५ित २६६त: शश्यात वगरनुं. श्रनादि; उत्पत्ति सहत. Without a beginning; without creation. भग॰ २, १; ५, ६; उत्त॰ ३६, ६; श्राया॰ १, ७, १, १६६: प्रव॰ १३६१:— सिद्धंत. पुं॰ ( निद्धान्त ) अनादि ४:५४१ सिद्धं थयेल-२८ थयेल सिद्धांत. श्रनादि काल से स्थापित: श्रनादि काल से स्वि में श्राया हुश्चा. established from eternity. श्रगुभो॰ १३१:

श्चरमाइश्च. त्रि० (श्वज्ञातिक) २५०८- ६२८५ वगरती. बिना कुटुम्य का. Destitute of relatives, भग० १, १;

श्चरणाद्श्य यः त्रि० ( श्वरणातीन-श्वरणमणकं पापमितिशयेनेतं गतमयातीतम् ) भाषते आप येषेतुं, पाप युक्तः, पापको प्राप्त हुत्याः Passing into the limit of sin; become sinful; constituted into sin. भग० १, १;

श्राणाइश्च-यः ति • ( श्राणातीस ) ५२०४५ थि।; हेलुहारः, ५२०४६ारः, कर्त्रदारः ऋणीः A debtor. भग • १,९; श्राणाइज्जः न॰ ( श्रनादेय ) नामक्रमनी अके પ્રકૃતિ કે જેના ઉદયથી માણસનું વચન भान्य न थाय. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से मनुष्य का वचन मान्य न हो. 🗛 variety of Nāma-Karma by the rise of which a man's words are not accepted (even though they be true ). क॰ गं॰ १,२७: -- द्रा. न॰ ( - द्विक ) अनादेव नाम अने व्यवसीरीर्तिनामः श्रनादेय नाम श्रीर श्रयशः कार्ति नामः the two Nāma-Karmas viz Anādeya-Nāma and Ayasahkīrti-Nāma. क॰ गं० २, १६: --- व्या. त्रि॰ (- वचन-भ्रतादेवं वचनं येषां ते तथा ) स्पनःदेष वयनवाणः केनं वसन-કાઈ પણ માન્ય ન કરે ते. ब्रानादेय वचन वाला: जिसके वचन का कोई भी मान न करे. one uttering words doomed to disbelief, भगव अ. ६:

**श्रागाइगण**. त्रि॰( श्रानार्चार्ण) साधिते आयश्या યાગ્ય નહિ: અકલ્પનીય: પર અનાચીબંમાંના भूभे ते श्रेष्ठ, साथ के श्राचरण के श्रयंग्य: अकल्पनीय: ४२ अनाचीणों में से कोई भी एक. Unworthy of being practised by an ascetic; one of the fifty-two practices unworthy of a Sadhu. " नेसि मेयमणाइएणं. निगांथाएं महेसियां ॥ १॥ उहेमियं कीयगडं. नियागं श्रमिहद्वाशिय। राहभनं सिशाशियः गंधमल्खे य वियशं ॥ २॥ संनिहिगिष्ठि-मत्ते य, रायपिंडे किमिच्छए । संबाहर्ण दंत-पहोयसा यः संपुच्छसा देहपलोयसा स ॥३॥ ब्रट्टावए य नार्बाए, जुत्तस्स य धारणट्टाए । तेगि-च्छं पाह्या पाए, समारंभं च जोइयो ॥ ४॥ सिजायरिं इं च, ब्रासंदी पालयंकए। गिहंतर निसिजा य, गायस्सुव्यष्टवाचि य॥ १॥ गिहि- यो वेयावडियं, जा य माजीवयसिया। सत्ता निवुडभोइतं, भाउरस्सरयायि य॥ ६॥ मृत्तप् सिंगवेरे य, उच्छुलंडे भनिन्तुडे। कंदे मृत य सिंगवेरे य, उच्छुलंडे भनिन्तुडे। कंदे मृत य सिंगवेरे, फले बीए य भामए॥ ०॥ सोवचले सिंघवे लोगे, रोमा लोगे य भामए। सामुदे पंसुलारे य, कालालोगे य भामए॥ मा ॥ भुवगोत्ति वमगो य, वत्थीकम्मविरेययो। भंजवे दंतवगो य, गायावभंगविभूसयो॥ ६॥ दस॰ ३. १ ६:

श्राणाइन्न. त्रि॰ (श्रनाचीर्या) साधुने आयरपा याज्य निद्धि. साधु के न श्राचरने योग्य. Not worthy of being practised by a Sadhu or an ascetic. प्रव० १०१६:

श्चरणाइल. त्रि॰ ( भ्रमाविल ) २४२७; भेक्ष २६८०; पाप २६८०. स्वच्छ: मेल रहित: पाप गहित. Pure: free from sin. " भ्रणाइ-ले या भ्रकसाई भिक्ल, सकेव देवाहिवई जुड्में "स्य॰ १, ६, ६; १, १४, २१; १. १४, १२; पगह॰ २, १;

द्यागाउ. पुं॰ ( अनायुष्-म विश्वते चतुर्विश्वस-प्यायुर्यस्य स भवत्यनायुः) आधुः अर्भ रिक्षतः सिद्ध लगवान्, सिद्ध भगवान्; आयुः कर्म र्राहतः A Siddha; one freed from Ayuhkarına. (२) जिन-जेने ६रीधी उत्पन्न थवुं नथी तेवा देवणी, नीर्यं देव विशेरे. जिन-जिन्हें पुनर्जन्म धारण न करना हो; नीर्य-कर, केवली वर्गरहः Kevalis etc. freed from rebirth. " आयुक्तरे सम्बद्धगंदि-विज्ञं, गंथा अतीते अभण् अयाद्ध" सूय॰ १, ६, २६; प्रव० १२१२; (३) अविशेष. एक प्रकार का जीव. a kind of living being. ठा॰ २, १;

त्रमाउत्रः पुं॰ ( भ्रमाशुक्क ) लुओ "भ्रमाउ" शम्हः देखो " श्रमाउ " शन्दः Vide " भ्रमाउ " श्रमाजो • १२७; अणाउन्जिय. त्रि॰ ( अनायोगिक ) ६५-थे। १६६त; असावधान. उपयोग रहित; असावधान. Utility; unwary; uncircumspect. "उदाहु अणाउज्जिया?" भग॰ २, ४;

अणाउट्टि. की॰ ( भनाकुटि ) दिसानी अक्षाय; अदिसा. हिंसा का श्रभाव; श्रहिंसा. Absence of killing or giving pain; non-injury. " श्रह्यत्तियं श्रणा-दृष्टि, स्वममेसिं भकरण्याए " श्राया॰ 1, ६, १, १७;

अणाउद्दि. त्रि॰ ( भनाकुद्दिन् ) अदिसहः दिसा न इरनार. भहिंसकः हिंसा न करने गाला. Abstaining from killing or giving pain; one who abstains from killing or injuring others. "आणं काएगणाउद्दी, भन्नहो जंच हिंसति" स्य॰ १, १, २, २४:

श्वाराज्यः त्रि॰ ( श्वनायुक्त ) अपये। गरदितः ઉપયોગ વિનાના; અસાવચેત. उपयोग र्सहत: असावधान. Unwary; without proper circumspection. সাত ২, ৭; उत्तर १७, ६; भगर ७, १; २४, ७:---- ग्रा-इराया. स्री॰ (-मादानता ) विना ઉपयान વસ્તુ લેવા મૂકવાથી લાગતી ક્રિયા-કમેળંધા अधालागप्रत्ययद्वियाने। व्यक्त कहा असावधानी से वस्तु उठाने श्रीर रखने की किया से होने बाला कर्मबन्धः श्रशाभोगप्रत्ययक्रिया का एक भेद. Karma incurred by taking up or laying down a thing without proper circumspection; a variety of Kriyā called Anābhogapratyaya. ठा॰ २, १:- गमण. न॰ ( -गमन ) ઉપયોગ विना यासवं ते; **६** पये। श्रस्य गति ५२वी ते. उपयोग विना चलना. movement without proper

circumspection. भग २४, ७;
—पमज्जण्या. स्नां ( \*-प्रमार्जनताप्रमार्जन) ७५थे। १६८८ पुंजवाथी लागती
दिया-४भंशंथ. प्रसावधानी के साथ पूंजने मे
होने वाला कर्मबन्ध. Karma incurred
by brushing off carelessly, or
without proper circumspection.
टा॰ २, १;

श्चरणाउल ति॰ ( श्वनाकुल ) आधुवता रहित. श्चाकुलता रहित. Untroubled; undistracted. " जन्थन्थमिए श्वरणाउले, समविसमाइं मुखी हियासए " स्व॰ १, २, २, १४; नाया॰ =; दस॰ १, १, १३;

त्राणाकुल. त्रि॰ ( अनाकुल ) लुन्मा र श्रणा-उल ' शम्ह. देखो 'श्रणाउल' शब्द. Vide " अगाउल ''. पंचा० ४, ३६:

अगागश्च-यः पुं० ( श्रनागत ) क्षविष्य क्षणः; अध्यति। आधा भावष्य काल. The future. भग० १, १; ४; ६; २, १; २; =, ४; १४, ३; २४, ४: नाया० ५; जे० प० ७, १३७; सम् १३; श्रोव० ४३; कप्प० २, २०; (२) न आवेतुं. नहीं ऋषा हुआ. not come, श्रोब० ४३: पन्न० २; नंदां० १४; (ા૩ા) ત્રિરુ ભવિષ્યમાં મળવાનં: ભાવી જન્મ संलंधी. भविष्य में मिलने वाला; भावी जन्म सम्बन्धा. to be got in the future; concerning the future birth. · हत्थागया इमे कामा, कालिया जे **प्र**णा-गया '' उत्त० ४, ६; सृय० १, २, २, ४; १, २, ३, २१; श्रयाजो० ४२; (४) न० પક્લામાં કરવાનું તપ કં<del>ઇ કારણ સર</del> અગાઉથી કરી લેવું તે; દસ પચ્ચખાણમાંનું अंध. पर्यपण में किय जाने बाला तप किसा कारण से पहिले कर लेना; दस प्रत्याख्यानों में से एक प्रत्याख्यान (पचलाएा). performing devout austerity (Tapa) of Pa-

ryūşana at an earlier date for some reason; one of the भग० ७, २: - खेस. न० ( - चेत्र ) ६वे પછી આવવાનું ક્ષેત્ર; જે ક્ષેત્રમાં ગતિ નથી **५री ते**वं क्षेत्र. ऋांगे आने वाला चेत्रः जिस चेत्र में गांत नहीं की ऐसा चेत्र, the future Ksetra, भग =: -- जा. **र्जा॰ (-श्रद्धा**) (सविष्य आणः मविष्य कालः future time. ऋगुजार ११४; भगर १, ६; १२, ४: २१, ४: प्रवं १०४३:--वयस्। न० वासक विलिन्ति अत्यय केम के किरिव्यांत'. **भविष्य काल सम्बन्धी वचनः भविष्य काल** वाचक विभक्ति, प्रत्यय-जैमे " कांग्यांत ". the termination of the future tense, হাত ३, ४: আবাত ২, ४, ১, 932:

आणागइ. स्नां ( अनागति ) त स्थावतं ते. नहीं आना. Not coming buck. ( २ ) सिद्धशिक्षाः क्रयात्री धूरी स्थावतं नथी ते. सिद्धशिला, जहांने किर वाधिम नहीं आना पहता वह स्थान. Siddha-Silā from which there is no return. "गई च जो जागाइ णागई च" स्य० 1, १२, २०;

अगागंता. सं॰ कृ॰ अ॰ ( अनागन्य ) न आपीते. न आकर. Without coming; without having come ठा० ३, २: :

भणागमः पुं• (श्रनागमः) आगभ वक्षण् दीन आगभः अपेरहपेय आगभः श्रापंदिय श्रागमः श्रागम के लच्चणों से सहत श्रागमः Scripture without the indispensable features of such; impersonal scripture; revelation. हा• १०; अगागमण, न॰ ( अनागमन ) संयम धारण करके पछि घर न आना. Not returning home after a vow of asceticism. " जे लोगंसि अगागमणधिमणो आगाए मामगं" त्राया॰ १, ६, २, १=४;—धिमा त्रि॰ ( अभिन्) सीघेसी प्रतिज्ञानो निर्वाह धरनारः संयम अधने पछा धेर न जनार. लं हुई प्रतिज्ञा का पालन करने वाला; संयम लेकर पछि घर न जाने वाला. ( one ) acting up to the vow taken; ( one ) not returning home after a vow of asceticism. आया॰ १, ६, २, १=४:

श्चरणागित्यः त्रि० ( श्वनगंतित ) निवारणु न इरेश; अटटानेश निदेः निवारणा न किया हुश्चाः न गंका हुश्चाः Not stopped; not detrained: भग० १४, १; नाया० ६;

श्चरणामित्यः त्रि॰ (श्वनाकवितः) प्रभाष् ९परतिनुः स्पर्धितः श्रपरिमतः प्रमाण रहितः Beyond measure. भग॰ १४, १:

श्राणाहः न ( श्रनागाह ) साधारण हारण अदि हारण निर्देश निर्देश निर्देश निर्देश निर्देश कर का कारण हारण है है है है श्राणागार न ० ( श्रनाकार न विद्यमाना श्राकार महनराकारावयो विच्छिनप्रयोजन त्यात प्रीमपन्त्रियोहमें मनदनाकारम् ) पत्थ- आण्या हुहाण, अटबी वर्गरेती आणार- भुट न राज्यी ते; अनाजा अने सहसा अ ले सिवाय जाड़ीना आणार विनान प्रथमा थ्रे प्रवक्ताण में दुष्कान, बन वर्गरह की छूट न रखना; श्रनाभोग श्रीर महसा, इन दो के सिवाय बाकी के श्राणारों से रहित पश्चकताण. A vow of omission ( e. gefood) not admitting exceptions

regarding one's being in a forest etc.; a vow of omission with two exceptions only viz listlessness and force. भग० ७, २; प्रव∙ १८४; ठा० १०; (२) ( सविध-मान श्राकारी भेदी प्राह्यस्यास्यत्यनाका-रम ) आधार-जेह-विशेष शहित अपयागः साभान्यभादी दर्शनीपयीगः श्राकार भेद-विशेष रहित उपयोग; सामान्यप्राही दर्शनो-परोग. knowledge without differentiation of particulars. विशे॰ ७६३: क० गं० ४, १५: जीवा० १; पन्न० २; ३०; भग**० १**=, =:---<mark>उवउत्त</mark>. त्रि० ( -उपयुक्त ) સામાન્યબ્રાહી દર્શનના ઉપયોગવાળા: દર્શનના ઉપયોગ સહિત. सामान्यप्राही दशंन के उपयोग वाला; दर्शनी-पर्याग सहित. possessed of general and undifferentiated view. पन्न॰ ३; भग० १, ४: ६, ४; =, २; ६, ३१: ११. १; १८, १; २४, १; २**६**, १;<del>—उदश्रोग</del>. पुं॰ ( उपयोग ) सामान्यप्रादी दर्शनने। **ઉ**पये। सामान्यप्राही दर्शन का उपयोग. general and undifferentiated view. विशेष ४१२; भग• १, ६: १२, ४;

**असाधाइज्जमा**सा कि॰ ( **धनाधायमान )** सूंध्या प्रश्तुं, जिना सुधा हुन्ना, Unsmelt; not smelt, सग० १, १;

श्रागाधायः त्रि॰ (भनाधान) आधात विनानुं. भाषात रहितः Unstruck; not hit. उत्त॰ ६, ९≈;

**श्राणाचार** त्रि॰ (भ्रानाचार) आयार दीत. भ्राचार हीन. Devoid of Achāra i.e. right conduct etc. गच्छा॰ ६४;

असाजीवि त्रि॰ ( अनाजीविन् न आजीवी अनाजीवी ) तपना ६६नी ध्रम्था वगरनी; निरुप्रदी, इच्छा रहित; निःस्पृही. Disinterested; exempt from desire. "धगिलाणु श्रयाजीवी,गायच्वी सो तवायारी" पंचा १४, २६;

अणाढाइज्जमाण व ० क ० त्रि ० (अनादियमाण) अनादर अनादर करता हुआ. Disregarding; disrespecting, भग० ३, १; नाया० १; १६;

श्चर्यादायमार्गः व० क्व० त्रि० (श्वनादियमार्गः) स्पनः६२ ६२ते।; तिरस्धार ६२ते।. तिरस्कार करता हुत्रा. Disregarding; showing contempt. नाया० १; ६; १४; भग० ३, १; त्र्याया० २, १, २, १३;

श्चगाढिश्र-य. पुं• (भनाइत) अलादिय नामे कंट्युटीपने। अधिष्टाना देवना श्राणादिश्व नाम का जम्बूडीय का श्राधिष्ठात देव. The presiding deity of Jambūdvīpa, named Anádhia. जं० प० ४, ६०: जीवा० ३, ४; उत्त० ११, २७; ( २ ) डाइंटी નગરીના એક ગૃહસ્થ, કે જે સ્થવિસ્તી પાસે દીક્ષા લઈ પહેલા દેવલાકમાં અણાઉઅ વિ-માનમાં ખે સાગરતે આઉખે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાંથી ચવી મહાવિદેહમાં માહ્ય काकंदा नगरी का एक गृहस्थ, जो स्थाविर से दीं जो लेकर पहिले देवलोक के श्रामादिश्र बिमान में दो सागर की श्राय सहित उत्पन हुआ। वहांसे महाविदेह में जन्म लेकर मोच को प्राप्त होगा. a gentleman of the city named Käkandi, who was born for a life of 2 Sagaras in Anadhia abode in the first Dovaloka, after taking Diksa from a Sthavira, After dying in that place, he will take birth in Mahavideha and then get salvation. निर॰ ३, १०; ( 3 ) न• પહેલા દેવલાકનું ''અણાદિઅ'' નામનું વિમાન

पहिले देवलोक का "अगादिश्र" नाम का विमान. an abode named Anādhia, of the first Devloka. निर॰ ३, ६०; (४) अनादर पूर्वक वंदना करनाः बंदना का पहिला दोष. salutation without respect; first fault in salutation. प्रव॰ ६३: १४०;

अणादिश्रा या क्री॰ ( भनादता ) शंभूदीपना अधिष्ठाता अनाइत देवतानी राजधानी. जंबूद्वीप के श्रीधिष्ठाता श्रमाइत देव की राजधानी. The capital of Anadrita. the presiding deity of Jambüdvipa. जीवा॰ ३. ४; जं॰ प॰

अणाढिज्जमाणः व०क्ट० त्रि० (भ्रनादियमाण) अनादर पाभताः, तिरस्धार पाभतेः। श्रनादर पाता हुआ; तिरस्कार पाता हुआ. Being insulted: being disregarded. नाया० १४;

अणादियमाणः व० कृ० ति० (अनादियमाणः) ०९० भेः "श्रणादिज्ञमाणः" शल्दः देखेः "श्र-णादिज्ञमाणः" शब्दः Vide " अणादिज्ञ-माण्", नाया० १ः

द्वागागा. न॰ ( बजान ) अज्ञान. प्रज्ञान.
Ignorance. भग २४, १२; २६, १;
— क्रभाव. पुं॰ (-क्रभाव) अज्ञानती अलाव. प्रज्ञान का प्रभाव. absence of ignorance. पंचा॰ ६, २४:

आगागास. न॰ (भनानात्व) लेह रहित; लेहने। अलाव. भेद रहित; भेद का अभाव. Absence of distinction, भग० ३४, १;

श्चरणारणाः स्त्री॰ ( श्वनाज्ञा ) आज्ञाने। अस्रायः केभां पीतरागनी आज्ञा नथी ते. आज्ञा का श्वभावः वीतरागकी श्वाज्ञा रहित. Absence of command or order e. g. of a Vitaraga. "भ्राणाण एगे सोबहाबा भ्राणाण एगे निरुवहाणा " भ्राया० १, ५, ६, १६६; १,१, ४, ४२; १, २, ६, १००; १, ६, ३, १६२;

अणाणुगामि. न० (भनानुगामि) जे जञ्माओं रहे जान उत्पन्न थयुं है। य तेज जञ्माओं रहे जील जञ्माओं सहे जील जञ्माओं सहे जील जञ्माओं अर्थ ने जान अर्थ अंतुं अविधिन्नातः, अविधिन्नाति अंध लेह. अवधिज्ञान का एक भेद. जो जान जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसी स्थान पर ज्ञानी उसका उपयोग कर सकता है दूसरे स्थान पर वह नष्ट हो जाता है. A variety of Avadhi Juana limited to the place where a person acquired it. नंदां • ह:

अणाणुगाभियक्ताः स्ना॰ (ः भनानुगामिकताः भनानुगाभिकत्वः) अतः परंपराभां साथे न आते ते. भवपरम्परा में साथ न रहने वाला. Not accompanying in the cycle of rehirths, दसा॰ ७, १२;

श्चिमासुनिद्धः । इंग् ( श्वननुगृहः ) अनासकाः अभुितः भाषानी के.कुपता वगरेते। श्रनाम्मकः मक्कः मृद्धां रहितः सान पान का लोलुपता रहितः Not greedy, e. g. of food. " श्वरणस्य पाणस्य श्वणागुनिद्धे " सूर्व १, १३, १७;

असासुपुट्यी जां (श्वनानुपूर्वा) अनुक्षभयी-परिपारीथी विपरीतः व्युत्तकः अनुक्षभंती अलाव अनुक्रम के विक्तः परिपारी के विपरीतः व्युतकमः अनुक्रम का श्रभावः Against, departing from, regular order. भग० १, ६; १७, ४; २५, २;

 हण का एक भेद. Thorough examination of a garment; a variety of Apramāda (nou-negligent) Padilehaņa. उत्त०२६, २२; टा॰ ६, १;

अगाणुबाइ. पुं॰ ( भनानुबादिन् ) वाहिं भे क्रिंश्व साधन—हेतुनी अनुवाद करवानी प्रश् व्याक्ष्मपञ्जाने लीच केनामां शक्ति नथी ते. वादी के कहे हुए हेतु का अनुवाद करने की भी जिसमें व्याकुलना के कारण शक्ति न हो। One who cannot even rehearse the argument of an opponent through lack of composure. " से मुम्मुई होइ अगाणुबाइ" स्य॰ १, १२, ४;

श्रणाणुबीइत्तु. श्र० ( श्रननुविचिन्त्य ) विश्वार्था विनाः जिना विचार किये. Without thinking; without having thought, " श्रणाणुवीइन्तु सुसं वयंति " सूय० १, ६२. २;

भ्राणातावियः त्रि॰ ( श्रनातापित ) के साधु भेतानां वस्त्र, पात्र वंगरे किनाशवाणा ७५-इरक्षने तड्डामां न नाभे ते. जो साधु श्रपने भीगे हुए उपकरणों को धूप में नहीं सुकाता. Not exposing vessels, clothes etc. which are damp, to sunlight ( said of a Sädhu ). कष्प • ६, ५३:

श्चरणातीय. पुं॰ ( श्वनातीत-श्रा समन्तादतीव इतो गतोऽनाश्चनन्तसंसारे स श्वातीतः, न श्वातीतोऽनातीतः ) संसारसभुद्रनी पःर जनार; संसारने ७ संधी पहें ले पार पहें। यनार छव. संसारसमुद्र के पार जाने वालाः One who crosses the worldly ocean. श्वाया॰ १, ८, ६, २२२;

क्रांगादि. त्रि॰ ( प्रनादि ) प्रवाहनी अपेक्षाओं आहि रहित; शर्आत वगरनुं. प्रवाह की

श्रापेचा से श्रादि रहित. Without a beginning. भग० ४, ६; ६, ३;

श्चरणादिश्च-यः न० (श्वरणादिक-श्वर्यं पापकर्मं तदादि कारयां यस्य तदयादिकम्) भाभ 
क्रभः; भाभानुष्ठानः पापकर्मः; पापानुष्ठानः 
Sin; a sinful action. 
पगह० १, १;

श्चगादिश्च-यः ति० ( श्चनादिक ) श३आत वगरतुं; आदि रिद्धतः; अतादिः श्वनादिः श्चादि रहितः Without a beginning. भग० १२, २: १३, ६; १४, १; १६, ६; स्य० २, ५. २; (२) थे। ६; संसारः लोकः; मंगारः the world: म्य०२, ४, २;

श्रिणादिङ्जः त्रि॰ ( श्रनादेय ) न्याहरवा थे। अ निद्धः प्रहण करने के श्रयोग्यः Unfit to be accepted जं॰ प॰ २, ३६;

श्रगादेज्ज. न० ( भ्रनादेय ) अनादेयनाभ. श्रनादेय नाम. The term Anādeya. जं० प० २, ३६; सम० २४; भग० ७, ६; श्रणापुच्छित्ता. सं० कृ० श्र० ( श्रनापृच्छ्य ) पुछ्या विना; निक्क पुछीते. बिना पूछे; न पूछ कर. Without asking; without having asked. वव० ६, १; ७, ९; सम० ३३: वेय० ४, १=; कप्प० ६, ४६; श्रणापुच्छ्य. सं० कृ० श्र० ( भ्रनापृच्छ्य ) पुछ्या वगर; निक्क पुछीते. न पूछ कर: बिना

पुछ्या वगर; निर्दे पुछीने. न पूछ कर: बिना पूछे. Without asking; without having asked. वव॰ म, १४, निसी॰ २, ४४: १४, ४:—चारि. पुं॰ (-चारिन्) मछने पुछ्या विना क्षेत्रांतरमां वियरनार साधु: पाँयमा निश्रद्धशानने प्राप्त थयेत. गण से बिना पूछे चेत्रान्तर में विचरने वाला साधु: पाँयवें निष्रहस्थान को प्राप्त. an ascetic who wanders in another place without asking his bro-

thers of the same order; one who has attained the 5th stage of Nigraha-Sthāna. 510 9, 9;

( अनाबाध-न विद्यते त्र्रणाबाहः o P श्राबाधा-पीडा तदनाबाधम् यग्न સ્વાભાવિક સુખ: માેક્ષ સુખ; પરમાનંદ. स्वा-भाविक सुखः मोजसुखः परमानंद Natural happiness; highest bliss. ভব• રૂપ, હ; ઠા૦ ૧૦; ( ૩ ) બાધા-વોડા રહિત. पांडा रहित. free from pain or misery, मु० च० ३, १०४; वव० **१**३;—सुह. न० (-सुख) બાધા-પીડા રહિત સુખ; અળાધિત સુખ: મેક્ષ સુખ: बाधा र्राहत मुख; मांच सख, eternal and unobstructed bliss, दग॰ ६, १, १०,

श्रणाभियोगियः पुं॰ (श्रनाभियोगिक)
स्वतंत्र देव: केते। है.ई स्वामी-तायह नथी
तेवे। देवता. स्वतंत्र देव; जिसका कोई स्वामी
न हो ऐसा देव. An independent
deity. भग॰ ३, ४;

श्चरा, भोगः पुं० ( श्वनाभोगः ) लेखलः अज्ञात अन्नान् वेस्वर; ब्रजान lignorant. श्रोधक निक २४१: सगक ३,६: २४, ७: हाक ४, १; प्रत्र १६४; (२) अत्यन्ति दस्ति-भूक्षी अयं ते. अय्यन्त विस्मृति-भून जाना. forgetfulness. extreme **—गय**.त्रि० ( -गत ) अनाकाभाषाने अज्ञाल्याने पामेतः अभ्यतः बेखवरः ignorant of; unconscious of. क० प० ४, ३०,--- उभागः न० (-ध्यान) અત્યન્ત વિસ્મર્શ થયાનું ધ્યાન-ભાન આવવું તે; જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજ્યિને વિસ્મરણ થયેલ वतनी यादिशारी थर्ध, ब्रह्मकत विस्मरण होने वाली बात का ध्यान आना जिस प्रसन्नचंद्र राजधि को विस्मृत वत का स्मरण हुन्न; था. recollection of extreme

forgetfulness, as in the case of the king-saint Prasannachandra who remembered that he had forgotten a vow taken. সাত্ত — सिंटवित्तय. पुं॰ (-निवर्त्तित ) अ**ल**ण् पशे निपर्केश, श्रज्ञानता से उत्पन्न. uneonsciously performed. তা॰ খ, গ; भग० १, १: प्रव० ११६८; -पहिसेवणाः র্জা০ (\*-प्रतिसेवना-प्रतिसेवन) અগ্ৰথথ हि। हि। प सेववे। ते. <mark>अनजानपन से किसी दोष का</mark> सेवन करना, incurring a sin unknowingly. তা**ং ।: বতম**ারিং (-वक्श ) अन्तर्ये हेत्र सभाउनार अदृश नियंश-साध्विशेष. श्रनजानपन से दोष लगाने वाला बकुश प्रकार का साधु. & kind of an ascetic (Bakuśa) monk unconsciously running into sin भग २१, ६; ठा० ४, ३; — भाव. पुं० ( भाव) अग्नल पुले धपुं ते: अन्त्राच्या<u>चं</u> प्रतजानपत से होनाः **प्रजान** पन. condition of unconsciousness or listlessness. " इय चरण्यिम ठियाणं हो इ श्रणाभोगभावश्रो सल्लां " पंचा॰ १४, ४४;---चित्तियाः स्री॰ (-प्रा-અત્રાનથી ઉપયોગશન્યપણે इन्स् अन्याय ते. उपयोग विना ऋज्ञान से जो कर्म्स बन्ध हो। यह: उपकारण: के लेने या रखने से जो कम्म बन्धना है वह. incurring of Karna by unwariness through ignorance, च्रणाभोगवित्या किरिया द्वीवहा पर्यण्चा, तंत्रहा अणाउ<mark>त्प्राययाया</mark> चेव द्याए। उत्तपमञ्जागाया चेव '' ठा० २, १; श्राणामंतियः मं कृ श्रव ( भ्रनामस्य ) આમંત્ર્યા વિનાઃ પુછ્યા વિનાઃ **વિના પૃદ્ધે.** Without having asked; without asking. निर्मा० २, ४४: १४, ४: थाया० २, १, ६, ४४; वव∙ ८, १४;

अगामियः त्रि॰ ( अनामिक ) नाभ विनानं; लेनं इंछ नाभ पाऽधं न है। यते. बिना नाम का-Nameless. तंडु॰ चाहि. पुं॰(-ग्याधि) नाभ वगरने। रे:गः असाध्य रेगः. बिना नाम का रोगः असाध्य रेगः. a nameless incurable disease. तंडु॰

अस्मायः पुं॰ (अनात्मन्) व्यात्मायी क्षित्र पहार्थः; कऽ. श्रात्मा से निम्न पदार्थः; जड. Matter as distinguished from soul. सम॰ १:

श्चरायंबिल. त्रि॰ (श्वनाचामस्त ) आर्थ-श्वित विनाते: आर्थश्वित-तपविशेष केने नथी ते. श्चायंबिल नामक तपविशेष संरहित. Devoid of Ayambila-a kind of austerity. श्वाव॰ ६, ६;

श्चरणायगः पुं ( श्वनायक न विद्यतेऽन्यो नायकोऽस्पेत्यनायकः ) गेर्नेत केछि नायक नधी अवेश स्वतंत्र; सक्वती वर्गरहः One who owns no supremacy; independent; a sovereign ruler etc. दमा० ६, १: ११: निर्मा० = , १२; सम० ३०; सूय० १, २, ९, ३:

अणाययण, न॰ ( भनायतन ) साधुने २९ेवा ये। व्य २थान निद्धः नाट १ शाणाः, वेश्यागृद्ध वगेरे. साधु के रहने के भयोग्य स्थानः नाटक शाला, वेश्यागृह आदि. A place unworthy of an ascetic to live in e. g. a theatre, a house of prostituto etc. पगह० २, ४; दस० ४, १, १०: (२) पासत्था वगेरेने उतरने (ठहरने) स्थान. शिथिलाचारि आदि के उतरने (ठहरने) का स्थान. a lodging place for Pasatthas ( ascetics who have transgressed the rules of asceticism ) etc. श्रोव०.

श्राणायर. पुं० ( श्रानादर ) तिरस्धार; अपभात. तिरस्कार; श्रापमान. Insult; disregard. श्रव० १२२२; पिं० नि० २०३;

अणायरणया. स्रां० (भ्रमाचरण-ता ) आसर-वा ये। व्यवहिते; भाया अने अपायनुं पर्याय नाभ: वाल्योसदनीय अभेनी ओड लेह. श्राचरण के अयोग्य; माया श्रीर कपाय का पर्यायवाची नाम; गीणमोहनीयकर्म का एक भेद. Unfitness for performance; a synonym for Maya ( deceit ) and Kaşaya; a variety of Gaunu Mohamya-Karma, सम्ब १२;

श्राणायरिय. पुं॰ (भ्रनायं) आर्थ निक्ष ते; अनार्थ: \$२. कायंत्व रहित: श्रनायं: क्रूर. A Non-Arya: a barbarian; a cruel person. श्राया॰ टी॰ १, ४, २, १३३; निसी॰ १६, १=:

श्राणायरियः त्रि॰ (श्रनाचर्य) आयश्या बाव्य निद्धः श्राचरण के श्रयोग्यः Unworthy of performance. 'श्रेखादरि-यमजायं, भासद्तु सद्दु वा दम० ६,१४: त्रुशायाः पुं॰ ( भनात्मत्- न भ्रात्मा भनात्मा ) लड पहार्थ: अळव. ज**ड** पदार्थ: निजीव: A material substance: non-soul. "एगे श्रायाया" सम् १: (२) पाता शिवायः परः भीकी. अपने सिवायः दूसरा. other than one seell, "असायापु अवसम्ह" भग० १, ४:--वाइ. पुं० (-वादिन्-धारमा-नं विदेतुं शीलमस्येत्यात्मवादी नात्मवादी श्रमात्मवादी ) आत्मानं अस्तित्व न आन-नारः नास्तिकः श्रात्मा का श्रस्तित्व न मानने नाला: नास्तिक, one who disbelieves in the existence of the soul. (૨) આત્માને ક્ષણિક, સર્વવ્યાપી યા અણુમાત્ર એમ વિપરીતપણે માનનાર; બાહ વેદાંતી, वंगेरे: ब्रात्मा को श्राप्ति, सर्वव्यापी या श्राप्तः

मात्र मानने बाला; बाँद्ध, वेदान्तां वगैरह. a Vedanti, a Bauddha etc. having false notions about the nature of the soul, i. e. those who believe it as transitory, all or partly perveding. ब्रावा॰ टी॰ १, १, ९;

असायास. न ( अनादान ) अधारकः धरान्ता अक्षाय कारम का भ्रमाय: श्रमारमा Absence of reason. " अखायायामेयं **श्राभिनाहियभिजासाँग्**यस्म<sup>ें काप</sup> ८. ५४: **द्यसायार**, पुं॰ ( श्रनाचार ) सत्तु है अत्यहना અભાર વ્યવહારના ભંગ, પરના પાણની હકનું Gaंधन इरवं ते. साध अपना शापक के आचार व्यवहार का संगः पकारतामा की गांगा का उले-धन ऋरता. Breach of right conduct on the part of a Jama layman or an ascetic; transgression of Pachchkhana, স্থাৰত ৫, ১; সাং રૂ, ૪: ( ૨ ) સાધૃતે તું આચરવા ધાંબ ભર અનાચી વેસાના ગમે તે એક, વધુમાંડે જુંચા 'अग्राहरणां शण्डः नाप के आवरणान करने योग्य-४२ अनावंत्रों में से कोई ना एक. र्याधक के लिये देखों " अगाहणता " शहद. unworthy of performance for an ascetic. " प्रमुद्धि देगीहे टार्साई, श्रयायारं नु जायापु " स्व० २, १, " असायारं परकस्त, नेव गृहे न निद्धते दस॰ म, ३२; ६,४७; श्राक्षा०२, ४,४, १३२: पि॰ नि॰ १७६;--- उसाया. न॰ ( -ध्यान ) हुष्टाचारन् चित्रवयं ते. दृष्टाचार् का चित्रवन करना. contemplation of evil conduet, आउ०प०३;—सुय. (-११त ) सुवभ-ડાંગના બીજા બતસ્કન્ધના પાંચમા અધ્યયતનું નામ, કે જેમાં અનેકાંતવાદનું સમર્થન કરતાં **મ્યા**ચારનું કેવી રીતે પાલન કરતું અને અન<sub>ે</sub>

यारने। देवी रीते त्यांग द्वारे ते लताव्युं छे.
स्त्रकृतांग के दूसरे श्रुतस्कंध के पांचवें
श्रध्याय का नाम, जिसमें श्रनेकान्तवाद का
समर्थन करते दुए यह बतलाया है कि,श्राचार का
पालन श्रोर श्रनाचार का त्यांग किस प्रकार
करना चादिये. the fifth chapter of
the second Srutaskandha of
Suyagadanga establishing
Anekantavada and showing
the manner of observing right
conduct and that of avoiding
a wrong one. मृत्य २, ४, ३३;

आगायावि. वि० ( भ्रानागिन् ) आतापना वर्णरे परिसद सदन न हरनार साधुः सीत, अभ्य वर्णरे सदन न हरनारः अनातापी. भ्रानापना वर्णरह पराषह सहन न करने बाला साधुः शात, उप्म वर्णरह सहन न करने वाला. ( An ascotic) not enduring head, cold etc. टा॰ ४, ३;

द्यसारंग, पं ( भनारंभ ) १८४वे ७५४व त ध्रते। ते. जीव की न सताना. Giving no pain or trouble to living things. " सत्तवि**हे अ**खारंभे पर्य<mark>णते. तंजहा</mark>ं पुरुविकाइयञ्चरणारंभे जाव भजीवकाय-श्रायारंभे " ठा० ०; ( ९ ) त्रि० ( न विद्यते सावद्य श्रारस्मा येषां ते तथा ) पापना सावद्य व्यापार मितः पाप न्यावध व्यापार से रहितः free from sinful operations, ्यपरिम्नडा श्राणारंभा, भिक्क **त्ताणं परि**-व्यपु भन्य ०४,१,४,३;भग ०४,४;४,७;८, १; —जीवि. પુંબ ( -जीविन ) સર્વ આરંભથી નિવૃત્ત થયેલ સાધુ; સાવદ્યાનુકાન અને પ્રમાદ रहित छ हंभी भाणनार, सर्व श्रारंभ से निवृत्त हुआ साधु; साबदानुष्टान और प्रमाद से रहित जीवन विताने वाला. a Sadhu free from all sinful actions; one who

leads a life without negligence and sinful actions. " मार्चनिए मार्चतियों तेसु " आवंतियोंयंसि असारंभजीवियों तेसु " आया॰ १, ४, १, १४६:—हास्, न॰ (—स्थान) आरम्भ रदित स्थान; सावध अनुष्ठानती सर्वथा निवृत्ति. पापानुष्ठान की सर्वथा निवृत्ति; आरम्भ रहित स्थान, perfect freedom from all sorts of sin; a stage of character which is free from all sinful actions. 'एगंतिमच्छे असाह तत्थणं जासा सन्वते। विर्श्व एम हास्य असाह तत्थणं जासा सन्वते। विर्श्व एम हास्य असाह तत्थणं आसारणं,' स्व ० २, २, ३ ६:

अगारंभमाग् व० क्र० ति० (भनारम्भमाग्) व्यारंभ न करता हुआ. Not beginning, o.g. a sinful action, भग० ३, ३;

श्चरणारद्धः त्रि० (भनारच्घ) नदापुर्वेत्स्यः आयरेतुं नदि ते. सहापुर्वां ने जिसका भाय-रणा न किया हो. Not practised by greatmen. "भारंभे जं खणारंभे भाषारद्धं च सा भारंभे "भाया० १, ३, ६, १०३;

श्चिगाराहयः त्रि॰ ( भनाराधक ) धर्मेतीः विरुधिः धर्म के विरुद्धः धर्म का विरोधाः One adverse to religion; a heretic. " भगायावि भस्तमिष् भस्मस्स भगाराहण् भवह " ठा॰ ४, ३;

 भायरणः; श्रमद् अनुष्ठान. म्लेच्छ के योग्य श्राचरणः; श्रमद् अनुष्ठान. conduct worthy of barbarian. पगह् १, १; (४) अन्तर्थ क्षिः; अनार्थ देश. कeountry of barbarians. प्रव० ६४;—द्वाणः न० (-स्थान) सावध आरंभनुं स्थान. सावधारंभ का स्थान. क place of sinful operations. मृष० २, २, ३४;

श्राणालंबण, न० ( श्रनालम्बन ) आक्षंत्रनते। अभावः देश नांदे ते. श्रालम्बन का श्रभावः श्रमाहास. Absence of support, पगढ० १,३;—पडडास्य विश्व ( प्रतिष्ठान) देशना पाया वितानं; आक्षंत्रन राह वगरनुं, श्रालंबन (सहास) के पार्य विता काः देक रहित. without support, पगढ० १,३;

द्यस्मालकः त्रि॰ (ध्रमालप्तः) न भेश्वातेसः आसापसंसाप न ४टेश जिसके माथ बात चीत न की हो: Not talked to: not conversed with. " पुष्टि ध्रमालकोग धालियकण्या मंलिवक्तण्या " उत्रा॰ १, ४: ४म:

श्रमालमा त्रि॰ (श्रमालम्य ) स्थासस्य रहित. श्रालस्य रहित. Free from laziness or idleness. गच्छा० १२६:

श्रयालस्स. न॰ (श्रनालस्य) आवस्ती अकाव श्रालस्य का श्रमाय. Absence of idleness. (२) त्रि॰ आवस रदित; ઉद्यभी. श्रालस्य रहित; उद्योगं. free from idleness; industrious.
गच्छा॰ ४१; तंडु • - शिलय. न॰ ( -निबय ) ઉत्साद्धनुं घर; अदु उत्साद्धी. उत्साह का स्थान; बहुत उत्साही. abode of enthusiasm; very enthusiastic. तंडु ॰

श्रिगालस्सि. त्रि॰ ( श्रनाबस्यिन्-नास्त्यालस्य मस्येति ) आक्षरप विनानाः उद्यमाः Free from laziness or idleness, गच्छा॰ ४९;

भ्राणालाव. पुं॰ (भ्रानात्ताप) दुत्सित लापणु-भाक्षाप; भराश भाक्षत्रुं ते. कृत्सित भाषणः खराव बोल चाल. Indecent speech. ठा॰ ७, १:

श्र**णातिन्त-** त्रि • ( श्रनाजस ) अल्लेखाञ्चाः निना बुलायाः Not spoken to; not talked to. प्रव० ६५२;

अगातिक: त्रि० ( श्रनाश्तिष्ट ) आसियत त दीवेस: श्रालियन न दिया हुश्रा: Not embraced: श्रव० १४२;

श्रालादश्य—य. त्रि॰ (श्रनालोशित) आती-थना न ६२ झे; केने पाताना होप १३३ प.से आलेल्या नथी ते. गुरु के समीप जिनने श्रपने दोषों की श्रालांचना न की हो. (Ine who has his faults unconfessed to a preceptor. श्रोव॰ ३६; भग• ३, ४; ४,६; ६,३३; २०,६; नाया० घ० दसा॰ १०,३; नाया० १६;—श्रपडिकंत. त्रि॰ (-श्रप्रतिकास्त ) केने शुक्ती समीपे होप आलेल्या नथी अने ते हापथी निष्ठत्त थेने नथी ते. जो गुरु के समीप दोषों की श्रालोचना न करने के कारण, उन दोषों से निष्ठत्त न दुशा हो. one who is not freed from faults through confession to a preceptor. श्रोव॰ भग॰ १०, २;

अगालोक. न॰ ( अनासोक ) अज्ञान. अज्ञान. Ignorance. पगह॰ १, ३;

अगालोयाविसा. सं० क्र॰ अ० ( अना-कोचियत्वा ) आक्षेत्रथा विना. विना आलोचना किये. Without having reviewed; without reviewing. वव०६,२०;

श्राणाबरियः त्रि॰ (श्रनावृतः) ढांध्या वगरनुं, न ढका हुआ. Uncovered. भग• १४, १;

श्राणावायः न० (श्रनापातः) भाष्युसती आव-जाव विनानुं २४णः निर्जन २४णः निर्जन स्थानः मनुष्य के श्रावागमन से रहित स्थानः A place unfrequented by man. "श्रणावाण् श्रमंकोण् श्रणावाण् चेव-होइसंकोण्"उभ०२४ः १६ः नाया०१६ः भग० ५, ६ः संत्था० ६६ः श्रोघ० नि० २६६ः प्रव० ७१६ः

श्चरणाविसः त्रि० ( भनाविसः ) रागद्वेपक्षी भव रदितः स्वरुष्ठः रागद्वेपस्पां मल रहितः स्वष्ठः Clear: free from dirt in the form of passions. " धम्मे हरए बंभे, संति तिस्थे श्रणाविसे । भन्तपस्चलेसे " उत्त० १२, ४६; स्य० १, २, २, ७;

श्राणाचिला त्रि (श्राणांवल) १२०७थी भेतुं. ऋगारपा मन से मानना Sullied with indebtedness, श्राउ०—उस्माणा न० ( -ध्यान ) १२०७६१नुं चितपन-चिता. ऋणां की चिता, the anxiety of a debtor, श्राउ०

अगाविसप्यः पुं० ( अनाविसायमन् ) अपाय २६८० आत्माः कषाय रहित श्रात्माः Soul unsullied with passions. "अभयंकरे भिक्त् अयाविसप्या" सूय० १, ७, २०;

श्रिणाबुद्धिः श्ली॰ ( श्रनावृष्टि) અતાવૃષ્टि; વરસા-દતી માસમમાં વરસાદ ન વરસે તે. श्रनावृष्टि;

वर्षा का प्रभाव: वर्षाऋत में वर्षा का न होना. Drought. सम ० ३४; जं० प० १, १०; अगासअ-य. त्रि॰ (अनाशय) पृग्न-भक्ता-દિકના આરાય-અભિપ્રાય-લાલસા વગરના: દ્રવ્યથી સમવસરણાદિ છતાં ભાવથી તેના અનાકાંક્ષી-તીર્થકર. પૂजા-મहત્તાંદ लालसा रहित: समवसरणादि के होने पर भी भाव से उनकी श्राकांचा से रहित-तांर्थकर. Mentally unattacked e. g. a Tirthankara; not covetous of honour etc. " ऋकासण् जंत दंते, दढे चारयमेड्रुणे''सूय० १, १४, ११; (२) ६अनी आशा विनाता फल की श्राशा में रहित. without any desire for the fruits of actions, श्रयासए जो उ सहेज कंटप्'' दस० ६, ३, ६:

**भ्रागासग.** त्रि॰ ( भ्रनभक ) धे। अ विनानुं; अश्व २िद्धत. बिना घोडे का; श्रश्च गे रीहत. Devoid of horses, भग॰ ७, ६;

अहासचिक्क प्रति ( भिष्क बनास ) के तुं ना के छेहाथे ये नधी ते जिसकी नाक छिदी हुई महो. With unperforated nose. निसी १४, ६;

श्चिगासगण, त्रि॰ ( धनासक ) छेड पासे निद्धिः लडु निष्ड निद्धि ते. जो बहुत नज़दीक न हो. Not very near. " नाइदूरमणासके, पंजकी पढिपुष्कुई " उत्ति २०,७; १,३३;

अगासति. लं ॰ ( भनासकित ) आसिक्तिने। अभावित आसिक का प्रभाव. Absence of attachment. भग० १, ६;

श्राणासयः त्रि॰ ( धनाश्रव ) आश्रव-४ नेलंध रिदेतः श्राश्रव-कर्मबंध से रहितः Free from the influx of Karma. " धणासवे श्रममे श्रिकंचये " श्रोव॰ भग॰ २४, ६; (२) आश्रवने। अक्षाव-संवरः श्राश्रव का सभाव. stoppage of Karma. परह॰ २, १; उत्त॰ ३०, २; (३) पुं० स्नी॰ शु३ना वयन ७५२ अद्ध्य न आपनार; शु३ने। आहेश न सांअगनार. गुरु के वचनों पर लच्य न रखने वाला; गुरु का श्रादेश न सुनने वाला. one who does not pay heed to the instructions of the Guru or preceptor. " स्थासवा थ्याया सुसीवा" उत्त॰ १,१३;(४) पुं० न॰ आश्रवना अभाववाणा भदावत आहि. श्राश्रव के स्थान वाले महात्रत श्रादि. Mahāvratas etc. which arrest Āśrava or Karmie influx. श्राया॰ १,४,२,१३०;

श्चरासाइज्जमार्गः त्रि॰ ( श्वनास्वाद्यमान ) २सेंद्रियद्वारा अढ्णु न थतुं-न २५भातुं. रसनेन्द्रिय के द्वारा न चला जाने बाला. Not being tasted. भग॰ १, १;

अगासाएमाण. व॰ ह॰ त्रि॰ ( भनास्वादयत् ) न थाभते। न चाखता हुआ. Not tasting. नाया॰ १०: (२)न वांछते। न चाहता हुआ. not longing for. " परस्स काभं भगासाएमाणे " उत्त॰ २६, ३३;

अशासायआ त्रि॰ (भनाशातक) अशातना-णाधा-पीडा न अरतार. अशातना-पीडा न करने वाला. Not giving pain. आया॰ १, ६, ४, १६४;

अगासायणा. ब्लं ( श्रनाशासना ) तीर्थ-કराहि इना धर्मनी अशासना- दीवता न કरवी ते; हर्शनिविनयते। अंड लेह; धर्मनी लिक्ति, अधुभान करना; दर्शनिवनय का एक भेद; धर्म का श्रादर करना. Abstaining from disrespect towards the religion of Tirthankaras etc; a variety of Darsanavinaya. ठा॰ ७;—विणय. पुं० ( -विनय ) अंशे। 'त्रणासायणा' शम्ह. देखो 'त्रणासायणा ' शब्द. Vide 'त्रणासायणा'. टा॰ ७;

अणासास. पुं० (ः श्रनाश्वास-श्रविश्वास) अविश्वास; अभरेत्सा. श्राविश्वास; श्रभरेत्सा. श्राविश्वास; श्रभरेत्सा. Want of confidence; distrust. विशे० १६३४;

श्राणासियः त्रि॰ (श्रनाशित) जुओः 'श्रणतिय' शन्दः देखो 'श्रणसिय' शन्दः Vido 'श्रणसिय' ''श्रणसिया णाम महासियाला, पागव्भिणो तत्थ सया सकोवा '' सूय॰ १, १, २, २०ः

श्चरणासियः त्रि॰ ( श्वनाश्चितः) आश्चय रहितः श्वाश्चयः रहितः । Unsupported; support-less. विशे॰ = ६३;

अगासेवगाः आ० ( श्रनासेवना ) देपनी सेवनाते। सेवनाते। सेवनाते। सेवनाते। सेवनाते। देपने के सेवन का श्रमावः श्रातज्ञारादिकं का सेवन न करना. Freedom from sinfulness. श्रावा १, ५,३,२१०३

श्चाराहिः त्रि॰ (भनाध) अशरूकः, अनाधः, नाथ वगरंता. अशरण: अनाथ. Holphess. पराह० १, १; नाया० =: ६; १३: (२) २/३; किणारी. रंक: निखता. beggarly; indigent. नाया० ६; (३) स्थतःश्री <mark>મુનિ, કે જેણે શ્રે</mark>ણિક રાશ્તની પાસે અનાથતા અને સનાથતાના ૨૫૮ ખુલાસા કરી શ્રેલિક રાજ્યને પણ પાત અનાધ દેવાની ખાત્રી કરાવી ધર્મ પમાડ્યાે. તેનું વિસ્તૃત સરિત્ર ઉત્તર ૨૦ માં અધ્યયનમાં છે. જાનાથી सुनि, जिसने श्रेरिक राजा के आगे अनायता और सनायता का स्पष्ट विवेचन करके ओंगाक को भी यह विश्वास करा दिया था कि, वह स्वयं भी अनाथ है, इसका विस्तृत वर्णन उत्तर के २० बें अध्याय मं है. Anathi Muni, who clearly explained the meaning of poverty and wealth to king

Śrenika and convinced of his poverty so that he was converted. 'श्रणाहोमि महाराय!, नाहो मा भ न विज्ञह। प्राणुकंपयं सुहिं वावि,कंची गाहि तुमे महं॥तश्री पहिसश्री राया, संशिश्री मगहाहिवो, एवं ते इड्डिमंतस्स, कहं खाहो न विज्ञह ॥ हो। से गान्त्रे (भयंतागां, भागो भंजा-हि संजया 'उत्त० २०, ६; १०; ११;—**पवजा**। क्षां • (-प्रव्रज्या) उत्तराध्ययन सूत्रना २० भा अध्ययनम् अधर नामः उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवे अध्याय का दूसरा नाम. another name of the twentieth chapter of Uttaradhyayana Sutra, তদত २०;---पिष्ठः न• (-पिष्ठ) अनायते भार्रे तैयार हरेते. जाराह. अनाथ के लिये तैवार किया हजा भावन, food prepared for the helpless poor तंनमी • ६,१६;

श्रमाद्याः भं ( धनाधना ) अनाधपणुं. श्रनाथपन, Helplessness.; poverty. उत्तर २०, २३;

श्चम्माहरम्म, न० (श्वनाधरम्) घरवाले-घरी रा-अवाले अधारतः आधार के श्रयोग्यः Unable to hold or support. भग∙ १८, ३;

श्रसाहार. पुं॰ ( श्रसाधार ) १२०४६१२; हेल्द्रार.देनवार; ग्रहणां. A debtor.तिवा• १; श्रसाहार. पुं॰ (श्रनाहार) अल्द्र.स्ते: अभाव. श्राहार का श्रभाव. Absence of food. सग• १, १: १८, ३: क० गं॰ ३, २३; प्रव॰ १३३३:—भाय. पुं॰ ( भाव) अनाद्व:२५७६ं. श्रमाहारपन. lack of food. भग॰ १८, १;

श्रमाहारश्च य. पुं॰ क्षो॰ (भ्रमाहारक) आदार (१५स आदार) रदित देशहि. भ्राहार ( श्रमरूप भ्राहार ) रहित देवादिः One who lives without food e. g. gods etc. विशे॰ ४१२; अगाहारम. पुं॰ ( अनाहारक ) अनास्तरी જીવ; આહાર ન લેનાર જીવ; જીવ જયારે વિશ્રહ ગતિમાં, કેવળસમુદ્દ્ધાતમાં કે ચાદમે ગુણકાણ हाय त्यारे अलाहारी है।य, सिद्धभगपान् पण अणादारी दे। य. अनाहारी जीवः आधार न लेने वाला जांव: जांव जिस समय विम्रहगति में, केवलसमुद्धात में या चादहवें गुणस्थान में होता है तब वह अनाहारी होता है, सिडभगवान भी अनाहारी होते हैं. A soulliving without food e.g. a soul in Vigrahagati, Kevalasmudghata and the fourteenth Gunasthana or Sidelha state. ं खोरह्या द्वांबहा परास्ता, नंजहा-श्राहारमा **चेव अयाहारमा** "ठा• २, २; सग०६, ४: ७, १; ६, २; ११, १; १८, १; २४, १; ३४, १; जीवा० ३;

श्चरणाहर्गियः त्रि॰ (श्वनाहरू) भृतकाणनी क्रियाथी परिष्णाभ पाने से निर्दे ते. भूतकाण की खाने की किया से परिणाम नहीं पाया हुआ, Undigested (food). भग० १, १;

श्रासाहिह. पुं॰ ( अनाष्ट्रष्ट ) वसुदेव राजाशी ध्रेये श्व ध्रिश्वी राजानित पुत्र, हे केनेत अधिकार अंत्राह स्वतंत्र राजा की धारियों। रायों। का पुत्र, जिसका आविकार अंत्राहसूत्र के तीसरे वर्ग के तेरहवें अध्याय में है. Son of queen Dhārini by king Vasudeva mentioned in the thirteenth chapter of the third section of Antagada Sūtra, अंत्राहर ३, १३; (६) अंत्राह स्वना श्रीका वर्शना तेरभा अध्ययननुं नाम, अंत्राहसूत्र के तीसरे वर्ग के तेरहवें अध्याय का नाम, name of the thirteenth chapter of the

the third section of Antagada Sütra. अंत॰ ३, १३;

**अगादि**हि. पुं॰ ( श्रनाष्ट्रष्टि ) જીએ। ઉપલે શબ્દ. देखों '' श्रगाहिष्ट '' शब्द. Vide. ''अगाहिष्ट''. श्रंत॰ ३, १३;

श्रासाहुत्र. त्रि॰ ( श्रनाहृत ) आभंत्रणु त इरेक्ष; नेतिइं न दिष्यः भृति आभंत्रणु विना आदार क्षेत्रा न्त्रय भाटे ते अलादृत--अना-भित्रत. विना नोते के; श्रनामंत्रित. Uninvited: e.g. an ascetic, because he goes to take food uninvited. भग् ७, १;

श्चिशिश्च-यः न० ( श्वनीक ) सैन्य; ६क्ष; क्ष्मिक ) सैन्य; ६क्ष; क्ष्मिक ) सैन्य; ६क्ष; क्ष्मिक ) सैन्य; ६क्ष; नायाण म; पन्नण २; जंगपण ४,७३; स्वपण १०: सुरु च्यार २, ६४;

अगिइ. स्नां ( सनीति ) जुल्ते ' श्रणीइ ' शक्तः देखो ' श्रणीइ '' शब्दः Vide ''श्रणीइ''. नाया १;—पत्तः त्रि (-पत्र) जुल्ते ' श्रणीइपत्त ' शक्तः देखो '' श्रणीइ-पत्त '' शब्दः vide '' अर्णाइपत्त ''. नाया • १;

**र्धाग्रद्य**. त्रि॰ ( **द्र्यानन्य )** श्यनित्य: श्विरंडाण नदि रोटन.२. द्र्यानन्यः चिरकाल तक न टिकने वाला. Transitory, द्र्याया॰ १,४,२,१४७;

श्वशिद्यः पुं॰( श्वनितिक इतिशब्दो नियतरूपो-पदर्शनपरः, तदश्च न विद्यते इतिर्यश्वासाव-नितिकः ) लेतुं नियत स्वरूप नथी ते; संसारः जिसका नियत स्वरूप न हो; संसारः The world: that which has no fixed form. भग॰ ६, ३३;

श्रारिएश्वारि पुं॰ ( श्रानियतचारिन्-श्रानि-यतमप्रतिबद्धं चरितुं शीलमस्याऽसाव-नियतचारी ) अप्रतिलन्ध विद्वारी; अप्रति-लन्धपणे विद्वार क्षता प्रतिबन्ध के विहार करने वाला. One with unrestricted and unobstructed movements. "से भूइपएणे अणिएअचारी, ओहंतरे भीरे अणंतचक्ल " सूय॰ १,६, ५; " अखिले अणिदे अणिएअचारी, अभयं करे भिक्ल अणाविलप्पा " सूय॰ १, ७, २६;

श्चिषिगाल. त्रि॰ (श्वनक्कार) धंगाल देवपथी रहित. Free from the fault of having embers. पगह॰ २, १;

श्राणिद. त्रि॰ (श्रानिन्द्र-नास्तीन्द्रो यस्मिन् सोडानिन्द्र:) ४५ विनातुं, विना इन्द्र के Devoid of Indra, भग० ३, १:

अशिंदिशिका. त्रि॰ (अनिन्दर्नाय) निन्हा । इरवा थाञ्य निक्षः इप्तला देवा थाञ्य निक्षः ते. दूषरा देने के अयोग्य. Uncensurable; unreproachable, जीवा॰ १:

श्रीगृदियः त्रि॰ (श्रानिन्दिन) अनिदितः केनी निन्दा न थर्छ शह ते. श्रानिन्दनः जिसका निन्दा न हो सके. Unconsurable: unreproachable. उत्त-१२,२० (२) हिन्नर नाभे व्यंतर देवनी पांचनी जाति. the fifth kind of Vyantara gods called Kinnaras. पत्र॰ १:—श्रेगीः ज्ञां॰ (-श्रकी) दृष्णु वगरना अंगवाणी स्त्रीः भाष भाषणु वगरनी स्त्री. दृष्ण रहित श्रंगों वाली स्त्री. a woman without any defect in the body. "भहेनि श्रामेश श्राणिदियंगी" उत्त॰ १२, २०;

अणिदिय. पुं॰ (अनिन्द्रिय) सिद्धभगवान तथा डेवणी; छेद्रिय तथा तेना अपयेश विनासः सिद्धभगवान तथा केवली; इन्द्रियों से रहित. A Siddha and a Kevali; free from senses or organs and their

processes. विशे १८६४; भग १, u; 2, 90; 5, 2; 90, 9; 99, 9; १६, =; २४, ३; ३४, १; ठा॰ २, १; (२) त्रि॰ अपर्याप्ताः केने धन्द्रियप्रका **थांधी नथी ते. अपर्याप्त जाव, इन्द्रियों** की पूर्णता से रहित जीव. with senses yet undeveloped (Aparyapta). '' गेरइया दृविहा पर्ग्यात्ता, तंजहा-सईदिया चेव भगिदिया चेव जाव वेमाणिया " ठा० २, २; प्रव० १४४:---प्पएस्, पुं० ( -प्रदेश ) सिद्ध्याना प्रदेश, सिद्धजीव का प्रदेश, molecules of the Siddha souls. भग । १०, १; ११, ११; प्राहेस. पुं (- प्रदेश ) लुओ ' ऋणिदियप्पएस ' शण्ट. देखों " अणिदियपाएस " शब्द. vide 'श्रिशिवियपपुस्तं', भग० १, १: ११, ११; अणिदियाः स्त्रिक (अनिन्दिता) ७५५दे। ध वासी ७८६ हिशाइभारी, ऊर्ध्वलोक बासी इटा दिशाकमारी. The sixth Disa kumari residing in the upper regions. তা॰ =;

श्चित्रिकंप. त्रि॰ ( श्वानिष्कम्प ) अनिश्वतः अते अवः: पश्चित्र अतिथी उमे तेवः निश्वलता रहितः पर्गपद श्वादि से गिरजाने वाला. Not firm; one who flinches from danger. श्राया॰ २, २, ३, ६६;

श्राणिकेया पुं॰ (श्रानिकेत न विद्याने निकेतो गृहं यस्य ) धर प्रश्ते। (सःधु). बिना घर का (साधु). One who has no house; an ascetic. "श्राणिकेशो परिष्यण्" उत्त॰ २,१६; श्राणिकह. त्रि॰ (श्रानिकृष्ट) ८०५थी २५५ श्राणिकह. त्रि॰ (श्रानिकृष्ट) ४०५थी २५५ श्राणिकह. त्रि॰ (श्रानिकृष्ट) ४०५थी २५५ भाव में क्यायों को जिसने वश में न किया हो। One who is physically developed but has not been able to conquer passions ( Kaṣāyas ). ডা• খ, খ;

झिंगिककाचार. पं० ( अनेकवादिन्-सत्यपि कथिकदेकरवे भावानां सर्वथाऽनेकरवं वदती-स्यनेकवादी ) पटार्थीमां डार्ड अपेक्षाओ એકપાં હોવા છતાં પણ તેને ન જોતાં સર્વથા પદાર્થાનું અનેકપાં સ્થાપિત કરનાર वादी. पदार्थी में किसी अपेका से एकख होते हए भी उसे न देख कर सर्वधा पदार्थी का श्वनेकस्व स्थापित करने वाला वादी. One not recognising unity in substances from any point of view and maintaining absolute difference among them; one inspite of the existence of similarity in substances from a certain point of view establishes the of absolute difference among them. হা• =;

आणिकिसारत. त्रि० ( श्रानिसिस ) त्यां १ ६२ निहः; नांभेक्ष निहः, बिना त्यांग हुआ. Not abandoned; not thrown. नाया० १; १३; १६; भग० ६, ३१; १७, २; २०, ६; (२) अविश्रान्त; विश्राभ वगरनुं: निरन्तर; सदा. uninterrupted; ceaseless: without rest. नाया० १; १६; भग० २, १;

अशिकिविसाः सं० ५० अ० (अनिकिप्य) भुज्या विनाः विनाः होके. Without placing; without having placed. नेय० ४, १६: २०;

द्याणिगणः पुं० (धनग्न-न विद्यन्ते मग्नास्तत्का-द्यीना जना येभ्यस्तेऽनग्नाः) अधर्भेभूभिना भनुष्य-लुगिस्ताने वस्त्र पुरां पाउनार ४६५-१६१. भोगभूमि के जुगिलया मनुष्यों को वस्त्र देने बाला कल्पश्च, Kalpavrikşa or desire-yielding tree supplying garments to Jugaliyas, the denizens of the land of inaction. जीवा॰ ३, ३; सम॰ १०; जं॰ प॰ २, २०;

द्यागिगाम. त्रि॰ ( धानिकाम ) परिनित परिमित. Limited. ( २ ) तुन्छ तुन्छ; हलका. inferior. उत्तः १४, १३;— सोक्ख. त्रि॰ ( -सार्य ) तुन्छ सुण; धाडुं— सोक्ख. त्रि॰ ( -सार्य ) तुन्छ सुण; धाडुं— अहप सुण, तुन्छ सुख; थोडा तुन्त scanty-happiness. " धार्चितामसोक्सा, संसारमोक्स्स. विपक्कभूया " उत्तः १४, १३; अखिगृहियः ति॰ ( धारिगृहितः) ने।पनेत नहि. विना छिपाया हुन्ना. Not concealed. पंचा॰१४, २७; १६,३४;— बलधीरियः पुं० (-बलवीर्यं) के हो अल-इत्तं साल्यं के निप्या निर्मिति किसाह-कन्द्रतं साल्यं के निप्या निर्मित का उत्साह-मंतरंग का नामर्यं नहीं छुपाया हो वह. one who has not conceal-

श्रास्तिमायः त्रि॰ (श्रामिनंत ) निहः नीधित्रेत्रः नहीं निकला हुआ. Not como out; not started, विशे॰ २३६; सग॰ १४, ९;

powers.

9 449;

ed his physical and mental

पंचा १५. २७: प्रवः

श्चिरगहः पुं० ( धानप्रह- धाविधमानः निप्रह हिन्द्रयनियन्त्रकारमकोऽस्थिति) के ने धनिद्रयति। निप्रह-धनिद्रयति। वश नधी ते. जिसने इन्द्रियोजा वश में न किया हो। जिसने इन्द्रियोजो वश में न किया हो। One who has not restrained his senses, पगहरू १, ४; (२) किरु ઉद्धतः स्थ्रम्छंदीः उद्धतः स्वच्छन्यचारः selfwilled; insolont, पहहरू १, २ः (३) न० अशीआरन् नेत्र अध्यक्षित्रप्रमार्थः सेवन, स्थारहर्वे सीच अक्षम्यवर्थ- विषयोज्ञातः

Gauna Abrahma; sexual enjoyment. पगह० १, ४;

अशिका त्रि॰ (अनित्य) अनित्यः क्षण्नं-शुर; नाशवंतः नश्वरः नाशवानः ; चराभंगुरः Transitory, श्रांत्र २०; ३४; पिं० नि० १४१; भग० ६,३३; नाया० १; पगह० १,४; श्राया • १, १, ४, ४६; स्य • १, ६, ४; —जागरियाः स्रो० ( -जागरिका ) संसारनुं अनित्य स्वक्ष्य वितववं ते. संमार के श्रनित्य स्वरूप का चितवन करना. thinking upon the transitory nature of the world. " अशिश्वनागार्य जागरेति " भग० ३, १: १४, १: निर्० ३, ३; — भावगा. ह्यां० ( भावना ) संसार નું સ્વરૂપ અનિત્વ છે એવી ભાવના ભાવતી ते. संसार का स्वरूप शांनरप है, ऐसा भावना करना. meditation upon the non-permanent nature of the world, म्य० १, २, १, ४; - मेरासहब. पुं ( - मर्यादास्वरुप ) अनियत भयांहा રૂપ કરવ વચ્ચેના બાવીશ તોથકરાના સાધ केति। आधार, श्रातियनमर्यायास्य कत्य बाच के बार्वास तीर्धकरों के साधुओं का आचार. the practices of the Sadhus (monks) of the 22 intermodiate Tirthankaras; scripture in which rules of conduct are not precisely fixed, पंचा॰ १३, ७;

श्रागिश्चयः त्रि॰ ( श्रानित्यकः ) नारानेतः व्यिरधाण नदि रहेनारः नाशवानः श्रानित्यः Transitory: श्राया॰ १, १, ४, ४६:

**अशिक्षया. स्त्री०** ( श्रानित्यता ) अतित्यपशुं: नश्वरपशुं. श्रानित्यपना: नश्वरपना. Transitoriness. स्**य० १**, २, १, ४;

भाषिश्वासुप्पेहाः श्री॰ ( श्रानित्यानुप्रेका ) धन, पुत्र, शरीर वजेरे सर्व अनित्य छे, ओवा लावनाः धन, पुत्र, शरीर आदि सब आनित्य हैं, ऐसी भावनाः Meditation upon the impermanence of wealth, sons, body etc. ठा॰ ४, ९; भगव २४, ७;

असिंग्डलंत. व॰ क़॰ त्रि॰ ( अनिच्छत् ) न धन्छते।: न बाहते। इच्छा न करता हुआ; न चाहता हुआ. Not wishing. विशेष २०१: स॰ च॰ १,३६०;

श्चिमित्रिञ्जयः त्रि० (श्वनीप्सित ) धिन्छत नहि; अनिष्टः श्चानित्र; श्वानिच्छत. Not desired: evil. पण० २०;

श्चिग्रिक्कुयत्नाः स्ना॰ ( श्वनीप्सित -ता) पास-वानी व्यतिकेटाः पाने का श्वनिच्छाः प्राप्त करने का इच्छाका न होनाः Absence of desire to get. भग ९, ३;

श्वासितिसम्। त्रि (श्वानतीर्म) १५ (प्रदेशश्वी ६८। न ५८५ इनेपद्दश्वः निर्जरः श्रयेत निर्दे जीवप्रदेश से न छुटा हुन्ना कर्म पुद्रलः जिसका निर्वाग न हुई हो ऐसा कर्म-पुद्रल परमाणु. Karmic atoms not worked off from the soul by Nirjand, भग ह. ३; कथ ०२, १८;

श्चिमित्रज्ञमाण निर्व (श्वन्धीयमान) अनुसरातुः अनुसर्वामां अवतुः जिसका श्वनुसरणा किया जाता हो. Being followed. तिवार १:—मग्गा त्रिर्व (सार्ग) अनुस-रवामां आवि छे भागी पंथ केता ते. वह नार्ग जिसका श्रनुसरणा किया जाता हो. which tenot is being followed. 'मस्ब्रिया चडगरपहकरेणां श्रीण्डामाणमगे मियागामे णयरे '' विवार १; नायार १६;

भिर्णिज्जूढ. त्रि॰ ( भिनियूंड) न्द्राटा प्रथमांथी संक्षेपक्षे उद्घार ४२ेल निद्धि, बडे प्रथ में से संज्ञिमस्य नहीं किया हुआ. Not epitomised; not summarised from a larger work. भग॰ १, ६;

अशिज्ञाइत्ता. सं० कृ० श्र० ( अनिर्धार्य-चहुरच्यापार्येत्यर्थः ) अक्षुता व्यापार विना; आंभधी क्षेत्रा विनाः आंखों से बिना देखे. Without seeing with the eye; without having seen with the eye. भग० ७, ७;

भारिष्ट, त्रि॰ (भनिष्ट ) अनिष्ट; अप्रिय; अलुगभनं, अनिष्ट; अग्निय, Unpleasant. ''श्राराष्ट्रा भवंति सादिक्ते दुन्विसीया '' पबहु० १, ३; भग० ९, ४.; ७; ३, ०; E, ३३; १४, ४; ६; १६, ३; जीवा० १; श्रोंघ॰ नि॰ भा०२४; ३०६; ठा० २, ३; सम**्प** २२७; नाया० १: =; ६; १२; १४: प्रकृतिस्यः जेवप्रति २, ३६: सुवच्यति, ३१०: उवा॰ ब, २५६;—फुल, त्रि॰ ( फल ) केनं ६व अनिष्ट छे ते. प्रानिष्ट फल वाला. resulting in evil. पंचाक ११, ३६: —**वयग.** न० (-वचन) अनिए प्रथनः व्यादेश वयन, भ्रानिए वयन, भ्राकांश वयन, evil speech; cruol speech, 'ऋणि-द्रवयगेहिं सप्पमाणा " पगत् १, ३: भाषाल. आप्रिय स्वर. unpleasant voice, sound. भग० १, ७; ७, ६; जं० ष॰ २, ३६:

श्वागिष्ठतर. त्रि॰ ( भनिष्टतर ) अति अति । अतिशय अभिषः बहुत श्रानेष्टः बहुत श्वप्रियः Extremely unpleasant, विवा॰ १; नाया॰ ६: ६; १२:

श्वािश्वहतरयः त्रि॰ (श्वानिष्टतर-क) अति अतिष्ठः श्वाति श्वानिष्टः Extremely bad; unpleasant. नाया॰ दः १६ः

**म्रा**गि**ट्टविय**ात्रि**० ( मनिष्ठापित )** પૂર્ણ ત કરેલ; અસમાપ્ત; નિષ્ઠા-સમાપ્તિને ન પામેલ श्रपूर्ण; श्रधूरा. Not finished. भग॰ १,

श्वािस्टुचश्च. त्रि॰ (श्वानिष्ठीवक) लुओः 'श्वािस-ट्टुइश्च" शण्ट. देखी ''श्वािसट्टुइश्च" शब्द. Vide ''श्वीिसट्टुइश्च". पगद्द २,१;

अगिट्युहञ्च. त्रि॰ ( अनिष्टीवक ) भुभभांथी युंड-अणभा वजेरे न भरदवनार-इंडनार. मुख में से थूक-कफ वंग्रह न फेंकने वाला. Not spitting out cough, saliva etc. आव॰ १६:

श्रासिहिः स्नि॰ (श्रानिहिं) आभविष्यि आहि सिश्वते, अभावः ऋष्यिने। अभावः श्रामिष्यि
श्रादि लव्ययों का श्रभावः ऋदि का श्रभावः
Absence of supernatural
powers like that of Amarşoşadhi etc: absence of prosperity. नाया॰ १९: भग॰ १४, १:—पत्तश्रि॰ (-श्राप्त) आभविष्य अहि सिश्वते
श्राभ थ्येत्र निहः सिश्व रहितः श्रामयोष्यि
श्राप्त व्यव्य संहतः having attained
without supernatural powers
like that of Amarşoşadhi etc.
भग० १४, ४:

श्रीणिडिमंतः त्रि० (भनिष्टमतः) अिध्यंत निर्देः अधियते श्रीतः थ्येश निर्देः लाँच्य सहितः श्रीद्धं सहितः Without attaining supernatural powers: without prosperity. " ख्रिव्वहा भ्राणिडिमंता पर्यासाः, तंत्रहा-हेमवंतराः हिस्स्यावंतराः" हा० ६:

भाषिगृहवर्णः न॰ (भानिह्यन) केनी पत्ने अक्यास प्रयो है। य तेनुं नाम न धुपावयुं ते; ज्ञानने। पांथने। आय र जिसके पास अक्यास किया हो उसका माम न छिपानाः ज्ञान का पाँचवाँ आचारः Not concealing the name of a

teacher; the fifth Achara of knowledge. पंचा॰ १४, २३;

श्रारेग्रह्**यमाग्.** त्रि॰ (श्रानिन्हुबत्) भरी वात ने छुभीवते। सत्य बात को न छिपाता हुआ। Not concealing a truth. नाया॰ १; श्राणितिया त्रि॰ (श्रानित्य) अनित्य; क्षणुंं-शुर; नाशवंत. श्रानित्य; क्षणभंगुर. Transitory. आया॰ १, ४, २, १४७;

अशितियः पुं (\*श्रानितिक श्रानियत ) लुध्ये। "श्राणिइय" शब्द. देखो "श्राणिइय" शब्द. Vide "श्राणिइय". भगव १,३३; दसाक १०, ६;

क्रांगित्थंत्थः त्रि॰ ( भानित्थंस्थ-भ्रमुं प्रकारमा-पन्नमित्थं, इत्थं तिष्ठतीतित्थंस्थं न इत्थंस्य मनित्यंस्थम् ) डेहर् हाडिड प्रहारथी न રહેનારઃ અલાકિક પ્રકારની રિથતિવાળું-અતાકિક સંકાણ: પ્રસિષ્ધ સંકાણથી વિલ-क्षथ. अलौकिक प्रकार की स्थिति वाला-अलौकिक संस्थान: प्रसिद्ध संस्थान से विलक्षण. One in a supernatural or extraordinary condition of existence. ''संठायामशिक्धंत्यं, जरामस्याविष्यमुक्काणं '' भोव० ४४, म; पण • २; भग • २१, २; जीवा • १; विरो० ११७२;—संद्यागाः न० (- संस्थान) અનિયત સંસ્થાન; અર્લાકિક-વિલક્ષણ સંદાણ; िल्हे.सं संस्थान-स्थाधारः श्रानियत संस्थानः विलच्च संस्थानः निद्धों का संस्थान आकार. extraordinary or supernatural structure of the body or form of Siddhas. जीवा॰ १;

श्रिक्तिः क्री • ( अनिदा ) अञ्चल्पेशे हरैशी दिसाः साभा प्राणीने असावधानतामां भारवे। ते. अज्ञानपन से की हुई दिसाः सामने वाले प्राणी को असावधानी में मारना. Unconscious killing; killing a living being while it is off its guard. भगं १६, ४; (२) अनिर्धारण; अयोडस; भेभभरपणं वे स्वरपना; अनिश्चित. uncertainty; absence of positive knowledge. " पुरुविकाइया सन्वे अस्वियभूया अधि-दाए वेयणं वेदेंति" भगं १, २; पण १;

श्राणिदाणताः श्री॰ (श्रानेदानता) नियार्ध न કરનારતા ભાવ; ફ્લાશંસા રહિતપછું; નરેંદ્ર, દેવેંદ્રઆદિની ઋષ્ધિ ન વાંજવી તે. फलाशा र्राहत भाव: नियाणा न करने का भाव: देवादिक की ऋदि की इच्छा म करना. Not desiring the prosperity of Indra etc.; absence of an inclination for Niyanu ( e. g., intense longing for the fulfilment of an avowed desire in future birth.) " सन्बस्य अगवया भविदासता पसन्धा" ठा॰ ६; बेय० ६, १६; ऋगिहेस. त्रि॰ ( अनिर्देश्य ) शण्हथी न हती રાકાય એવું; અન**બિલાપ્યા થનિયંત્રનીય; શન્દ** से न कहे जाने योग्य. Indescribable: inexpressible in words, विशेष 342;

श्रिणिदेस. पुं० ( अनिदेश ) अभान्य; अस्वीकार. हार; अप्रभाश हरतुं ते. अमान्य; अस्वीकार. Denying the authority of; not accepting. उत्त० १, १;—कर. त्रि॰ ( -कर ) अभान्य हरतार: इशृक्ष न हरतार. अमान्य करने वाला; कवूल न करने वाला। one who does not accept. " आयाखिदेसकरे गुरूखमख्यवायकारप्" उत्त० १, ३;

अिएएएए त्रि॰ ( अनिष्पञ्च ) निपल्रेशुं निक्षः तैयार थयेतुं निक्षः अनुत्पञ्चः Not produced; uncooked. भग• १४,१; अशिमंतेमाश्व. व॰ इ॰ त्रि॰ ( धानेमन्त्रयत् ) लिंड आभन्त्रताः, न नेतिरताः आभंत्रश्च न आपताः नोता न देता हुआः आमन्त्रित न करता हुआः Not inviting; not 'giving an invitation आया॰ २, २, है.६०;

अणिमित्तः न॰ (भानिमित्तः) विना कारणः। अरुष्यु विनाः विना कारणः भकारणः। Unreasonably; without any cause. नाया॰ ११;

श्राविस्त. त्रि॰ (श्राविमेष) आंभिने। पक्षधारे।
भार्या प्रश्ने, पलक न मारा हुआ. Winkless; without twinkling. उत्त॰
१६, ६; नाया॰ ३; ६; भग॰ ६, ३३; ११,
१०; १४, १; इसा॰ ७, १२; (२) छ पनरभिन
विशेष. + वनस्पति विशेष. \* ६ kind of
ए ए प्रकृषित । "बहु श्राटुमं पोगालं श्राविमिसं बहुकंटयं" दस० ४, १, ७३;— गुयगा
पुं॰ ( -नयन-न विश्वते निमेषो वेषां
सानि श्राविमेषाशि,श्राविमेषाशि नयनानि येषां
सेऽनिमेषनयनाः ) के आंभिने। पक्षश्चिः
भारता नथी ते; देवता. श्रांख के पलक न मारने
बाला देव. ६ god, with winkless
७ ५०८. पंचा॰ १६, १६;

अणिमुक्ख. पुं॰ ( अनिर्मोच ) भेक्षिता अलाव. मोच का अभाव. Absence of

salvation. विशे॰ २४६८;

आसियादि. न॰ ( अनिवास्त्र ) भुक्ति भेणव्या વિના નિવર્તે નહિ તેવું ખ્યાન;શુક્લખ્યાનના ત્રીજો **બેદ-પાયા. मुक्ति प्राप्त किये बिना उससे निवृत्त** न हो ऐसा ध्यान; शुक्क ध्यान कार्तासरा भेदgrar Meditation which does not cease without attaining salvation; the third variety or stage of Śukladhyāna. " सुहुमिकिरिय श्राणियद्वि "ठा०४, १; श्रांव० २०; उत्त∙ २६, ४१; पंचा• ३, २६; (२) पुं• ७५ भे। अ.६. ७६ वॉ प्रह. the seventyninth planet. स्० प० २०; ठा० २, રૂ; (૩) જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આવતી ચાવીસીમાં થનાર ૨૦ મા તીર્થકર, જંયુ-द्वांप के भरतचेत्र की श्रामामी चौबासी में होने बाले २० वें तार्थंकर, the future Tirthankara twentieth Bharata Ksetra in Jambūdvipa in the coming Chovisi (cycle of Tirthankars) सम्बद्ध २४३; ---कर्णा. न• ( -करण ) सभित शाप्त કરતી વખતે રાગદ્વેષની ગ્રંથિને બેદનાર વિશુદ્ધ અખ્યવસાયવિશેષ, કે જે ગ્રંથિને બેદ્યા વિના निवर्ने निद्ध ते ३२ध्विशेष. सम्यक्त प्राप्त करने समय रागद्वेष की प्रनिध को भेदने वाला

&નાટ-ટીકાકારે પાંગ્ગલ શબ્દના અર્થમાંસ અને અબિમિસના અર્થમત્સ્ય કર્યા છે, પણ તે ઉચિત લાગતા નથી, કારણ કે આગળ પાછળ વનસ્પતિવિશેષના અધિકાર છે. ટીકાકાર પાતે પણ તે વખતના ખીજા આચાર્યોના મત દર્શાવતાં કહે છે કે " सम्ये खिमद्यति वमस्पत्यिकारात्त्रया-विधकताभिधाने एते इति"

4-नोट—टीकाकार ने पोम्गल शब्द का अर्थ माँस और अग्रिमिस शब्द का अर्थ मस्य किया है, परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि, आगे पांछे बनस्पति का वर्णन है और स्वयं टीकाकार भी उस समय के दूसरे आचार्यों का मत प्रकट करता हुआ कहता है कि, "अन्ये खिभद्धित बनस्पत्यिकारास्त्रयाविधकतानिधाने एते इति "

\*Note—the commentary assigns the meaning "fish" but the context favours the meaning "fruit".

विशुद्ध अध्यवसायविशेष; जो ( रागद्वेषरूपी ) प्रंथि को भेदे बिना निवृत्त न हो वह करणविशेष extremely pure thought-activity which does not subside without shattering the knot of passion and hatred at the time of initiation into the right faith. आया. नि॰ टी॰ १, ६, १, २८४;—बायर. पुं॰ ( -बादर-न विद्यते अन्योन्यमध्यवसायस्था-नस्य व्यावृत्तिर्थस्यासावनिवृत्तिः स चासौ बादरश्चेति ) नवभे शुल्हाले वर्नते। ७व. नवें गुरास्थान वाला जीव. a soul in the ninth Gunasthana. क॰ गं॰ ६, ४०: (૨) નવમા ગુણસ્થાનકનું નામ; આંદ્રિ ક્ષાયાદય દશમાં ગુણસ્થાનકની અપેક્ષાએ <mark>બાદર–સ્થલ છે</mark>, વળી આ ગુણકાણે વર્તતા છવે**ાના** અધ્યવસાયા વ્યાવૃત્તિ-પૃથકકરણ પામતા નથી. 417 " ऋणियद्वियायरसंपराय े सेवं नाभ छे. नवं गुणस्थान का नाम: इस गुण स्थान में दशवें गुरास्थान की श्रपेचा कपायी-दय स्थूल होता है श्रीर इस गुणस्थान बनी बहुत से जीवों के भ्रध्यवसाय परस्पर प्रथकरण की प्राप्त नहीं होते अतः इसका " ऋनियद्विवादरसंपराय" यह सार्थक नाम 2. the ninth Gunasthana so named because here Samparāya or unclean passions are grosser than in the tenth ( Bādara, gross ). The activities of the souls in this stage are not differentiated. क गं० ६, ४०;

भिष्यिष्टिज्ञमाणः त्रि० (भनिवर्ष्यमान ) पाणिुना तरंग वगेरे साथे अक्ष्वातुं-गाया भातुं; साभाना ६ क्षायी ६ भातुं. पानी की लहर बगैरह से टकराने वाला; सामनें के आक्रमण से दबजाने वाला. Being tossed to and fro e.g.by waves. " सिलक्षतिक्लवेगेहिं अणियहिजमाणी कोहिमंसि करतलाहते विव तेंदुसए "नाया •

श्वाणियणः पुं॰ ( भनग्न ) लुः ें। ''भगिगण'' शम्द. देखां ''श्वाणिगण'' शम्द. Vide '' भिणाण''. ठा॰ ७; प्रव॰ १०८४;

अणियतः त्रि॰ (अमियत) नियमित निर्धि तै; अथि। इस. नियत नहीं. Îrregular: uncertain; not fixed. पंचा॰ १३, ३३; —लाभः पुं॰ (-लाभ) अथि। इस. आभ. आनियत लाभ फायदा. uncertain gain. पंचा॰ १३, ३३;

ग्रास्यिकः त्रि॰ (भनिकृत) निवृत्त निक्षे थयेत; निवृत्ति न पामेतः निवृत्ति संहतः Not quieted: in a state of activity. "परिष्ययंते भस्यिकसमे " उत्त॰ १४, १४; स्थ॰ २, ६, ४३; कामः त्रि॰ (-काम) केनी धन्छ। निवृत्त नथी थर्धि ते. भनिवृत्ति निवृत्ति संहत इच्छा वासा. one who is not free from longing; one with yearnings unassuaged. उत्त॰ १४, १४;

अणियभित्ताः सं० इ० अ० (भनियम्य) नियमित न हरीते; न अटहारीते, निर्मामत न करके: न रोक करके. Without checking; without having restrained. "इइ जीवियं भाष्यभिता" उत्त० म, १४;

अशियय-अ. त्रि॰ (अनियत) अभिति भक्षः, है। छन। अधिक निष्णः, नित्य वास रिष्ठतः, अप्रतिकदः, किसीका बांधा हुआ नहीं; नित्य बास रिहतः, Unrestrained; free;

without premanent residence. "गामे श्रायायश्री चरे" उत्तर ६, १७; पश्रर १७; स्य० १, ६, ६; (२) अनविश्यतः म्पनिश्रसः द्यानेश्वलः द्यानवास्थितः fixed: unsteady, 9750 1. R; ( 3 ) ન• એકલી નિયતિથી નહિ પણ પાંચે સમવાયિકારણથી थतं सूभ पंगेरे. केवल श्रकेली नियति से ही नहीं किन्तु पाँची समवायिकारणी से उत्पन्न होने बाला सुख वरीरह, happiness etc. resulting from the collective operation of the five Samavavi causes and not from one of them viz. Nivati. निययानिययं संते, <mark>ष्रयार्</mark>णेना श्र**बु**द्धिया'' सूय० १, १, २, ४; नाया० १; ( ४ ) पुरुषार्थयी स्थन्यया થઇ શકે તેવા ભાવ: ભાવીભાવથી ભિન્ન पुरुषार्थ से अन्यथा हो सकुने वाला भाव; भावा भाव से भिषा. capable of being altered by human efforts; not unalterably fixed: different from future happenings, " will-यया सन्वभावा " उवा० ६. १६६: चारि. पुं• (-चारिन्) जुन्मा " श्रांगागुत्रचारि " शक्ट. देखी 'श्राणिएश्रचारि' शब्द. vide " **चर्गाएग्रचारि** ". सूय० १, ६, ६: — **चट्टि**. go ( ज़ित ) अप्रतिलद्ध विद्वार; प्रति र्णंभ विनानं वर्ननः भप्रतिबद्ध विहारः प्रतिबंध र्राहत वर्तन, unrestricted manner of living, दसा० ४, १२; दस० ४; ठा० ष्ट:--विस्ति.पुं•(-बृत्ति) જુએ। ઉપલા શખ્દ. देखो जपर का शब्द, vide "आशिययव-हि". ठा० मः दसा० ४. १२: १३: १४: अशियासा त्रि॰ (अनिदान ) केंशे संयभ-તપ વગેરેનું બાવિ કુલ માંગી નથી લીધું તે; નિયાણું ન કરનાર; નિર્જરા સિવાય બીજા

६लनी आडांक्षा न राभनार. संयम-तप वर्गरह का फल न चाहने वाला: नियासा न करने वाला; निर्जरा के सिवाय दूसरे फल की धाकांचा न रखने बाला. Practising penance etc.; without any motive save that of destroying Karma (actions). " अवियागे मकोउहले य जेस भिक्त्यू'' पंचा॰ १६, ४१; दस० १०, १३: आया० १, ४, ३, १३६; उत्त॰ ३४, १६; भग॰ २, १; श्राव॰ ४, मः; जं० प० ४., ११४: ( २ ) त्रि० सावद्या-नुशन २६त. पापानुष्टान रहित. free from sinfulness in performance. e. g. of ponance. 'तिविहेणवि पाण-माह्यं, शार्याहते श्रीयाणसंबुदें सूय • १, ર, ર, ર૧: (૩) ત્રિંગ્ બાંગ અને ઋદિની प्रार्थनारूप आर्त्तभ्यान विनानी, भोग श्रीर ऋदि के प्रार्थनारूप आर्त्तध्यान से रहित. free from the painful meditative prayer for future self-enjoy and prosperity. ment ð. 1:

श्राणियाणभूय-धः त्रि॰ (भनिदानभृत) साव-धानुशन रहितः आश्रव रहितः पापानुशन रहितः भाश्रव रहितः Devoid of sinful conduct; not exposed to the inflow of Karma. (२) अर्भना ध्या-धान शरखः रहित-ज्ञानादिः कर्म के उपादान कारणों से रहित-ज्ञानादिः devoid of or free from the efficient cause of Karma i. e. knowledge etc. ' अप्यदिने भिक्ष समाहिपते, अणियाख-भृण सुपश्चिष्जा' सूर १, १०, १; श्राणियाणयाः ज्ञी॰ (भनिदानता) लुओ।

ं ऋगिदाणया े शल्ह. देखो ''ऋगिदाणयां'

शब्द. Vide ' श्राविदावाया.' वेय० ६, १६:

**द्यांतरद्ध. त्रि॰ (धानरुद्ध)** ४थांय पशु स्थटेडे नि तेवं. कहीं भी न श्रटकने वाला. Unobstructed. स्ंय•टी•१,१२,=;(२)पुं• प्रधुन्त કુમાર<mark>થી થ</mark>યેલ વૈદર્ભો રાણીના પુત્ર, કે જે નેમ-**નાય પ્ર**સુ પાસે દીક્ષા લઈ શત્રું જય પર સિ**હ થ**યા. प्रधम्न कुमार की वैदर्भी रानी का पुत्र, जिसने नेमिनाथ से दीचा ली और शत्रुंजय ऊपर लिख गती प्राप्त की. the son of queen Vaidarbhī by Pradyumna Kumāra, who took Diksā from. Nemiuatha and obtained salvation on Satrunjaya. नाया॰ १६; पुं• (-प्रज्ञ ) केनी भुष्धि —परासा ક્યાંય પણ રખલિત ન થાય એવા: तीर्थं ५२, डेनणी आहि. श्रस्खिलत बुद्धि बाला: तीर्थंकर, केवली आदि. (one) of infallible, unobstructed intellect e. g. a Tirthankara etc. स्य॰ टी• १, १२, ६;

आरिएल. पुं० ( अनिक ) वायुः पवनः वायरे। वायुः हवा. Wind; breeze. जं० प० २, ३१; नाया० ६; दस० ६, ३७; उत्त० १४, १०; ओव० ६७; परह० १, १; (२) गर्ठ थे।वीसीना भरतक्षेत्रना ओडवीसा के २१ वें तिसंकर. the twenty-first Tirthankara of the last Chovisi of Bharatakṣetæs. प्रव० २६१; (३) आं० भावीसभा तीर्थं इरनी प्रथम साध्वी. बार्वासवं तार्थंकर की प्रयम् साध्वी. बार्वासवं तार्थंकर की प्रयम् साध्वी. बार्वासवं कार्यंकर की प्रयम् साध्वी. के ११०; आरिक्कंक्यः त्रि० (अनिकां क्वतः) भासीयत

ન કરેલ; બળદ આદિકને ન સમારેલ. खस्सी

न किया हुआ. Not distinguished

from others of the same class

by a special mark, spot etc. (an ox). भग० द, ५;

\*श्रागिक्किय. त्रि॰ ( श्रानीत ) क्षावेक्ष; आधेक्ष. लायाः हुश्चा. Brought. नाया∙ १;

श्रिक्षारश्चाः त्रि॰ (श्रानिवारक) अटक्षा-पनार निक्षः निवारक्ष करनार विक्षः न रोक-ने वालाः न निवारक्ष करने वालाः Not preventing; not ohecking विवा• २;

भिष्यारिक. त्रि॰ (भिनवारित) ते हेश-अटहावेश निष्ठ, बिना रोका हुआ, Not stopped; not obstructed, नागा॰ १८: विवा॰ २: नाया॰ ४०.

अशिवारियाः श्री० (अनिवारिका-नास्ति नि-वारको-मैंवं कार्थिरियेवं निषेधको यस्याः साऽनिवारिका ) केने साई नरसुं इरतां डे। इति अटडावनार नथी तेवी अति. ऐसी स्नी जिसे भला बुरा करने पर कोई रोकने वाला न हो. A woman, without any body to check her. "तएवं सा स्माविया सजा-श्रावाहिया अशिकारिया सच्छंदमई अभि-क्लवं हरये भोवेइ" नाया० १६; नाया० ध० अशिवृद्ध. त्रि० (अनिक्यूंड) सांभणीने निर्वाद्ध हरेश्व नद्धि. सुनकर के उपयोग नहीं किया हुआ. Not made use of after hearing. स्व० २, ७, ३८;

अगिब्बतः त्रि॰ ( अनिकृत ) स्थांय शानितः भाभेस निक्षः जिसने कहीं भी शानित न पाई हो. Bereft of peace; destitute of mental ease. " अगिब्बने आसमुनेति बाक्ते" मृय॰ १, ४, २, ४; (२) परिख्राभ भाभेस निद्धः अपरिख्रतः अपरिग्रानः परिग्रान म शुल्यः not matured. इस॰ ३, ६;

श्राणिज्याणः न॰ (भनियांण ) निर्याण-भेक्षिने। अक्षायः मोस्र काः भनावः Absence of final emancipation. पंचा॰ ७, १३: अणिज्युः त्रि॰ (भनिर्युतः) परिधाम

पानेस निद्धः अपरिख्नः अपरिपक्षः अपरिपक्षः Not अपरिकातः परिकाम रहितः अपरिपक्षः Not matured. " तत्ता खिष्तुडभोइनं आउ-रसरकाशि य " दस॰ ३,६;

श्वाित्सं. अ० (श्वानिशम्) दुनेश; सहैव; निरंतर. हमेशह; सदा. Always; constantly. छ० च०२, ४७२;

श्वशिसद्वः त्रि० ( श्वनिमुष्ट ) ५शिनी हे सही-યારીની અનુમતિ વિનાનું; ધરના મુખ્ય भाशसीकी अथुल न अरेलुं, घर के मुखियाँ द्वारा अस्वीकृत. Not consented to by the principal members of a family, श्रांघ० नि० ७०६; निर्मा० १६, ४; भाया० १,७, २, २०२; पिं० नि० **६३**; ठा॰ ६, १; इसा॰ २, ७; (२) वधा ભાગીદારાતી સાધારણ વસ્ત્રમાંથી એકની પણ રજ્ત વિના સાધુને આહારાદિ આપવાથી લાગતા એક દાપ, ૧૬ ઉદ્દગમનના દાપમાંના ५५ मे। हे।५. बहुत से भागादारों की साधारण बस्त भी एक की अनुमान के बिना साध को आहारादि में देने से लगने वाला एक दोष: 94 उहमन के दोषों में से 14 वाँ दोष. a kind of sin incurred by giving food etc. to a Sadhu from the property common to many partners without the permission of any of them; the fifteenth of the sixteen faults of Udgamana. ठा० ६, १; पि० नि० ६३;

अशिसिट्ट. त्रि॰ (अनिस्षष्ट) लुओ "त्रशिसह." शल्ह. देखों " आगसह " शब्द. Vide " अशिसट्ट. " अशिसिट्टं सामझं गोट्टियभत्ताई देइ एगस्स " पगह॰ २, ४: भग॰ ८, ५: ३३: ओव॰ ४०; निसां० ४, ७६, १४, ४: सूय॰ २, ७, ३८;

आशिसेस् ात्रे ( अनिषद् ) संभति आधेस;

अनुभेदिन आपेक्ष; निपेधन इरेक्ष. अनुमोदित; निषेध न किया हुआ. Not prohibited; permitted. कष्प॰ =; (२) सावद्यानुशनधी निवृत्तिन पाभेक्ष. सावद्यानुशन से निवृत्ति नहीं पाया हुआ. not freed from faulty performance. पंचा॰ १२, २५;

श्रीणसेसः न० (श्रीनःश्रेयस ) अश्रेय; अक्ष्याणः श्रेश्रेयः Absence of welfare;ruin. "श्रीणसेसाए श्रीणश्रुगामियत्ताण् भवति" दसा० ७,१२;

श्चित्स्सः त्रि॰ (श्वनिश्व) सर्व लनधी त्यालयः भनाधः निराधारः सब लोगे द्वारा उपेन्नसीय श्रयवा त्याज्यः श्रमाधः fनराधारः Abandoned by all men; helpless: supportless. " रूवे श्वतित्तो दुहिश्रो श्रिस्सो " उत्त॰ ३२, ३१;

श्वारीहरूतर. त्रि॰ ( श्वनीश्वर ) असभर्थ; दरिद्री; अरील.श्वसमर्थ; दारद्री; गरीब. Powerless; poor. सम॰ ३०; दसा॰ १, १४;

श्वात्यस्ताः ब्रां० (श्वानश्वा) निश्रा-भद्दती अलावः डेडिनी अपेक्षा न राभवी ते. सहायता का श्रभावः किसीकी श्रपेद्धा न रसनाः Absence of help; absence of expectation. वेय० १, २१;

अणिस्सिश्र यः ति॰ ( अनिश्रित ) अतिलंध रिक्षतः भभता रिक्षतः प्रतिबंध रिक्षतः मनतः रिक्षतः मिर्ग्य रिक्षतः मिर्ग्य रिक्षतः मिर्ग्य रिक्षतः मिर्ग्य रिक्षतः मिर्ग्य प्रियाणे " स्य० १, १६, २: दस० ७, ४७; पण्ह० २, ३; स्य० १, २, २, ७; ( २ ) असंलद्धः अप्रवृत्तः असम्बद्धः अप्रवृत्तः not connected with; not engaged in. " अगिद्धे सहफासेसु, आरंभेसु आणिस्सिए " स्य० १, ६, ३४: (३) न० डीत्यंदिनी अपेक्षा विता वैयावस्य प्रतिरे इर्थी ते. क्यांत्रं आदि

की अपेचा बिहा सेवा आदि करना. service, worship etc. without desire of fame, पग्ह० २, १: (४) **ન ∘** લિંગ–હેતુની નિશ્રા રાખ્યા વિના થતું જ્ઞાન: हेतु की श्रपंचा विना होने वाला ज्ञान. requiring knowledge not syllogistic proof. विशेष ठा॰ ६, १; ( ૫ ) પસ્તકાદિકની અપહા विना थतुं ज्ञान, पुस्तकादि की अपेजा विना होने वाला ज्ञान. knowledge not requiring reference of books etc. दस॰ ४: (१) जि॰ डेम्सनी पश् सद्धायता न बांछता. किसामे भी महाप्रता की चाहना न करने वाला not needing help from any quartor. " श्राशि-स्वित्रं। इह बोए परवोद् अधिस्मित्रं।" उत्तर १६. ६३: विश्व १६६: ३०६:-- खगरा. बि॰ (-तचन) २.२ हिंसपरेदित केला वयत् छे ते: शुध्व अरूपेंड, रागादि डोपी से रहित वचरों बाला, शुद्ध प्रस्पक, fr ल from attachment or hatred in speech, दसा० ४, २०:--वयगुया, स्ना॰ ( -वचनता वचन ) २ है। अहि रिद्धित थ्यन. रामहेषादि रहित वचन speech free from passions. 310 ₣;

श्रीणिस्तिश्रोवस्मियः पुं॰ (श्रीनिश्रिती-पाश्रित) निश्रित-२ ग अथवा स्माहाराहिनी बेालुपता, अपाश्रित-देप अथवा शिष्य आहि नी अपेक्षाः अनिद्धः रागदेप रिदेतः आहार अने शिष्यादिनी अपेक्षा रिदेत साधुः साग्देप सहितः श्राहार श्रीर शिष्य श्रादि की श्रपंचा सहित साधुः A Sadhu free from passion and hatred; also, one not yearning for sweet, food, disciples etc. "साहस्मियायां श्राह- श्चितिश्वाचिद्वाण, न॰ (श्विनिश्वतीपथान)
शीलानी सदाय विना करवामां स्थायतुं तपः
निष्ठाम तपः ३२ येशसंश्रद्धमाना सेथी।
येशसंश्रद्ध, दुसरे की सहायता बिना किया जाने वाला तपः निष्काम तपः ३२ योगसंश्रद्धों में ये बीथा योगलंत्रह. Penance observed without the help of others: penance without desire of worldly fauit; the fourth of the thirty-two Yogasangrahas.

श्राणिह, पुं० क्यं० ( श्रानिह ) क्योदियी अपी-दिन, कोबादि ने अपीडिन, ( One ) not afflicted by anger etc. " श्राणिह मे पुट्ट श्राहियासए " स्थ० १, २, १, १३: (२) पुं० स्थ० भवा, अपेथ रदिन: ३५८ २८८८ भाषा, प्रतंत्र रोडन; कपट सहन, किएम from decent, "श्रास्मि सुठिया श्राणिड चरेका " स्थ० २, ६, ४२; १, ६,

श्रीणहर पुंच (श्रीनहत ) अपसर्गादिधी स्थापनितः अपसर्गर्थ पर लग्न प्राप्तेसः उपस्थानितः अपसर्गर्थ पर लग्न प्राप्तेसः उपस्थानितः स्थापनित न प्राया हुआ। (One) not overpowered by disturbance caused by human beings, colestial beings etc. "आधिहे एग सप्तायं संपेहाए धुसे स्वीतं " भाया १, ४, ३, १३५; सूय ० १, २, २, ३०;

श्रीणहः पुं॰ ( कक्केड ) रागदेष पगरते।; स्तेद पगरते। रागदेष रहित; स्तेह रहितः Free from attachment. श्राया॰ १, ४, ३, १३४; स्य० १, २, २, ३०;
श्रासिद्धायः त्रि० (श्रानिहतक) धत नदि
पत्तिः; निहपदम स्यायुष्यपति त्राविकाल
श्रायुष्य वालाः जिएको ब्राह्म भाव न हो
ऐसा. Not destroyed, सन्न०

अणिहरारित. पुं॰ (अनिहताति ) कि कि भूति ना रहेवासी नाग नामें आक्षापतिनी अपि सुस्ताने। पुत्र, हे के ना अविकार अंतगड़ सूत्रना त्रीन्न वर्णना नामक गायापति की सिलाग के रहने वाले नाम नामक गायापति की खीत्र गृत्र के तीमरे पर्म के चौथे अध्याप में है. The son of Sulasa the wife of a petty ruler named Naga, residing in Bhaddilapura, mentioned in the fourth chapter of the third section of Antagada Sutra. अंत॰ ३, ४;

आगीदः क्षां • ( धनीति ) धीते-अतिपृष्टि, अनावृष्टि आदिने। अभावः आतिष्टष्टि, अनावृष्टि आदि का सभावः Absence of such calamities as too much rain, no rain at all etc. नामा १:—पन्त. जिल्ला कर्म की कर्म निर्मान १:—पन्त. जिल्ला थेयु नान्यर्नातीन, श्रमीतीनि पद्माश्रि थेयां ते तथा ) जेलां पांदर्श गाउर वर्शरे श्रीक्षी भगायेश—ंशतरायेश नथी ते. जिसके पत्त कांग्रें ने न खाय दी—न कतरे हीं. with leaves not bitten by worms, insects etc. नं ० प०

त्राणीयः न० ( स्रतीक ) हाथी, धोडा वगेरेनुं सन्य-वश्वरे, हाथा, घोडा वगैरह की सेना. An army consisting of elephants, horses etc. सग० १४, ६; उत्त० १८. २; श्रीय० ३१: पग्ह० १, ३; कप्प० २, १३: जी० प० ४. ११७; राप० ७३;

श्राणीयसः पं॰ (बर्णायस) अहिबपरना निपासी નાગન મેં ગાથાવતેની ભાષાં સુવસા**ધી** થયેલ પત્ર, કે જે તેમનાલ ગ્રમપાસે દીક્ષા લઇ. ૧૯ પુર્વિક અભ્યાસ કરી, ૨૦ વર્ષની પ્રવજ્યા પાળી શકુંજય પર સિંદુ થયા: છ ભાઇના તામથી પ્રસિદ્ધ થયેલ મૃતિમાના એક. सहिलपुर के निवासी नाग गाधापति ( श्रवि-तारा ) की भायी सुतमा के गर्भ से उत्पन्न पत्र, तो नेतमग्राथ प्रम् से दीचा लेकर, १४ पर्वो का अभ्यास कर और २० वर्षे तक प्रवास्या पाचन करने के पश्चात शत्रंजय पर्वत पर से माज गया; हः भाईयो के नाम ने प्रतिद्ध मानयों में से एक मानि. A son born of Sulasa the wife of an officer named Naga, a resident of Bhaddilapura, who took Dikşā from Neminātha, fourteen Purvas. studied practised asceticism for twenty years and obtained salvation on Satruñjaya. अंत॰ ३, १; ३, ४;

श्राणीयाः की॰(क्षश्रीका-श्रामिकनी) सेता; ६८६. सेना; कटक. Anarmy. भग० ३, १; राय० ७३; ठा० ४,१;—श्राहियइ. पुं०(-श्राधिपति) सेनाना अधिपति-प्रभुभ; सरहरते। ७५री. सेनापति. the commander of an army; a general. भग० ३, १; नाया० ५; ठा० ३, १; नाया० घ०

अर्णोहड नि॰ ( अनिहंत) भदार नि अदेखं. बाहिर नहीं निकाला हुआ, Not taken out. वेय॰ २, १३;

चार्गीहारि. न॰ (चनिहाँरिन्) कुओः ' घर्यीहा-रिम' शण्ट. देखों ''चर्गीहारिम'' शब्द. Vide ''चर्यीहारिम ''. उत्त॰ ३०, १३;

अणिहारिम. न॰ ( अनिहारिम ) ज्यां शलतुं अन्तिसंरक्षर करनार न भणे तेवे विषम स्थणे-पर्वतादिनी शुक्तमां संथारे। करवे। ते; संथारानी र्लेक प्रकार जहां शब का आणि संस्कार करने वाला न मिले ऐसे विषमस्थल में-पर्वतादि की गुफा में संथाग करना: संथार का एक भेद. Practising Santhara in a cave of a mountain where there would be no one to cremate the dead body; a variety of Santhārās, भग० १३, ७; २४,७; ठा० २, ४;

अस्युः त्रि॰ (अस्युः) अभाष्युमां व्यतिविद्धुः प्रमाण में बहुत थोडाः Very small in size or proportion, जं॰ प॰ ७, १३७; पगह॰ २, ३; दस॰ ४; (२) सदभः आरीऽ; नानुं; क्षुद्रः सूचमः; बार्गकः; जुद्रः छोटाः small: minute. क॰ गं॰१, १८; भग॰ १, १; जीवा॰ १; सूय॰ १, २, १, ९१; भाया॰ १, ४, २, १४६; ( 3 ) परमाध्ः; सक्ष्मभां सक्ष्म पुद्दगलांश. परमाग्राः; सूच्म से सूच्म पुत्रलांश. the smallest atoms. विशे॰ ४३२:

भ्राणु. भ्र० (भ्रनु) ५श्वात्; ५४्डी. पीछे; ५श्वात्. Afterwards. " जीवा सोहिमखुपत्ता, भ्राययंति मणुसयं " उत्त० ३, ७; पत्त० २;

अयुष्पः त्रि॰ (भयुक्) सक्ष्मः; अध्युं. सूच्मः; होटा. Minute; small. जं॰ प॰

आगुश्रासाधाः त्रि (धानुवर्तक) अनुकृत पर्तनार. आनुकृत वर्ताव करने वाला. Acting favourably, विशेष ३४०२।

अणुअसंत. व॰ रू॰ त्रि॰ (अनुवर्समान )
भाषण आवतुं; अनुसरतुं, पीछे आता हुआ.
अनुसरण करता हुआ. Following;
succeeding, राय॰ ४२;

अणुक्यसमाणः व० क्र० त्रि० ( अनुवर्तमान ) • जुल्ला अपेता अल्ट. देखां अपर का शब्द. Vido '' अणुकतंतुः '' राय० ४२;

भागुभाः स्रो० (भानुगा) जुवार; धान्यती क्षेष्ठ कातः जुवारः एक प्रकार का धान्यः A species of corn; (Juvara) प्रकृ १०१८;

**ध्रागुर्**यणः त्रि॰ (**ध्रनुचीर्य )** आवेतः **धा**या हुश्राः Come; approached: विशे॰ १२८८;

त्रगुइन्न ति॰ (भनुदीर्ग) ઉદीरक्षा न करेत. उदीरगान किया हुआ. Not caused to mature; not forced up into maturity क॰ प॰ ४, १;

अधगाउद. पुं॰ (भनृत कालान्तर) पेताने विभव निद्धः, पेताना सभयथी पहेला अथवा पछीः क्ष्यभतः अनियमित समयः अपने समय से पहिले अथवा पीछः; कुसमयः An improper time i. e. too early or too late. 'बिसमं पवाकियो परियमंति अग्रुडदे सुदेति पुष्कं फकं च " ठा० ४, ३;

अगुओइअ. त्रि॰ ( अनुयोजित ) प्रवतिशः शिक्ष्येत्र. योजना किया हुआः संगठित. Arranged; organised. नंदी॰

अयुओग. पुं॰ (अनुयोग-अणु सूत्रं महानर्थः, महतोऽर्थस्याग्रुना सुत्रेग सह थागोऽग्रुयोगः चनुरूपो योगो बाधनुयोगः सुत्रस्यार्थन सहानु-कृतसम्बन्धः ) સૃત્રના અર્થની સાથે સંબંધ યોજવા તે; વ્યાખ્યા; વિવરણ; ટીકા; સૂત્રના अर्थ प्रधारावे। ते. सूत्र का श्रर्थ के साथ सम्बन्ध करनाः ध्याख्याः विवरगाः टांकाः सर्थ प्रकाशित करना. Exposition of an aphorism. अगुजो । २; नंदां० ४.६; विरो० १; ८४३; १३४०: भग० २४, ३: श्रांघ० नि० १;(२) દ્રવ્યાનુયાગ, ગણિતાનુયાગ, ધર્મકથાનુયાગ અને ચરણકરણાન્યોગ એ ચારમાંતા ગમે તે એક. द्रव्यानयोग, गांगातानयोग, धर्मकथानुयोग श्रीर चरगाकरगान्योग इन चारों में से कोई भी एक अन्योग. Any one of the four Anuvogas viz Dravya, Ganita, Dhramakathā and Charanakarana. " से किं नं चलुकोंगे ! चलुकोंगे दुविहे पर्यक्ते, तंजहा मुखपदमासुत्रीरे गंडियाणुष्रोगे य "ठा० १०:( ३) दिश्याद अंगते। याथा विभाग, द्यांष्ट्रवाद श्रंग का चौथा विभाग. the fourth part of the Dristivada Anga, नंदा॰ ४६; सम॰ (४) अपहम, निक्षंप, अनुगम, नय પ્રત્યાદિ અનુયાગદારમાંના ગમ તે એક द्वारनं ज्ञानः श्रुतज्ञानना ओड प्रधारः उपक्रमः, निचेप, अनुगम, नय भादि अनुयोगद्वारों में से किसी भी एक का ज्ञान; श्रुतज्ञान का एक प्रकार. a variety of knowledge called Śruta Jūāna; knowledge with regard to any one of the ways of defining, namely Upakrama, Niksepa, Anugama, Naya etc. क॰ गं॰ १, ७;-- आत्था. पुं॰ (-बर्ष) व्याप्यानरूप अर्थ. व्याख्यानरूप श्रयं. meaning as shown by explanation. आया नि र्टा १, १, १, १; —गद्म. पुं• (-गत ) दृष्टिवाद अंतर्गत એક અધિકાર; અવયવમાં સમુદાયના ઉપ-ચારથી દૃષ્ટિવાદ સૂત્ર; ખારમું અંગસૂત્ર. દૃષ્ટિ वाद के अंतर्गत एक अधिकार; अवयव में समुदाय के उमचार से दृष्टिवाद सूत्र; बारहवाँ भंगसूत्र. a chapter in Dristivāda Sütra; the twelfth Angasütra. ठा॰ १०;--दायय-ग्र. पुं॰ (-दायक) અનુયાગ-સત્રાર્થ આપનાર; સુધર્માસ્ત્રામી वंगरे. अनुयाग-मृत्रार्थ प्रदान करने वाले सुधमांस्वामा वरारह. an expounder of a Sütra; e. g. Sudharmā Svāmī etc. "वंदित् सब्वे सिद्धे, जियो य प्रशुप्रो-गदायए सब्दे '' आया० नि० १, १, १, १; -दार. पुं॰ (-द्वार ) अनुयोग-व्याण्या કરવાનાં ઉપક્રમ, નિક્ષેપ,અનુગમ અને નય એ ચાર દ્વાર; વ્યાખ્યાનની રીતિ. श्रनुयोग-व्याख्या करने के उपक्रम, निक्केप, श्रानुगम श्रीर नय ये चार द्वार: व्याख्यान की रीति. the four points to be attended to in a commentary, viz Upakrama, Niksepa, Anugama and Nava; a way of lecturing. ऋण्-जो० ५६; १४६; सम० प० १६=; भग०५, ४; १७, १: नर्दा० ४३; ४४; विशे० ४४३:---दारसमासः पुं॰ (-द्वारसमास ) अनुयेश દ્વારના સમુદાયનું જ્ઞાન; શ્રુતજ્ઞાનના એક પ્રકાર. श्रनुयागद्वारी के समुदाय का ज्ञान; श्रतज्ञान का एक प्रकार. knowledge of the four points requisite for a collective

commentary. क॰ गं॰ १, ७;-धर. વું•(-ધર) અનુયે:ગ–સત્રાર્થ ધરણ કરનાર; अनुरे:शी. सूत्रार्थ धारण करने वाला; श्रनुयोगी.(one)who follows the explanation of the Satras. कप॰ इ; क० प० ४,१;—पर, त्रि०(-पर ) अनुवेश-शिद्धांतनी व्याप्या ४२व भा तत्पर, सिद्धान्त की व्याख्या करने में तत्तर. intent on explaining the established principle of Sutras. जांबा॰ १; समास. पुं•(-समास ) એકથી वधारे अनुयागद्वारानं ज्ञान थवं ते; श्रुतज्ञानने। ओड प्रडार, एक से ज्यादह ऋत्योगद्वारी का ज्ञान होना; श्रुतज्ञान का एक प्रकार. getting a knowledge of more than one Anuyogadvāra; a variety of scriptural knowledge. कः गं॰ 9, 9;

अरणुश्रोगि. पुं॰ ( अनुयोगिन् ) सत्रतृं अव-तरेणु कर्याने अक्ष कर्यामां आवे ते-लेभ " चडहिं समणुद्धिं कोगां " ओ सत्रतृं अव-तरेणु कर्याने "कहिं समणुर्हिं ?" ओभ पृष्ठवुं ते. सूत्र का श्रवतरण करने के लिये प्रश्न करना-जैसे " चडिं समणुद्धिं लोगां " इस सुत्र के अवतरण के लिये इस प्रकार पूलना कि, "कहिं समणुद्धिं ?" A question asked with a view to a quotation of a Sūtra. ठा॰ ६;

अयुक्रोगिश्च-यः त्रि॰ ( अनुयोगिक ) अत-लया सीचेस. दांच्चित. ( One ) who has entered the order of asceticism. " अयुक्रोगियवरवसमे नाइकुत्रवंसनंदिकरे " नंदी॰ ३२; (२) व्या-प्र्यान आपनार. व्याख्यान देने वाला. a lecturer; an expounder. नंदी॰ ३२; अयुक्रिपञ्च-य, त्रि॰ ( अनुक्रम्यक-अनुक्यं कम्पते चेष्टत इत्यनुकम्पकः ) ઉथित अवृति ६२नः २; सेवा ६२ना२. उचित प्रवृत्ति करने वाला; सेवा करन वाला. Acting properly; हभरणां properly. " अणुकंपको तस्स महामुश्यिस्स" उत्त० १२, ८; कप्प०२, ३०;

अंगुकंपग. त्रि॰ ( अनुकम्पक ) ६४। ५२न।२; दित्रश्चित ६. दया करने वाला; हित्रश्चितक. Compassionate; ( one ) who is a well-wisher. " अयुकंपगं सुद्धि यावि, किंचि नाभिसमेमइं " उत्त॰ २०, ६; (२) आत्मदितमां अवृत्त थयेस. भारम-हित्त में प्रवृत्त-तत्पर. (one ) engaged in self-weal. टा॰ ४, ४;

श्रयुकंपणः न॰ (श्रनुकम्पन) दुःभिः अनाध ७५२ अनुदंभः ६२४ ते. श्रनाधां पर दया करना. Showing compassion to the poor. भैति । ३, ६: कप्प० ४, ६९;

ष्ठाणुकंपमासा. त० कृ० त्रि० (धनुकम्पयत्) ६या-अनुइंपा ६२ते: दया करता हुआः Showing compassion, नाया० १;

प्रसाकिया. स्त्रं। ( अनुकर्या ) अनुशंभाः हथा. श्रानुकस्याः दया. Compassion; mercy; pity. भग० =, =: १४, १; विं० नि० ३०४; श्रोघ० नि० ६११; पंचा० ६, ६; १०, १०; प्रव० ६४०; (२) अस्तिः प्रेमनी साथली. भक्तः प्रेम की नगन. feeling of love. भग० =, =:— आसय. पुं० (—आशय ) अनुशंभायाणुं थिनः हथःणु हृश्य. दयालु हृदय. kind heart. अगुकंपासयप्यभोगतिकासमङ्किसुद्दभन्तपा-याहं" सम०—वाल्. न० (—वान् ) अनुशंभा-हथाथी हुःभी हीनने हान हेनुं ते. अनुकम्पा-दयासे दीन दुःकियों को दान देना. charity to the afflicted ones through compassion. ठा० १०;

अंगुकट्टमाण, व॰क्र॰त्रि॰ (अनुकर्षत्) भेंथते।. संचता हुआ. Drawing; pulling. विवा॰ १;

आगुकहि. खी॰ (अनुकृष्टि) अनुवर्तन-अनुसरण् करवुं ते. अनुसरण करने की किया. The act of following: imitation. क॰ प॰ १, ४६;

श्च गुक इंदेमाग्, व॰ ह॰ त्रि॰ (श्चनुकर्षत्) पेता तर्ध्व आ वर्षण् वरता; पेतानी पाछण भेयता. श्वपनी श्चोर श्वाकर्षित करता हुश्चा. Dragging behind; pulling behind towards one's self, नंदा॰ १०;

√ ऋगुकह. धा॰ I. (भनु+कथ्) डाईना ६छा पढ़ी इहेंचुं; भेत्या पढ़ी भे.सवुं: भंदन इरवुं; च'ह इरवें। किसीके कहने के पीछे-बोलने के बाद बोलना; खंडन करना: बाद करना. To speak after another has spoken; to refute; to dispute.

अयुकाइयंते. यि० सृय०१, १३, ३;

आगुकुडु, भ • (भनुकुड्य) भिंतनी पत्से दीवाल के पास. Near a wall, वेय • ३, २६;

प्रमुक्त. त्रि॰ ( प्रमुक्त ) अनुकृत; सगयड पड़ा; मनगभनं, प्रमुक्तः; मनचाहा; मुर्नातं का. Favourable; agreeable. "प्रमुक्तेष घरणे कुमारबंभचारा" स्० प॰ २०; परह॰ २, ४; जीवा॰ ३, ३; कप्प॰ ४, ६४;—कारि. त्रि॰—(-कारिन्) अनुकृत कर्म करने वाला. acting favourably. नाया॰ १७;—प्राय पुं॰ (-वात ) अनुकृत कर्म करने वाला. acting favourably. नाया॰ १७;—प्राय पुं॰ (-वात ) अनुकृत पपन: कीट्यो तेवे! वायु: दितकर वायरे। प्रमुक्त वायु: चाहिये जैसी हवा. favourable wind. जीवा॰ १; प्रमुक्तेत. त्रि॰ ( प्रमुक्तन्त ) अनुक्षा कर्मा सेवित. Practised; performed. " एस विहि

भग्रकंते माहयोग मईमया बहुसो " भाया। १, ६, ४, १७;

आगुकंत. त्रि॰(अन्वाकान्त) आयरेश. भाचरित; व्यवहृत. Practised; performed. भाया॰ १, ६, २, १६; १, ३, ३, १४;

अरुक्तमः पुं॰ ( अनुक्रम ) अनुक्ष्मः परिपाटीः अनुपूर्वीः क्ष्मसः अनुक्रमः परिपाटीः तस्तांब-वारः Serial order: consecutive order. अरुको॰ ४४: प्रव॰ १०५७: क॰ गं० ४, ५१:

श्राणुक्तमंतः त्रि॰ (श्रनुक्रमत्) पण भुक्ताः; अवेश क्रताः पर रस्रतः प्रवेश करते. Entering. सूय • १, ४, १, ७;

आगुक्कसाइ. पुं॰ ( अनुत्कषायिन् ) सत्धार आहिनी अतंदेशना अभाववाणे।; अधु-भावणा अपयवाणे। सत्कार आदि की उत्कंटा न रखने वाला; सूचम कषाय वाला. (One) not desirous of honour, reception etc. or, one with scanty Kaṣāya. "अगुक्साई अप्पिक्के, अकाएसी अकोलुए" उत्त॰ २, ३६;

प्राणुकसाइ. ति (भणुकपाथित्) है। ध आहि इपायाने अध्यु सहभ पातणा पाउनार; स्वश्य ६पाया; भंदद्वपायी, मंद्र कषाय वाला; कषायों को सूदन करने वाला. Having slender or scanty moral impurity. "भणुक्कसाई लहु भण्य भक्की, विच्चा गिहं एग चरे स भिक्ख् " उत्तर १६, १६; प्राणुकस्तः ति (भनुत्कर्षवत्) आहे भहमाना

प्रणुक्त स्ता ति ( भनुत्कषवत्) आह महमाना हे. हे भट न हरते।; उत्हर्भ-भट रहित. आठ प्रकार के मदों में से किसी भी प्रकार का मद न करने वाला; उत्कर्ध-मद राहेत. Free from any of the eight kinds of pride. "स्तापुरक्षाने अप्यक्तीये मडम्मेय मुखी जावए" स्य • १, १, ४, २;

श्रयुकोसः पुं० ( श्रनुत्कर्व ) भेतानी

णडाઇ-अिक्सिन; भानक्षाय. निजंकी बहाई-अभिमान; मानक्षाय. Self-conceit; pride. सम० ४२; ठा० ४, ४; भग० १२, ४; क० गं० ४, ७४;

आयुक्तोसः पुं० (अनुकासः ) ६थाः दयाः Compassion. भग० १२, ४; ठा० ४, ४; √ अयुक्सः धा• I. (अनु+ईक्) कोनुं; ६ि९ ५२४।. देखनाः; द्षाष्ट करनाः. To see; to look at.

भ्राष्ट्रक्तिस्सामि. श्राया० १, ७, ४, २१७; श्र**णुक्सिन्त**. त्रि० ( भ्रनुक्तिप्त ) पाछम हें हेतुं. पाँके फेंका हुश्रा. Thrown from bohind; thrown after. " श्रखुक्तिसांसे पुगंसि " नाया० ८;

अगुग. त्रि॰ ( अनुग ) अनुसरनार; पाछ्य पाछ्य कतार. अनुसरमा करने वाला: पाछे पाछे जाने वाला. One who follows or goes after. उत्त॰ ३२, २७; गच्छा॰ १२६;

अयुगंतव्यः त्रि॰ ( अनुगन्तव्य ) अनुसर्दुः;
अनुसर्वा वे १३४१. अनुसर्गा करनाः अनुमर्गा
करने योग्यः. Worthy of imitation:
worthy of being followed. निसी॰
१, ४९; ठा॰ ४, १; जं॰ प॰ ७, १६०;
√ अयुगच्छः था॰ І. ( अनु+गम् ) सन्भुभ
ल्युः; सत्धार करने के लिये सन्मुख जानाः.
To go forward to receive or
welcome.

**भ्राणुगच्छुड्.** नाया० १४; १८; श्रोव० १२; जं∙ प• ४, ११४;

श्चयुगच्छंति. जं० प० ३, ५३; श्चयुगच्छह. श्चा० विवा० १; श्चयुगच्छहत्ता. सं० कृ० नाया० ३; १४; भग० १२, ३; अखुगच्छुमाया. व० कृ० सूय० १, १४, २३; नाया०२; १८; भग० ३, २;

अयुगच्छ्रग्या. की॰ (श्वनुगमनता-धनुगमन) सत्धार धरवाने शुइनी रक्षामे कर्यु तो. सस्कार करने के लिये गुरु के सन्मुख जाना. Going forward to welcome a preceptor. श्रोव॰ २०;

√ झरागम. था॰ I. ( भनु+गम् ) लुओ।
'झरागच्छ' धातु. देखो 'झरागच्छ' धातु.
Vide the verb " झरागच्छ् ".
झरागमइ. सु॰ च० २, ४३८;
झरागमम. सं० कृ० सुग० १, १४, १९;

भ्रागुरामः, पुं• (भनुगम-भनुगमनमनुगमः,भनु-गम्यतं ऽनेनास्मिश्वस्मादितिवाऽनुगमः ) नि-ક્ષેપથી પાડેલ બેઠમાંથી પ્રકરણ યા પ્રસંગને અ-નુકલ અર્થ યેજવા તે; સુત્રના અનુકુલ અર્થનું ५६५ ते निज्ञ से किये हुए भेदों में से प्रकरण या प्रमंग के अनुकृत अर्थ की योजना करना; सूत्र के अनुकूल अर्थ कहना. Showing the connection of one chapter to another in the course of explanation, विशे• २६•; ६९३; १३४७; ठा० १; ऋगुजो० ६६: ( २ ) ५६, પદ-છેક, વિશ્વક, અન્વય વગેરે વ્યાખ્યાનના अक्षारः पद, पदच्छेद, विमह, श्रान्वय वरीरह व्याख्यान के भेद. explanation by separation of words, paraphr ase grammatical notes etc. सम्ब

श्रमुगय-श्र.त्रि • (भनुगत) अनुसरेक्ष; अनुहरुष् हरेक्ष. भनुमरण किया हुआ; श्रनुकरण किया हुआ, श्रिनुकरण किया हुआ, निर्णालक के. ३:(३)त्रि • अ:भ थ्येक्ष. त्राप्त. obtained. उत्त • ३:, २ ०:(४)व्याभ. व्याप्त. pervaded by. "ते पेजदोसाख्णया परज्जा" उत्त • ४, १३; (५) आश्रित. श्राधित. dependent; supported. पिं • जि • भा • ४०;

√ श्रगुगचेस. धा॰ I. ( अनु+गवेष् ) पाछणथी तपास अरपी-शाध अरपी. पाँछे से खोजना; बाद में शोध करना. To make an inquiry in the absence of; to search after.

श्रगुगवेसइ. भग० ८, ४: ८; श्रगुगवेसमाण. व० कृ० भग० ५, ६; ८, ४; ६; नाया० १६:

असुगवेसियव्यः त्रि॰ (श्रनुगवेषितव्य) शते-पण् १२वीः तपास १२वीः तपास १२वा वेश्यः जीव करनाः गवेषसा करने योग्यः Worthy of inquiry: भग० द, ६ः वेय० ३, २४ः असुगामः पुं० (श्रनुप्रामः) शाभांतर त्यतां वश्ये शाभ व्यवितिः शाभ पश्येनुं शाभः न्दानु शाभः प्रामान्तरः जाते समय बीच में जो प्राम श्रावे वहः छोटा गांवः A village on the way to mother villago, a hamlet. " सामासुगामं दृह्जमासे " श्राया॰ १.५.४, १५६ः नाया॰ १ः श्रासुजो० १३१: भग० द, ६ः

अणुगामिः त्रि॰ ( अनुगामन ) अत्रहरू કરતાર; તકલ કરતાર: એટા કે શબ્દ જેવમે કે स्राज्या ते प्रभाग हो अनावनार, अनुकरण करने वालाः चेष्टा या शन्य वेन्न अधवा सुनकर उसके अनुसार कर बताने चाला. ( One ) imitating anything e.g. gesture or speech, श्रीवर १६: (२) साध्यसाधः हेतः हेप कारना हेत्. साध्यसापक हेत्: दोष रहित हेतु. the middle term or basis of proof, which is not fallacious. ठा॰ ३, ३: ( ३ ) के हेडाज़े અવધિતાન ઉત્પન્ન થયું હેાય ત્યાંથી ખીજે સ્થળે પણ આંખની માકક સાથે સાથે જ્ત્યા તે. अवधिज्ञानने। ओक प्रधार, श्रवधिज्ञान का एक भेद; जो शान जिस स्थात में उत्पन्न हुआ। हो वहाँसे दूसरे स्थान में भा साथ २ जाय वह. a variety of Avadhi jñana; that

division of knowledge which accompanies the soul from place to place. To io i, z;

श्रणगामिश्र-य पुं• ( श्रनुगामिक ) अनुगरिम-અન્વયવ્યનિરેકી હેતુથી થતા વસ્તુના નિર્ણય; आनुभानिः निश्चयः अन्वयव्यतिरेकी हेतु मे होने वाला वस्तुनिरोयः श्रानुसानिक निश्रय. Conclusion derived from syllogistic reasoning; an invariably concomitant mark leading to inference.হা৽ঽ,ঽ:(২) রি৽ ৭৩েগ লনাই: श्रीजाने अनुसर्तार पांचे चलने वाला: दुसरे का श्रनुसरमा करने दाला. (one) going ofter or following, सर्व १,३,२,३=; ૨.૨,૬≈:(૩) ભવપરંપર, સાથે આવતા સખને ३८५८ ३२५६२ सवपरम्पमा में साथ साथ ज्याने वाले मुख की उत्पन्न करने वाला, producing happiness accompanying one in relaintles, जीवाव ३, ४; ( ४ ) अन-थनः ने। ३२. श्रम्यरः नेकर. im aftendant. स्य०२,२,२:(५) प्रे श्हर्नव्यन् प चैहि असह अवधान, अक्नब्यहरा-१४ असुद श्रमुखन, the fourteen evil practices. सुव० २. २.२: (४) देवांतरमा साध સાથે જનાર સ્વર્ધિતાનવિશ્વા અવધિતાન ते: स्वर लेश जित्रान्तर में सी गांव साथ जाने वाला श्रवाधनानावशेषः श्रवाधनान का एक भर a division of Avadhijhana secomponying the soul from place to place, पत्त रहे;

श्चगृगाभियत्ता हो। ( श्वनुगाभिकता-श्चनुगा-भिकत्व ) अवसर्पराभां साथे जलाई सत्तुलेध सुभ्यः भवपरंपरा में साथ जाते त्यला मानुवेध मुखः Happiness accompanying the soul in successive rebirths, श्रोव न्या ॥ १३; √ आगुगिरह. था॰ I. ( श्रनु+गृह् ) अनुअद-कृपा करनी. श्रनुग्रह करना; दया करना. To favour; to oblige.

श्चर्युगिरिहत्ता. सं० कृ० दसा० १०, १; श्चर्युगिराहत. व० कृ० गु० च० ३, २१६; श्चर्युगिराहमार्य. व० कृ० नाया० १६;

आगुगिति. स्था॰ ( श्रमुकृति ) अनुष्ठरुष्युः निष्ठश्व. नकल. An imitation; a copy. पंचा॰ ६, ३७;

> **भगुगिसह**. नाया**० ७;** भगुगि**सह**त्ता. सं० कृ० नाया० ७;

आणुनीय. वि॰ ( अनुगीन ) भाष्ठभाषी भाषा भां भावेत: नीर्थ इस्तिनी भानेती सो भणिने भाषा भाषा हुआ; नार्थवासिको संभादन इसेत. पांछे से गाया हुआ; नार्थवासिको से मनकर पांछे से स्थादरो हुआ संपादन किया हुआ. Rediserted; e.g. words of Tirthunkarus sto. by Sthaviras or monks. 'महायस्वा वयगण्यस्या, माहाणुगीया नरसंवमन्ते के उत्त॰ १३, १२;

श्रासुगुण, पुं॰(भनुगुण) गुल अपर गुल हरते। ते. गुण के ऊपर गुण. A good turn done in return for a good turn. नाया • 2;

आगुग्गध-य. त्रि॰ ( शनुहत ) अस्विश्याः अस्विशिक्षाः ६६४ न पामेल. उदय गहितः विना उगा हुआ. Not come out; not risen. वेय० ४, ६; प्रव० ४६=; निसं० ३, ०२;—सूर. पुं० (-सूर) सूर्व ७२५। पिछेलानी व्यात. सूर्योदयक पहिलेका समय. time before sunrise; time preceding sunrise. प्रव० ४६=; ऋगुरगह. पुं० ( अनुप्रह ) ७५।२. उपकार. Benevolence. पि० नि० ४४८; ओष० नि० १; श्रीव० १, १; प्रव० १३८७; (२) १५।; भढेरलाती; ६४।. कृपा; मेहरवानी; दया. favour; mercy; kindness. पिशे०२०४; पि० नि० ४४८; ओष० नि० भा०१; २०६; श्रीव० नि० ४४८; ओष० नि० भा०१; २०६; श्रीव० नि० भ४८; सोष० कि० भा०१; २०६; श्रीव० १६; दस० ५, १, ६४; नाया०३: १४; सु० च०७, १८५; उत्त० २५, ३७;—श्रद्धः पुं० (-श्र्यं) अपधार २५ प्रत्योजन. beneficont motive. "सपरोस्तमगुमाहद्वाए" पंचा० ६, १;

श्राग्रसहत्ताः सं.०(कश्रनुम्रहता-सनुम्रह) अनुभ्रह ३२वे. ते. श्रनुप्रह. Favour; kindness. पिरो० १०४४;

अगुम्महयाः स्त्री ( \* श्रनुब्रहता-श्रनुब्रह् ) जुम्मा अपते। श्रप्तः देखो अपर का शब्दः Vido ''श्रगुमाहताः'' विशे • १८४४;

श्चागुम्हाइमः न० (श्वनुद्धातिमः उद्घातो भागपातस्तेन निर्धृत्मुद्धातिमं स्वयु तिविधान द्वनुद्धानिमं स्वयु तिविधान द्वनुद्धानिमं गुरु) शुरु भागि-छत्तः भेदे। द्वेतपः भागे अविधान Austere penance; severe expiation. टा॰ ३, ४: (२) पुं० झां० गुरु भागिश्वति थे। भ्य साधु साधी। वहुत विश्व प्राविधान के योग्य साधु साधी। a male or fimale ascetic liable to severe expiatory penance.

असुरचाइयः पुं॰ स्रा॰ ( अनुद्धातिक ) रेथे केवा देप सेव्ये हेप हे प्रापिश्वत्तमां घटाडे। इसे शहाय निंह ते; शुरुप्रायिश्वति येग्यः जियने ऐसा दोष किया हो कि, उसके प्रायधित्त में कमी नहीं की जासके; बहुत बढे प्रायधित्त के योग्यः One deserving unmitigated severity of expiatory penance, "तसो असुन्धाइया पसत्ता, संजहा-इत्यकम्मं करेमायो मेहुणं सेवमायो राष्ट्रसोयखं भुजमायो " ठा० ३, ४; वेव० १, ३६; ४, ९; सम० २०; वव० ६, १६; निर्सा• ९०, १६;

आगुरुवाय. पुं॰ ( अनुद्यात ) अपिश्वित्तभां धटाउँ। न थाय ते; लघु आपिश्वित्तना व्यभाव; धुरु आपिश्वित्त. प्रायाधन में कमा न होना; लघु प्रायिश्वत का अनाव; बहुत बड़ा प्रायिश्वत. Unmitigated severity of expiation. ठा॰ ४, २:

अयुग्धायणः न॰ ( स्रणोद्धातन-प्रयात्यनेन जन्तुगणश्रतुर्गतिकं संसार्भित्यणं कमे. सस्योत्प्रायस्थेन धातनमपनपनमणोद्धात-नम् ) अभेने दूर अरवां ते: अनेनी धात अरवी ते. कमीं को दूर करना: यमीं का नाश करना. Dostruction of Karma. "से मेहाबी जे श्राणुग्वायणस्य खेयरुणे जे य बंधण् " श्राया॰ १. २, ६, १०२:

**√ श्रयुधास**ः धा**∘** II. (श्रतु÷वस्÷णि०) भयः। अ**थ**ुं; જभाऽपुं, सिलाना; भेजन कराना. To feed.

श्रयुघासेजाः निव्धतिमीव ५, २३;

√ अगुचर, था• I. ( अनु+च१ ) तथनुं आध-२वुं, तप का आवरमा करना, To practise penance or austerity.

श्रगुलरंति. प्रद० ६१४:

अयुत्ररंतः व॰ छ॰ त्रि॰ ( श्रमुचरत् ) १८७१ ०ते: दासपञ्ज सेपते: पाहे चनता हुन्नाः दासता को स्वाकास्ता हुन्नाः Attending; following as a servant: गच्छा०६म;

श्चरुवरमः त्रि॰ (श्वनुचरक) सेवा अस्तारः; अनुवरः नौकरः A servant; an attendant. प्रव॰ ६१४:

भगुचरिश्र-यः न० (भनुचरित ) थारित्रने भनुसारे, चारित्र के भनुसार. According to right conduct. भगुजो० १३९; (२) त्रि॰ आसेवित; आयरेक्ष. भावरित; भासंवित. served; practised; performed. भग॰ ११, ११;

असुचरित्ता. सं॰ कृ॰ अ॰ ( अनुचर्य )
भावरीते; सेनीते. आचरणकरके; सेनन
करके. Serving or having served;
having practised. सम॰ ६; चड॰
१६;

श्रमुखरियाः स्नि॰ ( श्रतुचरिका ) यरिधा-गढ अने वस्ति वश्येते। रस्ते। तेती पासे. गढ और वस्ता के बाच के गस्ता के पास. Near the road leading from the fort to the town. वय॰ ३, २६;

√ श्राणुन्तितः धा॰ II. ( श्रानु÷चिन्त् ) स्थितः ६६वे।; विश्वारवृं, विचारना; चिन्तन दानाः To meditate upon. श्राणुचितियः सं० कृ० सूद्य० १, ६, २५; जीवा० १:

श्रयुधित-ते-**मार्य**्वेव० क्र० नाया**० ९**; **६;** १४: विवा० २;

√ि आसुिन्दिः भाष्य I. ( श्रनु+स्था-तिष्ठ् ) असारदेशुः स्थित्थशुः सङ्ग्रहनाः स्थिर होनाः To stand: to become steady. श्रनुचिद्वहः दश्याः २, ३०ः

ख्रतु:चर्ग्, त्रि॰ (श्रनुचीर्ग) संसर्गमां व्यापेत संपर्ग में द्यादा हुखा. Come in contact with, ब्राया॰ १, ४, ४, १४६; प्रवः ४३७: जीवा॰ १;

श्चमुखितम्बं. जि॰ ( अनुवीर्णवत् ) केथे अनुस्त ४१ छे ते. जिसने अनुष्टान किया है वह. ( One ) who has performed e. g. religious practice. श्वाया॰ १, ७, ६, २२२:

শ্বযুত্তিয় নি ( শ্বনুত্তির ) અધૃટિત; અણુઉચિત; ઉચિત નહિ તે. শ্বনুত্তির, Improper, (দি নি ২০४; अरणुचीइ-ति. सं० कृ० अ० ( अनुचिन्स्य )
थितपीने; विधारीने. चिंतवन करके; विचार करके. Thinking upon: having thought; having meditated upon. " अणुचीइ भासए सपारणमज्भे लहइ पसंसर्ण दिन्न० ७, ४४: सुब्र० १, १, ३, १३:

श्चरणुक्च. त्रि॰ ( श्रमुख ) ७२५ तदि ते. जो ऊँचा न हो. Not lofty. " श्रमुक्चे श्वकुण् । थिरे " उत्त० १, ३०: पि० नि० ३६४;

श्रृणुश्वाकुद्यः पुं० (श्रमुचाकुचिक-न विद्यते के उश्चलनं यस्याः सा श्रकुचाः लिचिमच शब्दमकुचांणा इत्यर्थः, श्रमुचा चासावकुचा चानुचाकुचाः, सा विद्यतेऽस्थेति तथा ) ७२-२-३-५ १३२--४-१२ १६-८। १५ वां श्रमेशा व्यासन शल्या पथारी भृद् १६तां ३२वा श्रमेश व्यासन शल्या पथारी भृद् १६तां ३२वा श्रमेशा जिसका श्रासन शल्या विद्याना केचा श्रमेश चलायमान न हो. One whose sent, bed etc. are not higher than those of the preceptor and are motionless, कथा १, १३:

श्रयुचिछुट्ट. विश्व (श्रमुच्छिष्ट ) शेर् लुट्ट्रेनिंद ते. श्रमांनयाः भ्रंडन नहाः (Food etc.) which is not stale or tainted (i. c. a remnant of what others have already eaten). प्रवश्व १९६: श्रयुजन्ताः खाँश (श्रमुयात्रा) नीष्ट्रणयुं ते; पाछण अयुं ते. निकलनाः पाँछे जानाः Going after: starting पिश्व निक

√ श्राणुजाः घा० I. ( श्रनु+या ) पाठम वर्षुः व्यनुसरतुं, बीछे जानाः श्रनुसरक्ष करनाः To follow; to go after.

ष्यगुजाइ. उपा० १३, २३;

श्रगुजाश्र-यः त्रि॰ (श्रनुयात) संपत्ति अने गुल् વગેરેથી પિતાના તુલ્ય થાય તે પુત્ર; જેમ કે-આદિત્યયશાના દીકરાે મહાયશા રાજા. **સંપાં**ત્ત श्रीर गुण श्रादि से पिता के समान पुत्र; जैसे-ऋादित्ययशा का पुत्र महायश A son worthy of his father in wealth, merits etc. e. g. king Mahayasa the son of Aditya-પ્રવર્લા ઢાંબ જ. ૧: (૨) સદશ: સરખં. ममानः सहश्र. similar. " सरिसे बस-भागुजाएं " स्॰ प० १२: ( ३ ) पाछण अयेत. पाँछे गया हत्रा. followed: gone behind, que o a ?:

श्चिगुजासा. पा॰ रि. (श्चनु+जा) आजा हेरी; रुज आपपी. श्वाजा देना: खुडा देना. To permit. (२) अनुभादन आपपुं; रामित हेपी. श्चनुमोदन करना: सम्मात देना. to consent.

श्रमुजागाइ, नाया० २: ४: निसी० ४, ⊏; ————

श्रमुजासाइ, स्य० १, १, २, १;

श्रमुजासंति. दस० ६, १४;

श्र<mark>णुजासामि सग० १६, १;</mark> श्र<mark>णुजासाउ, सग० ११,३;</mark>

त्रमुनास्तहः श्रा० पिः नि० ४६५; वत० २,२६; दसा० १०, १;

श्रगुजासिना, सं० कु० नाया० है:

श्रणुजाशित्तपुः हे० कु० अ० २, १:

श्रमुजास्, व० हु० उत्त० =, =:

श्रमुजामावेडं. सि० सं०क्र० मु० च० २,१४२;

श्रगुजागावियः गि० गे० कृ० प्रव० ६८६;

श्रमुजामावित्तम्, भाव हे० कृ० वव०२,२६;

श्रमुजामाबम्माः स्त्रं (श्रमुजापना) रुव अपवित्री ते. हुई। दिलानाः Causing another to consent or permit.

पंचा० ६, १३;

श्रगुजागावियव्यः त्रि॰ ( श्रनुज्ञाप्य ) आज्ञा क्षेत्रा येत्रयः, केती आज्ञा क्षष्ट प्रवर्त्तत्रं क्रीप्रक्री ते. श्वाज्ञा लेन के योग्य; जिसकी श्वाज्ञा पाकर कुछ किया जाय यह. (One) worthy of being asked permission to commence a work. प्रय॰ ६६०;

श्रेशित्रपूर्वक क्षं (श्रनुयुक्ति) अनुगत-संगतयुक्तिपूर्वक हेतु गर्भित दृष्टान्त. A logically sound illustration to establish correct inference. " सन्दाहि श्रमुनुसाहि श्रम्यंता जित्तरण्" स्व० १, ३, ३, ६०; (२) अनुकृत युक्ति-तर्धः श्रनुकृत युक्तिः 
युक्ति रिल्लोहि श्रमुनुस्ति प्रिलेहिया " स्ववाहि श्रमुनुस्ति स्ववाहि श्रमुनुस्ति स्ववाहि ।

अरणुजेह. त्रि॰ ( अनुज्येष्ठ अनुगतो ज्येष्टमनु-ज्येष्ठ: ) साथी भेताटा पछी त्रीके नेप्परे के देख ते. सब से बढ़ के बाद तासरे नंबर का जो हो बह. Third in order from the eldest. पंचा॰ १, ४०;

अणुजोगः पुं (अनुयोग) तिर्वहर, हुवहर, यहपति विभेरेना अधिहार केमां हर्शान्या दता वे अनुयाग-इष्टिवारने। केह विकास, है के दाव विन्छेद धर्म भेषत है. तार्थकर, चक्रवर्ती कुलकर आदि के आधिकारों का जिनमें वर्णन था, वह अनुयोग-दृष्टिवाद का एक विभाग, जिनका हाल में विन्छेद हा गया है. A lost portion of Dristivada dealing with the functions of Tirthankaras, Kulakaras, Chakravartis etc. ठा० ४, ५;

श्चरणुजोिनः पुं॰ (श्वनुयोगिन्) लुआं श्वरणुश्चोगि । शब्दः देखो " श्वरणुश्चोगि " शब्दः Vide " श्वरणुश्चोगि". ठा॰ ६, ४:

श्रयुज्जा. स्ना॰ ( श्रवुद्या ) મહાવીરસ્વામીની . દીકરીનું નામ; પ્રિયદર્શનાનું અપર નામ. महावीरस्वामी की पुत्री का नाम; प्रियदर्शना का दूसरा नाम. Name of the daughter of Mahāvīra Svāmī; another name of Priyadarśanā. " तीसेखं दो नामधिजा एवमा॰ प्रमुजाइ वा पियदंससाइ वा " श्राया॰ २, १४, १७७;

श्चरणुज्जुः त्रि॰ (श्वनृजु ) सरक्ष-सीधा निर्दे ते; ४पटी स्वक्षाववाणाः कपटा स्वभाव वालाः Crooked in nature: deceitful. पि॰ नि॰ २=६;

श्चराष्ट्रज्ञयः त्रि॰ (श्वराज्ञकः) असरक्षः सीधा निक्षितेः याँ शाक्षपटाः टेड्ना. Not straight; erooked in mature. उत्त॰ ३४, २४, पगह ० १, २:

স্থান্ত নেও ( স্থান্ত লি ) আথাং: দ্বিধা-ধ্বাম, প্লাআং; ক্ষিয়াকলাপ. Performance; religious practices, তাওও; নাও ২, ১; স্থায়াও ৭, ২, ২, ১=৩: ঘুঁআও ২, ৬৩: প্রবও ৪৯৩:— নাথেক, বিশ্ব (-নাঅক) অনুধান আথাইনা বিশ্ব, স্থাআক কা বিশ্ব, ( that ) which is a subject or province of practice or conduct, ঘুঁআও ১৪, ২ু=;

श्चगुद्धिया त्रिष् ( श्चनुष्टित ) आधरेक्षः सेयेत्र. सेवन किया हुत्रा. Performed: practised. " श्चहवा श्चवितहं गो श्चगुद्धियं" स्य० १, २, २, ३५; पंचा० ६, ४४;

त्रमुद्धियः त्रि॰ ( श्रमुत्थित ) बेहेल नाँदः, तैयार ययेल नाँदःज्ञान, दर्शन अने सारित्रना छिद्यागधी रिद्धतः ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र के उद्योग से रिह्नतः जो तयार नहीं हुश्रा हो: नहीं उठा हुश्रा. Not arisen; not performing vows etc. to secure right knowledge, faith and conduct. श्राया॰ १, ४, १, १२६; प्रव० १४७; इसा० ३, ३०; निर्सा० ६, ११;

अगुडहमागा. व॰ कृ॰ त्रि॰ (अनुदहत्) हाढ ६२ते। दहन करता हुआ. Burning; setting on fire. भग० १४, १;

आयु गुइश्र. न० ( अनुनदीक ) नहीं सभी भे; नहीं भध्ये. नदीं के पास; नदीं के बीच में. Near a river; in the midst of a river. श्रमुजो० १३१;

अयुगंत. व॰ छ॰ ति॰ (अनुनयत् ) भेतानी अभिप्राय अञ्चावती-सभजवतीः अपना अभिप्राय प्रकट करता हुआ. Reasoning with; expostulating; reconciling. "पुरोहियं तं कमसे। ऽगुगंतं, गिमंतयंतं च सुष् धर्मेणं " उत्त० १४, ११;

अगुणाइ. त्र ( अनुनादिन् ) ५५% है। - ५५% । ६३ अपी रीते भे। अनार. ऐसा बोलना जो गूंज उठे या जिसकी प्रतिस्वनि हो। Speaking so as to start an echo. " गिज्ञियसहस्स अगुणाह्णा" कण ० ३,

अगुणाइत्त. न० ( अनुनादित्व ) ५७७ हो-५७ थे। ६३ अवे। अवाज; सत्यवयनना उप अतिशयभांने। ओड. ऐसा आवाज जो गूंज उठे; सत्यवयन के ३५ अतिशयों में से एक. A voice starting an echo; one of the thirty-five Atisayas of truthful speech. सम० ३५; अगुणाइरित्त. त्रि॰ ( अनुनातिरिक्त ) न्युन डे अधिड निद्ध; अराअर अमाण-माप सहित. Neither more nor less; proportionate. उत्त॰ २६,२=; अगुणास. पुं॰ ( अनुनास ) नाडमांथी गावुं

ते. ગાયનના ७ દેવમાના એક દેવાનक में से

गाना: गायन के छः दोषों में से एक दोष.

Nasal melody; one of the six defects in singing. भगुजी १२८। श्रमुणेत्ता. सं॰ इ॰ भ ॰ (भनुनीय) पाभीने; भ्यान धरीने. पाकरके; ध्यान धरके. Having meditated upon; having obtained. . सम॰ ६;

अणुग्ग्य-आ नि (अनुसत) भह रहित; अने निही ते; अर्थ निही ते। मद रहित; जो उसत न हो वह; गर्व रहित. Free from pride; not conceited. " प्रथि भिक्लू अणुर्ण्ण विशीष्" सूय • १, १६, ४; दस • ४, १, १३;

अणुरुणव. धा॰ I. (अनु+का+णि॰) भीका आहेशनी अभन्न थया पछी " इरेन पाढधारी राभ अने भीकाने लखाय " अनी रीते शिष्य अत्ये गुइनी जीकी आहेश थाय ते. दूसरे आदेश का पालन होजाने पर "किये हुए पाठ की धारणा रख और दूसरे की पढ़ा" इस प्रकार गुरु का शिष्य के प्रति तासरा आदेश होना. To order a disciple to hold and teach what he has learnt, (this comes after two previous orders). (२) अनुभीदन इरवं. अनुमोदन करना. to approve of.

श्रयगुणविज्ञांति. श्रणुजो २;

भ्रगुरुणविनुः सं० कृ० दस० ४, १, ६१; ६३; भ्रगुरुणवि-वे-नाःसं० कृ०सम०३३; दसा०३, ३२; ३३; वव०७, १७; निसी० २, ५३; वेय० १, ३७; ३, २४;

श्राग्रुएणविय. सं० कृ० दसा० ३,३२; निसी० ४.,२३; श्रोष० नि० १७;

भाया० २, १४, १७३;

भ्राग्रुयण्वित्तए. हे॰ हु॰ वव॰ म, १०; भ्राग्रुयण्वेमाण्य. व॰ हु॰ ठा॰ ६;

ऋगुर्ग्यया. की॰ ( चतुक्रापना ) आह्या; २०१, आज्ञा; खुद्दी. Order; approval. अनुभे। ६न; संभति. अनुमोदन सम्मति. permission. प्रव॰ ६६;

अगुरुष्युया. क्री॰ ( अनुज्ञापनी ) वस्ति-भशननीरका भागवानी आधा. वस्ती-मकान मांगने की भाषा. Speech used in asking permission for a house. ठा॰ ४, १; दसा॰ ७, १;

आगुराणाः स्रो॰ ( अनुज्ञा ) अधिकार आपवे। आधिकार देनाः To invest with authority. "तिविहा अगुराणा प॰ तं॰ आयरिय-स्ताप् उवज्ञायस्ताप् गांणस्ताप् " ठा॰ ३, ३; (२) अनुभेदिन देन्नं; संभित आपवी; आज्ञाः अनुभोदन करनाः सम्मति देनाः आज्ञाः consent; approval of: order. दस॰ ४, १,१६; =३; अगुजो॰ २;

आगुरगाश्च य. त्रि॰ ( श्रनुज्ञात ) आता आभेश, श्राज्ञा दिया हुत्रा. Permitted; ordered. प्रव॰ ४४४; पंचा० ६, ३१;

आयुर्गायव्यः त्रि॰ (अनुकातव्य) आता भागपी; रुल क्षेत्री ते. श्राज्ञा मांगना; मंजूरी लेना. Asking permission. वत्र• ३, २६;

आगुत अभेद. पुं॰ (अनुतदभेद) क्रेभ वांसते शीरवाथी धाउ पडे तेवी रीते डाई वस्तुते शीरवाथी धाउ पडे ते. बाँस को चीरने से जिस तरह चिम्पाली हो जाती है उसी तरह किसी बस्तु के चीरने से जो चीर हो वह. Lengthwise split like that in a bamboo, ठा॰ १०;

अखुति डियाभेय. पुं० ( अनुति टिकाभेद ) शेर ी-ने थीरवाथी छे।तां उतरे तेभ के छे पछ थी अनी छाझ उतरे ते जातना इन्यभेद. सांठे को चीरने से जिस तरह उसका जिलका निकलता है उसी तरह किसी भी वस्तु की छाल निकले उस जात का इन्यभेद. A variety of substance which is peeled off lengthwise like a sugar-cane.

च्चगुतप्पइ. क॰ वा॰ स्य॰ १, ४, १, १०;

त्राण्ताय. पुं• ( भ्रमुताप ) पश्चात्ताप. पश्चात्ताप. Repentance; remorse. "पञ्झाणुता-वे य तवप्पभावं " उत्त• ३२, १०४; पंचा• १४, ३; जीवा• ३, १;

श्चणुतावञ्चः त्रि॰ ( श्वनुतापक ) पश्चानाप ३२नारः शिंह पाभनारः पश्चात्ताप करने वालाः Repentant; penitent. उत्त॰ १०, १३;

श्रगुतावियाः स्रो॰ (श्रनुतापिका) परने संताप ७पश्यवनार लापाः दूसरे को संताप कराने वाली भाषाः Language giving pain to others. " श्रगुतावियं सत्तु ते भासं भासंति " सूप॰ २, ७, ७;

ऋगुत्तमः त्रि ( अनुत्तम-न उत्तमा अनुत्तमाः) उत्तम-श्रेष्ठ निक्ष ते; दुष्ट; नीयः दुष्ट; नीचः Not best; wicked, पंचाः २, ३१:

श्रयुत्तर. ति० ( अनुत्तर ) साथी श्रेष्ठ; प्रधान; सर्वेति हुः केनाथी कतर-प्रधान भी श्रुं नथी तेतुं. सब से श्रेष्ठ; प्रधान; सर्वेत्तम. Best; highest. "केवितस्स यं दस अयुत्तरा पर्यासा, तंत्रहा-अयुत्तरे नाये अयुत्तरे दंसयो अयुत्तरे चिरते अयुत्तरे तवे " ठा० ४, ३; भग० ६, ३१; १३, १; १४, ७; नाया० १; १४, ७; १६, ६; २४, ७; नाया० १; १४; दस० ४, १६; २०; ६, १, १६; जं० प०२, ३३; श्रोव०३४;४०; उत्त०२, ३७; १०, ६५; दसा० १०, १, ११; श्राव० ४, ६; कप्प० ४, १०६; (२) पुं० विजय, वैज यंत स्थादि पांच स्थ्युत्तरिवभान. विजय,

वैजयंत आदि पांच श्रनुत्तर विमानः the five highest heavenly abodes viz Vijaya, Vaijayanta etc. प्रव॰ =३०; विशे॰ ६६७; भग॰ १. प्रः, उत्त॰ ३६, २९०; ( ३ ) पुं० अध्युत्तर विभानवासी देवता. अनुत्तर विमानवासी देव. deities residing in the above heavens. उत्त॰ ३६, २१०:-- उववा इय-भ्र. पुं॰ ( -उपपातिक ) अनुत्तर વિમાનના દેવતામાં ઉપજવાવાળા: અનત્તર विभानना देवता. अनत्तर्गवमान के देवों में उत्पन्न होने वालाः अनुसर्गवमान का देव. deities born among those of Anauttara heavens; gods of Anuttara Vimāna. "श्रात्य र्ण भेने ! श्रगुत्तरोवबाइया देवा. हंता श्रह्थ से केण्ड्रेणं भंते ! एवं वुच्च अणुनरीववाहया देवा " सग० १४, असम० ५३००; जं०प० २, ३६, नंद्रां० ५३: कपा० ७, २२५: भग० प्र, ४; ६, १; म, १; २४, २**१**: नाया**०** म; पन १४: ठा० १. १: जीवा० १:--गइ. पुं॰ (-गति) सिद्दशतिने प्राप्त थयेत. सिद्धगति को प्राप्त, finally emancipate ed: Siddha. " पन कर्राम प्रणामं तित्थयराणं श्रणुक्तरगईंगं 🐩 (२) ह्या॰ सिद्ध्यति भिद्धगति Siddha-bood final bliss: absolution, चंद्र पर —गागदंसगधर (जानदर्शनधर) સર્વાત્તમ ज્ञान અને દર્શનના ધરનારા તીર્થકરા डेवणी आहि. सर्वोत्तम ज्ञान तथा दर्शन को धारण करने वाले: तार्थकर केवली आदि, possessing absolute knowledge, e. g. Tirthankaras, Kevalis etc. " एवं चगुनरदंसी श्रग्तरगा-उदाह **बादंसमा धरे** " सुम्र० ९, २, ३, २२; -- **गागि**। त्रि॰(- ज्ञानिन) देवणी, केवली,

possessed of perfect and highest knowledge; a Kevali. उत्त• ६, **१**=; सृय० १,२,३, **२**२;**-दांसि**ः त्रि० (-दर्शिन् ) डिवंग दर्शनी. केवल दर्शन वाला. possessed of perfect and absolute right belief; a Kevali, उन् ६, १=:-विमाण, न० (-विमान ) विकय, वैक्यंत, क्यंत, अपरान जित अने सर्वार्थिसिंह, अ पांच अखतर विभान, विजय, वैजयंत, जयंत, श्रपराजित श्रीर गर्वार्थासद ये पांच श्रानुत्तर विमानः the five Anuttura beavons viz. Vijava, Vaijvanta, Javanta, Aparājita and Sarvarthasiddha. 'पंच श्रणुनारविमाणा परणुत्ताः, तंजहा-विजये वेजयंते जयंते अपराजिए सम्बद्धसिद्धे य " भगव १, ४; ६, ४; १६, ८; ३६, ७; २४, ६: अगाजा० १०४;

श्चामुक्तरस्याः श्रीः (श्वनुक्तराष्ट्रयः) श्वीत् आञ्चाः १२वीः व्यवस्थाः श्रीत्रवीः विद्यिशिक्षाः इंपत् श्रीत्रवाः प्रश्वाः श्रीत्रवीः प्रश्वाः विद्वशिक्षाः A place called Teatpraybhara in which the Siddhas live: Siddhasila. पश्चणुक्तस्यां परमं महेसी ' मूत्र १, ६, १७:

त्रमा त्याउयद्मा मां ( अनुक्तरोपपानिक-द्या) तयभा तं परनां अंगसवन् तस्म के के भां के सुनिको। अनुक्तरिभाने अपल्या तेना त्रण वर्ग छे: अगुक्तरेववाई तस्में नवभू अंग स्थ नवं अगम्त्र का नाम, जिसमें जो मुनि अनुक्तरेवमान में उत्पन्न दुए हैं, उनके वर्षान के तान वर्ग हैं; अगुक्तरेववाई ' नामक नवाँ श्रंगस्त्र, The ninth Angasutra describing the three classes of soints born in Anuttara heaven नदां कि अः

- अयुद्द. त्रि॰ ( अनुद्धिन् ) ६६४ न पाभनार; ६६४भां न व्यायनार; केनी ६६४ नधी थेथे। तेवी अभिप्रकृति, उदय न पाने बाला; उदय में न व्याने वाला; जिसका उदय नहीं हुआ ऐसी कमप्रकृति. Not coming to rise; (Karma) that has not matured, भग० १९, १: ३४, ९;
- श्चगुदय. पुं॰( श्वनुदय ) धर्नना विभाधादयनी स्थलाव. कर्म के विभाकोदय का श्वमाव.
  Absence of the maturing of Karma. क॰ गं॰ २, ३३:
- अणुदिञ्जेतः त्रि॰ (अनुदीयमान) संतर्भु-दुर्वपरित अध्यमां त स्थावेतुं, श्रांतर्भुद्रत्वे-तक उदय में नहीं श्राया हुआ, Not maturing or rising for an Antarmularta, विशे ११०;
- आणुदिरस्य, त्रि ( आनुदंश्यं ) निष्ठत्ता अविश्वभां केली उत्तीरका श्रतनी नश्री केवी । इनेप्रकृति, नज़दांक के भावष्य में जिसका उदारस्या न हो ऐसा कर्मश्रकृति. Karma which is not to mature in very near future, भग १, ३;
- अणुदियः त्रि॰ ( अनुदितः) उदयभा न आपेतः उदय मे न आया हुआः Not risenmot come to rise or maturity, कः पः ४. ३३:
- **ब्रागुदियहं**, श्र• ( **ब्रागुदिवसम्** ) दिन प्रतिदित. दिन प्रतिदिन, Day afterday; every day, सुरु चर्रु १, ३०४:
- अगुदिसा. स्रं। ( अनुदिशा ) जायळपती भट्यी. यावजावन की पर्जा. Life-long status or position. " तीस इत्तरियं दिसं वा अगुदिसं वा " वव० ६, २०; (२) विदिशा: भुज़ी: अग्नि, नैअद्रय, वायञ्य अने छशान के यारभांनी अभे ते केड़ भुज़ी. विदिशा: अग्नि, नैऋत्य, वायब्य और

- ईशान इन चारों में से कोई एक विदिशा-कोना. any of the intermediate points of the compass. पाईएं पिंडणं वावि, उद्गं अगुदिसामवि "दस• ६, ३४; स्य॰ २, १, १७; श्राया॰ १, १, १, २;
- श्राणुदिसी. श्रां० ( श्रानुदेशा ) विदिशा; भुष्रेत. कोना. An intermediate point of the compass. रूप-६, ६९;
- श्चगुद्दीरमः त्रि (भनुदीरक) धर्मनी ઉद्दीरखा न धरनार कर्म की उदीरणा न करने वाला.
  Not forcing up Karma intomaturity. भग० ११, १; २४, ६; ३४, ६;
  क० गं० ४, ६४;
- भ्रागुहिह. त्रि॰ ( चनुहिष्ट ) उहेश है। १३६८त: आदार आहि. उद्देश दोष में सहित चाहासदि. Food etc. free from the fault of being specially prepared. भग• १, १;
- ऋगुद्धरी: श्लां० ( श्व्यमुद्धरी:न उद्धर्तुं सक्येति) अंथवा; इंथवाती क्षेष्ठ कात. कृषु श्वादि सूच्य जीव विशेष: (भुम्मग्रू, पंजावी). A variety of minute insects. कृष्य० ४, १३९; १,४४;
- ऋणुद्धितः त्रि० (भनुद्गृत) लुकेत 'श्रणुद्धिय' सण्दः देखो 'श्रणुद्धिय' राज्दः Vido 'श्रणुद्धिय' पंचा० १४, ३८;
- श्रयुद्धियः त्रि॰ ( धनुकृतः ) भेंथी निस् धारेतुं, खेचकर नहीं निकाला हुआ. Not drawn out. श्रोध॰ नि॰ ८०४;
- अगुर्धुस्र. त्रि॰ ( अनुसूत-अनु पश्चादुस्तः अनुसूतम्) तथावीने सद्देश हरेस. तपाकर तैयार किया हुआ. Made ready by heating. नाया॰ १: भग० ११, ११; जं॰ प॰ १. ११२: कष्प॰ ४, १०१;—मुइंग. न॰ (-सृदक्क) सक्क्य १रेस भृदेश. तैयार किया हुआ मृदंग. a kind of drum or

tabor made ready for use. कप्प॰ ४, ११०;

श्रमुधम्म. पुं॰ (श्रद्युधर्म) अनुः धर्भ.
श्रद्युक्त धर्म. Conformable religion.
सूत्रु॰ १, २, १, १४:—चारि. पुं॰ (-चारिन्)
तीर्थं धरादिना यक्त्रिय धर्मप्रमाणे य बनार.
तीर्थं धरादि के प्रहारिन धर्मानुसार चलने वाला.
one conforming to the religion
as expounded by Tirthankarus
etc. "जीस बिरता समुद्धिया कास्त्रमञ्ज

√ হয়ন্ত্রার ঘা॰ I. ( অনু+আর্ ) মতেও

মাতেও ই হবুঁ, গাঁকু ঘাই বাইনা, To run

behind; to run in the foot
steps of.

श्वासुधादद्द्व, प्रयाः १८१७;

√ प्रशुक्तवः धाः I. (श्रतुक्ता) व्यापा देती.

श्राप्ता देता. To ask permission.

श्राप्ताविष. सं० क्र० प्रव० ६४%;

श्राप्ताविष्तिष्ठ गं• क्र० प्रव० १२४;

छातुश्वयाः सं ( श्रतुकारना ) अशे। "श्रकु कावाः।" १७४, देवः 'श्रदुरक्षदर्यः' शब्द V.do "श्रापुरक्षम्या", प्रत∘ ६६;

श्राणुक्षयेयव्यः ति॰ ( यानुहारितव्य ) श्रीछ-य २ अ.स. देवी. इसता बार प्राज्ञा देता. Giving command for the second time. वेग॰ ३, २≈; (२) व्यामा देवा थे।व्य. प्राज्ञा देवे योग्य. worthy of being commended. वग॰ ४, २३;

प्रणुक्ताय. त्रि॰ (श्रवुक्ति) व्यिनशंभतः वीतरागे भाज आधित जनसम्मतः वातराग भगनात् द्वास श्राजातितः Permitted by Tirthmakana etc. ठा॰ ३, ४; वि॰ ति॰ २४२;

**√श्रमुक्श्र. घा० 1. ( इ.नु+प्र+रा )** अपावतुं;

हेनर वनुं दिलाना. To cause to be given.

श्रकुपहजा. वि• श्राया• २, १, १, ६; श्रकुपदावेद्दा: खि० सं० कृ० भग० ४, ६; श्रकुपपद्दा: त्रि० ( श्रनुप्रकीर्या ) परस्पर भणी भवेश. परस्पर में मिला हुआ. Mixed up tegether. कथ्य० ३, ४६;

ऋग्रांध्यः न॰ ( श्रतुषथ ) भार्ग-पंथती सभीन्ये। मार्ग के समीप. Near a road. वंय॰ ३, २६:

श्रायुक्ति, भि॰ (श्रानुप्राप्त ) पश्लीधी आप्त थयेल, विशे में प्राप्त, Got after, "सिंदि सम्मारणुक्तों " यस॰ ३, १४; नामा॰ १; १२; १४; फपा॰ १, ६; ३, ४३; भक्ता॰ ६४;

श्चरपुष्पवत्ताः विश्व ( अनुरुषः ) ७५५% निहु ध्येत्रः श्चनुष्प्रः जा उपवत्त नहीं हुमा हो. Not arison; not come to exist. इसार्थः १ १३;

िद्य**रापिट्ट** धा**० I. ( श्रनु+परि+वृष् )** - ९८२वुं: अभाष् - ४२वुं. सटबना; **समरा** - दास्सा, To wonder,

प्राणुभित्रहरू. साम् ० २; ६; भग० १, ६; २, १; नं० प० ७, १६१;

श्चातुपस्थि≵ति. सम् ० ३३: उत्त० ८, १४; स्य० १, १, २, ३२; १, ६, १४; जं० प०७, १४०;

धा पुत्र शिविहिया, विश्व सगर १८, ७; धानुपति विहस्सइ ति. सर्ग नाया १२, ६; १८; १७; १८; सगर १३, ६; धानुपति विहस्संति. सृयर २, २, ८२; धानुपति विहस्संति. सृयर २, २, ८२; धानुपति विहस्संति. सृयर २, ३, ६,

२०, ३; पश्च॰ ३६; श्रोव॰

अखुपरियद्दमासा व॰ कृ॰ सूय॰ १, ७, ३;

अणुपरियद्दियव्यः त्रि॰ ( अनुस्ति तित्व्य )
परिश्रमण् इरत्रं; परिश्रमण् इरता थे। भः
परिश्रमण् करनाः परिश्रमण् करने योग्यः
Wandering frequently; deserving of frequent wandering or transmigration. नाया॰ ६;

अणुपिहारि. पुं॰ (अनुपरिहारिए परिहारिए: अणुस्तोकं प्रतिखेखनादिषु साहार्य्यं प्रदेशितं अणुस्तिकं प्रतिखेखनादिषु साहार्य्यं प्रदेशितं अणुप्रिहारी) परिद्वार तपत्र वेत कथां क्यां त्यां तेती प्रक्षण कृष्यं वेते अद्वाय अर्था स्थां त्यां तेती प्रक्षण कृष्यं प्रदेश वाले वहां वहां विशे रहकर उपका प्रदेश प्रदेश वाले करने वाला साथु. An assectio who accompanies and renders services to a Parihari saint. टा॰ ३, ४;

असुपरिहारिश्च. पुं॰ ( अनुपरिहारिक ) लुले। 'श्चसुपरिहारि' शब्दः देनी 'श्चसुपर रिहारि' शब्दः Vide 'श्चसुपरिहारि' प्रपर ६१४; वव॰ २, ४:

श्चरापविद्वः त्रि॰ (श्वनुजिवष्टः) ५.७०० भ्रेनेश क्षेत्रः पांद्वे प्रवेश कियाः हुन्याः निः। tered after; next. जं॰ प॰ ३, ४२; क्ष्यः ० ४, ६७; वव॰ ६, १९;

√ श्राणुष्ट्ययः था॰ I. ( श्रातु+त्र+त्रातृ ) के.छीत स.थे अवक्रयः हीद्धः लेखी अध्ययः के.छीत अनुकरण्यी अवक्रया लेखी. किसीते साथ या किसीके श्रानुकरण्य से दीचा लेखाः To follow another in taking Dikşā.

श्रागुपव्यवित. नाया ० ४.;

√ ऋगुपस्स. था॰ I. ( श्रतु+दृत् ) कीवुं;
हेभवुं. देखना. To see.

**भागुपस्तर्. द**सा० ४, ३१:

भगुपस्तिम. सं० कृ० सूय० १, २, २, ४; भगुपस्तम. व० कृ० उत्त० ६, १६; त्रसुप्रस्मित पुं॰ ( क्ष्यप्रश्यिण्-भ्रमुद्राशेष् )
शुक्षाशुक्ष क्ष्मै असे तेना भिष्णुभने कीवा
व.शा. शुभ शुभ क्षमे स्रोर उसके परिणाम
को देखन बाजा. ( One ) looking
into good and evil Karmas
and their results. " बिहुबक्ष्ये
एप्राजुरस्की " स्राया॰ १, ३, ३, ९३०; ३,

त्र्यज्ञाञ्चः था॰ II (श्रद्ध÷गः)५वृं. निहाताः To cause to dripk.

**धारापाला**ः विश्वतिसं २ ७, २३:

श्चमुपास् वि० (श्रह्मास श्रम् सः सृपताः प्राचाः प्रास्तितं चेतु ते सस्त्रास्यः ) सक्ष्म लेतुके।धी युक्ता स्ट्रम जन्तुदास युक्ता Full of minute insects. " जपपं विद्याहि जीवनं, श्रष्ट्रास्य पंथा तुरन्ता " स्य० १, २, १, १९; क० गं० ४, ०५;

द्यम् प्रात्सः धा॰ II. ( व्यनु+कत्त ) निरंतरः भः धन । इरवृंः निरंतरः सेववृंः रक्षणः इरवृंः अथाववृंः क्षणः इरवृंः अथाववृंः क्षिणः सेवनः अथाववृंः क्षिणः सेवनः करनाः विरंतरः सेवनः करनाः रक्षणः करनाः वदानाः To observo constantly: to protect constantly.

श्रमुक्तांबर्ड भग ०२, १; श्रमुक्तांबर्धिः श्राप्त ०४, ८;

ञ्च**णपालण्**, दस० ६, ४७:

ষ্ময়ুব⊹লিজনা, বি॰ স্থায়া॰ ৭, ৭, ३, १६; ব্ল∘ ≂, ६৭;

श्चजुरालहत्ता. सं० छ० उत्त० २६, १; श्चजुरालेता. सं० छ० श्रोव० ४१; श्चजुरालिता." कप० ६, ६३, वर० ६,३७;

श्रगुपालिय." क० प० २, ६१:

श्चलुक्तमाल, व०कु भर्मि र, प्रः

चामुगलंत. व० कृ० आव० ४, म

भ्रयुपालगाः स्रो० (अर्मनुगलना-भेनुगलन) संइट पडवे पशु सीवेल पन्यपाशु व्यरावर पाणवां ते. संकट माने पर भी महण किये हुए पचलाण का यथार्थ रांति से पालन करना. Steady observance of vows of abstinence in spite of difficulties. ठा० ५. १:— सुद्धः न० (-शुद्धः) पन्थ-भाष्मि ओड भेदः दुडाण, अटवी वजेरे अपवादे पण् पन्थभाष्म भराभर पाणवुं ते. पचलाण का एक भेदः दुष्काल, वन मादि में भी पचलाण का ठीक ठीक पालन करना. steady observance of the vows of Pachchaknāņa or abstinence even where exceptions are allowed, e. g. in famine etc.

श्चरुपालियः त्रि॰ (श्वरुपालितः) आत्म संयमनी अनुकृत्वतापक्षे पालितं श्चातम संयम का श्वरुकृत्वतापुर्वक पाला हुआः Observed consistently with self-restraint; e. g. a vow. टा॰ =:

**श्च्यमु: पेट्ट. न० ( अनुष्टह )** अनुद्वमः परिपाती. अनुक्रमः परिपादी: Serial order: **'' अगुपिटुनिदाइं** ''सम**०** ४४;

श्चराषुपुन्तियाः स्रा० ( भनुपुन्निका । संतर्तिः संतर्तिः Progeny, नाया । १:

असुपुट्यः न० (अधनुपूर्व धानुपूर्वः) असुक्रमः पश्चिपार्टी धानुक्रमः परिपादी Serial order: सूय• १, १९, ४: श्रोव० १०; नाया० १: ३: ४: ४: ६: १३: १४: भग० ११. १९: १३, ६: श्राया० १, ७,२,२०४: जं०प•४, ०४:

श्च लुप्य सो. य० (श्रनुप्रताम्) अनुस्मप्रमाणे; अनुस्मे. श्रनुकमपूर्वक. In serial order. श्वाया० १, ६, १, ९७२; उत्त० ३६, ४७;

স্থান্ত্ৰহা স্থাত স্বৰুদ্বা ) অনুধুম; પરিপাঠী স্থানুক্ৰম; परिपाटी Serial order. নাযাত দ; বায়ত ১দ; उत्तত ২, ৭; জঁত দত ড. ৭২৬; স্থাড়ত ১৬; असुपुट्वी. स्नी॰ ( आनुपूर्वी ) नाभडभंनी अह प्रकृति, हे केना उद्दर्श छव એह शति-भांथी श्रीछ शतिभां सिद्धिरीते कही सहें छे. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव एक गति से दूसरी गांत में सीचे तौर पर जा सकता है. A variety of Namakarma by the rise of which a soul can pass directly from one state of existence into another; क० गं० १, २४; ४३; ४, १६; प्रव० १२००;

श्चगुपेहंत. व॰क्ट॰ॉब॰ (धनुप्रेक्साण) (बितवते।. संदिता हुआ. Thirdking: meditating. प्रव॰ ३६३:

श्चरणपश्चेत. व ० ह ० वि० ( **चनुप्रदत्त् )** स्थापाती. विनाता हुन्या ( busing to be given, निर्माण ३, २=.

श्चरणुष्पद्यः । अनः । श्चन्यमितः ) ६०। अस्तः ६९०। ६९०। ६९०। इत्राः दुश्चाः अन्यं गमन क्याः हुश्चाः उदा हुआ। Flown up: 2000 upwards. " श्चागासेणु- प्यात्रा सन्यायवन्तकंडज्ञातिर्वेडीः " उत्त० १। ६०।

श्चरण्यमंथः पुंच (श्वरण्यसम्यानंबर्गतः नयाऽणुः स्वल्यांऽपि प्रगता प्रत्यो भनादिर्यस्य स गथा । विश्वत्यः परिवल्याद्वः साधुः निर्मत्यः परिवल्याद्वः (Ine freed from even the slightest worldly possessions; an ascetic, हार्यः

श्रमुष्पग्रम्। ति० (श्रमुत्यक्ष) पर्तभान सभवभां केतुं व्यक्तित्य नधी ते; अत्यन्त न ध्येतः वर्तमान समय मे जिसका आस्तत्व नहां है वहः श्रमुत्यकः जो उत्यक्ष नहीं हुआ है वहः Not born; not existing. दसा० ४, ६१; विशे • ४९; √ **ऋगुप्पदा.** घा॰ I. ( श्रनु+प्र+दा ) आपतुं; हेवं. देना. To give; to bestow upon. श्रयुप्पदाइ. निसी॰ १, २=; अयाप्यदेजा. वि० वेय० ४, ११; १२; धगुप्पदाडं हे॰ कृ० वव॰ २, २६: भगाप्पदेमागा. व० कृ० वेय० ४, ११: श्रायुष्पदायव्यः त्रि॰ (श्रनुप्रदातस्य ) हेवं कोध्यो; हेवा याय्य. देना चाहिये: देने याग्य. Worth being given. भग = , ६; असुप्पयाहिसीकरमासा. त्रि ( अनुप्रद-वियोक्कंत्) प्रदक्षिला ५२ते। प्रदक्तिगा करता हुआ. Circumambulating. राय० १७३; भग० १, ३३; जं० प० ३, ६८; √ श्रयाप्यवाश्च. था० II. (श्रन्+प्र+वाच्) निर्धारी बांसवं: भगन हम बांसवं: ध्यान देकर पड़ना. To read attentively. भग्पवापृति, जं० प० ३, ४५; भगुष्पवाएमाए। व० कृ० जं० प० ३, ४४: **भ्रासुष्पवाय-भ्र. पुं० (भ्रानुप्रवाद)** नवभा પૂર્વનું નામ; વિદ્યાનુપ્રવાદ તેનું અપર નામ છે. नवें पूर्व का नाम; जिसका दूसरा नाम विद्यानुप्र-बाद है. Name of the ninth Parva; its other name is Vidyanupravāda. નંદી (૨) એકના કહ્યા પછી કહેવું ते: अनुपाद, एक केकडने के बाद कहना: अनुवाद. speaking after, one has spoken **स्**य॰ २, ३, १३; **श्राणुष्पविद्व**ंत्रिक ( श्रानुप्रविष्ट ) अवेश ५रेश: पेंडेस-पेसेत. प्रवेश किया हुआ, Entered. नाया॰ १: ५: १४: १६: १८: भग० ३: १: म,६; ११, ११; १२, १; १४, १; १६, ४; ६; निर॰ १, १; दस० ६, २: वेय० १, ३०; √ अयुष्पविसा धा॰ I.II. (अनु+प्र+विश्) પ્રવેશ કરવા; અંદર જવં; દાખલ થવું, प्रवेश करना; भौतर जाना.  ${f To}$  enter. श्रायाच्यविसङ्, भग० ७, ६; १२, १;१४, १; राय १७३; श्रोव० ३१; जं॰

प०३, ४४; नाया० १; २;४;

कः, १४; १६; निसी० १६, १;

ग्राणुप्पविसेह, नाया० १६;

ग्राणुप्पविसेह, नाया० १;

ग्राणुप्पविसेति, नाया० १; २; ६; १६;

ग्राणुप्पविसेति, नाया० १८, १;

ग्राणुप्पविसेति, नाया० १८, १;

ग्राणुप्पविसेति, नि० उत्त० २, १४;

ग्राणुप्पविसेति, नि० उत्त० २, १४;

ग्राणुप्पविसेति, नि० उत्त० २, १४;

ग्राणुप्पविसेत्ता, नि० दसा० ७, १;

ग्राणुप्पविसेह्ता, सं० कृ० नाया० १६;

ग्राणुप्पविसेह्ता, सं० कृ० नाया० १६;

ग्राणुप्पविसेह्ता, सं० कृ० नाया० १६;

श्रगुपा विसद्दत्ता. सं० कृ० नाया० १; श्रगुप्पवेसित्ता. सं० कृ० निसा० १, १०; श्रगुप्पविसिना. सं० कृ० भग० ३, ४; श्राया• २, ७,१, १४.४; निसी• ४,३०; श्रगुप्पविसामित्ता. सं० कृ० भग० १४, १;

भ्रणुष्पविस्साः सं० कृ० सृय० १, १३, १७; भ्रणुष्पविस्तिष्, हे० क्र० नाया० मः; भ्रणुष्पविसमाणः व० कृ० भग० १६, ६;

**भ्र**णुष्**पसूयः** त्रि॰ ( **भ्रनुप्रसूत** ) अन्मेक्षं, जन्मा हुश्रा. Born. श्राया॰ २. १, ८, ४६:

श्रग्राणियः ति ( श्रनुप्रिय ) अनुः क्षः भीर्भीः श्रनुकृतः Favourable; sgreenble " श्रन्नस्य पाणस्य इह्लो-इयस्य, श्रग्रुप्पियं भासति सेवमाणे " सूय १ ५, ५, ६६:

्रिश्चाणुष्पद्वः धा० 1. (श्रनु+प्र+ईस्) अनुप्रेक्षः-धितवना ४२वीः भावना खाववीः आझायन-भनन ४२वेः चितवन करनाः भावना करनाः श्रालोचन-मनन करनाः To think; to meditate upon.

भ्रमुप्पेइंति. भ्रोव० २१;

श्च गुण्पेहाः स्त्रो॰ (श्च तुत्रेक्षाः) कावताः विधा-रुषाः श्वित्यनः वित्रवनः भाजनाः विचारणाः Meditation: श्चाप्त० नि० शा० २६५; श्च गुजी॰ १३; श्लोप्त० २०; ठा० ४, १; भग० २५, ७; पि० नि० ६६४: उत्तर्वरः २३

श्राणुष्पेहि. त्रि॰ (श्रामुक्षेत्रिन् ) नित्यतः स्थानेत्यतः ४२त.२. विश्वतःशारीयाः करने वाताः One who thinks; one who modifates upon. इत्त० ४, ११: १३. १४;

श्चिषुफारिहाः स्त्रं (श्वनुस्तिया) भारती सभीपती कराः; भारती परेशः स्वतः स्वाई के सभीप का जगह A place near a ditch or a trench वेश = ३, २३;

आणुकाल, पुं॰ (अतुस्मर्श) अनुभाव महिमाः महिमाः महत्तः वर्णनः Dignity: greatness, दनः ६, ६६:

**हाराष्ट्रंथ**. पुं॰ ( श्रनुबन्ध ) शततः, निरंतरः, अविकित्रपाउं, सततः, विस्ततरः, गणः श्र<sub>वित</sub> च्छित्रतः Uninterruptedness: unbroken continuity 2140 pro २६४; निशंव २४१०, - वेद्धयाम्, पुंव (-**ચ્છેરન** ) અનુપંધ-તેસાર (પોંચતે છેદન ર <mark>ઉપાય: કન ખપાવવાના</mark> ઉપાય. સં*તાર* सम्बन्ध के छेड़ने चाता उपायः कर्तज्ञ करने का उपाय, means of destroying Karma. " चित्ताणं कम्माणं वित्तीचित्रं होइ खबखबात्री वि. श्रणवंधक्षपणाई सी. उस एवंति सायन्वा " पंचा० १८, ४१: ---भाव. पुं॰ ( --भाव ) अप्रात्माय-रसरूपे shell सत्ताः अनुमाव-रसरूप सं कर्म की सत्ताः the state of Karma matured into mild or strong results. पंचा॰ ४, ४; —भावविहिः पुं॰ (-भाव-बिधि ) पन्थणाखना परिखामने निरंतर

रश्री २ भव ते। (बिधि, पश्चवाण के परिकास के जिल्ला दलाने रखने की निधि. rules of steadily keeping up the thought-activity about Pachch khin i or abstinence. पंचा॰ ४, ४४; —साहमः वि॰ (साधक ) अनुअंध-निरंतरपालं साधनारः व्यनवेध-निरन्तरता मात्रवे बाला. one obtaining or trying to obtain continuity. पंचा॰ =, ८नः — मुद्धिभावः पुं॰ ( शुद्धिभाव ) ।तरंतर इनता क्षंगपशभ-धी आत्मानी निर्मेशन, धायते, निरंतर कर्म के क ते ज्ञान से का मा का विमेलता जो fras, the purity of soularising from constant subsidence an I destruction of Karma, पंचा•

श्चाणु वेश्वणाः स्ति ( व्यानुबन्दाना श्चानुबन्दान) स्वतु विकार करी अवेश वात्तुं अभराष्ट्र अर्थ स्वतु विकार करी अवेश वात्तुं अभराष्ट्र अर्थ से वात्त का समाणा कर उसका सम्बन्ध मिला लेता. Establishment of proper contextual connection by recollection "ता वेष पण्नेतरणा उस्ताणु- वेषणा घडणाः " पंता १२, ४४;

श्रमुर्विश्व विश्व (श्रदुर्गन्यन ) हेतुः साथहः हेतुः साधकः A mark; a basis of proof or inference. श्रीप २०: (२) निरंतर प्रत्य हि पित्र स्था लेशा हरवाथा परितेरणमां स्थानवृष्टेषी है.प साथि ते हेप टापीने परितेरण हरपुंते. निरंतर प्रश्नाद विभाग एकश्चित करने से परितेरण में जो दोप लगता है उस दोष को टालकर पडिलेहण करना getting rid of the fault of putting together clothes etc. without examining them with care. তাত ই;

श्चणबद्धः त्रि० (श्रनुबद्ध) अदिक्षः निरंतर अद्रश ६रेक्ष. बांबा हुव्या; निरन्तर बहुए। फेरा EM. Tied; taken ceaselessly. सम० ११; (२) तिरंतर: सतत: अप्ययिष्टित्र. निरंतरः सततः अन्यक्षांच्छन्नः constant; 09880<sup>1</sup>088, पग**र**ः १, १; २; नाता० २; (६) २५ भ. व्यात. pervading, नायाः ર; ( ૪ ) પૂર્વસંચિત, ટ્રેયલંધનથી બંધાયેલ. पर्वमंचितः द्रेषवंधन स बद्धः fettered by the bond of lattred shown in past life, उन ४,२: -ख्या खण (- ख्रा) अत्यत्त भूभः तीत्र क्षयः बहत ज्यादह भृषःत्रत्र ज्ञथाः shreep hang er. " श्र<mark>णवद्भव्हापर</mark>हर्म, ऊरहतरहवेदस्य दुग्बट घटिपविषयम् रविष्युविषा 🖰 प्राप्तः 😘, ३:--गिरांतर, वि० ( निरन्तर ) अलंत निरंतरः संस्थाः सदाः हमेशतः incossant: constant. 🕆 श्रणवर्ण्यातस्वेयण न् 🖰 पत्रह । १. १: -- विद्योग । प्रवर्त सम्बोगः। નિરંતરપણ તીવ ધેર રાખવાર કાસરતા तीत वेर रायते वानाः given to imple cable hostility. " आणुका निकासेत. परोप्परं वेपकां उद्गाति " पण्डल १. १: -धारमाङ्काला, ति । (-धार्मध्यान अनुपाई सततं धर्मध्यानताज्ञावित्याद्वितक्कं येयां **तेऽलुरद्वकंटरा**जः ) धनेष्य न - सिनयननी अंहर सतत प्रपृति राष्ट्राहर धमेरदान विनवन में निरंतर प्रश्ले रखने बाना constantly ongread in religious moditation.पर्छ २.१:-रोस्यन्ट त्रिः (-रोपप्रसरः अनुपद्यः वश्वित्रो रोपस्य प्रश्नते विस्तारो यस्य सोऽनुबद्धरोषप्रसरः ) निरन्तर है.ची. निरंतर कोषी; सदा कोष सदित. perpatually in anger. गच्छा० टी० ६२; श्रासुबृह, भा० I. II. (श्रापु महर्) भे सर्वु; इतेषुं. योजनाः कहता. To spank; to tell. श्रासुबृहह. भग० ११, ११; श्रासुबृहह. नाया० १; श्रास्थाः सामा व० छ० नाया० १;

श्चरणुष्महः त्रि॰ (श्चनुर्भद) अक्षिभात रित श्चिमात ते संदतः Free from pride or concrit. "श्चरुहसुप्रां जीवे श्चरुकंगर श्चरुपति जिस्मते" उत्तर रह, रहा (२) २५७ ति ते भुश्चं तिक ते. जी स्वाद नहीं ही प्रकट नहीं ही वहा सर्थ कि ला सार्थ क्लाइन स्वाद्ध है स्वाद स्वाद्ध

√िश्च ुन्नेचः घर्षाः ( श्चतु+भू )स्पनुभवतुः स्थापत्तुं श्चनुत्तव करनाः भोगताः श्चासुप्रवेतिः सग्या ११, १२; श्चसुभविष्ठेः हेया प्रवेत्तार १०,३१; श्चासुभवनास्यः वया श्वासायः १३;

ध्याप्ताम पुंब(प्रवृत्तम) धर्यना तिक्त निक्रिया, તિકતતર વધારે તિકોતા કટ્ટા કટ્તર વગે**રે** રહા કનેના કર્ટ્ય માં અધ્યવસાયાનસાર જે २ । ११८ तेः इनीय तदः इमेपरियतिः चर्मसः काइबारबीर वास वर्ष के सक्तरणी में अधाव-सार के खाउतार की रत पड़े बड़ा कमीरताक; Tita with Results of Karma with reference to their intensity caused by the degree of प्राचनांगा, क्रमंत्र ४, नम् ४, ६५; इत्। ३३, ६४; भग० १, ४; सम० ४; સ્કુ∶૦૩, ૬, ૬૪: (૧) ≈ન્તુમાંગ: સ્વભાવ. श्राताः स्रताः nature, कः पः १. २४: — ग्रान्सवहुषः (-मल्यबहुत्व ) अनुभाग-रस आश्री क्षमेत् अक्ष्य पहुत्य-પરકપર એડછ વત્તારું ો સરખ મણી કરવી તે. अनुभाग-रस की अभेदा ने कर्म का श्रहप बहुत्व-

न्यूनाधिकरूप से परस्पर तुलना करना. weighing the comparative intensity of Karmie results. ठा॰ ४,२;-- उदय. पुं॰ (- उदय) धर्भने। अनुसाग-रसरूपे थते। ब्रिट्य.कर्म का श्रनुभाग-रसरूप से होता हुआ उदय. maturing of Karma in greater or lesser intensity. क॰ प॰ ६, ५:-- उदीरणा. स्नी॰ (-उदीरखा) ઉદયમાં आवेલાં કર્મના રસતી સાથે ઉદયમાં ન આવેલ રસતે ખેંચીને तेमां भेणवी भागववे। ते. उदय में श्राये हुए कर्म के रस के साथ उदय में नहीं श्राये दुए रस को मिलाकर उसका फल भोगना blending the intensity of matured Karmas with that of unmatured ones and periencing the results of this modified intensity. ठा॰ ४, २; —उदीरणोवक्रम. पुं॰ (-उदीरणोपक्रम ) ઉદયમાં આવેલા રસની સાથે સત્તામાં રહેલા 🦠 રસતે ખેંચી વેદવાના આરંભ કરવા તે. उदय में आये हुए रस के साथ सता में रहे हुए रस को खींचकर उसके भागने का आरंभ करना. beginning to experience the blended intensity of the matured and unmatured Karmas. टा॰ ४. १:--कम्म. न॰ (-कर्मन् ) કર્મના રસ: તીવ, તીવતર, મંદ, મંદતર વગેરે કર્મપ્રકૃતિમાંના શુભ, અશુભ રસ. का रसः तीत्र, तीत्रतर, मंद, मंदतर आदि कर्मप्रकृति में का शुन अशुन रस. greater or lesser intensity of the results of Karmas according to their nature. भग० १, ४; — गामानेहत्ताउय. न॰ (-नामनिधत्तायुष्-गत्यादीनां क्रमेखामनुभागवन्त्रक्षे भेदोऽन्भागनाम्

तेन सह निधत्तमायुरनुभागनामनिधत्ता-युरिति ) नाभ धर्भनी गति आहि अधितना અનુભાગળંધની સાથે આયુષ્ય નિવડ બંધ કરવા તે: આઉખાના બંધના એક लेह. नामकर्म की गति श्रादि प्रकृति के श्रनुभागबंध के साथ श्रायुष्य कर्म का धनिष्ट सम्बन्ध करना; श्रायुष्य कर्म के बंध का एक भेद. blending together the intensity of Nāmakarma with that Ayusyakarma; a variety the bondage of Ayuşyakarma. भग० ६, ६; सम०-वंधा. पुं० (-बन्ध) अर्भ અંદર તીત્ર, તીત્રતર આદિ રસનાે બંધ. कर्म में तीव, तीवतर आदि रस का बंध, the intensity of the bondage of Karma according to the degree of passion, ठा॰ ४, २:--वंधहास, न॰ (-बन्धस्थान ) अनुभागपंधनां स्थानः જે જે અધ્યવસાર્ય અનુભાગ-એક સમયના કવાયસંબંધી અધ્યવસાયથી ગ્રહણ કરેલ કર્મપુદ્દગળ ના રસસમુદાયનું પરિ<mark>ણામ થાય</mark> ते प्रपायाहयक्तप **अध्**यवसायविशेष, **श्रानभाग** बंध के स्थानक, जिन जिन सायों से अनुभागबंध का एक समय के कषायसम्बन्धा अध्यवसाय से प्रहेण किये हुए कर्मवुहलों के रससमुदाय का परिसाम बह कवायादयरूप अध्यवसायविशेष. thought-activity in the form of passion giving rise to greater or lesser Karmie bondage. प्रव॰ १०६५: संक्रम. पुं॰ (-सङ्क्रम ) કર્મના રસમાં સંક્રમણ થતું તે; સંક્રમના अके भेट, कर्म के रस में होना: संक्रम का एक भेद. transformation of Karmic results; a variety of Sankrama. To To x, vy:

संविकस्म. न॰ (स्तकर्मन् ) अनुभाग संविधी अर्भनी सत्ता; अर्भना अनुभाग-रसनी सत्ता. अनुभाग सम्बन्धी कर्म की सत्ता; कर्म के रस की सत्ता. existence of Karmic matter in relation to the intensity of bondage. क॰ प॰ ७, १;

श्रायुभावः पुं॰ ( श्रन्भाव ) प्रभावः शन्तिः सामर्थ्य, प्रभाव: शांक्र, Power: prowess. सृ०प० १: १६; ( २ ) सुभ, मुख, glory; blessedness. सम • १०: (३) तीत्र, भन्द રૂપે કર્મના રસના અનભવ કરવા તે: રસરૂપે धर्मन परिलाभ-विपाध, तात, मन्दरूप से कर्म के रस का अनभव करना: रसहप से कर्म का परिणाम विपाक, the result of Karma in greater or lesser intensity: experiencing this result, पन्न २३: क० प० २, १: उन्त० ३४, ६५: <del>— कम्म. न० ( कमन् )</del> अनुभाव -विभाव के पे वेशतं वर्षे । यानुभाव अर्थात विशाकरूप से जिसका बेदन है। वह कमें. Karma experienced in result. ठा० ४, ४:

श्चणुभासत्र्यः त्रि ( श्वनुभासक ) युरु भारेत सांभणीने पूर्णा भारतार-अपेट्टा इरतारः गुरु द्वारा श्रवण करने के पृथात बोलने वाला-उपदेश करने वाला. Preaching after hearing from a preceptor. विशे ३२९७;

अयुभासंतः व॰ क्र॰ त्रि॰ ( अनुभाषमाख ) पाछम ले. बतीः पांछे से बोतना हुआः (One) speaking after another has spoken. पंचा॰ ४, ४;

**असुभास्त्रमाः स्नी॰(अत्रनुभाषयाः श्रनुभाषया)** ચુરુ જે હૃસ્વ, દીધે કહે તે પ્રમાણે શિષ્ય **ભાલવું તે**; ચુરુના ભાલ્યાપ્રમાણે ભાલવું તે. गुर के बोलने के अनुसार दोलना: गुर जैसे-इस्व, दीर्घ कहें विसा हो । राष्ट्र का बोलना. Imitation of the accents of a preceptor by a pupil. टा॰ ४. ३;

श्चरणुभिन्ति. न॰ (श्चर्जुभिन्ति) श्रीत सभीपे; श्रीतनी पासे. दीवाल के समीप. Near a wall. वेय॰ ३, २६;

श्चरापुर्दः न॰ (श्वनुभृति) अनुभव, श्रद्धमव, Experience, विशे॰ १६११;

त्रगुभृद्मयः त्रि ( श्रनुभृतिमय ) अनुस्य भयः श्रनुभवमयः श्रनुभव स्वरूपः Full of experience, विशेषः १६१५;

श्रसुभूयः त्रि॰ ( श्रनुभृत ) अनुभव ६रेतः श्रनुर्मावतः श्रनुभव किया हुआ. Experienced. श्रसुना॰ १३०; भग० ६, ३३; नाया॰ १;

श्रस्यमङ् स्रं (श्रमुमित ) अनुभति-रंभितः अनुभेदन, श्रमुमितः सम्मातः श्रमुमेदन, Consent; approval, क॰ प॰ ४, २६;

श्राणुमहत्ते। श्र॰ ( श्रामुमनितम ) अनुभति छे भारे. श्रहुमति होने से. Becouse of, through, permission or consent. पंचा १,३६:

द्यासुप्रस्मं, छ० ( श्रनुमार्गम् ) पन्नीः पन्निः। १८. पाँछे, Behind; in the wake of, नावा॰ १८;

श्रभुमग्गजाय-श्रः त्रि॰ ( श्रनुमार्गजात )
प्रश्नाकन्मेत्रः नदाना लाहा है जहेत. पांछ से
जन्मा हुआ; छोटा भाई या बहित. Born
after: a younger brother or
sister. नाया॰ =: १=: विवा॰ १:

श्चणुमग्गाः ह्वा॰ ( क्यनुमन्या-धनुमितः ) अनुभेदनाः संभितः धनुमोदनः Consent;

approval. (२) अनुभेहनकत्य ओक्ष हे।प. श्रनुमोदन से होने वाला एक दोष. a fault incurred by showing approbation. पि॰ नि॰ १२८;

श्र्यं मतः ति॰ ( श्रनुमत ) अवशुख् कीया पछी पखु कीता उपरथी प्रीति न उत्तरे तेवुं धष्टः धिन्छतः श्रवनुषा देखने के पश्चात् भी जिस पर से प्रीति कम न हो ऐसाः इष्टः. Desired or liked inspite of faults: भग॰ २, १: श्रोव॰ ३६: (२) अनु ५ अप-खार्यी संभवः भान्यः श्रनुकृत्वता से गम्मतः मान्यः acceptable; agreeable. जीवा॰ १:

√श्चिष्णमञ्ज्ञात्र राष्ट्र राष्ट्र सम्मात देनाः संभित्त कापतीः भान्य राष्ट्र सम्मात देनाः मान्य करनाः Topermit: to approve of; to assent to.

> भगुमसमुः आ० म० च० १, ३४१; भगुमजित्थाः भू० भग० १,३३: नाया० १;१६;

झणुमयः ति ( अनुमत ) जुरेल ' प्रस्तुमत ' शण्डः देखो " अस्तुमत " शब्दः Vide " प्रस्तुमतः " नाया १ १ भग ०२, १, १. ३३; १४, १; पत्त ०३१; मृण्च ०२, ७४: वव ०३, १; कप ०२, १६; जंण्प०२, २०;

अणुमाण, पुं॰ ( अणुमान ) अणु-अक्ष्य भान-अर्डुशर: थेरेडा पण गर्न. थोड़ा अभिमान: योडा गर्व., Some little pride; a little touch of pride. ' अणुमाणं य मार्य च, तं पडिरणाय पंडिए ' सूय॰ १, ८, १८;

अध्यासार न॰ ( अनुमान ) टेनु-विगयी थतुं साध्यतुं शान; अनुभान शान, हेनु से जी साध्य का ज्ञान हो वह; अनुमान ज्ञान, An

inference; knowledge got by syllogistic reasoning. भग• ४, ४; श्रागुजो॰ १४७: ठा॰ ४, ३; विशे॰ ६॰:
—िगराकियः त्रि॰ (-निराह्नत )
अनुभानथी निराहरे । इसे. श्रनुमान से
निराकरण किया हुआ. refuted by inference. ठा॰ १॰;

श्रगुमागाइन्ताः सं • क् • श्र • ( श्रनुमीय ) अनुभान ५रीने. श्रनुमान करके, Having inforred. भग० २४, १:

भ्राणुमाय-भ्रा वि ( भ्रणुमात्र ) अध्यभात्रः धर्षु थेएं, बहुत थोडा; नाममात्र. Very little. " श्रणुमायंपि मेहावी, मायामोसं विवज्जप् " दम० ४, २, ४६: ६, २४;

श्रमुक्तंतः व ॰ ऋ ० दि ० (श्रमुन्युश्चत्) न तक्ते।: नदि भृष्टते:: त्याग न अस्ते। न होइता हुश्चाः न त्यामतः हुशाः Not abandoning: उत्तर ३०. २३;

श्चर्याप्रेमगाः स्नां ( श्रनुमर्यादा ) तथरभविद्याती सभीपः नगरं की मर्यादा-मीमा के समीपः Near the border of a town, वेबर्

श्चर्यमोद्दयः त्रि ( श्चनुमोदित ) अनुभित आपी उत्सादी अनावेशः उत्तिकित ६रेशः श्चनुमति देकर उत्साहित किया हुशाः उत्तिजत किया हुशाः Encouraged: श्वाउ॰ १९;

श्रमायस्य न॰ (अनुमोदन) सुन्धाः असुमोयस्याः । १०६. देनो : श्रमुमोयस्य : शब्द. Vide : श्रमुमोयस्य : पंचा॰ ६, २८: पग्रह० १, ३;

त्रासुमोयस्माः ब्री० (श्यनुमोदना-धनुमोदन) अनुभादनः संभितः सद्धानुभूतिः भद्द करवी ते. श्रनुमोदनः सहानुभूतिः सद्दायता करनाः Approvali consent; sympathy. पि० नि० ६५: १९३;

अणुम्मुक त्रि॰ ( अनुन्मुक्त ) भुक्षेश निद्धः

तन्त्रथेश निष्ठि, नहीं छोड़ा हुआ: नहीं त्यागा हुआ. Not abandoned. पगह ० १, ४; असुय. त्रि ० ( अनुग ) जुन्मा ' असुग ' शम्द्र. देखों 'असुग' शब्द. Vide ''असुग', श्रोव० ४१;

भागुयत्वणाः श्री०(भागुवर्त्तना) दुःभी-अक्षान-नणणाना अथयार अस्वा-सेपः अस्पी ते; अनुअक्षपणे पर्तपुं ते. दुःखा-ग्लान या निर्वल का उपचार सेवा-करनाः धानुकृततापृर्वक वर्ताव करनाः Serving the ufflicted; sympathetic conduct. जावा० ५

अयुयत्तमाणः व॰ छ॰ ति॰ (अनुवर्णमानः)
भानताः अनुसरताः स्वीधारताः अलुस धरताः
मानता हुआः अनुसरण करता हुआः स्वीकार
करता हुआः Accepting: following:
acknowledging: " छंदमगुपलमाणे
गुरुजणाराहणं कुणहः " विशे ० १४४५:
श्रंत ० ६, १४:

श्राणुयात. त्रि ( श्रनुयातृ ) ५१७७१ जनारः अनुसरतारः पाँछे जाने वालाः श्रनुसरण् करने वालाः ( One ) who follows: भगव १२, ६;

**श्रगुयासः पुं॰ ( श्रनुकाश**े सिधासः अधारानेस विस्तारः विकाश-प्रकाश का विस्तारः Expanse of light: नाया• ५:

अयुरंजिएल्लयः त्रि० ( अनुरक्षितः स्वाधिक इल्लक प्रत्ययः ) संभ्रहायक्ष्मश्री रंभायेतः संप्रदायपरंपरा में रंगा हुआः Coloured with traditional doctrine. जं० प०

आसुरत्तः त्रि • ( अनुरक्तः ) स्तेदयाणाः अनु-शर्भाः प्रेमीः स्नेहयुक्तः श्रनुरागाः प्रेमाः Affectionate; loving: "श्रवसम्बस् असुरक्ता अवसम्बस्याहिएसियोः " उत्तर् १३, १: भोव • स्॰ प॰ २०; नाया ॰ ३; १४; भग • १२, ६; श्चिष्ठरसियः न॰ ( श्रनुरसित ) भेडे। 2थी भेडित इस्ते। ते; शल्ड-अवाल इस्ते। ते. जोर से पुकारना; शब्द करना. Crying aloud; bawling out. नाया॰ ४;

त्रगुरागः पुं (श्रनुरागः) अनुरागः श्रीतिः श्रेभः अत्यन्त श्रेतेद्वः श्रनुरागः श्रीतिः प्रेमः बहुत ज्यादह स्नेहः Love: affection; भग० ६, ३३: राय० २२४: (२) वर्षः डि२भन्न आदिनेः रंगः रगः करमची श्रादि का रंगः colour: पश्च० २;

अगुरागयः न० ( अन्वागत-रेफ आगमिकः )
अनुद्व आगमनः अनुद्वपण् आवतुं ते.
अनुकूलतापृर्वक आनाः l'avourable
arrival: agreeable arrival: ''अणु-रागयं ने संदया ें भग० २, १;

श्चगुरायः पुं॰ ( श्रनुरागः) जुञ्तः ' श्वनुरागः' सञ्दः देखो 'श्चनुराग' शब्दः Vide 'श्वनुराग'. नायाः १: भनः १२:—रनः त्रि॰ (-रक्त) श्रिभश्चः रंभावेकः प्रेमसं रंगा हुत्राः full of ( lit. coloured with ) attachment. प्रवः ६२४:

श्रणुराहाः स्त्रां ( अनुराधाः) अनुराधानाभनुं नक्षत्रः श्रनुराधा नाम का नक्षत्रः A constellation named Anuradha. सम० ४: सू० ५० १०: श्रणुजो० १३५: ठा० २. ३; जं० ५० ७, ५४४;

श्चरणुरूचे विशेष (श्वनुरूप) आयक्ष धितः श्रीचेतः स्मतुक्ष संग्यः घाँटतः श्रनुकूतः जांचतः Proper; fit: agreeable, पि॰ नि॰ ४८६: नाया॰ १६: स॰ ६: विशे॰ १६६१:

श्चरमुलग्म. त्रि॰ ( श्चनुलग्न ) पाछ्य क्षाणेक्ष. पांछ लगा हुश्चा. Attached behind. विवा॰ =:

**દ્યાયુलાવ. પું∘ ( શ્રનુક્ષાપ** ) વારેવાર બે.લવું તે; ફરી ફરી બે.લવું~આલાપ કરવા તે. यारंबार बोलमाः बारंबार बात चीत करना. Speaking frequently. ठा० ७:

√ श्रः गुर्तिष. घा॰ I. II. (श्रनु+िकम्प्) विभवुः भार करेपी. लोजना. To daub with cowdung: (२) विवेधन करवुः वेध करेपे. विवेधन करेगाः वेष करेगा. to sinear. श्रेगुलिंपइ. नाया॰ ४ः

श्चर्युतिपेइः जीवा० ३. ४; श्चर्युत्तिपंतिः नाया० १; भग० ६, ३३; जं० प०

श्रयुत्तिपहः, श्रा० भग० १४, ६; श्रयुत्तिपद्चाः.सं०क्वंदनाया० १:४:भग० १४,५; श्रयुत्तिप्वेद्दताः, सं० कृ० भग० ६, ३३:

अणुलिपत्तप्. हे ० ह ० ओव० १ मः ६ मः अणुलिपगाः न०( अनुलेपन ) अड तर विभेती भूभि इराधी विभेते ते: इराविवेपन इरत् ते. एक बार लागाः हुई भूमि को फिर में लोगनाः पुनः विलेपन करनाः Daubing or smearing again, पगह० २, ३;

अगुलिसः ति० ( अनुलिप्त ) श्रेट्स पेनरेनुं विक्षेपन हरेल. चंदन आहि का विलेपन किया हुआ. Besmeared: anointed. ब्रांब० २२; नाहा० ६: १: क्या० ८. ६२: — गत्ता. ति० ( गात्र ) केता आव श्रेशंट अल्पा श्रेट्स दिश्रा (विक्षेपन हरेल के केता. जिसके श्रेमस्त्रवयव आहि चंदनादि से विज्ञान हैं वह, with limbs anointed with fragrant unction, तंडु० अगुलिहंन. व० ह० वि० (अनुजियन) श्रेपन

हर्गु;रुपर्श हर्नु, चुंबन करता हुआ; स्पर्श करता हुआ. Touching; licking.; " गगण्तलमगुलिहंतसिहर " मृ० प० १८; श्रोव०३१; सम० प०२१३; स्य० ६६; नाया० ५; जग० ६, ३३; जं० प०५, ११७; अग्रुलेंदेहता. सं० कृ० अ० ( अनुसुष्य )

े शरीर बुंछीने. शरीर पोंछ कर. Having

wiped the body, e. g. with a towel. भग॰ १४, १:

श्रगुलेचग्, न॰ ( श्रनुलेपन) विक्षेपन; विक्षेपन ४२वं ते. लेप करना; विलेपन. Besmearing; anointing. श्रोव॰ २२; जं॰ प॰ पश्च॰ २:—तल. न॰ (-तल ) ६२ी क्षीपेक्ष जिम-क्ष्मीन. फिर से लीपी हुई भूमि. ground which has been daubed again. " मेयबसाप्यरहिरमंसर्विक्स्स जिनागुलेवग्रमला" मुय॰ २, २, ३६;

श्चरणुलोग्नाः सं० इ० श्व० ( श्वनवलोक्य ) न वेवस्तः अववेधस्त स्वां विनाः विना देवे विना श्रववेधस्त क्ये Without having seen अग० ७, ७;

श्चगुलोमः न० (श्वानुलोम्य ) ४५८ अमवारः Natural order: पंचा०५४, ५६:

श्रसलामः छि॰ (धनलामन्) अनुःसः भनते अभन्ते धरुकूल, सन को रचन बाना: Agreeable; pleasing; in natural order. Mare 3: 3: 3: जें। प्रवास २ ३५: सामा ० ५, ६; बब ० ५०, ५; क्षोपक सिक्दर, पंता १४, १६ क्षोपक १०; ૧૦૧માં ભાગાયાં અનકલ કરવાને પછવું તે. आपन में अनुहल करने के लिये पृद्धना. mutual consultation for coming to an agreement. 31. —वाउपेगः त्रि० ( वायुवेगः) केना शरीर-તી અંદરના વાયુંના વેગ અનુકક્ષ છે તે: જેતા પેટમાં ગુલ્મવાયું નથી તે; **જા**ગલ भनुं थ. जिसके शरीर के भीतर की बायु का वेग श्रानुकुल है वह: जिसके उदर में गुल्म वायु नहीं है वह: युगल मनुष्य. free from unwholesome gases in the body; without vitiated windy humour in the stomach. जीवा • १:

- अगुलोमइत्ता. सं॰ कृ॰ अ॰ ( अनुलोम्य ) अनुडल डरीने; पीताना पक्षमां लहते. अनुकृत करके; अपने पत्त में लेकर. Having made agreeable; having taken on one's side. ठा॰ ६, १;
- श्रमुलोमविलोमः पुं॰ (श्रनुलोमविलोम) आवलाय क्ष्मिती ते; ल्युं अने आववुं. श्रावागमन करना; जाना श्रीर श्राना. Going to and from. पंचा॰ १६, १६;
- अयुद्धान्त्र-य. पुं॰ ( अनुद्धावक ) इन्ह निशेष. एक प्रकार का ज़मीकन्द. A kind of bulbous root. उत्त॰ ३६, १२८: (२) भे छिद्रेय छ्वविशेष. दो इन्द्रियों वाला जीव विशेष. a variety of living being having two senses. उत्त ३६, १२८:
- अगुद्धगः । त्र ० ( अनुद्धावक ) जुर्वेत "अगुद्धभ" शक्दः देखो " अगुद्धाय " शब्दः Vide " अगुद्धाय " उत्तर ३६, १२६;
- श्रमुद्धावः पुं० (श्रमस्तापः) भारे ३१४।५: १८सत् शे तथी पर्नेन १२५ ते क्लिमत सीति से-खराब सीति से वर्णन करना. Contemptuous mention, हा० ७, ५:
- श्राणुक्षीयः पुं॰ (श्रमञ्जयक) भे १६४ १८५ १८५ १६४ १८५ दो हान्द्रयो वाला जावावशेषः A kind of living being having two senses. १५० ३६, १६०; (२) १६६विशेषः कंदविशेषः a kind of bulbous root. उत्तर ३६, १६०;
- श्राणुवहरू. नि० (श्रानुपदिष्ट ) स्थायार्थ परंपराधी अपिटेशेझे नोह ते. जिमका श्राचार्थ परंपरा से उपदेश न हुआ हो वह. Not taught traditionally by preceptors.
- श्चगुवउत्त. त्रि॰ ( श्रनुपयुक्त ) ६ पथे। १ वगरनुं; ६ पथे। ४ क्षत्यः उपयोग रहितः Careless; lacking in due attention, श्चगुजो•

- १४; भग० ४, ४; विशे० ४२; श्रोध० नि∙ १३:
- श्रगुचएस. पुं॰ (श्रनुपदेश) ७५६शने। अलाव; स्वलाव; निसर्ग. उपदेश का श्रभाव; स्वभाव; निसर्ग. Absence of teaching; nature as opposed to art. "निसर्गः स्वभावोऽनुपदेश इत्यनधान्तरम् " श्रगुजो॰ १४१: ठा॰ २, १;
- श्रम् वश्रोग. पुं० (श्रन्पयोग) अपेथे। श्रेने। अलाप; अपेथाश श्रन्यता. उपयोग का श्रभाव; उपयोग ग्रान्यता. Want of proper care or attention. 'श्रमुवश्रोगो द्वां' श्रमुजो० १३: ७२: (२) अपेथाशेना अपि-पय; आपश्रन्य. भावसून्य. that which is not a province of Upayoga. श्रमुजो० ७२: (३) निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; निष्प्रयोजन; भावसून्य. without any purpose. पंचा० ३,३%;
- श्चर्यक्वोगि त्रि॰ (श्चन्पयोगिन्) ३५५े१२ श्वन्यः नि'अपेश्वन्तः निकम्माः उपयोग श्वन्यः Unnecessary: useless: purposeless: पंचा॰ ३, ३७:
- श्रमुखकय ति ( श्रमुपकृत उपकृतसुपकारी, न विद्यते उपकृतं येपां ते । केंग्रे ( अशार नथी केंग्रे ते । जिसने उपकार नहीं । क्या वह Devoid of benevolent deeds. नाया• ३: (२) श्रीकाना ( अशार नीये आयेश नांद ते दूसरे के द्वारा उपकृत न हुआ हो वह . not under anybody's obligation विशे • १९४३; नाया• ३;
- श्चराण्यकंता त्रि (श्वनुपकान्त) निराधरेख धरेल निर्देश जिसका निराकरण नहीं किया गया हो वह. Not repudiated. श्रोव
- श्चर्य बाइश्च-या नि॰ (श्वनुप्रधातिक ) जयां संयम आहिनी धात न थाय तेतुं स्थणः ऐसास्थान जहां संयम शादिका बात न हो (A.

place) secure against impediments to self-restraint. সৰণ ৩৭६: বন্ধ ২২, ৭৬;

- अणुवह्रण्गाउस. त्रि॰ ( अनुपवर्त्तनीयायुष्क)
  कोता आयुष्यनुं अपवर्तन न धाय तेवा देवता.
  नारश्री वर्गेरे. जिनके आयुष्य का अपवर्तन
  न हो ऐसे देवता, नारकी आाँड. (Gods; hell
  beings etc.) whose life-term cannot be reduced or transferred
  क॰ प॰ १, ७४
- श्चारावहते । त्रि ( श्वनुपतिष्ठत् ) अधि न श्रेसतुं; साग्र त पडतुं. मेल न स्नाता; घटित न होता; ठीक न बैठता; संगति न स्नाता. Not fitting; not applicable. श्रोघ॰ नि॰ ४०१;
- अखनहावियन्न. त्रि॰ (अनुपस्थापितक) भीज्य यारित्रनी अपस्थापना दिया वगरनी. दूसरे चारित्र की विना उपस्थापना किया हुआ. (One) who has not been readmitted into the order of monkhood after a temporary expulsion for a fault, वेय॰ ४, ५३;
- अण्विद्धियाः ति ( अनुपरिथत ) धर्मायरलुमां प्रभाद करनारः धर्मायरलुमाटे तैयार न ध्येत्र. धर्माचरण में प्रमाद करने वालाः धर्माचरण के लिये जो तत्पर न हो वह. Negligent in religious observations; not prepared for religious practices. आया १, ४, १, १२६;
- √ आखबह था॰ II.(श्रनु+नृष्+िष्) वधारतुं:
  वृद्धि अर्थी. बढ़ानाः मृद्धि करना. To
  increase; to accumulate.
  आखबढ्ढेइ. भग॰ ७, ६;
  आखबढ्ढेहि. भग॰ १;
  आखबढ्ढेहि. श्रा॰ नाया॰ १४;
  आखबढ्ढेह्सामि. भ० विवा॰ ७;
  आखबढ्ढेह्सा. सं॰ कृ॰ भग० ७, ६;

- श्चारा स्थापन । त्रि ( श्वनुपनीत ) से। पेक्ष निक्ष ते. जो सुपर्द न हुआ हो वह. Not handed over. भग० ४, ६;
- श्राण्यसः त्र (श्रनुष्ट्त) थीछ वार अपृत्त थयेव. दूसरी वार प्रश्नः. Re-engaged; occupied in doing again. पि॰ नि॰ भा॰ १८;
- श्चराष्ट्रच्यामाणः व॰ ह॰ त्रि॰ ( भनुवर्त्तमान ) अनुसरते। श्रमुसरण करना हुआ: Following: भग॰ ११, ११;
- श्राणुवित्तः त्रि॰ (श्रनुवर्त्तिन्) अनुसरनारः श्रनुसरण करने वालाः (One) who follows; following; a follower: गच्छा॰ ४२;
- श्राग्रयित. स्ना॰ ( श्रनुवृत्ति ) युरुते। भने। आय-धिनितादिक सेष्टाधी वर्तीने तेने स्मनुद्दस वर्तवुं ते. गुरु के मनोभाव-इशारे श्रादि से जान कर उसके श्रनुकूल बनीब करना. Shaping one's conduct by guessing the likes and dislikes of a preceptor from his actions etc. गच्छा० ४२:
- श्चरावितयः सं० क्र∙ श्च० (श्वनुकृष्य) अनुसरीते. श्रनुसरम्। करके having followed विवा० २, ३:
- श्राण्यधारियः त्रि॰( श्रनुपधारित ) धारख् न धरेत्रः धारण न क्रिया हुश्राः Not held; not put on. भग• १, ६:
- त्रश्चमः त्रि॰ ( श्रनुषम ) अनुषमः ઉपभा रिदेतः उपमा रहितः श्रनुषमः Matchless; incomparable, विशे॰ ३१८३; कष्प॰ ३, ३७; सुक्सः न॰ ( सीस्य) अनुषम सुष्पः उपभारिदेत सुष्पः भेक्षि सुष्पः उपमा रहित सुन्नः मोच सुन्नः Matchless happiness; perfect bliss, नाया॰ १७;

- अ खुबमा. स्नी० ( अनुपमा ) भाद्यविशेष; भिक्षेष्ठनी अने ज्यत. खाद्य पदार्थ विशेष; मिठाई की एक जाति. A. kind of sweetmeats. जीवा० ३;
- द्मगुषिमयः त्रि॰ ( धनुपिमतः ) ઉपभारिदतः; ध्रनुपमः अatchless. सु॰ च॰ २, ४१६;
- √ झाणुचय. धा॰ I. ( अनु+वज़) पाछम वर्युः; अनुसर्युः पाछम गति इर्यी. पाँछे २ चलनाः; अनुसरण करना. To follow: to pursue. सणवयामो. उत्त॰ 1३, ३०;
- अगुवयमाग्, व॰ कु॰ त्रि॰ ( अनुवदत्) भा-छणथी भाक्षताः भरभुँ भाक्षताः पाछ से बोलता हुआः पाठ पाछ बोलता हुआः Speaking in the absence of " आरंभट्टी अगुवयमागे हग्मागे घायमागे " आया॰ १.६, ४.१=६: ५६२: नाया॰ १:
- अणुवयार त्रिक् अनुपचार) अपयार व्यवस्था रहित अव्यवस्थित Devoid of proper arrangement; out of order. प्रवक्त १४६:
- आगुवरयः त्रि॰ ( अनुपरत ) पापथी सायध्य व्यापारथी निवृत्ति निदि पानेतः अविनित्त अकृतः पाप से सावय व्यापार से निवृत्ति न पाया हुआः आविर्तत सहितः Not freed from sinful operations. पश्च॰ २२: ठा॰ २, १: आया॰ १, ४, १, १२६: भग॰ =, १०: विशे॰ १३२४: (२) निरंतरः देनेशः अविनिध्धः निरन्तरः सदाः constant; ceaseless पि॰ नि॰ ०१: सम॰ काय किरियाः की॰ ( कायकिया ) अविरित्तिपणे शहीरने वापश्वाधी लागती किया—इमेलेधः काथिशिक्षियोगं करने से जो कर्मबंध हो वहः आयिकांकिया का एक भेदः Kriyā ineurred by using the body

- without self-restraint: a variety of Kāyikī kriyā. भग० ३, ३;—दंड. त्रि॰ (-इण्ड) भन, पथन अने अयाना दंउधी निवृत्ति न थयेत. मन, बचन और काया के दंड सं आनिवृत्ति न पाया हुआ. not freed from austerities of mind, speech and body. आया॰ १, ४, १, १२६;
- श्चगुवरिं. श्र॰ ( श्चनुपरि ) ઉपर निर्धि ते; नीये. नीचे. Below; not above. क॰ प॰ १, १६:
- श्चरणुवलंभः पुं॰ (श्चनुपलम्भ) स्वसंवेहनने। स्थापायः स्वसंवेदन का श्रभावः Absence of experience, विशे॰ १६४;
- ऋगुवलेव त्रि॰ ( भनुपलेप ) क्षेपरहित. नेप रहित. Unsmeared, पगह॰ १, २;
- अणुवधरण्या. त्रि॰ ( अनुपपसक ) ७८५% थया नथी ते-उत्पन्न नहीं हुआ हो वह. Unborn: unproduced. भग॰ १४, १;
- श्रगुववायः पुं॰ ( श्रनुपपात ) पासे न भेसतुं ते. समाप में न बेठना. Not sitting in proximity. " श्रागानिहेमकरे गुरूण-मगुववायकारण " उत्त॰ १, ३:—कार-श्रा त्रि॰ ( -कारक ) गुवांहिश्नी पासे न भेसनार गुरु श्रादि के समाप न बठने वाला. not sitting in the proximity (e.g. of a preceptor). उत्त॰ १,३:
- श्चासुववेयः त्रि॰ ( श्रनुपपेत ) आभ नहि थयेत. श्रप्राप्तः प्राप्त न हुआ हो वह. Not endowed with. पत्त॰ १०: (२) युक्त नहि. श्रयह्र. unaccompanied with. जं॰ प॰ २, २२:
- श्रगुवसंतः त्रि ( श्रनुपशान्त ) ઉपशान्त ध्येत्र तिक्षः उदयभां आवेत्र. उपशान्त नहीं हुश्रा हो वहः उदय में श्राया हुश्रा. Not subsided: matured into results.

भग॰ ७, ६; ठा॰ ४, १; (२) ५९।य पाणाः, केना ५५।य ७५शम्यानथी ते. कषाय वालाः, जिसके कषाय उपशामित न हुए हों वह. with passions unsubsided. "उत्तसंते चेव श्रणुवसंते चेव "स्य॰ २, २, १; "जहाश्रणुवसंतेण " उत्त॰ १६; ४३;

श्चण्यसु. त्रि॰ (श्रतुवसु) रागवाणाः राग सद्धित. सरागाः राग वाला. Attached to worldly things. (२) स्थितिः श्र.वड. स्थविरः श्रावक. a Jaina layman. "वसु वा श्चणुवसु वा जाणिनु धम्मं जहा तहा "श्रावा॰ १, ६, २, १=३:

श्चणुबहं. श्र० ( श्रनुपथम् ) भ.र्शनी सभीपे; भार्शनी पासे. मार्ग के समाप. In the vicinity of the road. " श्चणुपथमे-बास्मद्वसथो भवतां वर्तेन" श्रायाण्टीण १. म, १. १६=:

श्चगुजह्यः त्रि० ( श्वनुग्रहतः ) स्पश्चि आदिथी नाश न पत्मेत्रः आप्ति आदि से नाश न पाया हुआ. Not destroyed by fire etc. पंचा० ४, ३६;

श्चण्डहारियः त्रि॰ ( श्चनुपधारितः) ६६५मः नर्दंद अपधारेतः हृद्यं में जिसका श्ववधारणाः न की ही बहुः Not decided in the mind. सुय॰ २, ३, ३=;

श्राण्यहासः त्रि॰ (श्रनुपहासः) ३५० स रहितः डेस्ट्रेनी भश्वदी त व्यतादः उपहासः गहेतः किसीकी हंसी न करने बालाः Not given to jesting, पंचा॰ १, १;

अखबाइ. त्रि॰ ( श्रनुपानिन् ) ५.७०६ जनार; अनुसरनार. पांछ जाने वाला; श्रनुसरता करने वाला. ( One ) who follows. ( २ ) धरनार. करने वाला. ( one ) who does. "नो विभूमागुवाई भवइ निमाधे "

उस॰ १६, ६; सम॰ ६;

अखबायः पुं॰ (भनुपात) अनुसारः अनुसार्वु

ते. श्रनुसार; श्रनुसरण किया. Act of following; pursuit. "सहाश्रुवाए स्वागुवाए ''उवा॰ १, ४४; पन्न॰ ३; १६; (२) हशारी. इशारा. sign. प्रव॰ २८५;

श्राख्याय. पुं॰ (श्रनुवात) अनुकृक वायु-पवन. श्रनुकृत वायु-पवन. Agreeable wind; favourable wind. जं॰ प॰ (२) अनुकृत वायु-पवनवाणा देश; के देशभांथी अनुकृत वायु आवे ते. श्रनुकृत वायु वाला देश: वह देश, जहां से श्रनुकृत वायु श्रावे. country from which agreeable wind blows अग॰ ९६. ६; राय॰ ५६;

श्चालयः पुं॰ (श्वनुपालक) अनुपातक नामे भाशाताना भुण्य श्वायकः गोशाना का श्वनुपानक नामक मुख्य श्रावकः Name of the principal layman follower of Gosala, भग॰ ६, ४;

श्चरणुवासमाः पृष्य ( श्वनुपासकः न उपासकः श्वावकोऽनुगसकः) अक्षर्यकः अस्टि नर्दि ते. जो अव्यक्त न हो यह. One who is not a Stavaka ' श्वरणुवासमो नायगमनायगो य ' निसंष्य म. १२;

श्चरख्वासगाः श्लां ( श्वन्तासना ) आभडती नक्षेत्री सुद्दाभार्थे घटमां तेलविशेष नाभ्यतुं ते. अमंद्र का नलीं से सुदद्धार से पेट में तेल श्लादका डालना. Injection of a particular oil in the stomach through the rectum by means of a leathern tube, नाया ( १३;

श्चगुवासरं, श्रव (श्वनुवासरम्) ६२रे ४४; श्रीतदिन, प्रतिदिन, Every day; daily, प्रव १४६६;

श्रणुवासिश्चः त्रि॰ (श्रनुवासित) संस्थार परं पासित धरेखः संस्कारी द्वारा वासित-गन्य युक्तिया हुआः Porfumed e. g. with good deeds. जं॰ प॰ ४, ११२; विशे॰ २६;

आणुबाहरा. न॰ ( अनुवाहन ) वादनरिदत; रवारी वगरनी. बिना वाहन का; बिना सवारी का. Without a procession of vehicles etc. नाया = १४;

श्राखिका. ति० ( श्रनुद्धिप्त ) शांतः अशान्त २०४: व्यथपणाधी रहितः ७६ गरहित. शान्तः व्यथ्रता से रहितः उद्वेग से रहितः Free from worry; calm. " चरे मंद मणुविको, श्रविक्षिक्षेण चेयसा " दस० ४, १, २;

अग्रुविस्तिः स्नां ( अनुवृक्ति ) अवृक्तिः ४४ वस्तुने आभ इत्यानी द्वियाः इष्ट वस्तु की प्राप्त करने की कियाः प्रवृक्तिः Effort; action to gain a desired object. विदेशि १४६४;

श्चाणुविरद्दः झाँ० (भनुविरति ) देशविरति: श्र वश्वपत्धुं, देशविरति; श्रावकपन, Partial self-control e. g. on the part of a Jaina layman, क० गं०१, १८:

श्रशुविवागः पुं॰ ( श्रनुविपाक ) अनुकृष विषादः इतिनुं अनुकृष परिणासः दिनेश्रभाणे तेनुं इतः श्रनुकृष विपायः कर्म का श्रनुकृष परिणामः कर्मानुसार फलः Fitting results of Karma. " एवं तिरिक्ले संगुयासुरेसु, चंडरन्यां तं तयगुविवागं" सृय० १, ४, २, २४;

अगुवीइ. सं० कृ० अ० (श्वमुविचिन्त्य) आक्षी-श्रीने; विश्वार करते: श्रिंतवीने. आलोचना करके; विचार करते: चिंतन करके. Having reflected upon. सूम० २, १, ४७; दस० ७, ४४; ४४; पगह० २, २; आया० १, १, ३, २४; १, ६, ४, १६४; २, ४, १, १३२; —समिद्देशा. पुं• ( -समितियोग ) विचारीने भेक्षवारूप क्षापासभिनिने। व्यापार. विचार कर बोलनेरूप भाषासभिनि का ब्यापार. careful speech. पग्रह० २, २;

त्र्रणुवीय. सं • क्र॰श्न॰ ( \* श्वनुविचिन्त्य ) जुले।
' श्रणुवीइ ' शण्ट. देखो 'श्रणुवीइ' शब्द.
Vide " श्रणुवीइ. '' सुय • १, १०, १;

अणुवेदयंत. व० छ० त्रि० ( अनुवेदयत् )
भनुभवतोः, वेदना पामतोः, भागवतोः,
श्रमुभव करता हुआः, वेदना पाता हुआः,
Experiencing; feeling, भग• २४,
०; सृय० १, ४, १, १६;

त्र खेलंधर. पुं॰(श्रनुवेक्षन्धर) वेक्षन्धर ज्यतिना देवताना अनुयायी-दुश्भ कीवनारा नागश्भार ज्यतिना देवता. वेज्ञन्धर ज्ञाति के देवों के श्रनुवायां-श्राज्ञा मानने वाले नागकुमार ज्ञाति के देवों के देवें श्रेष्ठ के प्रकार के प्रकार के देवों के देवें के देवें

अणुवेहः पुं॰ (अनुवेध) क्रीडाल्: भेसाप. संयोम; जोड़; मिलाप. Meeting; contact. पि॰ नि॰ ४६;

श्राणुवेद्दमाण, व॰ ह॰ त्रि॰ ( श्रनुप्रेचमाण ) विश्वार हरती; विश्वारती: लावना भावती: विचार करता हुआ; भावना करता हुआ. ('onsidering: meditating upon. ' श्रुणे उरालं भणुवेहमाणे, विचाण सोयं भणवेकसमाणे ' स्य॰ १, १०, ११;

श्चरणुष्ट्यहर्यः त्रि॰ ( श्वनुव्यक्तिक ) भढावतनी अपेक्षाओ अप्युन्नदानां वतः अप्युवत संअधीः अप्युवतक्त्यः महावत्त की श्वपेक्षा से लघु वतः श्वरणुवतक्त्यः Relating to partial vows. श्रोव॰ ३४;

अञ्चलिष्णमाणः व०क्ट०त्रि०(अनुद्रस्थमान)

६६ र्तन न पाभते।; ण्ढार बाववाभां न
स्थावते। उद्धर्तन न पाता हुआ; जो बाहिर लाने
में नहीं माता हुआ. Not being drawn
out. नाया॰ १;

प्राण्डवयः न॰ (श्रणु-नु-त्रत) महानतनी अपेक्षाओं न्हानां निताः श्रावकां प्रथमनां पांच निताः महानत कां श्रपेचा से होटे नितः श्रावक के प्रारंभ के पांच नितः. The first five partial vows of a Jaina layman. नाया॰ १२; श्राउ॰ ३; राय॰ २२३; श्रोव॰ ४१; पंचा॰ १, ७; १०, १७; भत्त॰ १६: धारि निव (-धारिन्) अध्यनत घरनार; नितधारी-श्रावकः ( a person ) observing minor vows; a Jaina layman (observing minor vows) प्रव॰ ६६०;

श्रायुव्ययाः श्री० ( अनुवता-श्रान्तित कुलाऽ नुरूपं वतमाचारोऽस्या इस्यनुवता) पतित्रता स्त्री; पतित्रता धर्भ पाणनार स्त्री. पतिवता श्री; पातिवत्य धर्म पालने वाली श्री. A chaste woman. "भारिया मे महाराय! अग्रुरत्ता-मग्रुष्यया" उत्त० २०, २८;

अख्डबस. त्रि॰ (अनुवशः) वश थ्येत्र. वशीमृत. Subdued; under the sway of. " एवं तुब्भे सरागन्वा, असमसमणुष्वसा " सूय॰ १, ३, ३, १०;

क्राख्यवाता. त्रि॰ (\*कनुष्यान-क्रनुम्बान) इंधेड स्निज्ध अने धणे काणे उरभायेक्षं. कुछ स्निग्ध और क्राधिकतर कुम्हलाया हुआ. Withered greatly but retaining some brilliance. आपे॰ नि॰ ४==;

अणुदिवरगः त्रि १ (अनुद्विस) शुन्भे। "अणुदिमा" शण्ट. देखो "श्रणुदिमा" शब्द. Vide 'अलु-विमा.'नाया • ६: १: दस • ५, १,२; ६ • ; ६,४ ६.

भगुसंगिय त्रि (भानुषक्तिक) आसंगिक; असंगे आप्त थयेल. प्रासंगिक; प्रसंग में श्रामा हुआ. Incidentally coming in; arising incidentally, पंचा = =, ४४;

ब्रिशुसंच्यर. धा॰ I. (ब्रानु+सम्+चर्)पाछण १२पुं: लटक्षपुं: परिश्रमण् करतुं. पांक्रे फिरनाः भटकनाः परिश्रमण् करनाः To move after: to wander.

चलुसंचरइ. श्राया० १, १, १, ४; चलुसंचरति. स्य• १, १२, १४;

श्राणुलंचरंत. व० १० श्राया० १, १, १, ४; श्राणुलंचयण् न० (श्रमुखंदन) पाछण वेहवुं ते; श्रापुल (हे ते. श्रापुल करना: पाछ ने संबंदन-ज्ञान होण: Feeling afterwards; experiencing: "श्राणुलंबयणसप्याणेखं जं हंतस्त्रं " श्राया० १, ४, ४, १६४;

श्रासुसंसरइ. श्राया॰ १. १. १, ४;

श्रिणुसाइजा. था॰ I. (धनु+षज्) असंग आप थवे। प्रसंगप्राप्त होता. To arise as an incident or occasion. ध्राणुसाजंति, प्रव॰ ७६४:

त्रायुसज्ज्ञस्याः की० (श्वानुषज्ञना-व्यनुषज्ञः ) अनुसरुण करनाः अनुवर्तन करनाः Act of वितिष्णांतुः उत्त• २६, १७;

अणुसिक्कित्था त्रि ( धनृषक्कष्त् ) काण परंपराधी आध्युं आवित्त, कालपरंपरा से चला आया हुआ. Coming down from times immemorial. "झन्दिंहा मणुस्सा भणुसजित्था परवासा" भग १६, ७; जं० प॰ २, २५; २६;

भगसदि, स्नी॰ (भनुशास्ति) सह्युज्ती સ્તૃતિ કરવાના ઉપદેશ આપવા તે; સદ્યુણની तारीक्ष ५२५१ ते. सदगुण का स्तुति करने का उपवेश देनाः सदय्गा का प्रशंसा करनाः Instruction to land praising of virtue, " बाहरणतंद-से चडविहे पन्नते, तंजहा अणुपद्धि उवालंभे पुरका विस्सावययो " ठा० ४, ३: (२) शिभाभण्: अक्षाभणः शिचा advice: exhortation, भन्न ४३; ૧૦૦: ( ૩ ) દાપ દરાવી શિક્ષણ આપવે તે. दोष दिखाकर शिक्षा देना, instruction ufter pointing out faults. "fa-बिहा प्राण्सद्दी पश्चना तंत्रहा श्रायाग्रसद्दी पराख्यद्वी तदुभयाख्यद्वी "ठा०३,३;

श्चायुस्तमयं श्रव ( श्रनुसमयम् ) सभय सभयः श्रितसभयः प्रांतसमयः समय समयः Every time: from time to time. "श्चायुस्तमयं श्रीवरहियं शिरंतरं उववज्जीतं । भगव १, १; २४, ५२: ५६: ४३, १: कं गंव ४, ६२: प्रव १२: १००२;

अयुस्तय. पु॰ (भनुशय) गाँद अदेशर. गर्ब: भहंकार: धमंड. Pride: conceit. (२) पश्चाताप. पश्चाताप: पद्धताबा. १७pentance: पगद्द १, १;

√ आगुसर. धा॰ I. ( अनु+म् ) अनुसरतुं; पाछण पाछण यासतुं. अनुसरण करना: पीछ २ चलना; अनुगामा होना. To follow: अगुसरइ. विशे॰ १६१; अगुसरिता. सं० कृ० सूय० १, ७, १६ अगुसरक. व० कृ० विशे १६७; अगुसरमाय. व० कृ० गण्छा० ३०; अगुसरमाय. व० कृ० सु० च० ३, ४; अणुस्तरणः नं॰ (अनुस्मरण) १ भ२०६ थिंतवन. स्मरणः चितवनः यदः Meditation; remembrance. विशे॰ २६१;

श्राणुस्तरिश्रव्यः त्रि॰ (श्रनुसर्तन्य) अनुसरवा याज्यः श्रनुसरण करने योग्यः Worthy of being followed. महा॰ प॰ ३१;

श्चगुस्तरियाः त्रि॰ (श्वनुस्मर्तृ) पाण्याथी रभरणु ५२नारः पीछे से स्मरण करने वालाः (One) who remembers, recollects or meditates upon. विशे॰ ६२;

श्चगुस्तर, पुं॰ (श्वनुसार) ५७०० लवुं ते; सरजुं लनाववुं; अनुसरवुं, पाहे जाना; ममान बनाना: श्वनुसरगा करना. The act of following, विशे० १: नाया० १: (२) परनंत्र पञ्चं, परतन्त्रता, dependence, विशे० १:

त्रयुसार. पुं॰ ( श्रनुस्वार ) अक्षर उपरनुं टपटुं-जिन्हु: अक्षरने। उन्यार टरती वभते नाटभांथी अवाक नीटले ते. श्रनुस्वार: श्राह्मर के ऊपर की विन्दी; जिसका उच्चारण नाक से होता है. A dot over a letter representing a masal sound. नंदीं। ३ वः विशेष ४०%:

श्रिणुसारश्रो. श्र॰ ( श्रनुसारतस् ) अनुसारे: प्रभाष). श्रनुसार. In pursuance of; in accordance with, पंचा॰ २.३६:

भ्रागुम्मारि त्रि॰ (भ्रनुसारिन्) अनुसरनार; अनुधरेश धरनार भ्रनुयायी; भ्रनुकरण करने बातार (One) who follows; an imitator पंचा॰ ३, ६; श्रोव॰ १६;

√ श्रागुसासः धा॰ I. ( श्रनु+शास् ) शिक्षा કરવी; सत्ता यक्षाववी; अंडुशभां राणवुंः शिभाभणु देवी. शिक्षा देना; दंड देना; सत्ता चलाना; श्रकुंश में रखना; सीख देना. To punish; to curb; to instruct.
श्रास्त्रसांति. उत्त० २७, १०;
श्रासुसांसए. सु॰ च०१, ३४७;
श्रासुसांस्यंति. "जे मे गुरुस्तययमगुसांस्यंति"
दस० १, १, १३;

भ्रयुसासभि. सु० च०२,३०२; श्रयुसासंभि. उत्त० २७, १०; श्रयुसासिउं. हे० कृ० सु० च० १,३५०; भ्रयुसासेत. व० कृ० उत्त० १,३=;

- श्रमुसासण, नं॰ ( श्रनुशासन ) शिक्षा; शि-क्षणुः शासन-आगमनुं अनुसरणु केन धाय तेम उपदेश आपवे। ते. शिक्षा; श्रागम का श्रनुसरण जिम प्रकार हो उस प्रकार उपदेश देना. Spiritual instruction. " श्रमुसासण्मोवायं. दुक्कदस्य य चोयणं" उत्त० १, २८; ६, ११: स्य० ५. २, १, ११; १, १४, ११: सम० ६; नाया० १३:
- अणुसासिश्चः त्रि॰ (भनुशासिन) केने शिभा-भणु-शिक्षा आपवाभां आवे ते. जिसे शिला दी जाय वह. Instructed: advised. admonished. " श्रमुसासिश्चो म कृष्यि-ज्जा, संति सेवेज्ज पंडिए" उत्तर १. ६: पंचार ६, १४;
- श्रम्यासिकंत. वर्ष्ट हर्गत्र (श्रमुसास्यमान)
  श्रुश्वी शुल हार्यभा श्रेप्ट्रा हराता. गृहहारा
  शुभकार्य में श्रेरित किया हुत्रा. Being
  advised or instructed by a
  preceptor. "श्रमुसास्यकंता मुस्सूसइ"
  दस्र ६, ४, १:
- √ अखसिजा. धा॰ I. ( अनु+सन् )
  अविव्छित्रपासे रहेतुं; डायभ रहेतुं; ८७तुं.
  अविव्छित्रपासे रहना; कायम रहना; टिकना.
  To remain constantly.
  अख्रासिजिस्सइ. अ॰ भग॰ २०, ६;

- अणुसिट्ट. त्रि॰ ( चनुशिष्ट ) शिक्षा-शिभा-भणु आधेत. शिक्तिः; समकाया हुजा. Instructed; admonished. "तस्य चलुसिट्टा ते, चपिडकेण जायया" सूय०१, ३, ३, १४; पगह० १, ४;
- अशुसिट्टिं: स्नां ( धनुशिष्टि ) द्वितशस्त्र ઉपदेश; शिक्षा: भेषा हितकारक उपदेश; शिक्षा: बोधा Good instruction; just advice: " भन्थधस्मगई नम्नं, भगुसिट्टिं सुग्रेह मे " उत्तर २०, १;
- भ्राणुसिंग, त्रि॰ (श्रनुष्ण) ६ ६ नि. ते; शीतण, ठंडा, Not hot; cold, क॰ गं॰ १, ४६;
- अणुसूयः त्रि॰ ( अनुस्यूत ) शीनती तेश्वाये २९ वन्त्रतं, भाइत योगेरे. दूसरे के आश्रय में रहा हुआ-तं. स्टमल आदि. (flosely attached to: woven with; e. g. lice, bugs etc. स्य॰ २, ३, २०;
- अबुस्यसाः न॰ ( अनुस्युत्त्व ) श्रीजना शरीरने व्यक्तिः पारश नेशा व्यप्ताः दूसरे के शरीर का आश्रय करकेः दूसरे की अपेद्धाः Having close connection with or dependence upon other bodies: close connection with other bodies, स्यर २, ३, २४:
- श्रा सुसे दि स्रा । भानुश्रीका अधु श्रेष्णिः नदाती श्रेष्णिः आकाराप्रदेशपंति लघु श्रेक्षिः स्रोटी श्रेष्णिः श्राकाराप्रदेशपंकि A small straight line parallel with east-west-north-south and up and down, either way, भग ३४, १; (२) श्रेष्णि आकाराप्रदेशपंति, तेने अभिभुभ रहीने अनुकृत्वपञ्ज अति करवी ते. श्रेष्णि अर्थात् भाकाराप्रदेशपंकि के भानि मुख रहकर गति करना. moving in a straight line parallel with

one of the three above-said directions. भग• २४, ३;

असुसीयः न॰ ( अनुस्रोतस् ) नही वर्गरेते। प्रवाद: वेश. नदी वगरह का प्रवाह; बहाव. A current of a river etc. তা০ ४, ४; - बारि. ति॰ (-बारिन् ) नहीना प्रवादने અનુસારે ચાલનાર માછલાં વગેરે. नदा के प्रवाह के श्रानुसार चलने वाली मर्छालयाँ बगैरह, moving along with the current of a river e. g. fish etc. ( ૨ ) અભિગ્રહવિશેષથી ઉપાશ્રય પાસેથી ભિક્ષા ગાંચરી **५२**ना२ श्राभग्रहविशेष से उपाथ्य के समीप से कमानुसार भिद्धा मांगने वाला माधु. ( a Sadhu ) starting to beg food from his lodging-place and proceeding to beg in the order of houses, ডা॰ ४, ४:

**श्चगुस्तोयमाग्, व**० क्र० त्रि० (**श्वनुशोयत्)** शेषक क्षरतेत. शोक करता हुश्चा. Grieving: lamenting, मुख्यक अ. दक्तः

**श्चागुस्सरि.** त्रि० ( **श्चनुसारित )** अनुसरतारः **श्चनुसरण करेने** वालाः ( One ) that follows; following: भत्त**ः** १७१:

श्चशुस्सियत्त. न॰ ( श्रनुग्मृतस्व ) ઉદ્ધતાहती अक्षावः अद्धंडारती अक्षावः निरक्षिमानिपःइं. उद्धतपने का-उद्दंडता का श्रभावः श्चहंकार का श्रभावः निर्राभमानीपन. Absence of pride or conceit. उत्त॰ २६, ४६;

अहस्तुका. त्रि॰ ( अनुस्तुक ) उत्सुक्त निह ते: ઉष्पंथ्यापस्थायी रिह्नतः जो उत्सुक नहीं हो बह्: उच्छृंखलतार्राह्न. Free from restless curiosity or eagerness. स्य॰ १, ६, ३०:

भारित; निश्चित. Determined; fixed.

उत्तः ४, १३; (२) सांक्षणेतुं. सुना हुआ. heard. स्यः १, २, २, २४; (३) कारत आहि पुराश्. भारत आदि पुराग्. a my-. thological work like Bhārata etc. स्यः १, ३, ४, ४;

श्रणुस्सुयत्त. न॰ ( श्रनुत्सुकत्व ) दिव्य अने भानृषिक कामभोगों में निःस्पृहता. Freedom from desire for celestial or worldly enjoyments. " सुहसाएखं श्रणुस्सुयत्तं जगर्यात " उत्त॰ २६, २६;

्रियुह्च, घा० I. (श्चनु+भव्-भू) अनु-लववुं; भेशववुं, श्चनुभव करनः; भेंगना. To experience.

श्चगुहवंति. स्य० १, १, १, २; श्चगुहविचु. सं० कृ० सु० च० १, ३०६; श्चगुहविडं. हे० कृ० पंचा० २, ४३; श्चगुहवंत. व० कृ० सु० च० २, ४१६;

श्रगुह्यः पुं० ( श्रनुभव ) अनुभयः श्रनुभयः Experience, पंचा० ३, २४:— सिद्धः (त्र० (-सिद्धः) अनुभयसिद्धः अनुभयधी-अभ्यासधीसिद्धः थेपेतुः श्रनुभवसिद्धः श्रनुभय-श्रभ्याम से सिद्धः proved by experience, पंचा० ३, २४:

अगुहिवयः त्रि॰ ( अनुभृत ) अनुभव ६रेत. अनुभव में आया हुआ. Experienced. मु॰ च॰ १, १०४;

श्चर्महिवियव्यः त्रि॰ ( श्चनुभवितव्य ) अनुभव ५२स यात्र्यः श्चनुभव करने योग्यः Worthy of being experienced, सु॰ च॰ ४. २४१;

अगुहियासणः न० ( भन्वध्यासन ) अऽभ २६ी सहन ६२वं ते. निश्चल होकर-भ्रटल होकर सहन करना. Act of suffering bravely and courageously. जं० प॰ अगुहरू में. त्रि॰ ( चनुभूत ) अनुभव ६२४;

अनुसर्वेश. **श्रनुभव किया हुआ**. Experienced. विशेष १७०३;

√ अगुहो. धा• I. ( अनु+भू ) अनुभवतुं; भोगवतुं; वेहतुं. अनुभव करना; भोगना. To experience: to feel.

अगुहोंति. पन्न ० २;

ष्यस्तुंति. भग० ११, ६;

अगुहोह. भा० नाया • ६:

भणहोहि. आ॰ भग ६, ३३;

अगहोहिइ. भ० नाया० १;

श्चागुस. त्रि॰ ( भन्यून ) न्यन-ओाछुं नदि ते. कम न हो वह. Not less; not felling short of. क॰ प॰ १, ७६; पिं० नि० २६=:

श्चर्मेदिया त्रि॰( भानिन्दिय ) लुकें। 'श्रिमिदिय' शफ्द. देखो ' भिष्मिदिय ' शब्द. Vide 'श्रिमिदिय' पन • ३;

खरोहित वि ( अनेक ) ळुआ 'असेम' शण्ट. देखी " असेम " शब्द. Vide " असेम ". टा॰ १६, ४६: - चिह्न. त्रि॰ (-चिश्व) नाना प्रकारका; अनेक प्रकार का. of various kinds. उत्त० २६, ४६; - सिद्ध पुं॰ (-मिद्ध) ओड समय में एक में अधिक मिद्ध होना. attainment of Siddhahood by more than one at a time. ठा॰ १, १;

अशेकायाइ त्रि॰ ( भनेकवादिन् ) ध्या आ-त्भाने भाननार यादी. बहुत भाग्माएं मानने बाला वादी. (One) believing in the existence of many souls. ठा॰ म, १;

आरोशा. त्रि॰ ( अनेक ) अने ५; એ ५ थी वधारे; धर्था. अनेक; एक से ज्यादह; नहुत. Many; more than one. "आरोगवंदाए" राय॰ ४३; " अरोगसाहप्पसाहविदिमा " श्रोव॰ ४०; "अरोगरायवरसहस्सायुआपमगो" जं॰

प॰ ३, ५४; " अशेगभ्यभावभविष् वि **घहं** " ठा० १. १: नाया० १: ४: ७: ५: १६: उत्तर ६, १६; भगर २, १; ४; ३, २; ४, २; ६, ६; १, ३३: १८, १०; २०, २; १०; विशेष ३१: पिंक निक ४४; श्रासाक १, १, १, ६: निर्० १, १: दस॰ ४, २, ४३; जं० प० प्र. ११४;—कोडि. त्रि॰ (-कोटि) अने हहा केनी पासे ધન અથવા કુટું ખિએાની સંખ્યા છે તે. जिसके धन या कुर्दाम्बयों की संख्या अनेक करोड़ है वह, possessed of crores in riches or in family connections. " श्रवेगकोडिकु दंवियाइ व्यक्तिम्बुय-सहा ' नाया १ श्रोव - संदी. संव (-सरही ) જેમાં નીકળવાને અનેક છિડિ-भारीकें। देख केवी नगरी, ऐसी नगरी जिसमें निकलने की धनेक व्यवस्था हों. & town with many exits. नाया • १ = ; विवार १, ३:- गुरा, पुंर (-गुष ) अने ५-अनंत युष्, श्रनंक-श्रनन्त ग्गा. many qualities or attributes. विशेष १३०; -- चिन्नः न० (-चित्तः ) अने ५ वणग्रशामां--नियारमां क्षांगतं स्थितः **प्रानेकप्रकार के** विचारों में लीन चित्त. mind plunged in many thoughts, " अवेगचित्रे खल अयं पुरिसे "श्राया० १, ३, २, ११३: --- अस्म. न ह (- जन्मन् ) अनंत लव: अनंड व्यन्भः श्रनस्त भवः अनेक जन्मः many births. पंचा० ६, ३;- जीव. (-जीव) જેમાં ધણા-અનેક છવ છે તે; પૃથ્વિ. पाली, अञ्च वंशरे. जिसमें अनेक जीव हैं बह: पृथ्वा, पानी, भ्राप्ति भादि: possessed of or containing many sentient beings; e. g. earth, water, fire etc. " पुढवीचितमंतमक्काया, श्रवेगजीवा पुढो सत्ता" दस० ४; भग० ११,१;--- जोर्या-

ध्वर, पुं॰ (-योगधर-योगः-काराश्रवादि बार्डियकतापसम्बन्धः, अनेकाश्च योगाश्च. तथा, तान् धारयन्तीति ) अने ५ सिप्धना धरनार: अने ४ अध्िधसंपन्न, श्रानेक लॉब्ध का धारकः श्रोनक-श्रानंत लिंब्धसंपन्न. possessed of many spiritual attainments or powers, स्य॰ नि॰ १, १, १, (--**મવ)** વિવિધ १६:--भस **সি** ৽ માછક્ષી: નાની મેહાટી અનેક માછલી. श्चनक मर्कालयां. many छोटो. वही kinds of fishes, पग्रह • -- वंत. त्रि॰ (-दन्त ) अने इ हांतवाणे:; अत्रीस हात्याकाः अनेक दांती वालाः बत्तांस दोतों बाला. having many teeth; having thirty-two teeth. तंद्र॰ ---**दृड्यक्खंध**. पुं० (- द्रुष्यस्कन्ध ) स्थित, અચિત્ત અનેક દ્રવ્યનું ખતેલ એક સ્કન્ધઃ જીવના પ્રયાગ વ્યાખરથી વિશેષરૂપ એક પરિજામવડે પરિજાત પરિજામ સચેતન અને અચેતન દ્રવ્યાત અનેક્ટ્રવ્યસ્કીય. सचित्त, अवित्तरूप अनेक दृष्यों का एक जीव के व्यापार से विशेषक्य एक परिणाम द्वारा परिसात संचतन भार श्रचेतन द्रव्य वह अनेकद्रव्यस्कन्ध. a body made up of sentient and insentient substances. विशेष = ६७;—पासंड. पुंष (-पाष्यः) अनेक-नाना प्रकारना पः भंडा नाना प्रकार के पाखंड, various kinds of false beliefs. " श्रकेगपासंद्रपरिमा-हिय" पएइ० २, २: - बहुचिविह्यीससाः पुं•(-बहविविधविस्रसा) अने ३-ओइ जातीय પણ વ્યક્તિ બેદની અપેક્ષાએ બહુ–ઘર્સ્ર–અતિ-વિવિધ ભિન્ન ભિન્ન જાતિની અપેક્ષાએ નાના પ્રકારનું વિસુસા-સ્વભાવ; અર્થાત્ એક જાતીય 'કે અનેક જાતીય <mark>ધ</mark>ણા સ્વભાવ. व्यक्ति श्रयंदा भिष भिष जाति की अपेद्धा से नानाप्रकार

का स्वभाव, manifoldness of natures. जीवा॰ ३; —भव. पुं॰ (-भव) अने ५ अव. श्रानेक भव-जन्म. manv births. नाया॰ ५:--भागत्था. (-भागस्थ ) અનેક ભાગમાં વહેંચી શકાય अयं. श्रमक भागों में जो विभाजित हो सके वह. divisible into many parts. भग० १४, ४:--भाव. त्रि० (-भाव) અનેક ભાવવાળં; અહ પર્યાયવાળં. अनेक भावो वाला: बहुत पर्याय वासा. of manv qualities; having many modifications. भग० १४, ४;-- स्व. त्रि॰ (क्रप) અનેક ઋષ-પ્રકારતું; વિવિધ પ્રકારતું. श्रनेक प्रकार का. of various kinds or forms.' मुहं मुहं मोहगुखे जयंतं, श्रवेगक्वा समणं चरतं "उत्त० ४, ११; श्राया • १, ६, २, ७; ६; भग• ६, ६; ७, ६; -- रूवध्णाः **ब्रा**० (० क्र**पधना** ) વસ્ત્રા સાથે પહિલેહવા**થી** અથવ: ત્રણધી વધારે વખ<mark>ત વસ્ત્રને ધુણાવવાથી</mark> લાગતા દેવા પડિલેહણના દોવના એક પ્રકાર. एक हो समय में अनेक वस्तों का एक साथ पांडलहण से जो दांप लगे वह: पांडलहण के दोष का एक भेद. fault incurred by examining many garments at a time one or by examining more than three times. 'प्रा मोसा भ्रोगरूवध्या" उत्त०२६,२७: - व्याग्, पुं (-वर्षा) અનેક વર્ષા-રંગ: કાળા, ધોળા આદિ. अनेक रंग: काला, सफंद आदि, many colours; e. g. black, white etc. भग०६, ६;-वयगाप्पहागा. पुं०(-वचनप्र-धान ) અનેક ભાષાના જાણનાર; लुही लुही **ભાષામાં વ્યવહાર કરતાર, अनेक भाषाओं का** जानकार: भिन्न भिन्न भाषाओं में व्यवहार करने बाला. ( one ) knowing many languages. जं॰ प॰-वायामजोग्गः त्रि॰ (- व्यायासयोग्य ) त्यनिक प्रकारनी क्सरतने

थे। २५, अनेक प्रकार की कसरत के योग्य. fit for many kinds of physical exercise. कप्प ४, ६१: चाला पुं॰ (-દયાસ) અનેક-સંખ્યાબંધ વ્યાલ-હિંસક **જં**ગલી જનાવર. बहुत से व्याल-हिंसक जानवर, many wild and carnivorous animals. " श्रक्षेगवाल स्रयसंकशिकं यावि होत्था"नाया ०२: - विह. त्रि॰ ( -विघ ) अने धतरेद-प्रधारनुं; प्रकारनं. श्रानेक प्रकार का. of various kinds. सिद्धाणेगविहा बुना, तं मे कित्तयउं सुख "उत्त० ३६, ४६; पन० १<del>; सयसहस्सखुत्तो.</del> प्र॰ (शत-सहस्रहत्वयु ) अने ५ आभवार; आंभा वभत. अनेक लाख बार:लाखों बार lacs of times. नाया० १६; भग० १४, ३; साह. पुं० (साध्) अते । साधु-भृतिकाः श्रनेक साधुः बहुत में मुनि. many Sädhus or ascoties." श्रणेगसाहुपृद्य " दस० ४, २, ४३: -- सिद्धः पुं० (-सिद्धः) એક समये अने असिद्ध थाय ते. एक समय में अनेक सिद्ध होना. many persons attaining to Siddhahood at a time, पন্নত **१: नंदी०** २५;

श्रागंत. त्रि॰ (श्रानेकान्त) अनिश्वयः अहित निद्धि ते. जो एकान्त न हो वह श्रयांत् जो श्रनेक दृष्टि से देखा जा सकता है वह. Looking at from various points of view. स्य॰ टी॰ २, ४, ४; सम॰—वायः पुं॰ (-वाद ) वस्तुनुं ओहान्त स्वरूप न भानतुं ते; अनंत धर्भवाणी वस्तुनुं अनेहान्त स्वरूप न मानना; श्रनन्त धर्म वाली वस्तु का श्रनेकान्त स्वरूप न मानना; श्रनन्त धर्म वाली वस्तु का श्रनेकान्त स्वरूप प्रतिपादन करना. system of Jaina logic by which things can be explained from several different

points of view. स्य॰ टा॰ २, ५, ५;

अगोगंतिगः त्रि॰ ( अनैकान्तिक ) साध्यते भुधी अन्यत्र रहेनार हेतु: व्यक्तियारी हेतुः साध्य को छोड़कर अन्यत्र रहने वाला हेतुः व्यक्तियारी हेतुः त्राभियारी हेतुः त्राभियारी हेतुः त्राभियारी also with the absence of the conclusion; a deviating middle term. विशे ॰ २=३६;

श्रागेर्गातियः न० ( श्रानेकाम्तिक ) लुओः "श्र-गोर्गात्म " शब्दः देखो " श्रागेर्गातम "शब्दः Vide " श्रागेर्गातिमः" विशे० ४६:

श्वरोगभूयः त्रि॰ (श्रनेकभूतः) अनेकि ५- अक्षेत्रः श्रनेकप्रकारः नानाप्रकारः Having many forms: of many kinds. "श्रयोगभूयभावभविष् श्रद्धं" "श्रयोगभूयभावभविष् श्रद्धं" "श्रयोगभूयभावभविष् श्रद्धं" "श्रयोगभूयभावभविष् श्रद्धं" "श्रयोगभूयभावभविष् श्रद्धं गाया॰ १ अनेकि १ अनेकियाः श्रि॰ (श्रामेकियाः) अनेकि १ अनेकियाः श्रयोगभ्यः श्रयोगभ्यः श्रयोकियाः श्ययोकियाः श्रयोकियाः श्ययोकियाः श्रयोकियाः श्रयोकिय

द्वांगाहा. च० (चतेकथा) अने अभि अभि । धर्णा रीते; धर्णे अभि श्रमंकप्रकार से; बहुत तरह से. In many ways, सु•च० १४, ४.०: प्रव० २०१२; पंचा० ४, ३०;

भागेगाह. न० ( भनेकाहन् ) धला दिवस. बहुत से दिन. Many days. निसं ० १६,

स्रोग्याउयः त्रि ( सर्नयायिकः स्थायेन चरति नैयायिकः, न नैयायिकोऽनैयायिकः) अन्यायी; असहत्यायकृतियाणाः सन्यायाः Unjust; not impartial: " सपडिपुरखे सथे-याउए ससंसुदे " सूय ० २, २, ३२;

अगोलिसः त्रि॰ ( अनीरशः ) अनन्यसदशः अदिनीयः अनुपमः आदितीयः अनुपमः साहस्य रहितः Matchless; incomparable, "सम्बं नवा अगेलिसं " आया॰ १, ७, ८, १; १, ७, २, २०४; सूय० १, ६, १; (२) એના જેવું નહિ; विलक्षण, विलक्षण; श्रयमान. dissimilar; different; strange. सूय० १, १४, २;

श्रोतंभूय. त्रि॰ (श्रनेयम्भूत) अंविशित निहाः केविशित इभे शांध्या छे तेविशित निहाहिन्तु-तेथी जुदी रीते. इस प्रकार नहीं: जिस सीति से कमें बांधे हैं उस सीति से नहीं, किन्तु जो भिन्न सीति है वह. Of a different manner or description; of a manner different from that by which Karma is incurred. "श्राके वंभूयं पि वेयकों वेयंति " भग० १, ६;

श्रारोसगाः ब्रा॰ ( श्रमेपगा ) अभागि है। सदित अंपण्ड —आदाशिश्वेषण्ड प्रमाद श्रादि देपों सदित एपगाः श्राहागदिगवेषण्ड प्रमाद श्राहित एपगाः श्राहागदिगवेषण्ड विकास वि

श्रोसिंग जा नि॰ ( श्रनेपणीय ) साधृते न क्रेंभ तेषुं: क्रिक्ष्मण होपथी दृष्ट थयेस: अने-पिशुक्क; अस्त्रजुं: साधु के लेने योग्य न हो वैसा: किमा भी दोप से जो श्रश्नाण हो चुका हो वह. Not fit to be taken by Sadhu; contaminated. " पूर्य श्रोमणिकं च, तं विकं परिजाणिया " सूय० १, ६, ६६; प्रव० ७६०; ठा० ६, ६; भग० ५, ५; ६, ६; १८, १०; नाया० ५; वेय० ४, १३; श्राया० २, १, १, ५;

अगेसणीयः त्रि॰ (अनेषणीय) लुओ 'त्रणे-संग्रिन 'शण्टः देखो 'अगेसणिन ' शब्दः Vide " श्रगेसिंगज." पंचा ० १४, ३३; श्रगोउया का ० ( श्रनुका-न विद्येत श्रनु:-र-क्तरूपः शास्त्रप्रसिद्धो वा यस्याः सा श्रनुका) अतुशक्ष पगरनी स्त्री; २०२२वता निर्द्ध. ऋतु-काल रहित क्ला; रजस्वला धर्म से रहित क्ला. A woman not in menses; a woman before menstruation. टा॰ ४, २;

श्रगोकंत. त्रि॰ (श्रनुपकान्त) निसक्ष् करेल निर्देश निराकरण न किया हुआ. Not settled; not decided. श्रोव॰ श्रगोगाड. त्रि॰ (श्रनवगाड) अपनाहन निर्

डरेक्ष; व्यवगारेक्ष चिद्रः व्यवगाहन नहीं किया हुव्या: Not localised; not entered into, भगक २४, ४;

श्रगोग्धसियः ति० (श्रनवधित ) निः धसेत-भागितः २ भ वजिरेथी धसी सा६ न ७देत्र. विना मांजा हुआ; राख वग्रह में साफ न विया हुआ. Not cleansed. "श्रगो-धिस्यगिस्मलाए छायाए संततो चेव समग्र-वक्षा जीवा० ३;

श्चर्मा घाइश्चः त्रि० (श्वनवधातितः) न सेवेतः सेव्या विनानं, श्वमेत्रितः Unserved. वव० २, २३:

श्रागोज वि॰ (भ्रमवर्ग) तिर्देश निर्दोप; दोप गहित. Faultless; pure, नाया॰ =;

त्र्रागोज्जाः स्रं ० ( श्रनवद्या ) भदावीरस्वाभिनी पुत्रीः महावीरस्वामा की पुत्रीः The daughter of Mahävira Svāmī. कृष्य ० ४, १०३:

श्चरोहिवेमारा, व॰ क्र॰ त्रि॰ (श्वनुषद्भवत्) ७ ५४२ न ४२ते। उपद्भव न करता हुआ. Not eausing any trouble or injury. भग॰ =, ७: १=. =:

श्वयोद्धंसिज्जमार्गः व॰ कृ॰ त्रि॰ ( श्वनुपध्व-स्वमान ) भादातभ्यथी अष्ट न थता. माहात्म्य से अष्ट न होता हुआ. Not degenerating श्राणोमः त्रि॰ ( श्रनवमः ) भिध्यादिष्टि, अविरति आहि अभ्यादेति आहि अभ्यादेति आहि अभ्यादेति आहि अभ्यादेति आहि अभ्यादेति आहि अभ्यादेते अविरति आहि अभ्यादेते अविरति आहि अभ्यादेते अविरति आहि अभ्यादेते आविरति आहि अभ्यादेते आविरति आहि अभ्यादेते के कारणों से राहत. Free from false belief, attachment etc. श्राया॰ १.३.२, १९४: — दंसि. पुं॰ (-दर्शिन्) न्यनदर्शी निद्धिः पूर्णि-द्धिवाणाः उच्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र वाला. possessed of perfect knowledge faith and conduct. " श्रनरे पयासु श्राणोमदंगी णिसको पावेहिं कम्मेहि कोहाइमार्या हिण्यान्य वीरे प्राथा॰ १.२.३,१९४:

ख्यणोमांणतर. त्रि॰ (अनवमानतर) अतिशय खुटा छुटा; अति संदीर्ज-ज्याप्त नहि ते. विल्कुल पृथक पृथक; बहुत फैला हुआ. Extremely scattered. भग॰ १३, ४;

श्चरणोरपार. अ॰ ( श्चनवीक्पार ) आ२५१२ वगरनुः आ२५.२२६८तः विस्तीर्जुः विस्तृतः विस्तार्णः श्चारपार गहत. Boundless; extensive. " श्चार्णारपारं श्चागासं चेव निराक्षंवं " पगह० १, ३; स्य० २, ६, ४६; पंचा० १४, ४२; भक्त० १६४:

आगोविषिहिआ. स्रं। ( अनौपनिधिकी )
ओक्टल वस्तुभां-तेता किश्पत अंशाभां पायांपर्य लाय-अनुक्रभनी घटनाः द्रव्य आनुपूर्वीता
ओक्ट अक्षरः एक ही वस्तु में या उसके कियत अंशों में प्राप्तरूप अनुक्रम की रचनाः द्रव्यानु पूर्वी का एक भेद. Due arrangement of the parts of a thing or substance as conceived. श्रायुक्तां ७२ः आगोवद्रया. द्रि ( अनवद्य ) अन्-निद्ध अवक्ष्य-अंतः अंत व्यस्नं-अनंत. श्रंत रहितः

अनंत; अन अर्थात् नहीं है अवदम अर्थात् अन्त

जिसका वह. Endless; infinite. स्य॰ १, १२, ६:

श्रगोवमः त्रि॰ ( श्रनुपम ) अनुपम- ७५म। रिदतः तुसना रिदेतः उपमा रहितः श्रतुलनीयः Matchless; incomparable, "wager सुहसागरगया भ्रव्वावाहं श्रक्तोवमं पत्ता " श्रोव ० सम ० ६: नाया ० =; पन्न ० २; जं० प॰ ३, ४४:--दंसि. पुं॰ (-दर्शिन् ) उन्थ ज्ञान, દર્શન અને ચારિત્રવાન<u></u> उच्च ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र वाला. (one) having high knowledge, vision, and eonduct, " श्ररतेप्यास् अयोवमदंसी खिसग्गो पावेहिं " आया० १,२,३,११४; — सिरोग्ना विक ( श्रीक) अनुपम शाला वार्णाः अनुपम उपमा रहित-अहिताय श्री-शोभा बाला.one haiving matchless beauty. "अगोवमितिशीया दासीदासपरिवृद्धा" नायाः =:--सुहःति० (सुम्ब) अपुतस्य वार्गः मोच्चमुख.having highest, eternal bliss, " टाण्मणोवमसुहमुवगयाणं " गम० १:

द्यारोबमाः स्रो० ( श्वनुषमा) सुभई। -भिहाईनी व्येष्टव्यतः मिराई की एक जानिः A kind of sweetmeats, पश्च० १७;

श्रागोवलेक्य. त्रि॰ ( भनुपलेपक ) इर्भक्षेप-इर्भलंघनथी रहित. कर्मलेप-कर्मबंघन सं रहित. Free from Karmas. पगह • १, २; श्रागोवसंखा. श्रा॰ ( भनुपसंख्या ) अन्-निह ७ पसंज्या-जान; अज्ञान; अविद्या. भज्ञान; श्रावद्या. Ignorance; absence of knowledge. "भयोबसंखाइति ते उदाइ, चट्टे सडभासइ भम्ह एवं " सूय • १, १२, ४; श्रागोवहिश्र-यः त्रि • ( भनुपिक ) छपाधि रहित: द्रव्यथी छपधि-सुवार्श्वहि धन, भावधी अपि भाषा इपाय वनेरे, तथी रहित. उपाधि से रहित; द्रव्यस्प भर्भात धनधान्यादिहम भौर भावरूप अर्थात् मायाकषायादिरूप उपधि से रहित. Free from sources of trouble such as wealth, passions etc. आया॰ १, ४, १, १२६;

अणोवाहण्य. त्रि॰ (अनुपानत्क) क्रीश-पगर्भा रिद्धतः क्रेंश न<sup>्र</sup>हेरनारः बिना जुने का; जुना न पहिनने बाला. Bare-footed. भग० १, ६; अरोसिअः त्रि॰ (बनुपित) निवास निह ६३४; अन्यवस्थित, निवास न किया हुआ; अञ्यव-स्थित. Not lodged; not settled. "अयोसिए यंतकशिति गुचा" सूत्र ०१,१४,४; असोइंतर. त्रि॰ ( अनोघन्तर ) भ अधारता તરતારા ૧ દ્રવ્ય એનઘ-ઓઘને નહિ નદીપુર ૨ ભાવ એાધ-આક પ્રકારનાં કર્મ अथवा संसार, तेने न तरनार द्रव्य, भावरूप श्रोध से नहीं निरने वाला नदी श्रादि का पूर इब्यञ्जोष और कर्मत्य संसद भावश्रीप कहलाता है. Not able to cross the stream of a river or that of Karmas, "अणोहंतरा एए ग्रंथ श्रोहंतरि-त्तपु " श्राया० १, २, ३, ८०;

स्रागेहट्स ट्रिस्न. १ते० ( स्रनपघट्टक ट्रिकास्रविद्यमाने पघट्टको यह च्छुया प्रवर्तमानस्य
हस्तमाहा दिना निवसको यस्य तत्तथा )
भेने तेभ पर्नता छता छेने हाथ पट्टी
स्रव्यापार रेडिनार डेडि नथी ते. मनमाना वर्तन करते हुए भी जिसका हाथ
पकडकर रोकने वाला कोई नहीं वह.
Having no body to restrain in
spite of wanton conduct. ' तवेण
सा सुभइा सजा स्रयोहिट्सा स्रविवाश्या
सम्द्रां नाया०१६;१६;विवा०२;नाया०४०
स्रयोहिया. श्री० ( सनोधिका ) छेनी अंदर
पाष्ट्रीनुं डेडि पण्ड स्थान नथी स्थित स्थान
नहीं हो. A forest having no place

श्रगोहियं क्षित्रावायं दीहमदं ''भग० १४,१; अरागा. न० ( श्रयां ) जल; पाधी. पानी; जल. Water. "ब्रग्णवंसि महोहंसि" उत्त ० ४, १; श्चाग्याः न० ( श्रञ्ज ) भात वर्गेरे धान्यः स्मनाधः चांवल वंगरह धान्य; श्रम. Corn, like rice etc. नाया॰ १४; स्य॰ १, ४, २, ६; (૨) બાજન; માદક વગેરે ખારાક. મોजન; लड्डु आदि का खराक, food e.g. sweet balls etc. 🤭 त्रग्रह्मं पम्पं भवयाणमेयं " उत्त० १२, १०; (३) शिक्षा; માચરી, भिचा, begging of food etc. '' श्रवस्य श्रद्धा इह मागश्रोपि'' उत्त० १२, ६; पंचा० १६, १०; गिलायक. पुं० (ज्लायक) अन्न विना ज्यानि पामनार साधुः ભુખ્યાન રહેવાથી અથવા અભિત્રહવિશ<mark>ેષથી</mark> सवारभांक आदार धरनार साधु, विना श्रव के स्लानि पाने बाला साधः भूखे न रहा जाने से अथवा श्राभिग्रहविशेष में सुबह ही श्राहार करने बाला साबु, an ascetic experiencing trouble in fasting: a Sādhu who takes food in the morning, observe heing unable to fast. " जावहयंचणं भंते ! श्रवणगिलायण समग्रे निमांथे कम्मं शिजारेति ' भग० १६,४; पगह० २,५: श्रोव०--जंभग. पुं० स्ना० (-जु-इभक्र १ इंट्रेस मा देवताती इस ज्वतभानी पहुंसी ज्वत, जंभका देवें: का दम जातियों में से पहिली जाति, first of the ten kinds of Jambhakā gods. " श्रव्याजंभगा पाराजंभका "भग० १४, म;--पाराः न० (-पान) અન્નપાણી. श्रष्ठजनः food and water. नाया० १६:--पुरासा. न० (-पुराय) અતુકંપાભાવે અન-બોજન આપવાથી થતું पुष्ट्यः अन्नपुष्यः दयाभाव से भोजन देने के कारण जो पुगय हो वह. roligious

containing water. "एगं महं श्रगामियं

merit acquired by giving food through charity. তা॰ ६;—অমস্ব. त्रि॰ (-प्रमस्त ) ખાવાના ગૃદ્ધિ-લાલપી. भोजन का लोलपां. greedy of food. "श्ररणप्यमत्ते धर्मसमार्गे"उत्त ० १४, १४; -भोग. पुं॰ (-भोग) भाधआहि भाग्य पहार्थ. खाद्य आदि भाग्य पदार्थ. materials of enjoyment consisting of food etc. " श्रव्याभोगेहिं लेख भोगेहिं " श्रोव - चिहि. पं० (-विधि) **અન ઉત્પન** કરવાની, ગોધવાની राधवानी प्रणा. श्रम उत्पन्न करने का, साफ करने की श्रोर उसे सिमान का कला. the art of producing, cleansing, or purifying and cooking food ओव॰ ४०; जं० प० २; नाया० १:

अरग. त्रि॰ (श्रन्य) पाताथी जिन्न; पाता शिवाय; भी जुं: ५४३; जुई, अपने से भिक्षः अपने निवाद: दूसरा; भिन्न, Another; different ेना श्रमखदेव नो श्रमग्रेहि देवामं देवीश्रो श्रीभ र्द्धोजय"भग० २, १; ४; ३,४: ४, ४:१४, ५; १६, ६; १८, २: २०, १०: नाया० १:४: ७: व: १३: १४: १४: १६: श्रीव० २३: स्य० ६, २. २, १: श्राया० १, १, १, ४; दर्० १, २३: ४, **१**९: ≖, १२; जं०प०३,५४; विशे०३४; ४६८; दमा० ६, ४: -- उत्त. त्रि० ( उक्त) अन्य-અવિવેકિજનાએ કહેલ-કથન કરેલ પ્રાથિક की जनों द्वारा कथित-कहा हुआ, mentioned by others; e.g. by undiscerning men.श्रोव ॰ — **गरा**.पुं ॰ (-गरा) अन्य भू२७. श्रन्य गच्छ, another order of saints. वय॰६,२०;-गुरम् त्रि० (-गुरम्-चतन्या-दन्ये गुरा। येषां सान्यन्यगुरा। नि ) अञ्चतनः ण्ड. अजीव: जड. inanimate: sentient. "पंचरहं संजोए प्रग्रागुगारां च चेयणाइ गुणो " सूय० नि० १, १, १, ७:

--- दत्तहर. पुं० (--दसहर) जीजाओ जिल्लीश કરેલી હોય તેને રસ્તામાં લુંટનાર. दूसरे ने जो इनाम दिया हो उसे रास्ते में लुटने वाना. (one ) robbing a person on the road, of a gift received by him. ''श्रयणदत्तहरे नेशे, माई कन्न हरे संदे'' उत्तर १ ४:-ध्रक्तियः पुरु (-धार्मिक ) ગહરથ; ગૃહરથાશ્રમી, गृहस्थ; गृहस्थाश्रमी, a householder, ठा०३,४:-परिभोग. पुं॰ (-परिभोग ) અન્ય-અલપાણી શિવાય ખાદિમ સ્વાદિમ આદિતા ઉપનાગ **શ્રજાવ** के गिवास रागंदम, स्वादिम आदि का उपभोग, enjoyment of objects other found and water. thun पंचा० ४. ३४:--- प्यमनः त्रि० (त्रमनः) અન્ય-સુગા ગુળનુર્ધામાં આસકુલ થયેલ. अन्य नानेदारी से सामक attached to others viz. relatives." sanora-मन्ते धगानेसमाग्रे, प्रत्याति मच्चं प्रस्थि जरं चं उत्तर १४, १४ (-- (लंग) नर (- जिक्र ) स्पन्यक्षिणः देखेतर विभ वेषः श्रम्य लिगः त्रेनेतर क्षिम बेप a non - Jaina characteristic mark, भग० २४, ६: अ: गम० प = २३७: लिंगीसुद्ध, पुं = ( - लिक्सिंड ) અન્ય જૈનશિવાયના લિંગ વેધ સિદ્ધ થાય તે. श्रद्यांतग-जनतिम के मियान श्रदीत श्रद्य-धर्म से जो सिद्ध हो यह, a non-Jaina who has attained to Siddhahood,पन्त ० १: - व्यवस्य पुं ०(- व्यपदेश) કાઈ વસ્તુ ધાતાની હાય છતાં તે બીજાની માલેકિની છે એમ કહેવું તે; સાધુ બંદારવા આવ્યા દેહ ત્યારે પાતાની વસ્તુને બીજાનો વ્યપદેશ કરવાથી સાધુ તું હવે તેથી લાગતા भारमा वतने। त्रीको अतियार, किसी वस्तु के श्रपनी होने पर भी यह कहना कि वह दूसरे की हैं; साथ भिचार्थ आये हो तब अपनी बस्त

को इसरे का व्यपदेश करना जिससे साधु न लें इससे जो बारहवें वन का तीसरा श्रानीचार लगता है वह. attributing falsely to another the ownership of a thing belonging to oneself; the third violation of the twelfth vow viz. telling this kind of lie ascetic. to an प्रव० -संभोइश्र. त्रि॰ (-साम्भोगिक) अन्य **બીજ્ત ગવ્છના સાધસાથે** અહારપાણીના व्यवहारवाले। श्रम्य गच्छ के माध्यां के माथ अन्नजल का व्यवहार रखने वाला.one who keeps relation os regards. food and drink with a Sadhu of another order, बब्द १, ३७:

श्चागुरा उत्थियः पुं ० (श्रन्ययुधिक जनयुधादन्य-द्युधं सङ्घान्तरं तीर्थान्तरं तदस्ति वेषां ने अन्य-युधिकाः ) तीर्थान्तरीयः कैरनेतरः कॅरनशियाय-ના મતાન્તર શાક્ય, ચરક, પરિવાજક,કપિલ, ब्लाध्यक्त, प्रदेशायक यंगरे, ब्रान्यधर्मी: जैने-तर: जैन सिवाय श्रान्य मनान्तर-शाक्य, भरक, परिवाजक, कपिल, आजोषक, रुद्ध , श्रावक आदि, One belonging to a non-Jaima creed such as, Sákva, Charaka, Parivrājakā, Kapila, Ajīvaka, Vriddha-śrāvaka etc. 🤭 तस्सणं गुणसिजयस्म चेड्रयस्य धद्रासामंते बहवे श्रमखंडिया परिवसंति े भगव ७, १०: ''धगराउरिधयासां भंते ! एवमाइक्वति ..... एगेखं समपूर्ण दो झाउवाई पकरेइ "भग० १,६;'' श्रव्याउत्थियाणं भंते ! एवमाइक्संति .....चस्रमाये श्रचलिए जाव निजरिज-माये अनिजिएयें "भग० १, १०: " अगरए डिध्याणं ..... एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेष्ट् "भग० १, १०; " अग्या-उत्धियायां भेते !.....कहत्तं समगायां निमां- थाएं किरिया कजाति''ठा०३,२; ''श्रम्याउतिथ-यामं भंते !..... श्रम्मे जीवे श्रम्मे जीवाया" भग० १७,२;२,१;४,२;७,१;१४,१; १८,७; नाया० ११: श्राया । २, १, १, ४; श्रीव । उवा०१; सम• १; १२; ३४; निसी० ३,४; १२, १६:-हेच्या न० ( -दंबत ) अन्यभतिओ:-रेंग भानेल इरिद्शिह हैव. अन्यमतियों हारा मान्य हारहरादि देव. a god of non-Jaina creeds e. g. Hari, Hara etc. उवा॰ १, ४८:- परिगाहियः त्रि॰ (-परिगृहीत ) अन्य तीर्थिकेतके अहल् इरेक्ष; अन्यभतिकाके पे.तान् धरी क्षीवेश स्त्रस्य धर्मावलम्बियों द्वारा प्रहरा किया हुआ; जिसे श्रन्यमतियों ने श्रपना कर लिया हो वह. adopted by followers of non-Jaina creeds, उतार १, ४=:

श्चाराण्योः अ॰ ( श्रन्यतम् ) भी रो २४० दूसरे स्थान पर. At another place: elsewhere, " नह दाहामि ने भिक्खं, भिक्ख् जायाहि भ्रमणुद्रों 'उन० २४, ६; नाया० १: श्चारातरः वि० (श्वन्यतर) अर्थेः 'श्चिग्रायर'' शब्द देखी अगुगायर शब्द Vido "अरुग-यर. ' पन्न २ २ इ. श्रोव० ५५: नाया० श्चरागतिन्ध्यः ५० ( श्वन्यतीर्थिक ) अन्य-ૈરનેતરદર્શનવાળા. અન્યદર્ગની: श्रास्यमतावलम्बाः जैनेतर दर्शन वालाः 🗛 nonolaina, सम्बद्धाः-प्रवत्ताणञ्जोग. प्॰ ( प्रवृत्तानुयाग ) अधिकादिके प्रवर्तावेक्षं शास्त्रः पःपत्रतिशेषः कांपलादिको प्रवर्ताया हन्ना शास्त्र; पापश्रुनविशेष. scripture taught by non Jainas like Kapila etc; a variety of tainted scripture. सम॰ २६:

श्चर्राग्तिभावर्गाः स्त्री॰ ( श्वन्यस्वभावना ) देद्धश्ची आत्भा लुद्दे। छे ओम व्यितवन ५२वुं-भावना भावरी ते. देह से श्रास्मा भिन्न हैं इस प्रकार की भावना करना Meditation upon the non-identity of the soul with the body. प्रव॰ ४६०;

भारतात्थ. पुं॰ (भानर्थ) अर्थथी विपरीत; अनर्थ. भ्रथं से विपरीत; अनर्थ. Wrong interpretation; false meaning. भग॰ ७, २; विशे॰ २५;

श्चराग्रतथा त्रि॰ ( श्चन्यस्त ) राभेक्ष निद्धि. न्यास न किया हुआ; निद्धेप न किया हुआ. Not placed; not deposited. विशे॰ ६९६;

अरुण्तथः अ० ( अन्यत्र ) भी के अयां का शिवायः वर्छते. दूसरे स्थान परः ( सिवायः हो इतरः Elsewhere; barring; excepting. " अरुण्यकत्थइ " विवा० २; प्रव० ६६२; अरुण्यकत्थइ मणं अकुष्वमाणे " अरुजाे २७;स्०प०२०;पनन०११;नाया०५;— अरुण्याः भोगः. पुं०(-अनाभाग) अना ने श- अरुण्यु- पृष्णु शिवायः अनाभाग- अज्ञानपन के सिवायः Excepting ignorance or unconsciousness. "अरुण्याणाभागेणं " आव० ६,२;—गयः ति०(-गतः) अन्यत्र-भीके स्थले अयेकः दूसरे स्थान को गया हुआः gone else where. भग० ६, ६;

अग्रस्तरधः पुं॰ ( अन्वर्ध-अनुगतोऽथांऽन्वर्धः)
०थुत्पत्तिने अनुसारे थना अर्थ विनानाशण्टः
क्रेभां छन्द्रिना अर्थ नथी अवा देश्य आण्डनुं
छन्द्रिनाभ पाउथुं ते. व्युत्पत्ति के अनुसार होने
बाले अर्थ से शून्य शब्दः जैसे कि किसी
साधारण बालक का नाम ' इन्द्र ' रखा गया
तो बहां इन्द्र शब्द का वह अर्थ घटिन नहीं होता
जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ है. A
word not bearing out its etymological significance; e. g. the
name Indra given to a child
not possessing the connotation

of the word Indra. पंचा॰ १२, १८: -ज़्यः त्रि॰ ( -युत् ) व्युत्पत्ति अनुसार अर्थयुक्त.व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ बाला.having a meaning bearing out the etymological sense. पंचा॰ १६, ३७; — जोग. पुं•(-योग) शण्ह अने तेना अर्थने। अनुगन-व्युत्पत्ति अनुसारी संयन्ध शब्द चौर उसके अर्थ का व्युत्पत्ति के अनसार सम्बन्ध.the etymological relation of a word and its meaning. पंचा॰ १२, १८; भागगदा. अ॰ ( भन्यदा ) भीका डाઇ डाणमां. श्रीर किसी समय में. At some other time; at another time, भग० १६,४; श्चरारामरारा, त्रि० ( श्वन्योन्य ) अन्ये।न्य; पर-२५२; એક थीकतुं, परस्पर; एक दूसरे का. Mutual. " अगुण्मरुण्मशुरत्तवा अवस् मरणमणुष्वया " नाया० २: " भरगमरगं खिजमाणांश्रो विव " राय॰ " श्रवण मरायां करेमायां पारंचिए'' ठा० ३, ४; जं० प० ३, ४६: 'भगगमगणमणुरसा, भगम मरम हिएसियो ''उत्त० १३,४; श्रस्तुजो० ६७; भग० 9, 5; 2, 4; 3, 9; 4,2; 6; 6,8; 5, 6; 99; १०; १४, १; १८, ७; नाया० १; ३; ४; ८; ६; १३,१४,१६; दसा० १०,१;वव० ४,५;६;८;६; ४,६; ७, १४; श्रोव० २७; ३६; निसी० ४, ६६; १४,५:-- श्रद्भासः पुं ० (-श्रम्यास) अन्ये।-ન્ય અલ્યાસ કરવા તે; એક બીજાના ગુણા-કાર કરવે! તે: જેમ કે પ×પ=રપ શ્ર*ચોન્ય* श्रभ्याम का करना;एक दूसरे का गुलाकार करना. जस uxu=२u; multiplication of a by the same number e. g. five into five. अगुजां ०६७;—स्रोगाद. त्रि• (- अवगाढ) परस्पर क्षीरनीरनी पेंडे अव-ગાહीने रહेंस. श्रापस में हिल मिलकर दूधपानी के समान मिलकर रहा हुआ.remaining in mutual contact like milk and water. भग०१,६;—किरिया, की०(-क्रिया) રહામ રહામે એક ખીજાના પગ પુંજવા, પગ के पैर दबाना, मर्दन करना श्रादि. reciprocal action, e. g. massaging feet mutually etc."से भिक्ख वा भिक्ख-गी वा भएग्रमग्राकिरियं भज्मित्थियं संसेइयं को तं साइए को तं शियमे से प्रवश्मवको पाए भ्रामजेज वा पमजेज वा" श्राया० २, १३, १७२;—गांठियः त्रि० (-प्रथित ) पर-સ્પર ગાંકથી ગુંથેલું; પરસ્પર ગાંઠવાળું, परस्पर में गांठ से गुंथा हुन्ना; परस्पर गठान वाला. interwoven with knots. স্বৰু ৯, ২: -गृरुयत्नाः बी० (-गुरुकता ) परश्पर ગું<mark>થવાથી થ</mark>યેલ વિસ્તીબૃતા. परस्पर में मुंधने से जो विस्तीर्शना हुई हो वह. breadth got by intertwining one thing with another, भग र १, ३;—घडत्ताः खां (-<mark>घटता</mark> ) પરસ્પર સમુદાયરચના; પરસ્પર संश्रंध,परस्पर संवन्धः,परस्पर सामुदायिक रच-ना. mutual formation of society; interrelation. "अक्रमक्रसिखेडपडिवद्धा श्रार्यासर्याधहत्ताएं ' जीवा ० ३; भग० १,६; —पुट्ट. त्रि॰ (स्टप्ट) એક भीजने अडेस-२५र्श ५२ेश. एक दूसरे की लुखा हुआ in reciprocal contact. भग॰ १, ६; —बद्धः त्रि॰ (-बद्धः) परस्पर गादतर आं-ધેલ; જેમ છવસાથે કર્મ અને કર્મસાથે **છવ** प्रदेश. परस्पर में वंधा हुआ; जिसप्रकार जीव के साथ कर्म और कर्म के साथ जांवप्रदेश. in close inter-relation, e.g. the soul with Karma and versa. भग• १, ६;—भारियत्ता ह्यां• (-भारिकता-श्रम्योन्यस्य यो यो भारः स विचते बत्र तज्ञाबस्तत्तया ) એક ખીજાના क्षार-भाजवाणं. एक दूसरे का भार-बोका

बाला. state of bearing reciprocal burden. भग० ४, ३;—मख्राय. त्रि॰ ( - श्रानुगत ) એકખીજાતે અનુકુલપણ वणशेक्ष. एक दूसरे से अनुकृतना पूर्वक मिला हन्ना. united in mutual interest. नंदी • -- मसंपत्तात्रि • (- श्रसम्प्राप्त) એ કળી-જાતે પ્રાપ્ત થયેલ નહિ: પરસ્પર એક બીજાતે अंडेस नहि. एक दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ हो वह; परस्पर एक दूसरे से नहीं छुत्रा हुत्रा. not in mutual contact. जीवा॰ ३; <del>- समाउन्त</del>. त्रि॰ ( -समायुक्त ) परस्पर संअंध युक्त,पारस्परिक सम्बन्ध युक्क.related mutually, भग॰ १, ६;—सिगेहपडि-बद्धः त्रि । (-स्नेहप्रतिबद्धः) अन्ये।न्य श्नेद्ध्य-ક્ત; એક ખીજાસાથે વળગેલ-એટલે સુધી કે એક ચાલે તાે તેની સાથે બીજાને પણ ચાલવુંજ **५**८. श्रन्योन्यस्नेहबद्धः एक दूसरे के साथ स्नेह से इसप्रकार बंधे हुए कि एक चले तो दुसरे को भी चलनाहो पबे.bound by close ties of mutual love, so much, so that if one walks the other also must walk in company जीवा • ३ ; भग • १ ,६ ; **अगुराग्यकर**्त्रि० (श्राश्रवकर) आश्रव ५२ना२. भाश्रव करने वाला. (One) who opens a door to the influx of Karma. भग० २४. ७:

श्चर्राग्यर. त्रि० ( श्रन्यतर ) अभे ते એક; अन् तेरुं; भेभांनुं हे अनेक्ष्मांनुं के कि अेक्ट. चाहे जो एक: दो में से या श्चनेकों में से कोई एक. One of two or more. "श्वर्**ण्यरेषु श्वभियो-गेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जह**" निसी० ४, २९: १०, ४: १२. ९; ६; १३, १२; १४, ३४; ४०; १७, ३३; भग०१, ९; ६; २, ९; १३, ४; ४, ६; ६, ४: ७, १: ७; ६, ३; १६, ६; २४, ६; नाया० १; १४: १४; १६; वेय० ४, १३:२६; ४, १३; सम०२६; आया०१, १; १, २: श्रोव० ३४; दसा॰ ६, ४; १०, ४; पन्न॰ २२; वव॰ १, ११, ३५; १०, ११; कप्प॰ २, १५; — कुल. न॰ (-कुल) भेने ते એક કुल. दूसरा कुल-वंश. another family; any one family. दसा॰ १०, ४;

भ्राराग्यरग. त्रि॰ (ग्रन्यतर-क) लुओ "श्राराग् यर" शाम्ह. देखो "श्राराग्यर" शब्द. Vide " श्राराग्यर ". दसा॰ ६,४:

श्चरण्यर ... दसा० ६,४: श्चरण्या.श्च०(श्चन्यदा) ३४। रेड: डेडि ओड सभये: डेडि वभते. किसी एक समय में: कर्मा. At some time or other. नाया० ५; २: ४, १६: भग० २, १; ३, १; ४, ४; विवा० १; श्चरण्याकयाई. श्च० (श्चन्यदाकदाचित्) डेडि ओड वभते: डेडि ओड सभये: अभेते ओड वभते: व्यक्तियांदित सभये. किसी एक समय में: वाहे जिस एक समय में. श्विनिश्चत समय में: वाहे जिस एक समय में, श्विनिश्चत समय में: At some time or other: at an unixed time, नाया० ४; ५; १२; १३: १४; १६: भग० ६, ३१; १४. १: श्वरण्यः पुं० (श्वर्ण्य) सभू८ (२) संसाट, समुद्र, संसार. Ocean, worldly ocean.

झएसाच- पु॰ ( श्रयाव ) समृद्र. (२) सन्तरः समुद्र. संसार: Ocean, worldly ocean, '' श्रययावीय महोहंसि, एगे तिरुखे दुरुनेर '' उत्तर ४, १; विशेष ११२७;

श्चर्राम्ब त्रि॰ (ऋगवत्) २७ में क्षेत्रित्तर मुद्र्त. २० वीं लोकोत्तर मुहृते. The twenty-seventh Lokottara Muhurta, जं॰प॰

अरुणवालय. पुं॰ ( अरुण्पालक ) એ नाभने।
ओड अन्यतीर्थिड; डालेडायी इत्याहिमांने।
ओड. एक अन्यतमानुयाया का नाम;
कालोदाया इत्यादयों में से एक. A nonJaina of that name; one among
Kālodāyi and others. भग० ७, ६;
अरुण्हा. ४० ( अन्यथा ) अन्यथा; अगर;
आरुण्हा. ४० ( अन्यथा ) अन्यथा; दूसरी
तरह से; नहीं तो; या. If not; otherwise;

in another way. " अर्थहा लोग मुवेहमायो" श्राया॰ १, ४, ३, १४४; नाया॰ ६: १६; पंचा॰ १४, २२;—भावः पुं॰ (-भाव) विपरीत लाव; सत्य को श्रास्त्य मानना. regarding truth as untruth. भग॰ ३, ६;—वाइ. त्रि॰ (-वादिन्) अन्यथावाही-असत्य भे।सनार. श्रान्यथावाही-असत्य भे।सनार. श्रान्यथावाही-असत्य भे।सनार. श्रान्यथावाही-आसत्य वोलने वाला. a liar; untruthful. नाया॰ ३; भग॰ १६, ६;

श्चरागाश्चः त्रि॰ (श्वज्ञात) निद्ध क्रांशेव: अपरिश्वितः न जाना हुश्चा; अपरिचितः Not known; unacquainted. श्रांपि॰ नि॰ ६६:

श्चरागुद्धः त्रि० ( श्वन्वाविष्ट ) देवताना આવેશથી વ્યાપ થયેલ-પરવશ થયેલ **દેવ**ના के अविश में जो व्याप हो-परवश हुआ हो az. Possessed, influenced, by a spirit or deity, भग ० १४, १: १=,६; श्चारता उंछ, पुंब (श्वज्ञातीन्छ) व्यन्ते। 'श्वरासा-वर्डेळ " २०५६ देखी. " अगगायडेळ " शब्द. Vide "अग्गायडंछ", दमा० ७, १: श्चारणापसिः पुंट ( श्रज्ञानिपन् ) व्यति, विद्वता આદિથી અતાત ધર્મને આદારાદિની એપણા કરનાર: પાતાનું માહાત્મ્ય ન જ્વણતા હાય તેવા કુલમાં ભિક્ષા કરતાર સાધુ, ज्ञाति, विद्वसा आदि न जनाकर आहारादि की एपरणा करने - वाला;अपने महात्म की जी न जानता ही ऐसे कुल में निजा बहुण करने वाला मान्. An ascetic begging alms from families ignorant of his greatness and learning." अण्यापुती परिवर जे स भिक्खू '' उत्त० १४, १; उत्त० २, ३६;

अग्रागा न॰ ( अज्ञान) अज्ञान; अन्त्रश्रुपछुं। विपरीत शुद्धि; विपर्यास, अज्ञान; अज्ञानपन; निपरीत बुद्धि, Ignorance; nescience.

"अवसासे तिविहे पएसते तंजहा-देस रावाको सन्ववस्थाको भावस्थाको " ठा० ३, ३: भग० ५, ७; ८, १; २; ६, ३१; २६, १: नाया० ५: श्रोव० २०: विरो० १०७; श्राव० ४, ६:--किरियाः स्री० (-किया ) अज्ञान પણ કરવામાં આવતી ચેષ્ટાથી લાગતાં ફ્રિયા-क्रमेणंघ: अज्ञानिक्रियाने। ओठ लेट. श्रज्ञान पूर्ण चेष्टा से होने वाला कर्मबंधः श्रज्ञानिकया का एक भेद. Karma arising from done in ignorance; actions a variety of Ajñāna Kriyā. ठा॰ ३, ३:-- शिव्यस्ति. स्रा॰ (-निर्वृत्ति ) અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ: મૃતિ અજ્ઞાન, શ્રૃત અજ્ઞાન અને વિભંગ એ ત્રણ અજ્ઞાનની નિષ્પત્તિ. श्रज्ञान की उत्पत्तिः कुर्मात, कुथ्त श्रीर विभंग इन तीनों श्रज्ञानों की निप्पत्ति. Pise of the three varieties of ignorance viz Mati, Sruta and Vibhanga ignorance. "कइ विहास भेते! अस्सास-शिष्वति परशासा ?, गोयमा ! तिविहा भगशा-गागिक्वांत पग्याना, तंजहा मद्भग्याग-विज्यति सुयग्रएकाण्यिज्यति विभंगएकाक शिष्यांत "भग०१६, =; --दोष. पुं०(-दोष) કુશાસ્ત્રના સંસ્કારથી હિસાદિ કૃત્યામાં ધર્મ **સુદ્ધિ** રાખવાથી લાગતા એક દોષ; રાદ્રધ્યાનનું त्रीकां क्षक्षां कराम के संस्कार से हिंसा-दिकृत्यों में धर्मबुद्धि लाने से जो दोष लगता **है वह: रीद**ध्यान का तीसरा लक्क्सण. a sin arising from killing for religious purposes as a result of the teachings of false scriptures; the third variety of Raudradhyāna. ठा० ४, १: भग० २४, ७: -परीसह. go(-परीषह) अज्ञान परिसदः અત્તાન એટલે વિદ્યા ન આવડવાથી થતું કષ્ટ सदन ५२ तुं ते. ऋज्ञानपरीषहः, विद्या न आने से

होने वाले कंष्ट का सहन करना. bearing without complaint troubles caused by ignorance; suffering without complaint the trouble of the sense of shame arising the consciousness want of learning. उत्त॰ २, -फल. न॰ (-फब) अज्ञाननं इस-ज्ञाना-વરણરૂપ કર્મ; ધર્મગુરુ વગેરેની નિંદા કરવાથી **બંધા**તું ज्ञानावरशीय श्रज्ञान का फल-ज्ञानावरग्रारूप कमे; धमगुरु वगैरह की निंदा से बंधने वाला ज्ञानावरसीय कर्म. Jňanavaraniva (knowledge obscuring ) Karma arising from consuring proceptors etc. "से नृणं मण् पुष्वं कम्माव्याग्रफ्ता कहा" उस० २, ३८:--लिद्धिः स्री० (-तिविधः ) પ્રાપ્તિ; જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અનાનના ઉદયર્થી ધની અज्ञाननी प्राप्ति, अज्ञान की प्राप्तिः जानायरणीय कर्म के उदय से होने वाली अजान का प्राप्त ignorance resulting from the maturing of knowledge obscuring Karma, अएखायुजनीयां भेते ! कइविहा पग्याना ?, गोयमा ! तिविहा पग्णता, मङ्ग्रग्गाणलदी सुप्रग्रग्णाणलदी विभंगरकाक्षत्रतां ' भग० म. २: खाइ. त्रि॰ ( -वादिन् ) अज्ञानवाही-अज्ञान-નેજ શ્રેય માનનાર વાદી: જ્ઞાનમાં દેવ દર્શા-अज्ञाननं स्थापन क्रस्तारः वादा: श्रज्ञान को हा श्रेय मानने वादी; ज्ञान में दीय बतलाकर श्रज्ञान की स्थापना करने वाला. one establishing the superiority of nescience by pointing out the defects of knowledge. स्य॰ १, १, २, २३; नंदी॰ ४६:--सत्थः न० (-शास्त्र) अतान शास्त्र;

भारत, अव्य, नारकाहि साहित्रशास्त्र. भशानशास्त्र-भारत, काव्य, नारक आदि लीकिक शास. secular science such as that of postry, drama etc; science or knowledge not dealing with spiritual matters. हा॰ ६;

आरंगाग्याः स्त्रे॰ (भज्ञानता ) अत्रानताः; अन्त्रखुपर्धः श्रज्ञानताः; श्रजान पनः Ignorance, भग॰ १, ६: राम॰ ३२;

अएलागिश्र-यः पुं॰ ( यज्ञानिक) अज्ञानी; ત્રાનહીન: હ્રાનમાં દેવ દર્શાવી अज्ञाननेक श्रेष भाननारः, धहानाः, ज्ञान में दोष बतलाकर खहान को हां धेय मानने वाला. Ignorant; devoid of knowledge; one establishing the superiority of nesciones by pointing out the defects of knowledge or science. भग॰ १, ६; ८, २;सूय० १,१२, २; ऋगुजो० ४१;--दारू. पुं० (-वादिन् ) અત્તાનવાદી: ત્રાનમાં દેવ દર્શાવી અત્તાનનેજ श्रेयरूप भानतार वाही. श्राहात बादी; हान मे दोप बतलाकर श्रज्ञान की हा श्रेयरूप मानते बाला वादा. (one) maintaining the superiority of nescience by pointing out the defects of knowledge or science. भग• ३•, १: टा॰ ४, ४;

श्चरासायः. ५० ( श्रन्याय्य ) अन्यःथीः न्याय-रिक्षतः श्चर्यायाः न्याय से रहितः Devoid of justice: unjust. स्य॰ १, १३, ६; —आसि. त्रि॰ (-आविष्) अन्यायपुत्रतः भेःवतः २; जेभ तेभ भेश्वनारः श्चन्याय युक्त वालनं वालाः one who speaks without a sense of justice or propriety: "जे विमाहिष् शर्कायभासी" स्य० १, १३, ६;

श्चारतायः त्रि॰ ( धहास ) अलप्यं: लप्या पगरतुं, विदा जाना हुमा. Unknown: not known. श्रोघ॰ नि॰ ३६; प्रव॰ ४८७; भग० ३, ७; १८,७;—उंछ. प्रे• (-उम्छ ) પરિચય કરાવ્યા વિતા किक्षा, ઉપગરણ बोरे सांचुओं क्षेत्रा ते. परिचय कराये विना भिन्ना, उपकरण वगरह का साधुद्वारा लिया जाना. accepting of alms & begging of bowls by a Sadhu as a strangor. " शवणायउंछं पुतानिष्युकाए " इस.• १०, १६,-चरश्च. पुं० (-चरक् ) अहात રહીતે–સ્વન્તત્યાદિ દર્શાવ્યા <mark>વિના ગવેપછા કર</mark>-नारः अज्ञात रहकर-स्वजारपादि प्रकट किये विमा गंत्रपणा करने वाला. (one) wandering about in search of alms incognito. श्रीव १८;--विश्व. पुं (-पिएड) અજાહ્યા કુલની બિક્ષા; અંતપ્રાન્ત બિક્ષા. थातात मुल की भिन्ना; श्रंतप्रान्त भिन्ना, alms from an unknown family. " w-रायायविदेश हियासपुरजा, श्री पृथवं सबसा षावहेजा " सूय० १, ७,३७;—सील. त्रि॰ (-शांख ) केते। स्वभाव पंडिते। पश्च न अणी-न्तर्शी शहे तेवे। जिसका स्वभाव पंडित भी न जान सकें एसे स्वभाव बाला. ( one ) of a temperament unknowable even by learned men. (२) कि शिक्ष- अक्षायर्थ अंगीधार नधी क्षेत्र के ती. जिसने ब्रह्मचर्य अंगीधार नहीं किया वह. (one) devoid of strict observance of chastity or continence. " ताणं अरणायसी काणं (गारीणं)" तंडु०

अग्रणाययाः की॰ (अज्ञानता) अज्ञानपण्डः यशः कीर्तनी वांछाणे नपस्या वर्धरेने प्रकाश न करना न करना विद्यालया वर्धरे का प्रकाश न करना Remaining unknown; not disclosing one's penance etc. out of a desire for fame. नम॰ ३२: अर्णारंभिणिवेद्धिः स्था॰ (अन्यारम्भनिश्चित्र) भेती आहि अर्थे करना त्याम का न्याम Giving up the pursuit of agriculture etc. which involves killing: "अर्थ्यार्भिणिविनी व्

भाष्यकाहिट्टमां भेज " पंता० ७, ३३;

**भरिग्याउत्त. पुं॰ ( श्रीराक पुष**े) क्रयाहिद નામે વિસ્ફિકપુત્રની પુત્રી અસિકાને દેવદત્તવી **થયેલ પુત્ર. કે જે**એ તચ્છાયસ્થામાં જલ**િ**હ **આચ**.ર્વપાસે દીકા લોધી અને દ્વારા વખતના **આચા**ર્વપદ મેળવ્યું, વ્હાવસ્થામાં એક્કેકોઇ **રિથરવાસ** હતા. દુકાળ પડવાથી બિલ્યાન **ખીજે માકલી અ**પ્યા એક પુષ્પચલા **સાધ્વી તેમને આ**દાર, પાણી કાવી આપતા **તે સાધ્**વીને કેવળજ્ઞાન ઉપજયું ટેક પણ **વેયાવચ્ચ ક**રતાં, જ્યારે આચારિક ખબર પડી ત્યારે તેની સેવ, અટકાવી અ આચાર્યતે ટંગા નદી નાવાથી ઉતરત નિવિધાયે નદીમાં ના બી **દીધા,** ત્યાં તેમને કેવળતાન ઉપજ્યાનું કહે-व.भां अ.०५ छे. जयसिंड नामक वांराक पुत्र की पुत्री व्यक्तिका का देवदलहारा उत्तक पुत्र, जिन्होंने तहरावस्था में जयसिंह श्राचार्य में पास दोचा ली थी और धोडे समय में श्राचार्यपद प्राप्त किया. फिर यदावस्था में एक स्था पर स्थिरतायर्वक निवास करने लगे. वहां उपकाल पहले से उन्होंने अपने शिष्यों को दूसर स्थान पर भेज दिया. एक पुष्प-चला नामक साध्वा उनके लिये श्राहारादि लानं। थी साध्वां को केवलज्ञान <del>ुस</del> उत्पन्न हुआ परंतु तो भी वह साध की वेपाइत्य करती रही. जब श्रापायं की यह मालूम हुआ तब आदावं ने उसे शेक दिया. इन आ-चार्य की नावदारा गंगा नदी पार करते समय न विशे ने नदी से फेक दिया था. कहा जाता है कि यहाँ उन्हें केवलज्ञान उत्प्र**ण हुआ.** The son of Devadatta by Annikä, the danghter of a merchant named Javasimba, He, in his youth, took Diksā from the preceptor Jayasimha himself soon became a preceptor. In his old age he was living normanently at one place. Owing to funine he sent his disciples to another place. One farade ascetic named Puspachula used to bring food and water for him. She attained to perfect knowledge yet she used to solve the preceptor when the latter came to know this he stopped her service. While this preceptor was crossing the Ganga river in hout he was thrown into water by the sailors, where, it is said he obtained perfect knowledge. संत्था॰

अर्गुरुग्, त्रि॰ ( भ्रन्योस्य ) लुओ। " अर्ग्ण-मएगा " शफ्ट. देखो " अर्ग्णमरुगा " शब्द. Vide " अर्गुग्मरुगा ". कप्प॰ ३, ४६;

अरुगुण. त्रि॰ (अन्न-अन्यून) न्यृनताथी रिक्षतः पूर्ण. न्यूनता से राहतः पूर्ण. Complete; perfect, not wanting.नाया॰

अरुगेस्सरा न॰ (अन्वेषरा) तपास इरी की वृं ते. गहरी जांच करना. Act of searching or looking minutely into. पंचा॰ १३, २४;

अरुगेसि शि॰ ( अन्वेषिन् ) भवेषणा इरतार; भागणी इरतार गवेषणा करने बाला; खोज करने वाला; प्रार्थी. (One) who searches after; one who solicits. " जे य बंधपसुरूखमक्सेसी कुसले पुण नो बद्धे नो सुके" आया॰ नि॰ १, १, १, ६६; आया॰ १, २, ६, १०२;

अग्रेगाग्याः त्रि • ( अन्योन्य ) क्रुक्ते " श्रमण-मर्गा '' शंक्रह, देखों '' भ्रार्गामरण '' शब्द, Vide " श्रमणमगण ", विशे ० ६५=: पन्न० २; जं० प० ७, १४१; - श्रंनिरिश्च, त्रि॰ (-श्रन्तरित ) केन्डभीव्यते आंयरे रहेस. एक दूसरे से अन्तर पर रहा हुआ. situated at alternate intervals of each other, पंचा॰ ३, १६:- ऋगुराय. त्रि॰ (-ग्रनुगत ) अन्यान्य-अध्यादनी अनुसरीने २६५. एक दूसरे का श्रानुसर्गा कररहा हुआ. situated in alternate succession. पंचा १८, ४४;--गम्स. त्रि॰ (लगमन ) परस्पर शमन क्रवा याज्य परस्पर गमन करने याग्य. fitted for mutual intercourse. **रागम्यां च हो**उज करमं '' पगह० २,२; —जिंग्यः त्रि॰ (-जिन्ति ) परस्पर इरेतः; इडाभरहाने धरेल. परमार किया हुआ.

done mutually. "बरखोरखजियं च होज्ज हासं'' परह० २,२;--पग्गहियत्त. न० (-प्रगृहीतत्व ) वाड्य वाड्यनी अने पह પદની પરસ્પર સાપેક્ષતા<mark>; પરસ્પર સાપે</mark>ક્ષ વાક્ય ખાલવાં તે: સત્યવચનના ૩૫ અતિશય-भाना १७ भा. वाक्य वाक्य की श्रीर पद पद की परस्पर सापेच्नता; परस्पर सापेच वाक्य का बोलना; सत्यवचन के ३५ अतिशयों में से १ ज्वां श्रातिशय. interdependence of sentences or words uttered; inter-related of ntterance sentences; the seventeenth of thirty-five Atisayas of truthful speech. सम॰ ३४: राय॰ ---समणुबद्धः त्रि॰ (-समनुबद्धः ) ५२२५२ लेघायेत-इतेशयेत. पार**गर बंधा हुआ**-जुड़ा हुआ. inter-linked." धरखोरण समगुबद्धं गिरञ्जयतो भाग्यविसमंतु" पंचा॰

भ्रागृहः न० ( श्रह्म-श्रहन् ) दिवसः दिनः A day: " पुष्वावणहकालसमयासि " हवाज ६, १६४;

\*श्रगहराः पुं० (श्राध्रवः श्राभिविधिनाः श्रांति श्रवित कर्मा येभ्यस्ते श्राध्रवाः) पापनुं द्वारः इने आववाते। भागः इनेलेध हेतुः पाप का हारः कर्म श्रांने का मागः कर्मवंध का हेतुः An inlet for the influx of Karma; cause of Karmie bondage. पगह० ३, १; श्रोव० २०; करः पुं० (-करः) आश्रव-इनेश्रद्धशु इरनारः नवा दर्भ लांधनारः श्राध्रव-कर्मग्रहण करने वालाः नवीन कर्म बांधने वालाः one who incurs fresh Karmas. ठा० ७; भोव० — भावणाः स्रां० (-भावनाः) आश्रवना अतिष्ठ ६अनुं व्यित्यन इर्युं ते; लार कावनाः भांनी सातभी शावनाः श्राध्रव के भनिष्ठ फल

का चिंतमन करना; बारह भावनात्रों में से सातवीं भावना. meditation upon the evils of Karmic inflow; the seventh of the twelve Bhāvanās. प्रव॰ ५६०;

आगृह्यंत. व॰ कृ॰शि॰ ( अभत् ) लेलिन ६२ते।. भोजन करता हुआ. Taking food; • eating. तंडु॰ श्रोव॰

√ आराहा. था॰ I. ( आ+श्च ) आश्रव-क्रमेंश्वन्ध थवे। ते; क्रमेनी आवक्ष थवी ते. श्राश्रव होना; कर्म का आना. Inflow of Karmic matter into the soul.

श्चरहाति. श्रोव० ३८;

अग्हाग्रग. न॰ ( अस्नानक ) स्तान न ४२वुं ते. स्नान न करना. Not bathing. भग॰ १, १; भोव॰

अग्हाग्यः त्रि॰ ( अस्नानक ) स्तात्रहित. स्नान से रहित. Bathless, भग० १, ६;

अतकोमाण, व॰क्र॰शि॰ (अतकेयत् ) ४१५ना न ४२ते। कल्पना न करता हुआ. Not thinking about; not imagining. " पर-स्त लाभं अखासाएमाणे अतकेमाणे अपीहे-माणे " उत्त॰ २६, ३३;

भतत्था त्रि॰ (भ्रयस्त ) त्रास न पामेत न्रास नहीं पाया हुआ Not terrified; not ; frightened " एवं बुत्ते समाणे भ्रभीए ' स्रतत्थे भ्रणुविसी' उवा॰ २,६६; नाया॰ ८:६;

द्वातर. पुं॰ ( क्यतर-न तरिनुं शक्यते इत्यतरः)
रत्नाकर; सागर: समुद्र. रत्नाकर; समुद्र.
The ocean. प्रव॰ ४०१; (२) त्रि॰
दुस्तर; तरवाने अशक्ष्य. दुस्तर: जिसे पार
करना कशक्य हो वह. insurmountable. " जे तरंति क्यतरं विद्याया वा" उत्त॰
व, ६;

**अतरंतः त्रि॰ ( अतरत् )** रे।भी; आन.

रोगी; उदास. Diseased; sickly; invalid. पंचा॰ ४, ४९; (२) अशक्ष्य; असिक्ष्यः, असिक्ष्यः, सहनशालना से रहित. incapable of endurance. मु॰ च॰ २, ४०४;

श्चतरणः त्रि॰ ( \*श्वतरण-ग्लान ) ६ुर्णसः, व्यानः दुर्बलः कमज़ोरः ग्लानियुक्तः Feeble; sickly; lethargic. श्रोघ॰ नि॰ १४८;

अतयः न॰ ( अतपस्) तपने। अलावः तप का श्रमावः Absence of penance. "इसा अमरिस अतवो अविज्ञमाया आहरियाय" उत्त॰ ३४, २३;

श्चतवस्तिः त्रि॰ ( श्वतपस्विन् ) तपस्यी नीहः तपस्यान धरनारः तप न करने वालाः (One) not practising penance. दसा• ६,२३; सम॰ ३०;

श्चतस्ती. आ॰ ( धतसी ) वनस्पतिविशेष; अक्षसीना छोड-आड. श्वलसी का पाँघा A. kind of vegetation; a linseed plant. पत्त ॰ ९;

श्चातहः न० ( श्वतथ-श्वतथ्य ) असत्यः भिथ्याः असह्भ्रतः ०० है. मूंठः मिथ्याः श्वसद्भृतः A falsehood: a lie. "श्वायवज्जमतहं नेसिं, श्व ते संबुद्धचारियो " स्य० १, १, २, २६: श्वाया० १, ६, ३, १६१: १, ६, २, १८३:

अतहकार पुं॰ ( भत्याकार ) शुरुओ शिष्यते हं शिक्षा हरतां शिष्ये 'तेमक हरीश' ओम शिष्टि । प्रेशेश न हरते। ते. गुरु शिष्य को कुछ आज्ञा दे उस समय शिष्य का 'ऐसा ही करूं गा' ऐसा न कहना. Non-utterance of the words " I shall do so " on the part of a disciple in response to an order given by a preceptor. पंचा॰ १२, १७;

अतहणाण. ति॰ ﴿ अतथाज्ञान-न विचते
यथावस्तु तथाजानं यस्य तत्तथा) अपथार्थ
काश्वारः अज्ञानी. अयथार्थ जानने वालाः
अज्ञानी. Ignorant; possessed of
false knowledge. (२) न॰ अपथार्थ
ज्ञानः अनेशंतने अश्वातपश्चे काश्वानं ते.
अयथार्थ ज्ञानः अनेश्वात को एकान्तस्य से
जानता. incorrect knowledge.
ठा॰ १०: (३) ति॰ अश्वात्तरने अश्वात्वर न
काश्वार पृष्किः. प्रश्लोत्तर को राक ठाक न
जानने वाला पृष्किः. an inquiror
without a clear knowledge of
questions and answers. भग-६, =;

स्रताण. त्रि॰ ( भन्नाण ) त्रालु-शरलुरदित शरण रहित. Without protection. पण्ड॰ १, १;

श्चतारः त्रि॰ ( श्वतार ) तस्याने अशहपः न तरीशहाय तेऽतं विशाक्षः दुस्तरः जिसका तरा श्राक्य हो वहः Insurmountable; too vast to cross. " श्राथाहमतारम-पोरिसीशं सिश्चादगस्मि श्रापाणं मुयेति " नाया॰ १४; भग॰ ७, १;

श्वतारगः पुं॰ (श्रतारक) तथी न सहाय तेटन्नं; अभाध पाली पभिष्ठे, जिसका तयना श्रसंभव हो वहः श्रमाप जल श्रादिः Impossible to cross; e.g. unfathomable water etc. नाया॰ ६;

अतारिमः त्रि॰ ( अतारिम ) भृश्वेशीथी तरी शक्षाय तेर्नुः दुः भेक्ष्टरी तरसा ये १२४ कॉठनता से तैस जा सक वह. Difficult to swim across. "एते संगा मखस्सायं, पातःसा व अतारिमा ,, स्य॰ १, ३, २, १२;

श्रतारिस. त्रि॰ ( श्रतारश ) तेन: कोतुं निद्धः तेना सरभुं निद्धः, तेथा विश्वश्र्ष्णः, उसके समान नहीं; उससे विलच्चणः, Dissimilar; of a different nature. " चन्नारिसे सुची चोहंतरे " माया • १, ६, १, १=०;

अतालिस. त्रि॰ ( अतादश ) तेवा अक्षरनुं निक्षः तेना केंदुं निक्षः उस प्रकार का नहीं; उसके समान नहीं. Of a different nature; dissimilar. " अताबिसे से कुणाई पद्मोसं " उत्त॰ ३२, २६;

श्चनावक्खेन. न॰ ( श्वतापक्षेत्र ) तापनुं क्षेत्र निंद ते; रात्रि तार का श्वतंत्र; सात्र. That which is not a province of sunlight; night, प्रव० =२०;

श्चांत. श्र॰ ( श्वांत ) धर्छ; अनिशय. ज्यादह; बहुत. Very much; excessive. नावार १;

स्रातिउद्देश विश्व ( स्रातिवृत्त स्रातिकास्तो वृत्ता-दतिवृत्तः ) पेताना इत्यने न अध्नार. स्रानं कृत्य को न जानने वाला. Ignorant of the nature of one's own actions " जीम गृहाप असर्थे तिउदे, स्रवित्रत्याची दश्मह सुत्तपको " स्य॰ १, ४. १, ९२;

प्रतितिण, ति. ( \* प्रतिन्तिन ) निश्शानं इति दे या छन इथवाख राणी क्रेम तेम न लेवन र साथु जिनशा के कारण होते हुए मा पुत्र का कृष्ठ न बोलने वाला साधु. ( A. Sidhu ) not losing control of speech in spite of reasons for disappointment. "प्रतितिशे प्रवचि, प्रप्तासी मियासणे" दस • ६, २६; (२) ५५ वयन सांभणीने पण् शांति राणी लल्डाट न करने वाला. keeping quiet and not losing control over speech in spite of bitter words. "जिल्लबयणस्य प्रतितिशे " दस • ६, ४, ४;

अतिकाय. ति • ( श्रातिकाय ) लुनिः ' श्रहकाय'' श्रम्हः देखो 'श्रहकाय' शब्दः Vide' श्रह हाय'. भग• १५, १;

अतिकिलिह. प्रि॰ ( बाते क्लिष्ट ) अत्यंत भक्षीन; क्षेत्रेश्वकृत. ब्रास्यन्त मत्तान. क्रेत्रयुक्त Highly perturbed or agitated. कै॰ प॰ ६, २०;

अतिकंत- त्रि॰ ( अतिकान्त ) अतीत-भूत क्षणभां थेभेल. अतीत-भृतकाल में हो चुका हुआ. Past; gone by. " जे य बुद्धा अतिकंता, जे य बुद्धा अखागया " स्य॰ १, ११,३६।

भ्रतिक्रमः पुं• ( भ्रतिक्रमः) लुओः 'ग्रह्कम' शण्टः देखोः ''श्रद्धमः' शब्दः Vide ''भ्रह्कमः'' भग० ७, ६: सूय० १, ८,२०;

श्वतिकसा त्रि॰ (श्वतिषया) ती तथ्य निह ते. तिक्ष्यं-सप्त निह ते. जा ती चरा न हो वरः करोर न हो वह. Not sharp; not severe. पंचा॰ १६, ६;—तुंड. त्रि॰ (-तुराड) केनी यांच ती द्वश्व-सप्त-क्षिन नथी तेवा पद्धी. जिसकी चींच कार्यन या नी चर्मान हो ऐसा पद्धा. a bird without sharp or hard beak. पंचा॰ १६, ६;

स्रतिगमणः न० (स्रतिगमन) প্রঠা। " শ্বহণ-मण '' શખ্टः देखो ' শ্বহণদण ' शब्दः Vide " শ্বহণদण ''. नाया॰ २;

श्रातिगयः त्रि • ( श्रातिगत ) प्राप्त थयेत. प्राप्त हुशा. Obtained; got. नाया • 1;

श्रातिचार. पुं॰ ( चातिचार ) लुओ "ब्रइयार" से १६६ देखो " ब्रइयार " राज्द. Vide " ब्रइयार ". पराह॰ २, १; ब्राव॰ १, १; ब्रातिस्कृषा. त्रि॰ ( क्रवतिकान्त ) लुओ।

' श्रद्दच्छिय ' शान्तः देखो 'श्रद्दच्छिय' शब्दः Vida " श्रद्दच्छिय ". श्रोघ० नि० ४१४; इत्त० ७, २९;

श्चितिताखांगह. न॰ ( श्वतितानगृह ) नगरनां प्रसिद्ध डिया धर, हे की नगरमां पेसतां क्षेत्रहम्म ज्ञाह आवे. नगर का प्रसिद्ध ऊंचा घर, जोकि, नगर में प्रावट होते ही एक दम दिख जाय.
A lofty & conspicuous building in a town. टा॰ २, ४;

श्चितितेष्य ांत्र ( श्विति व्या ) अतिनीक्षः; लढु तीभे। बहुत ज्यादह तांच्या. Very pungent or sharp. भग १६, ४;

स्रतितेश्वाः त्रि॰ ( \* स्रतितेखा) श्रीदश्वनी श्रीत्रनुं नःभः चतुर्दशां की रात्रि का नाम, The night of the fourteenth day of a month, so named. जं॰ प॰ सु॰ प॰ १०;

श्रातिता त्रि॰ (श्रष्टक ) असंतिथि; अतृभः संतिथ पाभेत निद्धः तृभ थयेत निद्धः संतोष न पाया हुशाः श्रसन्तुष्टः तृप्त न हुशा हो वहः Unsatisfied 'फासे श्रतित्ते य परिमाहे य' उत्त॰ ३२, =१ः '' श्रतित्ता कामार्या ''पग्रह॰ १, ४ः—लामः पुं॰ (-काम ) संतिथिनी लाल निद्धः असंतिथः अतृभिः श्रसन्तोषः श्रत्तिः संतोष का प्राप्ति न होनाः lack of contentment or satisfaction. ''संभोगकाले य श्रतित्तवाभे'' उत्त॰ ३२, २६ः

अतिसि की॰ ( अवृष्ति ) असंतीषः अवृप्ति. असंतोषः तृप्ति का अभाव. Want of contentment or satisfaction. उत्त॰ ३२, ८०, — लाभ. पुं० ( - काम ) संतोष-नी अप्राप्तिः असंतोषनी बाल. संतोष की प्राप्ति न होनाः असंतोष का साभ-प्राप्ति. absence of satisfaction or contentment. " संभोगकाको य अतिषि सामे " उत्त॰ ३२, ८०: **इतित्थ. न॰ ( इतीर्थ** ) તીર્થકરે તીર્થ સ્થાપ્યા પહેલાંના સમય અને તીર્થવ્યવસ્છેદ થયા પછીના સમય: તીર્થ-સંઘરથાપનાના અભાવ. तीर्थंकर के द्वारा तीर्थंस्थापित होने के पहिले का भौर तीर्थविच्छेद के पीछे का समय; तीर्थ-संघस्थापना का श्रमाव preceding the establishment of Tirthas or orders community by Tirthankara & also the time succeeding their break-down, भग० २४, ६: ७: नाया० १; पत्र॰ १;—सिद्धः पुं॰ (-सिद्धः) **તીર્થકરે સંઘરથાપના** કર્યા પહેલાં અથવા તીર્થ વ્યવસ્છેદ થયા પછી સિદ્ધ થાય તે: તીર્થને અભાવે સિદ્ધ થાય તે. જેમ મસ્દેવી માતા वशेरे तार्थकर के संघ स्थापन करने के पहिले या तीर्थविच्छेद होने के बाद खिद होना: तार्थ के श्रभाव में सिद्ध होनाः जैसे कि. मरुदेवा आदि. one who became Siddha when the orders of community were not founded or had suffered a break-down, e. g. Marudevi etc. पश्च । १:

श्रातिस्थगर. पुं॰ (श्रातीयंकर) तीर्थं इर निद ते; तीर्थं इरनी पदवी न पामनार देवणी; गैतिमस्वामी वगेरे. जो नीर्थं कर न हो वह; तार्थं कर की पदवी न पाने वाला केवली; गौतम स्वामी वगेरह. One not entitled to be called Tirthankara e.g.; a Kevali; Gautamasvāmī etc. पष्ठ० १;—सिद्धः पुं०(-सिद्धः) तीर्थं इर पह पाम्या विना सिद्ध थयेव; गौतम स्वामी आहि. वीर्थं कर की पदवी पाये विना जो सिद्ध हुए हों वे; गौतमस्वामी आदि. one who has attained salvation without being Tirthankara; e.g. Gauta-

masvāmī etc. पन १; नंदी क् अतित्थयर. पुं० ( अतीर्थंकर ) तीर्थं ३२ निक्ष पशु तीर्थं ३२ के वा डेवणी वगेरे. तीर्थंकर नहीं किन्तु उनके जैसे केवली आदि. A person who is not a Tirthankara but who is like one; e.g. a Kevalī. प्रव०४७६;

श्रतिदुक्खः न ० (श्रतिदुःकः) लुओ "शहरुक्खं" श्रम्हः देखो 'शहरुक्खं 'शब्दः Vide "शहरुक्खं". "पिहिया व सक्खामो श्राति दुक्खोहिमगसंफामा " श्राया ० १, ६, २, १४; —ध्रम्मः पुं० (-धर्मः) अत्यंत दृःण आप-वाती केती धर्म- श्राभाव छेतेः क्यां निभिष्य भात्र प्रश्न तिश्रांति नथी तेयां नश्हादि श्रथणः श्रायान्त दृःखं देने का जिसका स्वभाव है यहः जहाँ निर्मय च्यामात्र भा विश्रान्ति नहीं है एम नरकादि स्थानः that, the nature of which is to give extreme pain (hellete., in which there is acute and incessent misery). "स्या य कलुखं पुण धम्महाखं, गादोवधीयं श्रातिदृक्खधम्मं" सु० १, ४, १, १२;

श्चितिधुत्तः त्रि॰ ( श्वतिभृतः श्वतीव भृतमष्ट प्रकारं कर्म यस्य सोऽतिभृतः ) भारे ६भीं; लढुत ६भींः कर्म के बहुत भार से युक्तः बहुल कर्माः Heavily loaded with Karmas. " श्रभिक्ततकृश्कम्मे सातु श्वयं पुरिसे श्रतिभुत्ते " स्व० २, २, ३२;

श्वतिपंडकंबलाः स्रा॰ (श्वतिपायडुकम्बद्धाः) लुओः ''श्रद्धपंडुकंबलसिलाः '' श्वण्टः देखाः 'श्रद्धपंडुकंबलसिलाः ' शब्दः Vide 'श्रद्धपंडुकंबलसिकाः 'ठा॰ २,३;

श्रतिपासः पुं॰ ( श्रतिपार्श्व ) कुंशेः "श्रद्गास" शल्दः देखो 'श्रद्गास' शब्दः Vide 'श्रद्गास', सम् ० १० २४०; श्चितिष्यण. श्च० (श्वतिष्रगे) भरे। डी. प्रातःकाल; भोर; बिल्कुल सुबह. In the early dawn. श्रोष • नि • ४१४;

श्चितिष्यंत. व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्वतृष्यत्) अध्रातुं; तृप्ति न पामतुं. तृप्ति न पाना हुश्चा. Insatiate; unquenching. 'तं विय श्वदृष्य-मार्खं, भुंजह नं वा श्वतिष्यंतो '' पि॰ नि॰ ६४७;

स्रतिष्पग्या. की॰ ( क्षतेपनता-स्रतेपन )
प्रतिना विक, लाण और, आंशु भरे तेवां रुदननां
अरुषे इर अर्वा ते; आंशु और तेवां रुदन न
अरुषे ते. रुदन के ऐसे कारणों का दूर करना
जिनसे पसाना निकले, लार टपके श्रीर श्रांस्
गिरें; ऐसे रुदन का न करना जिसमें श्रांस् गिरें.
Removal of the causes of bitter
weeping accompanied with
perspiration, and dropping
of saliva and tears; not to weep
with tears dropping. भगः ७, ६:

श्चितिष्ययंत. व० क्र० त्रि० ( श्वतृष्यत् ) लुओ। ''श्चितिष्यंत ''शण्टः देखों ' श्चितिष्यंत '' शब्दः Vide '' श्चितिष्यंत. '' दसा० १, २७:

श्रातिष्यसंगः पुं॰ (श्रातिप्रसः ) लुक्ना ''श्राह-ष्यसंगः ''शण्टः देखाः ''श्राहप्यसंगः '' शब्दः Vide ''श्राह्णसंगः '' पंचा॰ १०, २१;

श्चतिबसः त्रि॰ ( श्वतिबस्त ) अतिभाषाना, बहुत बलवान, Very powerful, सम॰ प॰ २३४;

श्रातिमंत्रः पुं• (श्रातिमञ्ज) लुओः "श्रहमंत्र" श़ब्दः Vide "श्रहमंत्रः" जीवा २३:

अतिमहिच्छ ति ( अतिमहेच्छ् ) ध्यो असंतायी; भादी ध्रम्थायाला. बहुत असन्तुष्ट; बहुत बनी इच्छा वाला. Extremely ambitious; highly discontented. पएइ० १, ३;

श्रितिसुच्छिय ति ( भ्रातिमुक्ति ) लुसे। "श्राहमुच्छिय " शण्ट. देखो "श्राहमुच्छिय " शण्ट. देखो "श्राहमुच्छिय " शब्द. Vide "श्राहमुच्छिय." पगह ० १, ३; श्रितियर. था० I. ( भ्रति+चर् ) ઉद्धंधन ६२वुं; अतिक्ष्मण् ६२वुं. उक्संघन करना; श्रातिक्रमण् करना. To transgress; to violate.

श्रातियरंति. स्य० २, ७, ६;

अतिराउलः न॰ ( अतिराकुल-अतिश्रवाहैः समृद्धिरस्ति यत्र तच तन् कुलक्षेति ) अति-समृद्धियाणुं भुणः बहुन वदा समृद्धि वाला कुलः A very opulent family. पन्न॰ 11;

श्रातिरिस्तः त्रि॰ (श्रातिरिक्तः) जुन्ने। "श्रहरित्तः" श्राव्दः Vide "श्रहरितः" भग० २४, ३; स्य० २, ६, १४; — सेज्जासाणिश्रः पुं॰ श्रां॰ (-श्रव्यास-निकः) भर्यादाश्री अधिक श्रव्या, पाट पाटका यंगेरे राष्प्रनारः श्रक्तभाधिनुं वेष्युं स्थानक सेवनार साधुः मर्यादा से श्राधिक श्रव्या, पाट श्राद्ध स्वने वाला; श्रममाधि का चौथा स्थानक सेवन करने वाला साधुः (one) who keeps bedding wooden seats etc. in excess of the prescribed limit, सम० २०:

श्रतिरेग. त्रि० ( श्रतिरेक ) लुओ। "श्रहरेग " शल्द देखो" श्रहरेग" शब्द. Vide "श्रहरेग." भग० २४, १;

अतिक्रिय त्रि॰ (अतैल) तेसना अंश वितानुं. तल के अंश से रहित. Free from oil. तंड़॰

श्चितियक्तंत. व० हः ० त्रि० (श्चातंत्रजत्) अतिशय जतो-अति ६२ते।. श्चातंशय गमन करता हुआ-गति करता हुआ. Walking moving too far. जीवा ० ३; श्रतिवयंति पगह० १, १:

भ्रतियाति ति (श्रतिपातिन् ) लुॐ॥ 'ग्रहवाइ' शण्ट, देखों " श्रहवाइ " शब्द. Vido " भ्रहवाइ. " स्य० ३, ४, १, ४;

स्रतिविज्ञ. ति० ( श्रतिविद्य ) लुओ " श्रइ-विज्ञ" शल्द. देखो "श्रइविज्ञ" शब्द. Vide "श्रइविज्ञ." "तम्हातिविज्ञं परमंति गुचा" श्राया० १, ३, २, ११५; १, ४, ३, १६६; स्रतिवेलं. श्र० ( श्रतिवेलम् ) जुआ "श्रइवेलं" शल्द. देखों " श्रद्धवेलं " शब्द. Vide " श्रइवेलं." स्य० १, ६, २६; १, १४,

श्रातिसंकिलेस- पुं॰ (श्रातिसंक्लेश) अत्यंत श्रित्तनी भक्षीनता जिल्लाका बहा भारी मेलापन. Extreme impurity or turbidity of the mind. पंचा॰ १४, ६:

श्रितिसेसः त्रि॰ (श्रितिशेषः) व्हरेतः "श्रद्रेसनः" श्रुष्टः देखोः " श्रद्रेससः "शब्दः Vide "श्रह्ण् सेसः " ठा० ४, २; श्रोव० १०: भग० ११, ६;

श्रतिहि. पुं० (श्रांतिथि) अभ्यागतः भाजन व भते आवेश आदुष्णाः श्रम्यागतः भोजन के समय श्राया हुश्रा पाहुनाः मिहमानः ते guest; a mendicant who comes at dinner time. (२) जैने आवपती तिथि भुश्रर नथी अवा साधुः जिसके श्रानं की तिथि नियत नहीं है ऐसा साधुः व Sadhu whose date of arrival is not fixed. श्राया० १, ६, ४, ११; श्रमपुत्त० ३, १; श्राउ० ४; ठा० ४, ३; नाया० १२; — पूयाः ब्रा॰ (-प्जा) अतिथिती पूजिन सत्कारः hospitality. निर० ३, २;

भग॰ ११, ६; संविभाग पु॰ (संविभाग)
श्रावहनां भार तर पंडी भारमुं तर; अभती
वभते पेरताना लेकिनमांथी अभुड लाग
अनिधिने आपवानी लावना लाववी ते. श्रावक
के बारह बतों में से बारहबाँ ब्रत; भोजन
करने समय भोजन में से श्रमुक भाग प्रतिधि
को देने की भावना करना. the last of
the twelve vows of a Jaina
layman; the earnest wish at the
time of dinner, that a portion
of it might be given to a guest.
भग० ७, २; श्राट० ४:

श्रतीत. पुं॰ ( श्रतीत ) भूत्राण. भूतकाल.
The past. भग॰ १२, ४; नाया॰ ७;
विशे॰ ४१:—श्रद्धा. ह्या॰ ( च्यदा ) अनंता पुरुशक्षपरायतीन प्रभाले अतीत-भृतदाल.
श्रवत पुरुलपरावतीन के श्रवसार श्रतीतकाल.
past time viewed from the point of changes in infinite particles of matter; i. e. time connected with past changes.
श्रणाजी॰ ११४:—शिमिन्स. न॰ (-निमिन्स) अतीत-भृतदाल का निमन्त. instrumental cause of past time. निनी॰ १३, १४;

अतीयः पुं० ( अतीत ) जुरेश 'अतीत' शण्टः देखो ' अतीत ' शब्दः Vido ' अतीत ' शब्दः Vido ' अतीत. '' अरापुत्रं ० १४०; नाया० १; भग० १, ६; ( ॰ ) त्रि० भृतदः भन्ने काल का. of the past. स्य० १, २, २, ५;— अद्धाः की॰ ( अखा ) अतीतदः णः; भृतदः णः, भृतकालः past time; the past. प्रव० १०४३;— ययणः न० ( - वचन ) अतीत्ययन-भृतः दः भृतकालवादक शब्दः, जैसे कि, आयाः पियाः, किया आदि, a word inflected

in the past tense; e. g. did etc. भाषा २, ४, १, १३२;

अतीरंगम. त्रि॰ ( अतिरक्षम ) तीरे-डांढे ज्या-ने असभर्थ; संसारने डांडे निद्ध पदीयनार. संसार के तीर पर-किनारे पर पहुंचने में असमर्थ. Unable to reach the opposite shore, e. g. of worldly existence. आया १, २, ३, ६०;

श्चर्तीयः श्व० ( श्वरीय) अतिः धार्युः अतिशयः बहुतः; ज्याददः; श्वर्तिशयः Excessively. भग० २,१; नाया० १२;

श्रतुच्छु, त्रि॰ (श्रतुच्छु) तुन्छ नदि ते; उदार; श्रेष्ठ; प्रधात, जो तुच्छ न हो वह: उदार; श्रेष्ठ; मुख्य. Not mean or insignificant; high, पंचा॰ ७, २८:—भाय, पुं॰ (-भाव) उदा लाय; प्रधान-भेष्ठ लाय; उदारता, high or liberal feeling; nobility; excellence, पंचा॰ ७, २४;

श्चतुहि. स्नां ( श्वतुष्ट ) असंताप: अतृपि. श्वसन्तोष: तृप्ति का न होना. Dissatisfaction: discontent. " श्वतुद्विद्रोमेण दुही परस्म, लोभाविले श्राययई श्वदत्तं " उन् ३२, २६;

अतुरियः त्रि॰ ( अवस्ति ) उतावणं निहः धीमं जो जल्दां वाला न हो वहः छंडाः धीमं धीमं काम करने वाला. Slow; not fast. " उद्दं थिरं अनुरियं. पुष्वं चेव " उत्त० २६, २४; नाया० १: भग० २. ४: ७, १०: कप्प०१, ४: भगिमः त्रि॰ (-भाषिन्) शांतिथी भावनारः उतावणथी निह भावन्। शांतिथी भावनारः अpeaking without haste. "अनुरियभासि विवेग भासि समियाए" आगा० २, ४, १, १४०:

श्चातुल त्रि॰ (श्चतुल) केनी तुलना न इरी शक्षाय व्यवुं; व्यतुल्य; व्यलाधारण, श्चतुपम; जिसकी तुलना न की जा सके वह. Incomparable; extraordinary, सम॰ ३०; पगह० १,९;

श्रातोः श्र० (श्रतस्) केथीः अदिथीः स्नेताथीः इसंसः यहांसः Hence: from the place: therefore. " श्रतोपरं तुसं जाणासि ' नाया० १६; दसा० २,६; ६, १; श्रतः ति० ( श्रात्र-श्रा-श्रसिविधिना त्रायते दुःखात् संरक्षति सुखं चोत्पादयतीत्यात्रः ) ६: अ दरनारः सुभ आपनारः दुःख हरने यालाः सुखंत्रदः (One) removing misery and giving happiness. " ग्रेग्ट्यागं भेते ! कि श्रता पोग्गला श्रग्ता पोग्गला (वा " भग० १४, ६:

श्चनः पुं॰ ( श्राप्त-श्राप्तिहिं रागद्वेषमोहानामै-कान्तिक श्रात्यन्तिकश्च त्रयः सा यस्यास्ति स श्राप्तः ) યથાર્થદર્શી: રાગદ્રેવાદિ સર્વ નિદાવસાગમના है।परस्टितः પ્રણેતાઃ यथार्थदशाः रागद्वेपादि વીતરાગ. दोषों से रहितः निद्यायश्चामम का प्रशंताः बानगग. One absolutely free from love hatred etc.; one with perfect vision of truth; an author of faultless scriptures; one devoid of passions, #47. 1. ६, ३३: — पद्मेसि, त्रि० ( प्रज्ञान्वेषित् -भ्राप्तो रागादिविष्रमुक्तस्तस्य प्रज्ञा केवल ज्ञानाख्या तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते तथा ) ઉક્તિતં અન્વેપણ કરતાર. સોનની मर्वज्ञ की उक्तियों की खोज करने वाला. (one) who searches into (i. e. reflects upon ) the words or sayings of the omniscients. ''बीरा जे असपन्तेसी " सूय० १, ६.३३:-- मुक्ख.

पुं॰ (-गुरूष) आप पुरुषामां भुण्यः है-वणज्ञानी आप्त पुरुषा में मुख्यः केवलज्ञाना. one chief among persons with perfect knowledge; a Kevali. तंड॰

श्राम. त्रि॰ ( श्राम ) अद्धल हरेत: स्वीहारेत. प्रहण किया हुआ; स्वीकृत. Taken; accepted. ठा० २,३; नाया० १; पराराष्ट पुं॰ (-प्रज्ञाहन् ) पातानी है परनी आत्त-પ્રહણ કરેલ અથવા આમ-હિતકર **બુ**હિને દુણનાર; આત્મસંબંધી પ્રતાને હુણનાર-હુરા-વનાર; પાપ શ્રમણનું એક લક્ષણ. જાપના યા दूसरे की श्रात्त-प्रह्ण की हुई या श्राप्त-हितकर बुद्धि को हनन करने वाला: श्रात्मसम्बन्धी प्रज्ञा को हनन करने वाला: पाप श्रमण का एक लक्षण. (one) destroying one's own or another's (श्रात्त) acquired, or ( भास ) wholesome intellect; (one) repudiating spiritual wisdom; ( a mark of a sinful ascetic). "ब्रहम्मे श्रत्तवरण्हा" ल**स**० ९७, १२:

अस. ति॰ ( आर्त ) पीटित; हु: भी: इंटाणी श्रेस. पीडित; इंग्ली; धनगया हुआ Afflicted; troubled. स्य॰ १, ३, १, ६; उत्त॰ ६, १०; श्रोव॰ २०; गये-सग्या- ह्वा॰ ( गवेषणता-गवेषणा) आर्त-हु: भी-गरील भाजुसेनी शवेपणा इंर्यो ते: है। खु हु: भी छे ! तेनु हु. भ १ भ हुर थाय ! छे भ शेष इंर्यो ते. दु: ह्वां मनुष्यां का खोज करना: दु: ह्वां कीन हैं !, उसका दु: ख किस तरह दूर हो सकता है ! इस प्रकार खोज करना. Investigation into the causes and cures of distress; finding out means and ways to remove their distress. भग॰ २४, ७:— मइ. त्रि॰ (-मति-मार्ते मार्तभ्याने मतिर्वेषां ते तथा ) आर्तभ्यानभां क्रोडाओक्ष. मार्तभ्यान में लीन. engaged in painful meditation. भाउ॰

श्रास्त पुं॰ ( ग्रात्मन् ) छवः आत्माः श्रेतन पहार्थ, जीव: श्राह्मा: चैतन्य पदार्थ, A soul; a living being, विशेष ७४७; १३४३; श्राया॰ १, ६, ४, १६४; उस० २, १७; दस० ६, ३०; नाया० ५; १४; १६; भग• २, १; ३, १; ३; ६, १०; १२, २; १७, ४; पन्न० १४; (२) पेति; अति; पंटे. स्वयं; खद, one's self. श्रीव॰ ४१; नंदी॰ ( 3 ) स्वलावः अमृति म्बमावः प्रकृति. nature, भ्रामासं द्वि ए० गच्छा० ४६; भ्रमणो, ष० ग० गच्छा० १३:-- आगम. વં• (-कागम ) તીર્ચકરની અપેક્ષાએ મૂલ भूत्रपारः अनागभः तार्थकर का श्रपेचा स मुल सूत्रपाठ: श्राप्तागम, the older or original Jaina Sütra; the Attagama, भग• ४, ४: उक्करिस, पं• (-उन्कर्ष ) अभिभानः આત્મસ્લાધા. श्राभमानः श्राहमप्रशंसाः pride: selfapplause. " तम्हा श्रम्करिमो, वजेयम्बो जनिजरोायां "सूय० नि० १, १३, १२६; —उक्कोसियः पुं० ( उन्कपिक-श्वात्मो-क्वचींऽस्ति येषां ते चारमोत्कर्षिकाः ) अविध पान प्रस्थ. गर्वयुक्त वान प्रस्थ. a proud hermit.श्रोव • — उच्चगीय. पुं • (- उपनी-त ) દુરાશ્રદ કરી પાતાના મત સ્થાપન કરવે! તે; જેમ જીવ દ્રણવા નદ્ધિ તે બરાબર. પણ પાપીઓને તેા હણવાજ જોઇએ કૃત્યાદિ; પાતાના મતમાં દેણ <mark>,આવે તેવી</mark> रीते परभतन् अत्थापन धरत् ते. दुराग्रह पूर्वक अपने मत का स्थापन करना, जैसे जीब-हिंसा करना नद्दा परंतु पापा को तो मारना ही

चाहिये इत्यादि; श्रपने मत को दोष लगे इस प्रकार इसरे के मत की उत्थापना करना. establishing one's own tenet by specious and perverse reasoning; refuting the opponent's doctrine by arguments damaging to one's own doctrine. ठा॰ ४, ३;---उबमा स्री॰ (-उपमा) પાનાની ઉપમા; આત્મતુલના; પાનાસાથેની सरभाभशी. श्रपने श्रापकी उपमा; श्रात्म तुलना. self-comparison. स्य • १, 91, ३३:—कड.त्रि०(-कृत ) પાતાનું કરી સ્વીકારેલ; પોતાનું કરી રાખેલ ऋपना बनाकर स्वीकार किया हुआ; अपनाकर रखा हुआ. accepted as one's own. भग० १, ६; १७, ४;—कस्म. न० (-कर्मन्) पेतिनुं दुश्वरित-दू<sup>6</sup>कृत्य. श्रपना दुर्श्वरितone's own wicked action." बिण्युष्यिमा जहातेगो, प्रत्तकस्मे-हिं दुम्मई " दस० ४, २, ३६: (२) रोताथी આત્મા કર્મે કરી લેપાય તેવું કાર્ય; આધા-**કર્મી આદારાદિ. ऐसा कार्य जिससे श्रामा** कमों से लिप्त हो: आधाकमी आहार आदि. action causing the inflow of Karma; accepting Ādhākarmi food etc. दसा॰ ६, ६;-गवेसग्र. त्रि॰ ( -गवेषक ) स्थातमधितक भवेषकः श्लेषिक, श्रात्मा की खोज करने वाला. (one) meditating upon the nature of the soul. दसा॰ ६, ३१; (२)( श्रात्मानं चारित्रारमानं गवेचयतीति) यारित्रात्भाने। भवे-५५-शे।५५, चारित्रात्मा की शोध करने वाला. (one) meditating upon the nature of the soul and right conduct. '' तिगिष्यं गाभिनंदेजा, संचि-क्लेत्रगवेसप् " उत्त॰ २, ३२;—गबेसि.

त्रि॰ ( -गवेषिन् ) आत्मानी गवेष**शा**-शाध करनार; आत्मार्थी. श्रात्मा की शोध करने वाला; भारमाथीं.(one) meditating or reflecting upon the nature of the soul, दस॰ =, ४७;—गामि. पुं॰ (-गामिन् ) આત્માને પ્રાપ્त કરવા માક્ષમાર્ગમાં ચાલનાર મુનિ; મુમુક્ષુ. श्रात्मा को प्राप्त करने के लिय मोचमार्ग में चलने वाला मुनि; मुमुजु. a sage striving after final emancipation. " मुसं न ब्या मुखी अलगामी" सुय० १, १०,२२; — छुट्ट. पुं॰ ( -षष्ठ ) સુવગડાંગસૂત્રના પહેલા અધ્યયનના પહેલા ઉદ્દેશાના પાંચમા અર્થાધિકાર, કે જેમાં પાંચ બત અને છટઠા આ-त्भानं निरूपश छे. स्यगडांग सुत्र के पहिले अध्याय के पहिले उद्देश का पाँचवाँ अधिकार, जिसमें पंचभूत और छुठ शाल्मा का निरूपण है. the fifth subject of the first subdivision of the first chapter of Süyagadanga dealing with the five elements and the soul. '' अन्तस्रहो पुर्यो आह, आया स्रोगेय सामण्" स्य॰ १. १, १,१४; -- स्तारणः न॰ (-त्राख ) आत्भरक्षा; आत्मानुं रक्षण्. श्रात्मरज्ञा; श्रात्मा का रज्ञ्गा. protection of the soul. सूय॰ १, ११, ३२; -- बुक्कड. न० (-बुष्कृत ) पेरतानुं हुष्कृत्य. भ्रपना दुष्कृत्य, one's own evil action. " संपराइय शियच्छंति, अत्तदुक्कर-कारिकों ' सूय० १, ८, ८; -दोस. पुं॰ ( -दोष ) પાતાના દાપ-ખામી. अपना दोष; निजका बृटि. one's own fault. सम• ३२; मग० २४,७;--दोषोवसंहार. पुं॰ (-दोषोपसंहार ) पाताना देविने इर-કરવા-અટકાવવા તેઃ ૩૨ યાગસંત્રહમાંના એક વીશમા યાગસંત્રહ, अपने दोषों का दूर

करना; ३२ योगसंप्रहों में से इकवीसवाँ योग-संप्रह. removing one's own faults; the twenty-first of the thirtytwo Yogasangrahas. सम॰ ३२: --- परारासिः पं । - प्रज्ञान्वेषिन् - श्रात्मनः प्रज्ञासन्वेष्ट्रं शीलं यस्य स तथा ) आत्भज्ञान-ના શાધક: આત્મહિતની ગવેષણા કરતાર છવ. श्चात्मज्ञान की शोध करने वाला: श्चात्महित की गवेषणा करने वाला जीव. (one) seeking after the knowledge of the soul for one's spiritual evolution. " बीरा जे श्रनपरशोसा धितिमंता जिइंदिया "सूय ० १. ६, ३३: --- प्रशह्त. पुं॰ (-प्रशहन्-श्रात्मनि प्रश्न बात्मप्रशस्तं हन्तीत्यात्मप्रश्नहा ) स्थारभ સંબંધી પ્રશ્નતે હણનાર ઉડાવનાર: પાપશ્રમ-खतुं को इ. क्षप्ता । श्रान्मसंबन्धा प्रथा का हनन करने वाला: पापश्रमण का एक लक्षण, one who evades a question relating to the soul; a mark of Papaśramana, " श्रहस्मे श्रतपगहहा ें उत्तर १७, १२; - लिखियः एं० ( - लव्धिक-ब्रात्मन एव सन्का लडिधर्भक्तादिलाभो वा य-स्यासावात्मलब्धिकः ) भातानी अञ्चिवाणाः श्रात्मलब्ध बालाः निज की लब्धि वालाः (one) possessed of one's own Labdhi or attainment. पंचा॰ १२, ३४:--लाभ. पं० (-लाभ ) स्वक्रपती लाल. स्वरूप का लाभ. attainment of (one's own ) real or essential form or nature. क० गं० २, २६;—संपग्गहिय. त्रि॰ ( -संप्रगृहीत ) हरेड डार्यमां भातानी ઉત્કૃષ્ટતા–શ્રેષ્ટતા ખતાવનાર; આત્મપ્રશંસા **કरनार. प्रत्येक कार्य में श्र**पनी श्रेष्टता बताने बाला; आत्मप्रशंसा करने वाला. given to self-praise in all matters. "न य भ-

बह अससंपगाहिए '' दस॰ ६, ४, १; **—सम**. त्रि॰ ( -सम ) आत्मतुहय; पाता आत्भवत् . आत्मतुल्यः सभान: समान: श्रात्मवत . like one's self; equal to oneself. " अत्तसमे महेज छापिकाये" दस० १०,१, ५; समाहित्र पुं॰ (न्समाधिक) स्वपक्षनी सिद्धि करवाभाटे પણ મધ્યસ્થપણે રહી પરતે દૃઃખ ન ઉપજા-वयु ते. स्वपत्त का सिद्धि करने के लिए भी मध्यस्थभाव से रहकर दूसरे की दुःख न उप-जाना. not defending one's own side for fear of giving pain to others. " कुजा अत्तसमाहिए " स्व॰ 1. ३. ३. १६:--समाहिश्च-यः त्रि॰ ( -समाहित ) सहा २५३ पये। गर्भा क्रीअयेक्षः निर्वि ६१५समाधियुस्तः सदा आत्मीपयोग में लगा हुआ, निविकन्पसमाधियुक्क, absorbed in Nirvikalpa meditation i. e. one in which there is no distinction between the knower and the known. " एवं धत्तसमाहिय-श्विशिक " भाया ० १, ४, ३, १३४:--हिय. न॰ (-हिन ) आत्मदितः आत्मातं दिनः श्रेय. श्राम्मा का हित कन्याण. well-being of the soul; one's own welfare. दम् ० ४

श्चन्तरा. ति० ( श्वान्मगः श्वान्मिन गच्छ्रतीत्याः स्मगः) आंतरिष्ठः आन्भिष्ठः श्चान्तरिकः श्वात्मिः कः Inward: relating to the soul. " विद्याण श्वन्तरं सोयं " स्य० १, ६, ७; श्चन्तद्वः पुं० ( श्वान्मार्थ ) आत्माना अर्थ-स्वर्ग, मोश्चर्याते, भेक्षादिष्ठः श्चान्मा का श्वर्थ-स्वर्ग, मोश्चर्याते, भेक्षादिष्ठः श्वात्मा का श्वर्थ-स्वर्ग, मोश्चर्याते, भेक्षादिष्ठः श्वात्मा का श्वर्थ-स्वर्ग, मोश्चर्याते, भेक्षादिः श्वात्मा का श्वर्थ-स्वर्ग, मोश्चर्याते, भेक्षादिः शिंगवो goal of the soul such as heaven, emancipation from births etc. " इह कामनियहस्स, श्वराहे नावरण्यहः " उत्त० ७, २६; ( २ ) भेतानो ।

भतक्षणः स्वार्थः श्रपना मतलबः स्वार्थः selfinterest. "श्रसहा गुरुको लुद्धोः बहुपावं पकुष्यह् " दस॰ ४, २, ३२;

अत्ताहेय. त्रि॰ ( भारमार्थिक-श्रात्मार्थे भव-मात्मार्थिकम् ) पेतानेभाटे; पेतानी जत-भाटे. अपने लिये. For one's own person. " भत्तिह्यं सिद्धमिहंगपक्लं " उत्त॰ १२, ११; (२) पेतानुं ६रेक्ष; स्तीध-रेक्ष. भ्रपना किया हुन्ना; स्ताकृत. accepted as one's own. श्राया॰ १, ६, १, १;

असता. श्रां॰ (आत्मता आत्मनो भाव श्रात्मता ता ) आत्मानुं अस्तित्व; अवनी द्याती. श्रात्मा का श्रास्तत्व; Existence of the soul; state of being of the soul. (२) पेताना धरेस धर्मनुं परिजाम: श्रपमे किये हुए कमीं का परिणाम: result of one's own Karma. " इह खलु श्रन्ता ताय तेहिं तेहिं कुलेहिं श्रभिसेएण संभूना ' श्राया॰ १, ६, १, १७६:

असत्तासंबुद्धः त्रि॰ ( आत्मात्मसंवृत आत्म-न्यारमना संवृतः ) अत्यावि आत्मामां सीत थयेत. श्रात्मा के द्वारा श्रात्मा में लीन. Absorbed in the contemplation of one's own soul. भग॰ ३, ३;

भारतथाः त्रि ( अत्रस्त ) त्रास वगरताः अय वगरताः त्रास पानेश नदिः त्रास गहितः भय गहितः त्रास नहीं पाया हुत्राः Not terrified; without fear; not frightened. नाया • ६: १५:

असय अ.पुं॰(बात्मज) छे। इरे। इरे। इरे। पिताना वीर्यथी किरभन्न थयेंस पुत्र, लड़काः पिता के वार्य से उत्पन्न पुत्र, A. son. ठा० १०; भग० ६, ३३; ११, ६; नाया० १; २; ७; ६; १२; १४; १६; १६; विवा० १; निर० १, १; असया. की॰(बारमजा) ही। इरी; पुत्री लड़की; पुत्री. A. daughtor. नाया० ६; १४; विवा० ६; असरणाः न० (ग्रास्तरणा) पथारी ७५२ ढांडवा-तुं वन्त्रः; श्रीकाऽः विस्तर के ऊपर ढांकने का वस्त्रः;चादरः A bed-cover विशे०२३२२ः

श्रासवं. पुं॰ ( श्रात्मवत् ) आत्भाना ઉपयोग-पाणा; सावयेत साधु. श्रात्मोपयोगा; सावधान साधु. (One) self-restrained; (one) reflecting upon the soul; e. g. a Sādhu. " भासं निसिर श्रसवं " दस॰ म, ४६; (२) अन्नपायी आत्भाः कपाय रहित श्रात्माः soul free from Kaṣāya or evil passions. ' श्रत्नवतो ' प॰ ए॰ टा॰ ६, १;

श्रत्ता. पुं॰(श्रात्मन्) आत्भाः छवः श्रात्माः जीवः Soul. पि० नि० भा० ४ः

श्चत्तागा. त्रि० ( श्रश्नाग ) त्राशु-शरश्वरद्धित; केता कार्च रक्षक न देश्य ते. त्राग्य-शरण-र्राहत: जिसका कोई रक्षक न हो वह. Defenceless; destitute of refuge; helpless. पगह० १, १; विवा० ६;

√ असीकर. ना॰ घा॰ II. (आत्मी+क) पेता-तुं डरी लेतुं; पेताना डलग्नभां लेतुं. अपना बना लेना; अपने कब्जे में लेना. To take possession of; to make one's own. असीकरेइ. पिं० नि॰ ११२; निमी॰ ४, १; असीकरंत. व॰ कु॰ निसी॰ ४, १;

श्चलेयः पुं० ( द्यात्रेय ) आत्रेय अधिः श्चात्रेय-ऋषिः The sage Atreya. विशेष २०६६:

√ ऋत्थाः धा॰ I. (श्रास्) भेसपुं, बैठना. To sit. श्रत्थाहि. श्रा॰ नाया॰ १;

 $\sqrt{\,\,$ श्चन्धः था॰ m I. ( श्चम् ) थतुं; हे।तुं. होना.  $m To\ be;\ to\ exist.$ 

भ्रात्थि स्त्रोव० १७; नाया० १; २; ८; १६; भग० २, १; ४, ६; १८, ८;

**भत्यु.** भोव० १२; जीवा० ३,४;

भ्रात्थः न॰ ( भ्रस्त ) આથમવું તે: અદશ્ય થવું;

यंद्र, सूर्य वगेरेनुं देशांतर-क्षेत्रांतरमां ज्युं ते. स्वस्त होना; सहस्य होना; चन्द्र, सूर्य आदि का सेत्रान्तर में जाना. Setting; disappearing; e.g. of the sun, the moon etc. स्०प० १;२;३; जीवा० ३; दसा० ७,१; आरथ. न० (सस्त) १५वानां क्ष्यीयार-तीर वगेरे. फेंकने का अक; तीर वगैरह. A missile; e.g. an arrow etc.पगह०२,२; विशे० ३०१६; सरथ. स० (सत्र) आदि; अदि; छदि। यहां. Here; in this place. भग० =, १; पश्च० २;

ब्रात्थ. पुं• (बर्थ) ધન: દ્રવ્ય: સંપત્તિ: પરિગ્રહ. धन; संपत्ति; परिप्रह. Wealth; riches. श्रोव॰ ३२: स॰ प० २०; पराह॰ १,२; भग० १२.६: स० च० १०.६४: भत्त० ५०३: नाया० 9: 9४: १=: उत्त० ३२, १००: (२) अक्ष्मी-ना भजनारूप पर्वतः भेरुपर्वतः लच्मी का भंडारहण पर्वत: सेह पर्वत: the Meru mountain, treasure of immense wealth. सम॰ १६: (३) तात्पर्यः भवक्षयः सारांश: आयार्थ, तात्पर्य: मतलब: सारांश. meaning; gist; sense. श्रोव॰ ४०; उत्त॰ १, २३; ३२, ३; नंदी॰ ४०: विशे॰ ૧૦૩૬: (૪) શખ્દના અભિવેય; વાસ્યાર્થ: विषय. शब्द का वाच्यार्थ; विषय. the expressed meaning of a word. विशे • १०७१; १३६६; श्रोव० १६; भग० ४, ४; 🖘 म; २४, ७; पिंक निक ६७; १२६; १६०; ( Y ) अपेक्षा अपेका. standpoint ; expectation; relation. जाना • १; (१) पहार्थ; अक्षिक्षा ५ पहार्थ, पदार्थ; अभिलाप्य पदार्थ. a substance. विशे १२=: १०३७: ( ૭ ) શબ્દાદિ પાંચ વિષય. શબ્દાદિ પાંચ विषय. the sense-contacts. पण १४: बिरो॰ १७६; (८) भेक्षः परभार्थः मोचाः immortality. इस. ४, २, ४३:

-बात्या त्रि॰ (-बार्येन् ) धनने। अर्थी; धनते। यायक धन का अधीः धन का याचक. needy of wealth; (one) begging money. भग॰ १४, १;--- झरियय-झ. রি॰ (-মার্থিক ) পুঞা "মধ্যমাধ্য" શঙ্হ. देखो ''मत्यश्रात्य'' शब्द.vide 'मत्यमत्थि.' नावा॰ १; जं॰ प॰ ३, ६७:--श्राधि-मुह त्रि ( - प्रसिमुक्त ) अर्थ अद्ध्य ५२-વામાં ચતુર, શર્ય પ્રદેશ करने में चतुर. clever in grasping meaning. विशेष वयः - श्राभिसंकि. त्रि (-श्राभश-हिन् ) धननी याद्धना-ध<sup>2</sup>छा **क्ररनार**. धन की चाहना करने वाला. (one) longing for wealth; (one) desirous of getting wealth. नाया ॰ जुई भारत ते. इच्य के लिये **अ**सत्य **बालना**. telling a lie for the sake of wealth. पग्ह० १, २;--- श्रवन्गह. पुं• (-भवप्रक्र) પદાર્થના ઇંદ્રિયાની સાથે ૨૫૪ સંબંધ થાય તે<sub>ં</sub> મતિ*ત્રાનના એક બેદ*. **પદાર્થ** का इन्द्रियों के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होनाः मति ज्ञान का एक भेद, connection of an organ of sense with its object; a variety of Matijhana. नाया॰ १; सम० २=;---श्रादारा. न० (-श्रादान ) દ્રવ્યઉપાર્જન કરવાના કારણરૂપ અછુંગ નિમિત્તઃ આઠ પ્રકારના નિમિત્ત <mark>પ્રકાશવા તે</mark>. बच्योपार्जन करने के कारगाक्य आष्टींग निमित्त. interpreting any or all of the eight varieties of signs and omens with a view to earn money. ठा • ३, ४:-- आलोयस. ન• (-**વાલોવન** ) અર્થતું આલોચત કરવું-**કરવું ते. अर्थ का श्रालोचन**-चितवन करना. reflecting upon the

meaning of पंचा ३, ६;-- उग्गह. पुं• ( - अवग्रह् ) વ્યંજનાવપ્રહ પછી અર્થનું સામાન્યપણે અહણ કરવું તે: પાંચ ઇંદ્રિય અને મનસાથે પદાર્થના વ્યક્ત સંબંધ થાય તે. व्यंजनावमह के पथात भर्भ का सामान्यत्या प्रहंश करना: पांच हन्द्रिय और सन के साथ पदार्थ का ब्यक्त सम्बन्ध होता. pacception of a determinable senseobject: the definite connection of the sense-object with five sense-organs and the mind. सम ६: नंदी ० २७: क० गं० १, ४:--- उग्रहम् न॰ (-श्रवप्रहणः) धरम्भीतः धर्मना निध्य इन्दें। ते. करनं। उसे के फल का निवय करना, determining about the results of nections, was 33, 93; — श्रोरगइ. ५०० अवबहा भाग द्विय अति મનની સાથે પદાવાના રાજ્ય થવા જે अधम सामान्य प्राप्त यात्र ते. पांच रान्त्रय श्लीर सन के भाग प्रदानिका राज्यक्त होने पर को प्रशास सहस्रका, बेटा ए न, है जह सीछ first person but on a locamic mable search old at the to the connection of the cheer with the five sense increase and the anin l. कपा । प. प. भगा । २ ३०। अग । म, २: ठा० २, १:—-- श्रेगमत्ताः २० (- अवग्रहरा ) ६वलिखन, पान दा निया। containty about result 444 ११, १३:--कंक्स्बियः विक ( -काक्र-**વિન્**) અર્થ-ધનની આકોલા તૃષ્ણાતાલા. धन की नष्णा बाला. desirous of, hankering after, wealth. भग. १, ण: १४. १:--कर. त्रि० (-कर) धन भेणवनार, धन उपजिन करने वाला: इव्य संपा-दन करने बाला. one, acquiring we-

alth. वंद० १०, ४;--कहा. स्रां० (-कथा) અર્ધ-દ્રવ્યસંખંધી કથા, જેમ કે દ્રવ્ય વિનાના મનું ય તૃણ તુલ્ય છે ઇત્યાદિ. धन संबंधी कथा, जैसे कि, धनहान मनुष्य तस के समान है इत्यादि. talk obout wealth: e.g. talking about the miseries of poverty. ठा॰ १, १;-कामश्र-य. त्रि॰ (-कामक-बर्धे हुब्ये कामो वान्खामात्रं यस्याऽसावर्धकामकः ) ५०४नी पां-७ना-वाला, इच्य की चाह बाला, desirous of wealth. भग० १. अ:-गवसणया. क्षा ० (\* गदेपस्ता गवेषसा) धननी भवेषशा-शाध ४२वी ते. धन की खोज बरना, search ufter wealth. भग । भर । - गरासि. त्रिक ( नावेषित् । धनती अवेषशा-शाध **५२**त.२. धन का श्रान्वेपसा-**सोज करने वाला.** (one ) searching after wealth. भगः १४, १:--गाहराः न० (-प्रह्यः) अर्थ पहार्थनं ज्यानः पहार्थने। निश्वय करवे। त अर्थ-पदायं का जान: पदार्थ का निश्वन करना. knowledge of the meaning of a word or words etc. विश •: - जाय नका जात) द्रव्यना प्रधार-क्रभीन, भगस, क्यादर पंगरे, द्रव्य का भेद-अमीन, ज्ञानंग, पण्ड आहर, different forms of wealth pe. g. land, animals etc. वंद्य १०, १६: पंचाः १०, ११:- जोशि. वि ( प्रोनि ) पेशानी ३८५त्तिना स्थान**; पैशा** भेगववाना अपत्यः धन की उत्पत्ति का स्थानः धन डवार्जन करने का उपाय, means of gaining money. तिविहा अध्यजोषी पश्चता. तंजहा-सामे दंडे भेए " ठा० ३, ३; -- ग्रायः पुं । (-नय) अर्धभ्रधान नयः अर्थने। આશ્રય કરતાર તૈગમ, સંપ્રદ્ધ, વ્યવદ્ધાર અંત अरुलुसूत्र भे यार नथ. श्रर्धप्रधान नय; शर्थ का भाश्रय लेने बाले नैगम, संप्रह, व्यवहार

और ऋजुसूत्र ये चार नय. standpoint relating to the object considered. It is the collective name of four standpoints viz Naigama. Sangraha, Vyavahāra and Rijusütra. "नैगमाचाश्रत्वारोऽप्यर्थनया श्चर्यभेव प्राधाम्येन शब्दोपसर्जनामेच्छन्ति" स्यव टा॰ २, ७, ४०;—शिउर. पुं॰ (-निकुर ) ८४ લાખ અર્થનિક્રાંગપ્રમાણ क्षाणिविशेष. =४ लाख **अर्थ**निक्रांगप्रमाण कालविशेष. a period of time measuring eighty-four lacs of Arthanikurānga. जीबा० ३, ४; जं• प॰ २, १=;-- शिउरंश. पुं० (-निकुराक्र-निप्राङ्ग ) =४ आभ निसन्प्रभाख आग विशेष, इप लाख गलिनप्रमाण कालविशेष. a period of time measuring eighty-four lacs of Nalinas. जांबा॰ ३, ४;--दंड. पुं॰ (-दर्ड) शरीशहि નિર્વાદ્ધ અર્ધે કર્મબંધ થાય તે; સ્વાર્ધ દંડાવં તે. शरीरादि के निर्वाह के लिये कमेबंध होना: स्वार्थ के लिये दंडिन होना, Karma arising from actions done to support one's body etc. प्रव० =२६; परह०२, ४;--धर. त्रि० (-धर) शास्त्रनी अर्थ धरनारः अर्थवेत्ता. शास्त्र का स्तर्थ धारगा करने वाला; अर्थवेला. (one) well-versed in the meaning of Sastras. 31. ३, ३:--निज्जवम्रः त्रि• (-निर्यापक) નયપ્રમાણ લાગુ પાડી સુત્રના અર્ઘનાે નિર્વાદ **५२**न.२. नय प्रमास को श्रान्वत कर सुन्न के अर्थ का निवाद करने वाला. (one) explaining the Sutras logical reasoning of stand points. इसा॰ ४, ३१;—पन्जय. पुं॰ (-**પર્યાય**) અર્મના એક દેશનું પ્રતિપાદન

કરનાર પર્યાય: અર્થक प पर्याय. वार्ष के एक देश का प्रतिपादन करने बाला पर्याय: अर्थरूप पर्याय. a modification explaining a part of a substance. विशे० ३६ म:--पय. न० (-पद ) " अत्याह, વ્યય અને દ્રાવ્યયુક્ત સત્" ઇત્યાદિ અર્થ अतिपाहक-अधान पह. उत्पाद, न्यय और ध्रीव्य युक्त पदार्थ होते हैं " इसप्रकार अर्थ का प्रतिपादन करने वाला-प्रधान पद, a term such as one conveying the meaning of a substance with the three attributes of creation, sustained existence and destruction, प्रव. १४१ :- पिवासिय. त्रि॰ ( -पिपासिम ) धतनी तृष्शावाणाः धन मेशवयाने व्यात्र थ्येत. धन की तृष्णा वाला; धन प्राप्त करने के लिये आतुरित. greedy; thirsty of wealth, भग• २, ७; १४, १; पृष्ठ्**रत**.न०( पृथ्रव पृथु-विस्ती**र्व तस्य** भावः पृथावम् , अर्थस्य पृथावसर्थपृथावम् ) જીવાદિ પદાર્થના વિસ્તારસ્ય सामान्य श्रृतज्ञान, जीवादि पदार्थी विस्तारमय धृतज्ञानः सामान्य Srutajhana consisting of a detailed description of Jiva or soul and other categories, ''जं वा भारथेया पुरुं भारथपुरुत्तंति तब्भावी'' '' चत्र्रपुहत्तस्य तेहि कहियस्स '' विशे• १० भाग भाग पुं ( --भाग ) शक्टना અર્થમાં ભાવ-ઉપયોગ જેતાવા તે. શબ્દ के **અર્થ** में भाव का जाइना associating action or use with the meaning of a word. " तरन्थभावा शिक्रोगेखं " पंता• ३. ४४;—**मास**. पुं• (न्याच ) भासी। સાતું, રુપું જેતે ખવાનું ૮ રતિ <mark>ભારનું એક વજન.</mark> माशा: मुवर्ण तोलाने का = रशी भर का एक

बाट. a measure of weight equal to eight Rattis; (one, Rattiabout two grains). नाया॰ ५; भग॰ १८, १०; - लाभ. पुं॰ (-लाभ ) धनने। साल:धननी प्राप्ति. धन का लाभ; धन की प्राप्ति. acquisition of wealth. भग॰ **११:** नाया • १;—लाह. पुं • ( लाभ ) धननी प्राप्ति. धन की प्राप्ति. acquisition of wealth. कप • १, =; - लुद्ध. त्रि • (-क्रुड्य ) દ્રવ્યની લાલસાવાળા; દ્રવ્યલુખવ: क्रथने। क्षे.भी. द्रव्य का लोमी; द्रव्य की जालसा बाला. greedy of wealth. भग । १४, ५;— खायग. न० ( वाचक) અર્થવાચક પદ, જેમ કે વૃક્ષ છે. ઘટ છે धत्याहि. अधंवाचक पद: जैसे वृक्ष है, घट है आदि. a complete or inflected word expressive of a meaning. विशेष १००३;---वि. त्रिष (-वित् ) शण्टार्थः ने अध्नार. शब्दार्थ को जानने वाला. knowing the meaning of words. fa-नि॰भा॰ १:--विशिच्छयः पुं॰(-विनिश्चय) **पटार्थ**ना-यथार्थ निव्यय पटार्थ का चथार्थ निश्चय. correct and well-established meaning of scriptural words, categories etc. ' यहम्सुचं पज्ञुबासिका, पुरिक्कनथिविशिष्क्रयं 🖰 दस 🖟 म, ४४; - दिवास्ता, पुं (- प्यापन ) सर्व अर्धप्रत्ये व्याप्त थनार सब अर्थों में व्याप्त होने वाला. pervading the whole Artha i.e. meaning etc. विशे॰= ६; —संज्ञुत्त. त्रि (-संयुक्त ) अर्थसदितः सार्थं । भर्थसिंहत; सार्थंक. accompanied with meaning. " विडवं भरथसंजुतं, कित्तइस्सं सुवेह में '' दस० ४, २, ४३; -संपयाः बी॰ (-सम्पद्दा ) धनने। वैलवः धननी संपद्दा. धन का बैभव; धन की संपद्दा.

opulence or magnificiance of wealth. विवा० १: नाया० हः १३: - संपयासा. न० (- सम्प्रदान) अर्थ-धनन् हान हेवं ते. धन का देना; धन दान करना. gift of wealth. नाया॰ १६; सन्ध. न॰ (त्शास्त्र) અર્થશાસ્ત્ર; પૈસા કેવી રીતે ભેગા કરવા તેના રીતિ બતાવનાર શાસ્ત્ર. श्चर्यशासः धनसंचय करने का राति बताने बाला शास. science of wealth; political economy, मु॰ च॰ ४, ३१३;राय॰ २०६;--सन्धकुसलः त्रि० (-शासकुशकः) અર્થશાસ્ત્રમાં કુશલ-હુશીવાર, श्रर्थशास्त्र में निपुण-कुशल, well-versed in political economy. जं॰ प॰ ३;—सार. पुं॰ (-सार ) प्रधान धनः रे। ६० ५०५: ६०५: तत्त्वभाव, प्रधान धन: नक्दमाल: रोकड भन. cash money; essence, नाया॰ र; सिद्धि द्वां ( सिद्धि ) धर्य सिद्धि. कार्यसिद्धि; मतलब का पूरा होना. accomplishment of object. गांग॰ प॰ ५; नाया॰ =:-सग्ण्. त्रि॰ (-शून्य ) अर्ध-वगरनं; निर्धेष्ठ, द्रार्थ रहित; निर्धेक; बिना मनलब का useless; meaningless. ठा० १. ५:

श्चरथकोः अ० ( अथंतम् ) अर्थनी अपेक्षाओ; अर्थथी; अर्थ आश्री; अर्थक्षे. अर्थ की अपेक्षा से; अर्थ से: अर्थस्प से. In the form of meaning: from the point of meaning: 'सो होइ अभिगमरुई, सुयनायां जेए। अरथको दिहें 'उत्त०२८, २२; नाया० ६; प्रव० ६००;

ग्रह्थंगः पुं• ( भस्ताज ) अरतक्षेत्रना गर्ध वेविधिता पंहरभा तीर्थंडरतुं नाभः भरत स्त्रेत्र की गत चौवीसी के १४ वें तीर्थंकर का नाम. Name of the 15th Tirthunkara of Bharata Keetra

in the past Chovisi. মৰ ২ ২২; श्चरधंगयः त्रि॰ ( श्रस्तङ्गत ) आधमेक्षाः अस्त थयेथे।. श्रस्तंगत; श्रस्त हो चुका हुत्रा. Set; e.g. the sun, the moon etc. " श्रत्थंगवास्म श्राहुचे, पुरत्थाय श्रग्रुगापु ?' दस॰ ६, २५;

श्चात्थंत. व • कृ बीत्र ॰ ( श्वस्तमयत् ) आयभतेः अस्त थते।-पाभते। ग्रस्त होता हुन्नाः Setting. " ऋत्यंतांमय सुरंमि, श्राहारेइ श्रमिक्लगां "उत्त० १७, १६:

\* श्रात्थकः न॰ ( श्रनवसरे ) अवसर विनाः ! वभत वगर. बिना श्रवसर के. At an improper time; too early or too late.सु॰ च॰ २, ३=०;

**श्चत्थाया**. ત્રિલ ( श्रर्थच्न ) અર્થની હાનિ કરનાર. अर्थ को हानि करने वाला. Destructive of Artha i.e. wealth etc. श्रांप॰ नि०३४:

अस्थासम्बर्धाः पुं ( आस्थासमृहक ) ० था આવી દેવતા સુધ બેસે એવાં ઘર, ઉંચા ઘર जहाँ देवगण आका सन्त प्रेक बेटें. 🛝 house worthy of abode for gods. राय० १३६;

**श्वत्थमण्. न० ( श्रस्तगम** ) श्र्वेत् स्थायमण् ते: सुनत् अस्त धवं ते. सूर्य का अस्त हाता. The setting of the sun. 1140 ED; जं• प• ७, १३६; सम० १६:— महूच्या न० (-मुहुर्स ) સુર્યાસ્ત ધવાનું મુહતે-વખત. सूर्यास्त होने का मुहूर्त-समय. time of sunset. भग ॰ ६, ६;

**श्रद्धमय. न० (श्र**स्तमय) सर्ववर्गरेतुं अस्त िथq- अहस्य थर्यु ते. सूर्यादि का श्रस्त  $\sqrt{2}$ श्चन्थमे. धा $\circ 1$ . (श्रस्त+इंग् ) आथभqः होना. Setting of the sun etc. भग॰ ٦, ٩٠;

पार्थमापा व • इ • त्रि • ( श्रासीन ) भेसते।; , શ્મશાનાદિમા વાસ કરતા. बैठता हुआ; श्मशा- गादि से रहता हुआ. Sitting; residing in such places as a cemetry efe. " तत्थ से श्रत्थमाणस्य, उवसमा-शिधारम् " उत्तर २, २१; भग० ७, भै: म. ४:

স্তান্তর্ম । রাণ ( ছালামির ) अस्त । पासेक्ष; અપરાંતિક સાં આયમી ગયેલા **પ્રાપ્ત પ્રાપ્ત**: भ्रम् १७४१, ठिटा; e.g. the sun, **वेय**• ४, ६; । झा०५४६=, छोध । नि० ५०७; स्य० १, २, २, १४:-- उत्थि. त्रि॰ (-उदित ) જે અધ્યમીને પાછા ઉગ્યા હાય તે; અર્થાત્ હીતકુલમાં જન્મી મહત્પદ મેળવ્યું હોય ते। केम ८२४४३ भनि. श्रम्त हो**कर फिर** रवद होते वाला: श्रश्नेत होनकुल में उत्पन होकर महात्व प्राप्त करने वालाः जैसे कि. हर-केशो मृनि, rison after having set: i.e. a person of low birth rising to greatness, like the sage Harakesi, अव ४, ३:-- श्रन्थमिय. 150 ) જાજાવિસ) આપમીતે પુત: આ**યનેલ** હેલ તે વ્યર્શત્ દીનકુપમાં **ઉત્પન્ન થ**ઇ **પુનઃ** રેતવા દારક મેં કરે કે સરીતે દુર્ગાતમાં ચાલ્યા व्यव वंदम हालागुरिनेता हसाफी श्रह्मंगत होते हुए फिर अस्त होना, अर्थाद हीन कलमें उसभ डोकर ।फर इस प्रकार के दुष्कमें करना जिनमें युगान प्राप्त हो। जैसे कालस्रार्या नामक क्याई. set once more i.e. a person born in a low family and ensuring the same kind of birth by evil actions like the butcher Kulasuriya, 210 x, 1;

अस्त पाभवं. श्रम्त होना. To set ( as opposed to " to rise ").

श्रारथभेद्वः प्रत् ० ५८८;

भ्रत्थर्गः न॰ (भास्तरक)

ओछाऽ. आच्छादन; चादर. A covering; a bed-cover. नाया॰ १; जावा॰ ३, ४; भग॰ ११, ११;

श्चातथरग. त्रि ( श्वस्तरज्ञम् ) निर्भेण; २०२७. निर्मत्त; स्वच्छ; साफ्. Free from dirt; pure." श्रम्थरयमिडमसूरगोत्थयं " भग० ११, ११;

श्चत्थरणः न॰ (भास्तरणः) श्लेष्णिः श्राच्छादनः पर्दाः A covering ; a bed-cover. भोष० नि॰ ७२:

श्चत्थर्यः न० (श्वास्तरक ) लुओः "श्रन्थरग " २००६ः देखोः " श्रत्थरग "शब्दः Vide "श्वत्थरगः" नाया० १: जीवा० ३. ४: भग० ११, ११: कथ्य० ४, ६३;

भ्रात्थव्यस्। पुं॰ (भ्रथवंस्) अथर्पणुनाने आर वेदभानी अंक वेद. चार वेदों में से श्रथवंस नामक एक वेद. the Atharvana Veda; one of the four Vedas. ''जाब भ्रत्थस्वस्यकुसको आवि होत्थां विवा॰ १, ४; नाया॰ ४; १६: भग० ६, ३३;

श्रात्थास्तद्धः पुं० ( श्रथिसिङ ) व्यंत्रदीयता स्थानस्त्रित्ता आवती उत्सर्विविधि धनार पील तथिंदरः जम्बृद्धीय के ऐरावत्त्तेत्र में श्रामामां उत्सर्विवी में होने बाते दृत्ये विधिकरः The future second Turthankara of the coming Utsarpini in the Airavata Keetra of Jambindvipa, नाया० ह; सम० प० २४२: ( २) पक्षता दशमा दिवसतुं देशित्तर नाम. पद्ध के दसवें दिन का लोकोत्तर नाम. name of the 10 th day of a fortnight in the Lokottara world. " श्रत्थासिद्धे श्रामि जाते श्रश्चासयो य संतजए" स्०प० १०; १४; जं०प० ७, १४२;

भ्रत्थाः क्री॰ ( भ्रास्था ) जिनशासनप्रत्ये

पहुंभानपणुं; आत्रथा; श्रद्धाः जिनशासन कं प्रति श्रद्धा रखना; प्यास्था रखना. Faith; reverence; e. g. for Jainism. जीवा॰ १;

ष्टात्थास्यान । स्वास्थान ) सक्षागृह्य; भेश्वर सनागृह्य; सनाह्यान . A council hall; a meeting-house, सु॰ च॰ २, ११६; ४, ३६;

श्चतथाणी स्ना॰ (श्वाम्थानी) सला; लेहेड.
सभा: बैटक. A meeting पि॰ नि॰ नद;
श्चतथात्व्यसण्पविभित्ति. पुं॰ (श्रस्तास्तमनप्रविभिन्नि) केना थंद्रभा. सर्व आश्वभवाता
हश्व लताववार्भा आदि केनी केंड नाट्य
प्रकार; हेवताना लग्नीश प्रहारना नाटडभांनी
नवभा प्रहार, एक प्रकार का नाटक, जिसमें
स्वी, चंद्र के अस्त होने का दश्य बतलाया जाय;
देवताओं के बत्तान प्रकार के नाटकों में से ह वें
प्रकार का नाटक. A variety of drama
exhibiting scenes of the setting
sun and moon; the ninth of
the thirty-two kinds of dramas
of gods. राग॰ हर;

अतथामः त्रि ( अस्थामन् ) शारीरिङ अस राहतः सामान्य शक्ति वगरते। शारीरिक बल से रहितः सामान्य शक्ति रहितः Physieally weak, नाया १: =; १३; १६; १६; १६; सग ७, ६;

श्चारधार्वात्त. झां० ( श्वर्थापत्ति ) પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમા-ણથી જણાયેલ અર્ધ જેના વિના ઉપપન્ન ન થાય, તેવઃ અદ્દષ્ટ અર્થની કલ્પના કરવી તે અર્થાપત્તિ, જેમ '' पीनो देवदत्तो दिवा म मुंक्के '' એ वाक्ष्यभां देवदत्तनुं પૃષ્ઠપછું रात्रि भोलन विना ઉપપન્ન नथी, तेथी रात्रिभोजननीं

કલ્પના થાય છે ते અર્થાપત્તિ. प्रस्यचाबि प्रसाशों से परिज्ञात धर्ध जिसके बिना उपपन्न न हो ऐसे ऋदृष्ट अर्थ की कल्पना, जैसे मोटा ताजा देवदत्त दिन में नहीं स्नाता, परन्तु भोजन बिना मोटा ताजा हो नहीं सकता तो रात में अवस्य खाता होगा, ऐसी कल्पना करना अर्था-पति है. An inference used to account for an apparent inconsistency, e. g. from the sentence "Fat Devadatta does not dine by day" the inference is that he dines by night. পিঁ নি০ ১৯৬; पंचा० ४, ३६;--दोस. पुं०( -दोष ) जयां અર્થાપત્તિથી અનિષ્ટપણાની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં सागते। सत्रने। એક होप. केम " ब्राह्मणो न हन्तव्यः"એવું સૂત્ર ભાંધ્યું હોય તા धाक्षण न भारवे। त्यारे अधाह्मश-क्षत्रियादिकने भारवानं અર્થાપત્તિથી આવી પડે છે, કે જે અનિષ્ટ છે, માટે ત્યાં અર્થાપત્તિદેાય છે. સૂત્ર રચનામાં ते है। । । । १ वे। की रुके। अर्थापति से होने बाला दोष--सूत्रदोष, जैसे कि, " बाह्यगो न हन्तव्यः " श्रर्थात् ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, यह एक सूत्र बनाया, परंतु अर्थापति से इसका यह अर्थ भी होता है कि, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये पर चात्रियादि को मारना चाहिए, ऐसा अर्थ अनिष्टकारक होने से यह एक दोष है, जो अर्थार्णल के कारण होता है, इस दोष को सूत्र रचना में न त्राने देना नाहिए. a faulty construction of an aphorism involving by Arthāpatti, an undesired result e.g. "a Brāhmana should not be killed", here the inference viz. a non-Brāhmana may be killed, is involved. पंचा॰ ४, ३६: **স্থান্ত** সি • ( মस्ताघ ) અગાધ;ધણું ઉડું.

श्रमाधः बहुत ऊंडा-गहरा. Very deep. unfathomable. भगः १, ६; ७, १; नायाः ६: १४: १६: पिं निः ३३२:

श्चतथाडिगार. पुं॰ ( श्रर्थाधिकार ) प्रकृत्ध વગેરૈનું અભિધેય-વિષય;ઉપક્રમના એક બેદ. प्रकरण वगैरह का विषय; उपक्रम का एक भेद. The subject or topic of a chapter etc.; a sub-division of Upakrama. " भहवा उवक्रमे छन्दिहे पर्राते, तंजहा-बाग्रुपुर्वी यां वतस्वया अत्थाहिगारे; समोधारे ७०; ४८;—जासञ्च. श्रक्षजो • ( \*-ज्ञायक ) अर्धनं स्वरूप भराभर સમજનાર એટલે સુધી કે તે અર્થના ઉપયોગમાં તન્મય બની જાય: દાખલા તરીકે એક સાણસ ' ધર્મ ં શબ્દના અર્થમાં ઉપયો-ગર્વત હોય, ધર્મનું સ્વરૂપ બરાબર સમજતો હાેય તાે તે માણસને શબ્દાદિ નયવાળા **ધર્મ** તરીકે આળખે અથવા 'ધર્મ ' કહી એાલાવે. अर्थ का स्वरूप यहाँ तक ठीक ठीक समझने वाला कि. उस ऋथे के उपयोग में तन्मय हो जाय; उदाहरणार्थं एक मनुष्य "धर्म" शब्द के श्चर्य में इतना उपयोग वाला हो श्चीर वह धर्म का स्वरूप इतना ठीक ठीक समझता हो कि. उस मनुष्य को शब्दादि नय वाले धर्मरूप ही सममें श्रीर "धर्म "कह कर उसे बुलावें. (one) thoroughly knowing the meaning and so much absorbed in it that he is unable to perceive any thing else properly. भगुजी० १४८;

श्चितिथाः भ० (भ्रास्त ) छे; विद्यभान; ह्या-तिभां है; विद्यमान; मीजूद. Being; existent; so it is. " श्वत्थिखं भंते, जीवाखं पाखाइबाएखं किरिया कजह " श्रोव० ३४; भग० १,

१; ६; १०; २, १; ३, २; ४, ६; ६८, ३; दस० ध, **१, २७; १०, १, ७; श्र**गुजो० ८०; सृ० प॰ २०; नाया॰ १; २; ६; १४; १६; (२) વું ધર્મારિતકાય આદિના પ્રદેશ-સહમ अंश. धर्मास्तिकाय भादि का प्रदेश. atomic portions of Dharmāstikāva etc. ( 3 ) પમવણા સત્રના ત્રીજા પદના એકવીસ-મા દ્વારનું નામ, જેમાં ધર્માસ્તિકાય આદિ ७ द्रव्यनं अस्पायहत्व दर्शाव्यं छे. पन्नवणा सूत्र के तीसरे पद के २१ वें द्वार का नाम. जिसमें धर्मास्तिकायादि छः द्रव्यों का श्रल्पा-बहुत्व दिखाया गया है. name of the twenty-first Dvara of the third Pada of Pannavanā dealing with the six substances such as Dharamastikāva etc. पन्तः ३:

स्रातिशः त्रि॰ ( सर्थिन् ) धनिः; श्रीभंत. धनवान्.A wealthy man.पंचा॰ १०,२ ६; (४) सत्र अभे अर्थने ज्वल्यार शुरु. सूत्र श्रीर श्रथं को जानने वाला गुरु. (one ) knowing a Sütra and its meaning; e. g.a preceptor. विशे॰ १४४६;

श्चारिया. न० (श्वारिय) दाउ हुं. हुईा. The bone. प्रव० १३=४:— खंड: न० (-खरड) दाउधानी डिडेडे. हुईी का दुकड़ा. a piece of bone. प्रव० १३=४; — मिज्जः न० (-मज्जा) दाउनी भिंग्न.हुईा की मजा. the marrow of the bones. दसा० १०, ६;

आस्थित. त्रि॰ ( चास्तिक ) छव, अछव, २वर्ग, नरक्ष, भेक्ष आदिने भानवावाणा; आस्तिक जाव, चजीव स्वर्ग, नरक, मोच आदि का चस्तित्व मानने वाला; चास्तिक. (One) believing in the existence of soul, heaven, hell, absolution etc. ठा॰ ४, ४;

জাবিষয়া. রি • ( মার্থিক ) চ<sup>2</sup>ভাবাণ্ট্; অর্থা; ধার্রথ্য, হক্তা বালা; মর্থা; লালবী. Desirous of; covetous of. श्रोव॰ ६२; श्रात्थिश्र. पुं॰ ( श्रास्थिक ) भढुभील्याणुं दक्ष-विशेष; अगत्थियानुं आऽ. बहुबीज वाला वृद्ध-विशेष. A kind of tree with many seeds. (२) न० ते आऽनां ६६. बहुबीज वाले वृद्ध का फल. a fruit of the above-said tree. दस० ४, १, ७३; जीवा॰ १; पन्न० १; अग० २२, ३;

न्नत्थिउद्देसय. पुं॰ ( श्रस्युद्देशक ) क्षभवती सूत्रना २० भा शतक्ष्माणीळा उद्देशानुं नाम-भगवती सृत्र के २० वे शतक के दूसरे उद्देश का नाम. Name of the second Uddesā of the twentieth Sataka of Bhagavatī Sūtra. भग० २०, २;

अत्थिकायः पुं॰ ( अस्तिकाय ) धर्भास्तिधाय આદિ પાંચ દ્રવ્ય: અસ્તિ-પ્રદેશ, કાય-સમૂહ-પ્રદેશના સમહરૂપ કાળ શિવાયના પાંચ દ્રવ્ય. तेमां ચાર અછવ અને એક છવ. धर्मास्तिकाय श्रादि पांच द्रव्यः श्रास्त-प्रदेश, काय-समृह प्रदेश के समृहरूप काल द्रव्य के सिवाय अन्य पांच द्रव्य, जिनमें चार श्रजीव श्रीर एक जीव है. One of the five embodied substances viz Dharma, Adharma, Akāsha. Pudgala and Jiva, " चलारि चारिथकाया चजीवकाया पश्चना, तंजहा-धम्मरियकाए अधम्मरियकाए ब्रागासस्थिकाए पोमालस्थिकाए " ठा॰ ४, धः सय० २, १, २३; पण० १४; सम० ४; भग० २, १; १०; ७, ६; २४, ४;—धम्म. पुं• ( -धर्म ) अस्तिक्षयरूप धर्म; गतिभां સહાય કરનાર ધર્માસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્યધર્મ. मस्तिकाय रूप धर्म: गति में सहायता करने वाला धर्मास्तिकाय रूप द्रव्यधर्म. a substance which is the medium of motion to soul and matter. 

श्चातिथक. न॰ ( आस्तिक्य ) आस्तिकपणुं; छ्व, अछ्व, स्वर्ग, नरहादिने भानवां ते. श्चास्तिकपन; जीव, श्चर्जाव, स्वर्ग, नरक श्चादि का मानना. Belief in the existence of soul, non-soul, heaven etc. पंचा॰ १०, ६;

श्चारिथसः न॰ (श्चिस्तित्व ) अस्तित्वः विद्यमाः नपछुं; होवापछुं; ह्यातीः मोजदर्गाः विद्य-मानता. Existence. 'सं णुणं भंते श्चिरिथसं श्चारिथसं परिणमङ्कः' भग० १, ३:

अस्थिन श्विष्णव्यायः पुं० ( अस्तितास्तिप्रवाद)
अस्तिनास्ति नामने। शिविष्युद्धः श्वाहपुर्वन्
शास्त्रभानं स्थेष्ठः क्षेत्रने स्थिष्युद्धः श्वाहपुर्वन्
विवेशन इतुं: द्वाझ तेने: विशेह ध्येष श्रेः आस्ति नास्ति नामक चाँधा पृष्ठेः नीवह पुर्वी में से एक पूर्व, जिसमें अस्तित्व, नास्तित्व का विवेशन थाः हाल में उसका विच्छेद हो गया है. The fourth Purva of the sectionness dealing with existence and non existence. It is no longer extant; सम० १४: १८: नहीं ० १६: प्रवाह ।

श्चितिकारः पुं० ( अर्थानित्र ) कुलेत 'काव गिडर '' शब्दः देखी ' श्वत्यनित्र '' शब्दः Vide '' श्वत्यशिडरः'' श्चागुजी० ११५; भग० ५, १;

श्रात्थिनिऊरंगः न० ( धर्यनिपूराङ्गः ) जुलेस भत्यगिउरंग" शल्दः देखे " धर्यागिउरंग " शब्दः Vide "श्रद्यगिउरंगः" भग० ४, १; श्रगुजो० ११४;

अत्थिभावः पुं॰ ( श्रस्तिभाव ) विद्यमान्याणुं; अस्तित्वः विद्यमानपनः श्रास्तित्वः Existence; (२) सत्पदार्थः विद्यमान वस्तुः सत्पदार्थः विद्यमान वस्तुः an existing thing. भग• ७, १०; श्रोष॰ ३४; श्चितियाः स्त्री॰ ( श्रस्तिता ) अस्तित्व; द्वीवा पर्छुः माजूदगी; श्रस्तित्व. Existence. विशे॰ १७२१;

अतिथर त्रि॰ ( अस्थिर ) अभिरिथितः अप-रिचित: विना पहिचान का. Unacquaintod;unfamiliar, 'श्रात्थरस्य प्रव्वगार्हयस्य वत्तरणा जं इह थिरीकररा '' पंचा० १२, ४५; (૨) અટકાઉ; ઝાજા વખત ચાલે નહિ એવું. ज्यादह समय तक न टिक सकने वाला. not lasting. भग॰ १, ६;--छुक्क. न॰ (-षट्क ) અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભગ, દુઃસ્વર, અનાદે ! અને અજસકીર્તિએ નામ કર્મની ७ प्रकृतियानी समुद्राय. श्राम्थर, श्रश्म, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर श्रयशःकार्ति कर्म की छः प्रकृतियों सभुदाय. the group of the six varieties of Nāmakarma viz. Asthira, Asubha, Durbhaga, Dusvara, Anadeya -Avasakirti no vo 1, 25; min. न० ( नामन ) केना ઉદયથી કાન, आंभ વર્ષરે શરારના અવયવા અસ્થિર મંત્ર તે નામ इसेता शेह अहित. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से कान, श्रांख वशरह शरीर के श्रवश्य स्थिरता रहित हो. a variety of Namakarma maturing into unsteadiness of eyes, cars etc. %. गं० ५, ६; -- निया, न० (- श्रिक) अस्थिर નામ, અશુભ નામ અને અયશકીર્તિ **નામ** श्रे त्रस् नाम क्रमेनी प्रकृतिः **श्रास्थर नाम.** अशुभ नाम और अयशःकानि नाम ये नामकम की तीन प्रकृतियां. the group of the three varieties of Nămakarına viz Asubhanāma, Ayasakīrtinima and Asthiranama. To vo २, १०२;---दुगः न० ( -द्विक ) अस्थिर

नाम अने अशुक्षनाम की नामक्रीनी भे भृति. ब्रास्थरनाम ब्रीर ब्राग्न नाम ये नामकर्म की दो प्रकृतियां. the group of the two varieties of Nāmakarma viz Asthiranāma and Asubhanāma, क गं र २, ७;

अस्थिवाय. पुं॰ ( अस्तिवाद ) सत्पदार्थीनं अस्तित्व स्थापतं न्केम आत्मा छे, अर्म छे, भेक्ष छे, भेक्ष में छपाय छे छत्यादि सत् पदार्थनं सत्त्व अने शशशृंग, अपुष्प आदि असत्पदार्थों का अस्तित्व स्थापन करना; जैसे कि, आत्मा है, मोच है, कर्म है श्रादि सत्यदार्थों का सत्व और आकाशकुम, बंध्यापुत्र आदि असत्व स्वांकार करना. Doctrine accepting the existence of realities like soul, Karma, absolution etc. " खत्य लोए अलोए बा, खेवं सन्नं निवेसए। अत्थि लोए अलोए वा, खेवं सन्नं निवेसए। अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेसए। अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेसए। अत्थि लोए अलोए वा,

द्यत्थुयः त्रि॰ ( चास्तृत ) शिष्ठावेक्षं. विद्याया हुमाः Spread. विशे॰ २३२१; नाया॰ १३; १७;

√ झत्युव. था । I. ( शा+स्तृ ) शिश्रवतुं; पथारी पाथरथी. बिझाना; बिस्तर करना. To spread; e.g. a bed. श्रत्युब्बह. क० वा० विशे० २३२१; श्रत्युवंत. व० कृ० विशे० २३२१;

श्चरथेगइश्च-यः त्रि॰ (सन्त्येकक) छे डेटबा २०४६ हैं कुछ. Some there are. "श्वरथे गृह्या समाउया समोववरण्यमा श्वरथेगह्या समाउया विसमोववरण्यमा श्वरथेगह्या विस-माउया समोववरण्यमा श्वरथेगह्या विसमाउया विसमोववरण्यमा भग० १, २; १६, ३;

आत्थेगइआ-य. त्रि॰ ( अस्त्येकक ) छे है। ध ओक; अभे ते है। धिओकं. है कोई एक; कोई भी

एक. One there is; some one. भग॰ २, १; ३, ३; ४, ४; ६, ४; ८, ९०; १८, ६; २०, १; ६; २६, १; नाया॰ १; १४; १६; जं॰ प॰ ४, १२७;

ग्रतथेरय. पुं॰ ( ग्रास्तरक ) थिछातुं. बिस्तर. A bed. नाया॰ १;

प्रथा. अ॰ ( अथ ) पछी; पश्चात्; भाह. पीछे; पश्चात्. Afterwards. स्॰ प॰ १०; प्रथाव्यापेयः पुं॰ (अथवंगावेद) लुओ "अत्थ-व्यग् " शण्ट. देखी " अत्यव्यग् " शब्द. Vide "अत्थव्यग्". भग० ६, ३३; नागा॰ ४; कप्प॰ १, ६;

स्रिथर. त्रि॰ ( सस्थर ) लुओ। " स्रत्यर ' शण्ट. देसो 'श्रात्थर' शब्द. Vide 'सत्थर'. स्य॰ २, ६, २; सम॰ २८; भग॰ १, ६; सु॰ च॰ १०, ६४; पत्त॰ २३; क॰ गं॰ १, २७; २, ३२;— श्रास्त्या. न॰ (-स्रासन.) धावतुं आसन. हितता हुशा स्नासन. an unsteady seat. "स्रिथरासको इन्क-इप, त्रत्थ तत्थ निसीयह" उत्त० १७, १३;

**श्चर्यंड**. पुं॰ ( श्वर्यंड ) हिंसा वशेरे દंउनी અભાવ: મન, વચન અને કાયાના પ્રશસ્ત યાગ; हिंसा वगैरह के दंड का श्रभाव; मन, वचन और काया का प्रशस्त योग. Absence of such sins as killing etc.; pure, sinless operations of mind, speech and body. "एने अदंडे " सम॰ १: (२) धं-सळाते। असाव. सजाका श्रमाव. absence of punishment. भग॰ ११, १९; -कुदंडिम. न॰ (-कुद्गिडम) लु<sup>ओ</sup>। " अदंडकोदंडिम " शण्ट. देखो " अदंडको-दंडिम' शब्द vide 'बदंडकोदंडिम'. भग• ११, ११;-कोदंडिम त्रि॰ (-कुद्विड-म-दग्डबभ्यं द्रम्यं दग्डः, कुद्वडेन निर्दृत्तं कुद्विडमं तन्नास्ति यत्र तत्त्रथा ) अपराध પ્રમાણે દંક તે દંડ, અપરાધ કરતાં ઓછોન

मत्ती हं ते दृदं , आ अंतेने। जयां अलाव हैं हियते. अपराध के अनुसार एंड, एंड कड़ताता है, इन हैं और कमना बड़ता पुदंड कहताता है, इन दोनों का जहां अयाव हो यह absence of disproportionate punishment.
" असड पवेसं घड़ंडकोइंडिस " भग० ११,

श्चदंतधुवण्यः न० ( श्चद्ग्तधावनकः ) लुल्तः " श्चदंतवणः" शम्दः देखोः " श्चदंतवणः" शब्दः Vide " श्चदंतवणः", " श्चरहाण्यं श्चदंतधुवण्यं श्चर्यन्तः" भगः १, ६;

अदंतवण ति॰ ( श्यदन्तवन-श्यदन्तवश्य ) हंतधावन-हात्र हर्राने: केमां निश्व छे ते; दंतधावन-दश्च करने का जिसमें निषेप है वह.Prohibiting the elemning of teeth. हा॰ ६;

अदंसणः न॰ ( घदर्शन ) हशेननेः अभावः आंभेडरी न कीनुं ते दर्शन का धमावः धांखां से न देखना. Not sooing: not being seen. " श्रदंसर्य धेव अपन्धर्यं च " उत्तव ३२, १५: (२) ति ० हर्शन हिंदि ति ने । स्वाधि थे। हिंदि रहितः स्रेथाः blind: (३) धिवृद्धि निश्चा अव्याधाः one overpowered by Thinaddhi Nidrä; a sommambalist. (३) हर्शन-समित्रत प्रश्नेः भिश्वात्वीः सम्पद्धत रहितः मिथ्यात्वाः heretic. प्रष्च० ०=०.

ष्ट्रादंसिएज्ज. ति॰( श्रद्धंनिध ) क्षेत्र क्षायक निक्षः न हेभवा थे क्षायः वंखने के आयोग्यः Unfit to be seen. " कृपरे तुमं इव श्रदंसिएज्जे " उत्तर १२, ७;

**अद्भव**ः त्रि॰ ( अद्घ ) अश्विभावुः ये सममः; मृर्खः Stupid ; feolish, वि॰ नि॰ १०६;

√ अदक्तु, था॰ I. (इस्) हेभ्युं; क्तेबं, देखना. To see; to observe. अवस्ता. गृ० ग्र० व० " **अवक्खुकामाइ** रोगवं' स्२० १, २, ३, २; भग० ॥, ४; १६, ३;

श्रादक्तुः विश् ( घडष्ट ) अर्थागृहशैन; हंडी ६७ श्रायांग् वर्शनः संतुचित द्रष्टि.Shortness of vision. "शहनकृष दक्कु वाहियं" एए० १, २, ३, ११;

श्चद्करतु. त्रि॰ ( श्वपश्य-परयत्तीति परयो न पश्चोऽपश्चः ) अन्धः अधिलेत श्वन्धाः Blind स्व॰ १, २,३,११;

श्चद्रक्रस्तु. त्रि॰ (श्चद्रस्त ) अनिपृष्णः द्वश्वसदेशियार नदि ते. चातुर्य रहितः निपुणता
रित. Inexpert; not proficient.
स्व॰ १, २, ३, ११:—दंसणः त्रि॰
(च्चरेत ) अत्यक्तिस्तिन अन्यप्रिः
अन्यस्तिः अन्यस्तिनी ध्वस्त्रेश द्वारा प्रक्राधित शहरन का ध्वतुप्रायाः श्चर्यमतावत्तम्यी.
following a croed founded by non-omniscient persons; non-daina. " सहस्तु श्चर्व खुदंसखा " स्य॰
१, २, ३, १३;

श्चन्तन्तुन्तः त्रिष् (धनस्यवत्) अंधतुस्यः स्याधियाः केवेतः अर्थाक्षये न काखुनारः ग्रंथे के समानः कार्याकार्यं न जावने वालाः Like a blind man; without discrimination. स्वष्ठ, २, ३, ११;

छाएका. नं का जिल्ला ( **कदस्वा ) दान क्यां** नित ; निद्ध आपीते. दान किये **बिना; बिना** हिये. Without having given. i. e. in charity. ठा॰ ३, २;

श्चन्तः त्रि॰ ( श्वद्यत ) अध्युदीधुं; दीधा पगरनुं: अध्युदीवितुं, त्रिना दिया हुश्चा. Not givan. उत्त॰ ३२, २४; पगह॰ १, १; सग॰ म, १;—श्चादाणः न॰ (-श्वादान) कुले।'श्चदिगगादाणं'शेण्यः देखो 'श्वदिगणा- दाण'शब्द. Vide 'श्रिक्ष्णादाख''. ठा॰ १, १; — आहार. पुं॰ (-श्राहार) हीधा विनानं हरनार-चे.रनार; चार. धना दिने प्रदेश करने वाजा; चार. ६ thiof. " प्रदृष्णाहारो वा से अवहरंति रायाखो वा ले विजुर्वनि " आवा॰ १, २, ३, म॰; — इ. जि॰ (-हर) अशुद्दीधं हरनार-चारनार. जिना दिवे लेने वाजा; चोर. (one) who steads; one who takes away without being given. उत्त॰ ७, ४;

श्चराउं. सं • क श्व ( श्चर्या ) त न्य ि न देश्य. Having not given: without having given. पंचा-१४, ३६:

श्रदाख्यः त्रि॰ ( श्रहारूकः ) साइधः दशातुः काष्ट्रदितः कार्यहतः Without wood; devoid of wood, तंदुः•

**अदिइ. पुं॰ (** शक्ति ) लुलेत' बहर '' राज्य ्देखी 'अदह' शब्द. Vido आहर् ' राज्य १०:

श्रदित.व॰ छ॰ त्रि॰ ( सद्द्रव ) तरि आधि. नहीं देता हुआ. Nobgiving. ' तस्त्रवि संज्ञमों सेखो, श्रादितस्त वि किवर्ण ' उत्त॰ ६,४०; दस॰ ४, २, २०;

द्यादिज्जाः त्रि॰ ( व्यदेय ) न देवः थे २४. ग देने योग्यः Unfit to bo given. दि॰ नि॰ ५६५ (२ ) ल्यां क्षेती देती क्ष्रवानी मना डरवामां आवी देश्य तेवं नगर वगेरे. ऐसा नगर वगेरह नहीं लंग देन करने की रोक टोक की गई हो. (a city etc.) in which exchange is prohibited. भग ११, ११; कथ १८, १०३;

श्रिविज्ञास्यः ति॰ ( श्रदीयमान ) निष् अभागुः न देवातुं, नहीं दिया जाता हुआ। Not being given, वि॰ नि॰ ४००;

ग्रादिह त्रि॰ ( श्रद्ध ) નહિ જોએલું; **ન**હિ व्यापेति नहीं देखा हुआ: नहीं जाना **हुआ.** Unseen; unknown. मृत्र २, ७, ३=; भग० १, ६: ३, ७; १=, ७: ( २ ) त० भूर्व-चन्धनां अभे. प्रवेजन्य का कर्म. Karmas of the past life. नंदी - दोसः त्रि॰ (-रोप ) रोती: शिध द्वीप कीवामां न स्मार्था है या ते. जिसका कोई दोष देखने में नहीं बाहा हो वह. ( one ) whose fault is not seen; free from any fault brought to notice, नाया • १६; — बस्त पुं॰ (-धते ) छेले अत्यर्भ हे यारित्रधर्भ केंगण त्या नधी ते. जिसने धन-धने पर पर्रास्त्र पर्न नहीं पहिचाना बहु, one not familier with principles of scriptures or of right conduct. 'अदिद्धमें। विजय अकेलिए' दग० ६, २,२३: इता० ४,७७:--फल त्रि०(-फल) જેતું પ્રેયેજન જોયમાં ન આવ્યું હોય તે. जियस प्रतिवाद देखी ने न व्याया बह. of misson purpose. दिहारिष्ठकलनेयं ' पंचा० ७, २१; — लामिश्र-च. पुं॰ (-लामिक) पूर्ने निष्क र्वतंभेश-अपरिचित हातार आपे तेरल जेवं એવા અભિપ્રહથી ગવેષણા કરતાર ( સધુ ). श्चारिचित दाता दे हो ही लेगा, इस प्रकार के क्रिमह रो गवेषणा करने वाजा ( साजु ). one, e.g. a Sadhu in quest of

alms with a vow to accept them from strangers only. भोव॰ १६; पएइ॰ २, १;—सेवग. पुं॰(-सेवक) देशपार थयेश सेवड; स्वाभिने भें न भतावनार सेवड. देश से निकाला हुआ सेवक; मालिक को मुखन दिखाने वाला नीकर. an exiled servant. "तं गच्छंतु यां देवायु- पिया! पंच पंडवा दाहिशिक्षं वेयाजिं तथ्य पंडु महुरं यिवेसंतु ममं भदिहसेवगा भवंतु ति- इहु. त्रि॰ (-इत) दीश वगर अहुशु इरेश. विना देखे लिया हुआ. accepted without being seen.

श्रादिएए। त्रि॰ (श्रदत्त ) स्वाभी, तीर्थं धर કે ગુરુતી રજા વિના લીધેલું; અણદીધેલું. स्वामी, तथि कर अथवा गुरु की खाजा बिना लिया हुआ. Not given; got without the permission of a preceptor, Tirthankara etc. " अदिएयो सेवि अपि-वित्तप्" श्रोव ० ३४; "श्रादिग्यां भुंजामी"" षादिएएां साइजामी। "भग = =, ७; श्राव = ३४; श्रादिग्यादानः न॰ ( श्रदत्तादान ) अहत्ताहानः અણુદીધતું લેવું તે; ચારી; પાપન ત્રીકતું २थःत5. बिना दिया हुआ लेना; चोरी; पाप का तीसरा स्थानक. Theft: the third Sthanaka of sin. सम ३३: आंव ३४; पगह० १, ३; वेय० ६, २; नाया० १: भ; भग • ८, ४; १२, ४; १६, ३; दसा • २, १४; १६; पत्त० २२; वित्तिय. पुं० (-प्रत्ययिक-श्रदत्तादानं स्तयं तत्प्रत्ययिको द-षडस्तथेति) अदत्तवस्तु अहाशु કરવાથी આત્મा દંડાય તે; તેર ક્રિયાસ્થાનકમાંનું સાનમું ક્રિયા-२थ: १५. श्रदणवस्तु प्रहगा करने से श्रात्मा का दंडित होनाः तेरह कियास्थानकों में से सातवा कियास्थानक. sin incurred by the soul for dishonest gain, theft

etc: the seventh of the thirteen Krivāsthānakas. "बहाबरे सत्तमे कि-रियाठायो अदिवयादायवतिपृति आहिजह " स्य॰ २, २, १४; सम॰ १३;--विरइ. जी॰ (-बिरति ) अहत्ताहाननी निष्टत्ति; अहत्त घह्या करने का त्याग. abstaining from taking things not given; abstention from dishonest gain. महा॰ प॰ ७;--बेरमणः न॰ (-बिरमणः) अहत्त वस्तु क्षेवाने। त्यागः त्रीक्तुं वतः ते की સ્થલ વિસ્મણ હોય તે આવકનું ત્રીજાં અહાવત અને સર્વથા વિરમણ દ્વાય તા साधुनं श्रीकतं भढ़ावतः भदत्तवस्त लेने का त्यागः तीसरा वनः यदि स्थल विस्मण रूप हो तो श्रावक का श्रास्त्रत होताहै श्रीर सर्वेषा विरमगरूप हो तो साथ का तीसरा महावत होता \$. the third yow viz abstention from taking things not given; abstention from dishonest gain, partial in the case of a layman and total in that of an ascetic. प्राहर २, ३:

श्रदिति. पुं० ( श्रादिति ) जुले। " श्रद्ध " शल्दः देखी "श्रद्द शल्दः Vide "श्रद्धः" श्रसुत्री० १३१: जं० प०७, १४७;

अदिका ति ० ( अदस ) जुन्मा "अदिग्णा 'श्रण्ट. देखी "अदिग्णा" शब्द. Vido "अदिग्णा" शब्द. Vido "अदिग्णा " अग्राया० १, ७, १, १६६; भग० १, ६; ६; निर्मा० ४, १७; भस० १०४;

अदिस्रिश्चित्तिः क्रां० ( श्रदत्तवृत्ति ) पेताने हे
परते अर्थे अखुद्दीधुं लेवानी एत्तिः सातभुं
द्विपारथानः श्रपने या शौरों के लिये विना
दिया हुन्ना लेने की दृत्तिः सातवाँ कियास्थानक. The 7th Kriyasthanaka
( source of incurring Karma )

viz desire or inclination to take ( for oneself or for another ) what is not given. प्रव० = ३३;

मादिन्नादासा. न॰ ( अवसादान) लुओ "अदि-रायादान " श्रेष्ट. देखी "श्रदिरायादान" शब्द. Vide " श्रादिवखादान. " दस॰ ४; श्राव॰ ४, ७; श्राया० १, १, ३, २६;<del>--विशिश्</del>च. न० (-प्रत्यविक ) सातभुं क्वियास्थानकः अह ત્તાદાન –ચારી કરવાથી, કરાવવાથી અને કરતાં रुडुं काध्यवायी क्षांभती क्रिया, सातवाँ क्रिया-स्थानक; श्रवतादान-चोरी करने, कराने और करते हुए का अनुमोदन करने से होने वाला Karma incurred कर्मबंध. committing theft, causing another to commit theft approving of theft. सम॰ 93: स्यव २, २, १४;

अदिस्सः त्रि॰ ( बदरब ) हेणाय नहि शेवुं: शहरयः अहरयः नहीं दिस सके ऐसा. Invisible. " पण्कृते आहारनीहारे, अविस्ति मंसज्बन्धुखा" सम॰३४ः " अदिस्साखं अ भूयाखं, आसी तथ्य समागमो" उत्त॰३३, २०; प्रव॰४४०; विशे॰ १०४६: मु॰च०३,३१ः अदिस्तमाणः त्रि॰ ( बहरयमान ) जोपाभो न आपतुं. दिस्ते में नहीं आता हुआ. Being unseen; invisible. आया॰ १, १, ४, ६६;

अदीया. त्रि॰ ( अदीत ) दीनता-भरीतार्ध रिदेत.दीनता रहित. Not poor. ''सीखबंता संविसेसा, अदीका जंति देवमं ''नाया॰ दः दस॰ ४,२,२६; भोष॰नि॰ ४३७; उत्त॰ ७,२१ —चित्त. त्रि॰ (—चित्त) भ्ढे।टा भनपाणाः भसन्न थित्तपाणा.उदार मन बालाः प्रसन्न चित्त बाला. magnanimous; of a blithe, • sanguine temper; cheerful. पंचा॰ १८, ३६;— म्हणस्त. त्रि॰ (-मनस्) भेडीटा भनवाणाः असल भनवाणाः उदार सन बालाः प्रसन्न मन बालाः magnanimous; high-minded; of blithe, sanguine spirits. " मायने असलपाश्यस्स, अदीवमश्यसे चरे" उत्त॰ २, ३:—विसिः त्रि॰ (-वृत्ति ) दीनप्रति वगरने। दीनप्रति रहितः not-mean or poor in spirits. दस॰ ६, ३, १०;

अवीलसन्त्. पुं॰ ( अदीनशत्रु ) धुरुदेशना **६**श्तिनागपुर नगरना राजनं नामः कहदेश के हस्तिनागपुर नगर के राजा का नाम. Name of a king of Hastināgapura, a city of the country called Kuru. " अशीखसल्तुस्त रवको धारकी पामोक्साणं देवीसहस्तं चोरोहंगावि होत्या" विवा २,१: ठा• ७, १: नाया० =; ( २ ) पुं• રર મા લીર્થકરના ત્રીજા પૂર્વભવનું નામ₊ **રર बॅ** तीर्थंकर के तीसरे प्रवंभव का नाम, name of the third past birth of the twenty-second Tirthankara. सम॰ प॰ २३०; ( ३ ) थंपः नगरीना कित-શત્રુરાજાના અદીણશત્રુ નામે યુવરાજ–કુમાર. चंपा नगरी के जितशत्र राजा के युवराज का नाम. name of the heir-apparent of Jitasatru, king of Champā city. नाया॰ १२;

श्चादुः भ० ( भध ) ५७ी; ५%।त्; लाह. पान्ने;पथान्;भनन्तर:बादः Afterwards. " भदु पोरासं तिरियं भित्ति " भागा० १, ६, १, ४; सृय० १, २, २, २;

श्चादुक्ता. न॰ (श्वदुःस) हु: भते। अकाव. दु:स का श्रभाव. Absence of misery. भग॰ १, १०;

भावुष्यातायाः स्रो • ( \*भावुःसनता-भावुःस ) दुःभी न थवुं ते; दुःभ न वेदवुं ते. दुःसी न होनाः Not suffering misory. non-endurance of misery. भग॰  $, \xi;$ 

श्चदुक्समसुद्धाः स्नो॰ ( श्चदुःखसुला ) केमां दुःभ नथी तेमक सुभ नथी न्यती स्थिति. ऐसी दिशति जिसमें दुःख, सुख न होः A feeling free from pain as well as pleasure. 'नेरइपायं भेते! किं दुःक्सं वेययं वेयति श्रुक्षमसुईं वेययं वेयति श्रुक्षमसुईं वेययं वेयति श्रुक्षमसुईं वेययं वेयति श्रुक्षमसुईं

श्चंदुक्खाव स्थाः स्थाः (श्चारुः स्वापनाः श्वदुः स्वापनाः श्वदुः स्वापनाः श्वदुः स्वापनाः श्वदुः स्वापनाः श्वदुः स्वापनाः श्वदुः स्थाः विद्याः स्थाः स्वापनः स्वापनः

**श्चद्विस्त्रः त्रि॰ ( श्चदुःखित् )** सुभी; दुःभधी - रिद्धेतः सुर्खाः दुःखस सहित Not misora-- ble; happy, सग० ७, १; १४, ४;

श्चदुद्ध. त्रि॰ (०श्चदुष्ट-णहिष्ट) देप-स्तिष्टेशार्ट सदित. द्वेप-इति सॉइत. Not envious or jeulous, पनह॰ २, ९;

श्चदुङ जि॰ (श्चदुष्ट) देपरितः देप-पाप वगरने दोव संदय, Free from fault or sin. दस० ७, ४४; पराह० २, ९; पंचा• ४, ३६; जं० प० २, ३९;

श्चादुत्तरं. श्र० (श्रथोत्तरम्) † અथवा, ६वे ५छी. +श्रथवा;इसके बाद.×Or;hence forward. "श्चरुत्तरं चर्णं गोयमा । पभूणं चमरे श्रसुरिंदे " भग०३, १; ७,६; श्चदुत्तरं चर्णं मम समखा निगांथा" नाया० १;२;१६; जं० प० २, ३६;

श्रदुत्तरंचर्गं. अ॰ ( \* अधोत्तरवर्गं ) लुओ। " श्रदुत्तरं " शल्हः देखो "अदुत्तरं" शब्दः Vide " श्रदुत्तरं." भग॰ ३, ९; ७, ६;

श्चदुर्यः अ॰ (भवृतम्) विसंशे; 8नावले निद, विलंब पूर्वक; शोधना से नहां, Without haste, भग॰ ७, १; पगह॰ २, १;

श्चादुयत्त. ग॰ (श्वाद्वात्व) सत्य वस्तना ३५ व्यतिश्वभागा २० भा व्यतिशय. सत्य वचन के ३५ श्रादेशयों में से २० वां श्वादेशय. The twenty-seventh of the thirty-five Atisayas or supernatural manifestations of tauthful speech. सम॰ ३४;

न्न हुना, श्र० (भयता) अथवा: या, भयता. (); (an alternative conjunction), दग॰ ४, १, ७४; ६, २; भग०२, ३; ११, १; २१, १: ३४, १; उत्त॰ १, १७; २, १२; श्राहा० १, ३, ३, २६; १, ६, २, १०३; १, ६, ४, १६३; सूष् ०१, ४, १, ११; दसा० ६, ७;

श्चादुस्यमासा व० क्र. शि. (श्रद्वेष्यत्) दे । निक्क इस्ते: हेप नहीं करता हुआ. Not hostile; not hating. सुय. १, १२, २२:

<sup>ાં †</sup> નાેટ—ટીકાકારે ''<mark>થ્થથાવરમ્</mark> '' એમ રોસ્કૃત ચાનુવાદ કરોછે. પણ તેના કરનાં ''**થથોત્તરમ્ ''** માં વર્ષ્યું સાધમ્યું વધારે હોલાથી તથા અર્વ પણ વધારે બેધ બેસતા હોવા<mark>થી તે સ્વીકાર્યું છે</mark>.

<sup>+</sup> नोट-दीकाकारने 'श्रवापरम्' इय प्रकार संस्कृत पर्वाय दिया है, परन्तु उससे ' अधोत्तरम् ' में वर्णसाधर्म्य अविक होने से तथा अर्थ भी श्रविक संगत होने से ऐसा किया है.

<sup>×</sup> Note—This appears preferable to the commentator's rendering "आवापरम्"

चहुर. त्रि॰ ( चदुर ) भासेतुं; नक्टक्तुं. समीप-बती: नजदीक का. Not far off; in the vicinity, कृष्प० ४, ६३; भग० २, ५; निसी• २,४४.(२)न० पासे; नछ३. समाप; नज़दीक. vicinity; neighbourhood. जं• प॰ ५, १९२; नाया॰ २; १२; १४; श्रंत॰ ६, ३; भग॰ १,१;२,९;३ ४;४, ६;—য়ागयः शि॰ (-মাगत) নতঃ आवेस; पासे आवेश. नज्दांक आया हुआ; समार भाया हुआ, situated in the vicinity; not far off. " श्रव्रागण बहुमंत्रसे खबायापडिवग्यां कंतरापहे वहद् "भग०२. १; **—सामंत**. पुंट ( -सामन्त ) अतिहर है અતિનજીક નહિ રંતી પ્રદેશ-ઉચિતપ્રદેશ. ऐसा प्रदेश जो न तो बहुत दुर ही दीर न बहुत पास हो. region at a moderate distance, नाया • १: ३: १२: १४: १६: राय० १००; श्रंत० ६, ३; श्रीव० भग० ५. ९६ २, ९१ ४, ४, ६; ७, ६) १०) ६, ६३; 90,0;

अवृत्तियः त्रि॰ ( अवृत्ति ) इपण् पगरतुं दूषण रहितः Free from fault or blemish. पंचा॰ ६, २०;

आह. पुं० ( अर्व अर्थत गम्प्रतेऽनेश्यर्दः )
आहार प्राकारा. The sky, भग०२०, २;
आह. त्रि० ( आर्ब ) निनं: क्षिपुं, सार्या, भागा
हुआ; गांला; सजल. Wet; moist, पन्न०
९०; भोष०नि० १६; राय० ५०; भोष० २२;
— खंदगा, न० (-चन्द्रन) क्षिपुं थेदन शुल्यः
हरा चंदनः बिना मृखा हुआ चंदन. green
sandalwood; sandalwood-un
ction. " अहर्षद्यासु जिल्लगन्ता इसिसिसिधपुष्कप्पगासाई सुदुमाई असंकिलिट्टाई
बस्थाई पवरपरिहिया" भोष० २२;

भार्यकाः न॰ (भार्यकीय ) स्यगडांगस्त्रना भीका भुतरकंषना छद्दा अध्ययननुं नाम, है लेभां आई इमार मुनिने भेशाला वभेरेनी साथे वाह थये। छे तेन वर्णन छे. स्प्रकृतांग सूत्र के दूसरे श्रुतस्कंध के छेठ अध्याय का नाम, जितमें आईक्मार सुनि का गोशाला वग्रह से जो विवाद हुआ है उसका वर्णन है. The sixth chapter of the second Srutaskandha of Satrakritanga treating of the discussion between Ardrakumāra and Gosālā etc. स्य॰ २, ६, ४४; नम॰ २३; अशुजो॰ १३१;

श्चरगक्रमारः पुं॰ (श्वादंककुमार) आर्रेड ધુરતા આર્ટકરાજ્તના આર્ટક નામે કુ**માર, કે જેને** અભયકુમારે મે.કલેલ બક્ષીશ **ઉપરયા** જાતિરમરણ નાન ઉત્પન્ન થતાં, પાતાની મેલ કાક્ષ લીધી તે પછી મહાવીસ્ટવામી પાસે જતાં, સસ્તામાં સાશાલાના **સમાગમ** થતાં, તેની સાથે ધણા લાદ <mark>થ</mark>યાે **છે**. એહ્યાલાના આક્રેપેલન ઉત્તર <mark>સારી રીતે</mark> આપ્યા છે. તેના વિસ્તાર **ખીજ શ્રત** २६५नः ७६। अध्ययनमां छे. आईकपुर नगर के आर्टक राजा या आर्टक रामक कमार, जिसे कि, अभवद्मारहारा भेजे हुए पारि-त्रेष्ट्रियक पर से जारिसमस्य ज्ञान उत्पन्न **हुआ** ब्रीर अपने आप दांचा की, उसके बाद महाबीर स्वामी के पान जाने रसद सहते में गोशाला के भिलेशपर उससे बहत विवाद हुआ। श्रीर उनके श्राचेती का उत्तर श्रच्छी तरह से दिया. इयका दिरात वर्णन दूसरे अत हर्नथ के छठे अध्याय में है. Ardraka, son of Ardraka king of Ardrakapura got the knowledge of birth-recollection on the occasion of a present sent to him by Abhayakumāra and became a monk. On his way

to a visit to Mahāvīrasvāmī he met Gośālā and a long discussion took place between them in which he answered or rather refuted all the objections raised by Gośālā. is related in the sixth chapter of the second Śrutaskandha of Sūyagadānga. सूय॰ नि॰ २, ६, १६२; **बाहरापुर**ः न० (बार्ड्डकपुर) એ नाभनुं अनार्य દેશનું પ્રાચીન નગર, કે જ્યાં આદ્રંકુમારના ०४-भ थ्ये। हते। अनार्यदेश का प्राचीन नगर, जहाँ धाईकुमार का जन्म हुआ An ancient city of the Anarya country-the birth-place Ardrakumāra. स्य० नि०२,६, १६२; ब्राह्म्च्छा. ब्रा॰ (ब्राह्म्ब्रां ) ५-६विशेष. कन्द्विशेष. A variety of bulbous root. भग॰ ७, ३;

श्रह्म. ति॰ ( श्रद्धम ) निह भागेलुं. बिना गला हुश्रा. Not melted. प्रव॰ १००; न्हिंडे. म॰ (-दिश्वि ) કહેણુ हिंद्धे; भराभर अभी भथेल हिंदे. गाड़ा दहां. Fully curdled (and so solid) milk. प्रव॰ २००; श्रह्बंट. न॰ (श्रद्धंय) रूपीआ आहि द्रव्यनी अभाव. रुपये श्रादि द्रव्य का श्रभाव. Want of, lack of wealth; e.g. money etc. पंचा॰ ३, ३६;

√ आइष्ठ. घा॰ II. ( आ+वह् ) ५६ववुं; तणवुं. तलना; पकाना. To bake; to fry. आइहेष्ट. उवा॰ ३, १३२; आइहेमि. उवा॰ ३, १२६; १३४; ४, १४७; ७, २२७;

आहा. की॰ (बार्वा) आर्द्रा नक्षत्र. आर्द्रा नक्षत्र. The constellation Ardra. " दो बहा कलु" अ०२,३; "बहा कलु नन्सते " स्॰ प॰ १०; श्रयुजो॰ १३१; सम॰ १; विशे० ३४०८; जं० प॰ ७, १४४;

**\*श्रद्वा**गः पुं• ( बादर्श ) अरीसे।; ६५७३ आरसी; तक्ते। काँच; दर्पण." a looking mirror. glass: a पेहमायो मण्डस्से किं बादायं पेइति' पन्न • १५; नंदी॰ ४४; श्रागुजो॰ १६; (२) २६८ । भिश् स्फटिक माणि.crystale. श्रोध॰ नि॰ २१५: -पसिया. पं॰ (-पभ ) प्रश्नविद्याविशेष-જે વિદ્યાવડે અરીસામાં દેવતાનું આહ્વાન हरी तेनी भारहत जवाभ अधाववभां आवे. प्रश्नविद्याविशेष, जिसके द्वारा दर्पण में देवता का भाव्हान करके उसके द्वारा प्रश्न का उत्तर दिलाया जाता है. the science of getting questions answered by a deity invoked in a mirror ( ? ) પ્રક્ષવ્યાકરણનું અરીસાના **પ્રમાવિદ્યા**વાળું આઠમું અધ્યયન, કે જે **હાલ વિછેદ થ**ઇ ગયેલ छे. प्रश्रव्याकरणा के दर्पण का प्रश्नविद्या बाला भाठवा श्रध्ययन, जिसका वर्तमान में विच्छेद हो गया है. the eighth chapter, which is now extinct, of Prasna Vväkarna dealing with the above science. ठा॰ १०;—समाखः त्रि॰(-समा-ન) દર્પેશની પેંડે સાધુ ઉપર નિર્મલ ભાવ રાખી तेना હिતાહિતને દર્શાવનાર શ્રાવક. **दर्पण के** समान साथ के ऊपर निर्मल भाव रखकर उसके हिताहित को दिखलाने बाला आवक. (a layman) pointing out with transparent love and honesty things beneficial or otherwise, to a monk. 510 v. 11

\* अहाय न॰ (बादरी) जुओ। "अहाग" शण्ट. देखी. "अहाग" शब्द. Vide" खहाग."पन्न॰ १४.; अहिज्जमार्गा. त्रि॰ (बाद्यीवमान) स्नेदधी आर्द्र-हाभण थतुं; स्नेद्धार्द्र. स्नेद्द से केंग्सर

होता हुआ; स्नेहाई. Melting with affection; tender with affection. आया॰ १, ४, ३, १४४;

श्राहिस्सः त्रि॰ ( श्रदृश्य ) आंभ कीवामां न आवे तेवं. जो देखन में न आवे.

Invisible, प्रव 4 • ४०;

श्राद्ध, पुं॰ ( श्रध्यन् ) भार्यः, २२ते।, राम्ताः मार्गः, A. road; a way, नायाव १४; भगवर, **१; २४, ४**; उस०६, १३; सृय०१, १,२,१६;

हाज न ( प्रदं ) અર્ધ; અડધું: એ સરખા काभः दितीयांशः श्राधाः दो समान भागः दिती-यांश. A half; one of two halves. " श्रद्धंगुक्तसागिको जेट्टपमार्था श्रसी भविषाको " जं ० प० ३; श्रीव० १०; श्रसा-ओं ० ६६; उस० २६, ३४: ३४, ३४; धन्न० २: सम • १: वि । नि • ६४६:६४ •: राय०५३: भगव १,६; ७; २, ८; ९०; ३, २; ७; ०, १; २०, २; निर० १, १:--आहय, पं० ( बादक) आहर भगवदेशमा प्रसिद्ध मान विशेष, तेनी अर्वी काश मगधदेश में प्रसिद्ध भादक नामक मार्गावशेष का आधा विस्ताः half of an Adhaka, a measure of weight current in the Magadha country, सन् २ ३३: -- श्रामणु. न ( प्रासन ) अधिसतः अर्थ आसतः अर्थासन: आधा आवन, a half seat. नायाः १; १४;-- उद्गापि (४-४ तप्का) साध त्रभ्य; साढे तीन, three and half. " अद्भृद्वाची कुमारकोडियो " नाया १ १६: पषह० १, ४; जीबा० ३, ३; नंदी० ४०; विशे० ६६३; नामा० छ० २; निर्० ४, १: प्रव० १०६५:--उठवा. न० (-उहक) साध्यीने

સાયળપર ધારણ કરવાનું વસ્ત્ર; સાધ્વીના २५ ઉपहरस्मानुं से इ. साम्बं का कटियर

भारण करने का बक्का साध्यी के २५ उप-करणों में से एक उपकरण. a loin-cloth

₹¥

of a nun; one of the twenty-five articles permitted to a nun. 940 ४.४५:श्रोघर्शन०६७६;—कारिस.पुं०(-कर्ष) એક પલના આડ્યા ભાગ; મગધદેશમાં પ્રસિદ્ધ कें अधारते। ते अ. एक पत्त का आठवाँ हिन्सा; मगधदेश में प्रसिद्ध एक प्रकार का माप. n measure of weight current in Magadha, equal to the eighth of a Pala, श्रष्टुज़ी॰ १३३;—कतिह. पुं ( -कपिन्थ ) है। इसने अपड-धीयं, कबीट फन का आधा हिस्सा. (form of ) half a wood-apple. ''श्रद्धकविद्वसंठासुसंठिय''स्०प०१०; जं०प० . १६४:--काय. पुं०(-काय ) अर्थे शरीर: शरीरने। अर्ध भाग शर्गर का साधा हिस्सा. half of a body, राय ०३१=;-कुड्स. पुं॰ (-कुडम ) ०५२% " श्रद्धकुलव " श्रम्ह. ইন্দ্ৰী 'ষ্মৱকুলয়' शब्द, vido ''**ময়কুন্নৰ'**', सव**्— कुलच**. पुं॰ (-**कुडव**) भग**५देश** પ્રસિદ્ધ ધાત્યના એક માપ-માનવિશેષ मगधदेश में अवालत धान्य का एक मार्थावशेष. a measure of weight current in Magadha. राय - कोस. 🤇 क्रोश) અર્પેક કાશ - ગાઉ; એક તુજાર ધનુખ प्रभाग स्थाना है। केह भहत शाधा कीस: एक हजार धनुष्यप्रभाषा चेत्र; एक महल. a mile; half of a Krosa ( two milest, जंब प -- घड्य, पुंब (-घटक ) अपी परित आधा पदा. half a pot. " घड**्य धार्वडए य कलसए य** "उवा० ७, १०४:-- खंद, त्रि० (- वम्द्र) अर्थयन्द्रा-धार अर्थचन्द्राकार, of the shape of half moon. सम॰ प॰ २९३; (२) अहंवि-शेप प्रहावशेष, a particular planet. जीवा • ३,३:(३) અર્ધચન્દ્ર આકારની સીડી-५-अधीयां अर्थचन्त्र के आकार की संदी.

a stair-case of the form of half moon. " मिण्किणुम्ययाधूभियविद्वंकजा-ताइचंद" नामा० १: पग्ह० १,१; चक्कवा-सा. न० (-चक्रकाता) शतिविशेष क्रेमां अर्घ २ ५ ५ से भी भति गतित्रंशवः अर्धवकाकार में होने वार्ला गात. semi-circular inotion, ठा०७;—चक्रवासा, ब्रां० (-चक्र-वाला ) अर्धयह-शेष आहार श्रेली. अर्ध गोलाहार श्रेणी. a semi-circular line. भग॰ २४, ३;३४,९; ठा० ७:-चिक. पुं॰ (-चकिन् ) शक्षवर्ती करतां केनी अर्था सत्ता है। य ते: वासहेव. चक्रवर्ती की श्रपंचा श्राधी सत्ता बाला. one whose power is half that of Chakravarti: a Vāsudeva. क॰ गं॰ १, १२:-- चिल्लकडकखा नः (-धार्चकटाच ) अधि अभि भारती तेः अर्थ ३८। स. आधा श्रील का मारना; आधा कराज, a glance with half an eye. " ब्राङ्चिछकद्रक्षाचिद्विपृद्धिं लूसमागाः " जीवा• ३:--जामः ५० (-यामः) अध ् पहेर आधा प्रहर, half a Prahara ( a Prahara=3 hours). गन्छा॰ ः - जोयस्। न० (-योजन ) थे भार्तः अर्थु लेकन, दो कोस; श्राधा योजन, half a Yojana ( eight miles); four miles. निसी० ११, ३; वेय०४, ११; १२; जं॰प॰ १, ४;—ह. त्रि॰(-ष्मष्ट) साध सात; जा, साढे सातृ, seven and a half, भग० ११, १३;—हम. त्रि (-घष्टम) साडा सात; जा। सादे सात. seven and n half. ''श्रदहमाण य राइंदियाणं च - **विद्वकंतायं** <sup>(१</sup>ठा० ६; कष्प० १, ८; जं० प० २, ३१;—द्रमसयः नः (-ब्रष्टमश्तः) **आंध्र सात से**।. सांद्र सात सा; २४०, seven hundred and lifty; 750. कप्प॰ ६, **९**६५;—स्रारायः न० (-माराषः चर्दं मा-

राचमुभयता मर्कटबन्धो यत्र तद्वैनाराचम् ) केंने ओह पड़े भईटलन्धन अने थीले પડખે ખીલી હાય તેત્રં લાડકાનું બંધારણ; છ संघयलामान् वेषयं संघयलः जिसके एक घोर मकटबन्यन और दसरा श्रोर खील हो, ऐसा शरीर की श्रास्थियों का संगठन; छः संहननों में से चौथा संहनन a physical constitution in which the boneshave become partially loosened and so deprived of their strength; the fourth of the six varieties of bone-structure.क॰गं॰१.३८:ठा॰६. १: - गारायसंघयताः न० (-नाराचसंहनन) कुर्येः ''श्रद्धणाराय'' शल्ह देखो ''श्रद्धणाराय '' शब्द. vide " श्रद्धशाराय. " जांबा - १, — तुला. स्रं<sup>1</sup>॰ (-मुझा ) पथास पक्षनी અધતુલા; પ્રાચીન સમયમાં **મગધદેશપ્રસિદ્ધ** ते अविशेष, प्रचास पत्नी की अर्थतृत्ना; प्राचीन समय में मगधदेश में असिद्ध एक माप. क measure of weight prevalent in the Magadha country equal to fifty Palas, अधूत्री १३३: —तेरसःत्रि॰ (-त्रयोदसः) साध भारः १२॥, साहे बारह. twelve and a half. विवा• १; भग० ३, ७; १०, ६; सु० च•३, २०; प्रय• १८४; जं० प० ४, ७४;—-इ. न॰ (-श्रई) અર્દ્ધાનું અર્વ; પા ભાગ: ચાથા ભાગ. શાપ का भाषा; पाव हिस्सा; वौधाई. a quarter; half of a half; a fourth. 270 9%. ६; वि • नि • ६४३; स • प • १,७७;—नवस. त्रि॰ (-नवम ) साध आहे. सादे साठ. eight and a half. \*\* \*, \*; \*, २२०; - पंचम. ति॰ (-पबम) साध यार; रत. सार्व चार. four and a half. अग• १४, ६; पण ४; जीवा • १;-- पंचममुद्रकः <sup>न</sup>• ( <del>-पद्ममग्रदुर्स</del> ) स्थापाउ सुदि पुनिने

૧૮ મુદ્ધતેના દિવસ હાય ત્યારે સાડા ચાર મુહતે-૯ ઘડી પરિમિત એક પ્રહર થાય તે; हिवसना थाथा लाग. भाषाड सुदी १५ को ९ म महर्त्त का दिन होता है. तब साहे चार सहर्त-६ वर्षा परिमित जो एक प्रहर होता है वह: दिन का चौथाई भाग. the fourth part of a day, equal to four and a half Muhurtas, taking the whole day to consist of eighteen Muhūrtas as on the full-moon day of Aşāḍha. "जयायां भेते ! उक्को-सिया श्रद्धपंचमसुद्दता दिवसस्य राह्ण वा कोरिसी भवड़ " भग० ११,११;--पस्त. न० (-पक्क ) એ કર્વપ્રમાણ; અર્ધ પલ श्राधा पताः दो कर्यत्रमाणः a measure of weight equal to two Karsas. भगुओं • १३३;--पतियंका हो ० ( -पर्यक्वा) અડધી પ્લાંદીએ બેસવું તે; એક પગ સાથળ ઉપર અને એક પગ જમીન ઉપર મુકવું તે. धाधी पालको मारकर बैठनाः एक पैर जांघ पर और एक जमान पर रखकर बँठना; आधा पदासन, a sitting posture with crossed legs, one touching the ground and the other resting on the thigh, ठा० ४, ९;—वल. न॰ (-बक्क ) अर्थु अल, आधा बल, half the strength, क० गंव १, १२;-भरह. पुंव (-भरत ) भरत जंडते। अर्था लाग भरत खएड का भाषाहिस्सा. half of Bharatakhanda. " श्रद्धभरहस्य सामिका धीरबिस्तिपुरिसा " पराह० १, ४; जं० प० गाया॰ १६:--भरहप्पमास्। त्रि॰ (-भरत-प्रमाखा ) भरतक्षेत्रनुं अर्ध प्रभाशः अर्धा भरतक्षेत्रप्रभाशे. भरतखेत्र के बाधे हिस्से जितना, of the measure of half of Bharatakhanda.हा॰ ४, ४;—भरह-

प्पमाणमेत्रः त्रि॰ ( - भरतप्रमाणमात्र-प्रार्थभरतस्य यत्प्रमाणं तदेव मात्रा-प्रमाणं यस्य स तथा) जुःभेः "श्रद्धभरहप्यमाण्"श्रश्ह. देखो " श्रद्धभग्हपमाण " शब्द. vide श्रद्धभरहप्पमाया ". " श्रद्धभरह-प्यमासामे सं बेंदिविसेसं विसपिरस्यं " टा॰ ४, ४;-भार. पुं॰ (-भार ) અડધા ભાર: ते:बविशेषः श्राधा भारः तोलविशेषः a particular measure of weight. श्रणुजो० १३३;—गंडल. न॰ (»-मगडता) भेड़बनी अर्थ भाग, मएडल का द्वाधाहिस्सा, a semi-circle; a hemi-sphere. ५-मागहः विव (-माग-**છ**ે વરવિશેષ. गृह विशेष. a kind of a house. जीवा • 3. —सागही. र्खा ० (-मागधी-मागध भाषातक्यां किञ्चित कि अश्व भाषालक्कं यस्यामस्ति सा. श्रर्कं माग्रथा इति ब्युत्पस्याऽर्धमागर्था ) प्राकृतभाषानी એંક પેટા ભાષા, કે જે મહાવીર સ્વા-મીના વખતમાં મગધદેશના અર્ધ ભાગમાં ભાલાની હતી. અને જે ભાવામાં તીર્થક 🏖 એ ઉપદેશ આપ્યા છે તે ભાષા: જૈતન આંગમની भूग आया प्रकृतभाषान्त्रंत एक उपभाषा. जो कि, महाबारस्वामी के समय में मनधदेश के आधे हिस्से में प्रचलित था और जिस भाषा में तार्थकरों ने उपदेश दिया है: जनागम का मन भाषा. one of the varieties of the Prakcita language current in half of the Magadha country in the time of Mahavirasvāmi: original language Jaina scriptures. " भगवं चद्रमागडीए भासाए धम्ममाइक्खइ "सम॰ ३४: " श्रद्धमागही भासा भासिजमाया विसिजाइ" भग । ४, ४; पण । १; कांव ०३४;

--- मारिका. श्री • (-मारिका) अर्धी भाष्ीः માણીતું દ્વિતીયાંશ; ધાન્યના માપવિશેવ. श्राधी मानी; धान्य का मापविशेष half a Mānī; a measure of weight for corn. श्रामुजीक १४३: -- माणी. श्री. (-माणी ) અધી માણી; ૧૨૮ પલપ્રમાણ. श्राधी मानी: १२= पलप्रमाग्रा. a measure of weight equal to 128 Palas. श्रगुजो० १३२;—मास्त. पुं० (-मास) २५६ भास: पक्ष. अर्थ माम: पन्न: पन्नवाहा. half a month;a fortnight.विशे०६१०; दरग० ६, ४; भग०१४, १; प्रव० १३२४;-- मान्ति-**श्च-यः** त्रि॰ (-मासिक) पाडितः पक्षसंपंधीः पाद्मिक; पद्मसम्बन्धाः fortnightly: "श्रद मासिषु कत्तरि मुद्रेति ! " कथ्प १ १ १ १ ३; (૨) પાસિક તમાં પંદર દિવસના બેગા ઉપ वास ५२वा ते: पणवाडीव्यानं तपः पर्यक्तक तपः पंद्रह दिन का इकट्टा उपवास करनाः ५ continuous fast of fiftnen days. '' मासद्भासिएसं त. बाहारेसं तवं खेर '' **उत्तः ३**६, २४३; भग० २४, ४; छोप्यः ११) **►रक्तिय**ापुँवां राज्यको अवि २००४ ते. घर्याः अर्६ राज्यने भविष्ठ छो गाउन का स्वामेत owner of half a kingdom. " नामां **चहं तुद्धं चहुरजि**यं किस्मिमानि <sup>अ</sup> अपरेश **६:-- रास**, मेश-राख) भवरताः भाषास्थित णाधी रात: मध्यरात्र, midnight; midnight time, मृ० च० १०, ७३; भग० **१**१, **११, नाया •**१, ०, १८ हा ०४, २: विसी० १६, ८:-रनकाल, पं॰ (रात्रकाख) **અહૈ**રાત્રિતા સમય: મધ્યરાત્રિતા વખત. श्राधी रात का समय; मध्यरात्रिका समय. midnight time. नाय: ०=;--रत्तकाल-समयः पुं (-रात्रकालसमय ) आऽधी रातने। सभय: भध्यरात्रिने। यभतः प्राची सत . का समय.midnight time." श्राहर सकास-

समयंति सुत्तजागरा बोहीरमाखी बोही-रमाखी "भग० ११, ११; विवा० २; ६; — विसदः त्रि॰(-विशुद्धः) अ२धुं शुद्धः अने अर्धु अशुद्ध, श्राधा शुद्ध श्री**र श्राधा श्रशुद्ध**, partly correct and partly incorrect; partly pure and partly impure, क॰गं॰ १, १४:—वेयाली स्ना• (-वैताकी ) वैतालिक विधाने सभावनारी-ध्यापनारी विद्याः बैनालिक विद्या को दवाने यानी विद्याan art enabling one to counternet Vaitalika -Vidya i.e. science dealing with ghosts, magic etc. मृगः २, २, ३०; सम. न० (-सम) ले अरुलमां सर्भा अक्षर है।य अने लेभा सरभा न है।य तैवा हंद एमा छन्द. जिसके दा चरणी में ही समान वर्षा हो और दो चरगों में श्रममान वर्ण हो। a class of meters in which the first and third and the second and fourth lines love the same willables und lianas क्रम्भेट प्रदा हार का

श्राज्या संवित् । श्राज्या श्राच्या श्राच्या साम्याद्या । हिल्हा ता रात्रिता केह लागः अहर वित्ते । हन या गाल का एक भागः प्रहर वित्ते । ते या गाल का एक भागः प्रहर वित्ते । ते वित्र ता ते वित्र ता ते वित्र ता वित्र ता वित्र का वि

and night; e.g. saying that it is mid-day when it is not yet mid-day; a variety of speech partly true and partly false. 30 30;

**बाडाचेडा. ह्या॰ ( घाईपेटा )** સાધુ ગૃહસ્થતાં ઘરાની ચારે દિશામાં ચાર પંક્તિ કલ્પી. તેમાંથી બંબે પંક્તિને છેંડ બ્હારે, વચમાં ખાલી રાખે તે: ગાચરીની આક વીધીમાંની છડી वीथी. गोचरी की आठ वीधियों में से छठा वीधी: जिसमें साथ गृहस्थ के घरों की चारों दिशाओं में चार करियन पंक्रियां बनाकर उनमें से दो दो पंक्रि-या होडकर भिचा घहणा करता है. A way of begging alms in wich a Sådhu the dwellings of householders into four imaginary lines and begs food from the ends of every two succeeding lines; the sixth of the eight Vithis (modes or paths of movement) of Gochari ( proceeding to alms). ठा॰ ६, ९; दसा० ७, ९: अव० ७४४:

अज्ञासाम् पुं ( अज्ञासाम् ) न्यदः साग् प्रभा हरा है। इन्यान प्रमा पर्वे तम परिवित्त हाणियामा है। इन्यान प्रमा है। इन्यान है।

श्राद्धहारः पुं ( श्रावंदार ) नवस्रा दारः

ગળામાં પહેરવાનું આભરણવિશેષ, નૌ लडा-हार; नी लगां का हार; गले में पहिरने का एक श्राभरण, A kind of necklace कष्प • ४, ६२: श्रोव० २७: जीवा० ३, ३: भग० ११, ११; राय० १८६; जं० प० ४. ११६; निसी० ७, ६; दसा० १०, १; ( २ ) એ નામના એક દ્વીપ અને એક સમુદ્ર इस नाम का एक द्वांप और एक समृद्र, name of an island and a sea. when ३:--श्रोभारत प्र ( -श्रवभास ) એ नामना क्षेष्ठ द्वीप अने क्षेष्ठ सम्द्र, इस नाम का एक इीप और एक समूद्र, name of an island and a sea, त्रांबा• - श्रोभासभद्दः पुं॰ (- ब्रवभासभद्रः) અર્ધદારાવભાસ દીપના અધિપતિ દેવતા. श्रवंहारावभाग द्वाप का अधिपांत देव. the presiding deity of the Ardhahārāvabhāsa Dvipa. जीवा॰ ३; --श्राभागमहाभद्दः पं॰ (-श्रवभागम-**દામદ**ો અધેદારાવભાસ દીપને: અધિવૃતિ देवतः अवहारावसाम द्वाप का आध्यपति देव. the presiding deity of the Ardicharávabbása Dvípa, वाबार ३:-- श्रांभासमहाचर, पंर (-**धव-**भागमहाबर ) क्षेद्रावाकास अपिपति हेपता अपंदरावनाम समुद्र का आध्यमंत देव the presiding deity Ardhaharavabhasa ocenn. जाबा॰ ३:--श्रो**भासवर. पुं•** ( श्रवभागवर ) अधिदारावसास समुद्रती। स्मिविशाला देवता. अर्थहाबावभास समुद्र का क्रिशात देव. the presiding deity Ardhahārāvabhāsa the ocean, जीवा॰ ३:-- भड़. पुं॰ (-भड़ ) अर्द्धहार द्वीपने। अधिपति देवता अर्थहार होग का आध्यान देश. the presiding

deity of the Ardhahāra Dvīpa. जीवा॰ ३;—महाभइ. पुं॰ (-महाभद्र ) अधेकार दीपना अधिपति देवता. अर्धहार द्वोप का आधिपति देव. the presiding deity of the Ardhahāra Dvīpa. जीवा॰ ३;--महाचर. पुं॰ (-महावर) અર્દ્ધહાર સમુદ્ર અને અર્દ્ધહારવર સમુદ્રને! अधिपति देवता. श्रद्धहार समुद्र श्रीर श्रद्ध हारवर समुद्र का भाभिपति देव. the presiding deity of the Ardha-Ardhahāravara and hāra oceans, जीवा॰ ३;—वर. पं॰ (-वर ) અર્ધહાર સમુદ્રના અધિકાયક દેવતા. अर्ध-हार समुद्र का ऋधिष्ठात देव. presiding deity of the Ardhahāra ocean. जीवा॰ ३; (२) अ नामते। એક दीप अने એક सभूद एक द्वीप भौर एक समुद्र का नाम. name of an island: also, the name of an ocean. जीवा॰ ३;—चरभद्दः पुं• (-वर-मन ) અર્ધહારવર દ્વીપના અધિષ્ઠાતા દેવતા. 'आर्थहारवर द्वाप का आधिष्टात देव. the presiding deity of the Ardhahāravara Dvīpa. जीवा • -- वरमहावर. पुं॰ (-वरमहावर ) अर्ध હારવર સમુદ્રના અધિકાતા દેવતા. अर्धहारवर समद्र का अधिष्ठातृ देव. the presiding deity of the Ardhahāravara ocean जीवा॰ ३;—बरबर. पुं॰ (-बर बर ) અર્ધહારવર સમુદ્રના અધિપતિ દેવતા. भर्भहारवर समुद्र का अधिपति देव. the presiding deity of the Ardhahāravara ocean, जीवा॰ ३:

आहा. सी॰ ( कथ्वन् ) भार्भ; रस्ता. मार्ग; शस्ता. A road. " कंबो कंबे पहं वितो, बूरमदाकुगण्यह" मूय॰ १, १, २, १६; उत्त॰

६, १६; श्रोव० २६; ४३; भग० १४, १; श्रद्धाः सं ( ( श्रद्धाः ) भूत, अविष्य अने वर्तभान अण. भूत. भविष्य और वर्तमान काल. Time, past, present and future. श्रामुक्तां ६७; भग • ७, २; १६, म; ग्रोव॰ ४३; (२) अण भाशी भिश्र વચન બાલવં, જેમ રાત છતાં કાઇને કહેવું કે "ઉઠ ઉઠ દિવસ ઉગી ગયા:" મિશ્રભાષાના नवभे। प्रभार, मिश्रभाषा का । बाँ प्रकार: काल के बारे में मिश्र वचन कहना, जैसे रात रहते हए भी कहना कि, "उठउठ दिन निकल आया." the 9th variety of speech partly true and partly false; viz that relating to time; e. g. saving to another " Get up, it is day " while yet it is night. प्रव॰ १००;---श्रोविमयः न॰ (-श्रीपग्य-भीपम्यमुपमा पश्यमागरकपा तत्प्रधाना श्रदा-कासोऽद्वापम्यम् ) पश्ये।पम, साग-રાેપમ આદિ ઉપમાકાળ: ઉપમા વિના જેનું भद्रस्त न धर्म शंक तेवे। क्षांगः पत्र्योपमः सागरापम आदि उपमाकाल: उपमा के बिना जिसका प्रहरा न हो सके बह काल. long periods of time such as Palyopama Sägaropama etc. which are used as units to convey the idea of a certain period ''दुविहे भदोविमयु पश्चले, तंत्रहा-पश्चिमोय-में चेव सागरीवमें चेव " ठा॰ २, ४; -काल पुं॰ (-कास ) सर्वक्रियायाणा સમયક્ષેત્ર-અઢીદ્વીપમાં વર્તતા કાળ. कियाविशिष्ट समयकेश-अडाई द्वीपवर्ती काल. time in Samayaksetra (i. c. Adhi-Dvipa ) marked by the motion of the sun e.g. setting, rising etc. भग• ৭৭, ৭৭; ডা• ४, ৭;

- छेब्र. पुं॰ (- ब्हेद ) इभैनी स्थितिक्ष माणने। छे६-७२छे६: श्यितिधात. कर्म की विश्वतिरूप काल का उच्छेद: स्थितियात, the wearing out or destruction of the time which constitutes the duration of Karma (from the point of view of its being worked off ). क॰ प॰ ४, ३२; ---पश्चक्काराः न॰ (-प्रत्याक्यान ) क्षण-ની મર્યાદા બાંધી પચ્ચખાસ કરવાં તે; નાકા-રસી, પારસી વગેરેનાં પચ્ચખાણ; પચ્ચખાણ-ने। इश्वे। प्रकार, काल की मर्यादा बांधकर प्रत्याख्यान करना: नोकारसी, पोरसी वर्गरह का प्रत्याख्यानः प्रत्याख्यान का १० वॉ प्रकार. taking a vow i. e. Pachchakhāna for limited periods of time; e. g. Pachchakhānas known as Nokārasī, Porasī, etc.; (This is the 10th variety of Pachchakhāna ). प्रव॰ २०१; -परजाय. पुं• (-पर्याय ) आपना पर्याय. काल का पर्याय. modifications of time. ठा॰ ७:--परिविक्ति. बा॰ (-परिकृति ) धार्मनुं परावर्ननः काल का परावर्तन. turning back of the wheel of time. se ge u, 3v; -मीसय. न॰ (-मिश्रक) आश्री સત્યમુષા ભાષાના એક પ્રકાર: જેમકે દિવસ દ્વાય છતાં "ઉતાવળ કરાે. રાત પડી ગઇ" એમ **४**डेवं ते. काल का भाश्रय कर सत्यमृता भाषा का एक भेद; जैसे दिन होने पर भी यह कहना कि, ' जल्दी करो रात होगई. 'a kind of speech in relation to time half true and half false; e.g. saving that it is night when it is yet day time, ग्र॰ १०;—मीसिया. बी॰

(-सिश्रिता ) लुओ। " श्रदामीसय " श्रेण्ड. देखो " अदामीसय " शन्द. vide " अदा-मीसय". पष्ठ० ११;--- इ.व. न० (-इ.प-भदा कासः, तस्य रूपं स्वभावाऽद्वाद्ध-पम् ) आगनी स्वभाव, काल का स्वमाद, nature of time. पंचा • k, ३; पुं (-समय ) क्षाणनी --समय-भ्र અવિભાજય-ઝીસ્પુમાં ઝીસા અંશ. काल का श्वविभाज्य-विभाजित न हो सके ऐसा सूच्य चंदा. the smallest indivisible part of time. चयुत्रो॰ ६=; भग॰ २, १०; ( ર ) વસ્તુતું પરિવર્તન કરનાર એક દ્રભ્ય; ७ કવ્યમાંનું કાળનામે એક કવ્ય. बस्तु का परिवर्तन करने वाला एक द्रव्य; छः द्रव्यों में से काल नामक एक द्रव्य. time, regarded as one of the six substances: substance which is the cause of changes in things. 34. ३६, ६; अयुजो- १३१; पण- १; भग-90, 9; 99, 90; 34, 4;

श्रद्धाउश्र-य. पुं• न• ( श्रदापुष् ) आणप्रधान આયુષ્ય: મૃતુષ્ય અને તિર્યંચનું આયુષ્ય કાળ-પ્રધાન છે, એટલે કે એક ભવ થયા પછી પશ કાઇને પુનઃતેજ ભવ પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય કે તિર્યંચનું આયુષ્ય કરીથી વેદાય છે-ઓગવાય છે. काल प्रधान बायुष्य: मनुष्य बीर तिर्यंत्र का बायुष्य कालप्रधान है अथांत् एक भव पूर्ण होने पर किसीको पुनः वहीं भव प्राप्त होने पर मनुष्य या तिर्यंच का आयुष्य फिर से भोगना पदता g. Life period of human beings and animals. In case of their re-birth in the same class their life-period is the same. " रोएवं श्रदाउप पर्वते. तंत्रहा-महस्सावं चेव पंचिदियतिरिक्सजोबिकाचं चेव " ठा० ₹, ₹; ¥;

अञ्चाराः न॰ (अध्वान) प्रयाश करतं तेः भुस:६री ६२वी ते. मुसाफिरी करनाः यात्रा करना. Travelling, " ब्रद्धायोहि सुहेहि पातरासेडिं जेगाव सालाहवी चौरपहा तेगाव **उवागच्छ्रह**"विवा०३;

अद्भारा पुं॰ ( अध्वन ) भागः २२ते। मार्ग,रास्ता. A road; a way वेय० १, ४५; श्रोव॰ ३=; गेरिए० १४; नाया० १४; १४; वय० ८, ४; १३; प्रव० ४१६; -- गमरा. न० ( -गमन) भार्भभां पंथ करवे। तेः विदार करवे। ते. विहार करना. travelling on foot (by an ascetic ). "सारायान्य श्रदायागमये यो कप्पइ'श्रीव - पडिचग्रा. त्रि॰ (-प्रातिपत्र) भागेते पानेतः पंथे पडेतः रास्ते लगा हुआ; मार्गप्राप्त. on the road. भग • २, १;

श्रद्धापलियः न । (श्रदापस्य ) अने क्लेक्निनी **લાંબા, પહેરતા અને** ઉંડા કવેર વાળ(સુધી ભરેલા હાય. તેમાંથી સે: સા વરસે એક વાળાગ્ર કાડતાં केटला वास्त्रमां आली धाय तेटले। वासता एक योजन का लम्बा, चीडा श्रीर ऊंटा बालाग्री से भरा हुआ कृप हो उसमें संसी सी बरम में एक र बालाप्र निकालने में जितना समय नगता है उस समय का नाम. a pit one Yojana i in length, one Yojana (i.e. eight or nine miles) in breadth and one Yojana in depth is to be filled with the finest points or ends of hair. At the close of every period of 100 years one point of hair is to be taken out. The time required to empty the whole pit in this way constitutes the division of time known as Addhā-Palya, 140. 1.30;

अज्ञाचला. न० ( अज्ञापस्य ) क्रुओ। " अज्ञा-पत्तिय " शण्ट. देखों " श्रद्धापत्तिय " शब्द.

Vide " श्रदापिलय." प्रव॰ १०४३;

अद्भामलयः न॰ ( अद्योमक्क ) भारी कारन् भे।र अथवा पीर्ज, खारी जुबार के मोर. The blossoms of the Juvara having a saltish taste. মৃত্ত ২২४:

श्रद्धिर जा॰ ( अधृति ) अधीराधा धीरलने। अभाव, धर्य का अभाव; अधीरता, Lack of patience, पि॰ नि॰ ४=७;

अद्भद्धः त्रि । (अर्बचतुर्थं ) साधा त्रध्यः साढे तीनः Three and a half. wwo 4, 944; --स्या, न० ( शत ) साधा त्रशा सी। सांद तान मा: ३४०. three hundred and fifty; 350, acre 4, 14v;

अर्धुवः (त्र॰ ( अधृव ) लुओः " अधुव " शुरुद्व देखी "अध्व" शब्द Vide "अध्व". भ्राविक १४) प्राहर १, ३) क्रमं । ४, ७) कः पः ।, १;--- उन्याः श्रां (- उद्या ) જેતે. ઉદય વિછિમ થયા પછી પણ દવ્યા, ક્ષેત્ર, કાળા ભાવ અને ભવક વહેતુના સાંનિધ્યથી पुनः उद्देश थाय अपनी इम्प्रेशति, जिसका उदय विक्छिण होने के बाद भा फिर इच्या चन्न, काल, भाव भार भवरपदेतु के साम्बन्ध से उदय हो ऐसी कमेत्रहात. त variety of Karma coming again into rise through the vicinity of contributory causes like substance, space, time etc ; a Karmic variety of an uncertain period of maturity; a variety of Karmie ( Prakriti ) nature. Though the development of it is at a stand still, yet on account of its close contact with substance, space, time and

the desire for worldly existence, it matures again क॰ गं॰ v., ७;--वंधिगी. सा॰ (-वन्धिनी ) ભૂએ। ' अधुवर्षधां ' शण्ह. देखां ' श्रधुव-बंधी ' शब्द. vide " अधुववंधी. कः पः २, १०२: संतक्रमः नः (-सकर्मन् ) अन्नव सत्तावाणा हमें। के કદાચ બંધાય કદાચ ન બંધાય એવી કર્મ-अभृति: श्राव्यव सत्ता वाता कर्म; कदायितः बंध होने वाली भीर कदर्शवन वंध न होने वाली कर्मप्रकृति. A Karmie variety which may or may not come into existence. कः पः २, ७२; --सक्किमियाः हीः (सर्कामका) भूत सत्कर्भनी प्रतिपदा प्रकृति, ध्रव सत्कर्य की प्रतिवद्ध प्रकृति, a Karmie variety contrary in nature to Dhruvasatkarma, wo go a, 30: --सत्तामाः स्रो० (सत्ताका ) केवी सना કાઇ વખતે હાય કે.ક રખત ન હોય અપી इनेअइति, ऐसा कमंत्रकृति, जिसका सन्ता किसी समय में हो और किसी समय में न है। a variety of Karma with uncertain periods of existence. क॰ गं० ४, १:- साहगा न॰ ( साधन ) મનું વજન્મ વગેરે અનિત્ય સાધન; અધ્રવ हेत्. मनुष्यजनम आदि श्रनित्य साधनः भावन हेतु. transitory, uncertain means of accomplishment like birth in the human body etc. पंचा० १२, ४०:

क्राञ्चग्राः, त्रि० ( क्रथम्य ) निन्धः, निन्धापात्रः,

सालाभ्यदीन निन्धः निन्दा का पात्रः सीमाग्य होन. Blameworthy: unfortunate. " अध्यक्षा सूत्रगाभिक्षदेहा " पग्ड० १, ६; " नरगा उद्यद्विया अध्यक्षा ते विय दोसंति" पग्ह० १, १; नाया० २; ६; १६; ग्या० २७६; पंचा० ६, २७; निर० १, १;

श्रधमः ति० ( अधम ) ६५६; तीयुं; हुए. श्रथमः नीयः दुष्टः Mean; low; wicked. "श्रहो स्यह् कोहेगां, माणेगां श्रथमा गई " उत्त० ६, ४४;

श्रधम्मः पुं॰ ( अधमं ) दिधतिदेत्भृतः અધર્માસ્તિકાય; છ દ્રવ્યમાનું બીજતું દ્રવ્યા. स्थितिहेत्भत अधमास्तिकाय, छः द्रव्यो मे में दूसरा द्रव्य. One of the six Drayvas which is a cause or rather a source of rest to soul and matter, " एगे अध्यमे " समय १; उत्तव २०, अ, ३६, ४, भग० २०, २,पन्न० ૧; ઠા ૦ ૭: ( ૨ ) મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કતાય અને અશુભંયાગરૂપ કર્મબંધ કારણભૂત आत्भपरिलाभः मिध्यात्वः श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रीर श्रश्मयागरूप कमं बंध कारणभव श्रामपरिणाम, thoughtactivity of the soul consisting of false belief, passions etc. consing Karmie bonds, " ufer-धरमं अधरमे वा, शंबं सन्नं शिवेसए " स्य• २. ४. १४: इसा० ६, ४: ( ३ ) सावधातु-इ.स्ट.५ ५१५ सावद्यानुष्टानहप sinful performance. " श्रधम्मेख चेव विसिं कप्पेमार्गे विहरद् " नाया • ૧૦; ( ૪ ) અબ્રહ્મચર્યનું સોળમું ગાણ નામ. श्रवद्मवर्य का सोलहवीं भीरा नाम. the sixteenth description of unchastity, पगह । १, ४;—श्राणुय, त्रि । ( बानुग ) अधर्भने अनुसरनार, बाधर्म का

श्रनुसरण करने वाला. following sinful ways. भग • ५२, २: नाया ॰ ५८: निवा • १: बार जिल् ( क्याति ) अधर्भितर्रि केनी ખ્યાનિ असिद्धि तेल ते. जो "श्रपमा" के नाम से प्रसिद्ध हो वह, notorious as a sinful person, भग॰ १२, ६, विवार १:- साइ. (त्र क स्यायिन ) અધર્મનું આખ્યાન પ્રતિવાદન કરનાર લગમં का प्रतिपादन करने वाला. ( जाए ) proaching sin. नाया॰ १=; भग० ६. अ: दमा० ६, ४: विवा० १:--- जीवि (वे. (जीविन्) अधर्भवित्यी छत्तारः प्रधमे कृति में जीने वाला exerning livelihood by sinful mount, इसार ६, ६; -- **जन्त**ः न० ( युक्तः ) तद्वातः विद्यास्थानीत એક પ્રકાર, કે જે સાંભવવાલી જેવાનો વ્યવને अदि थाया तहीय जडाहरण का एए नेदर जिसके सुरमे में भोताओं में धारमेश्री eeun eiet é un illustration breeding heresy in the mind of the hearen are s, as ofer कायः प्रश्ना श्राम्तकायः । १०५ असि પદ્દગળની ગાંત સ્પષ્ટકાવવામાં દિયાંત કરવાના સ્થાય આપત રાજ્યા છે કરવાના તે. અવના स्तिकृत्य नाम भावतं द्रव्या जीव और पृहत की गति का अवरोध करने का कारणभव द्रव्यः धः द्रव्यो में से दसस द्रव्य, one of the six Dravyns or substances which is a medium of rest to soul and matter, ' प्रावस्मित् काएगा भेते ! जीवायों कि पवलड़ ! " भग० १६.४: अयमाधिकायस्य मां भेते ! केवहया श्रमिवयगाः (" भग० २०, २; भग० २, १०; ७, ९०; सम० ४; अग्रजाय **१**३; १३५; राय० २७;-दारा. न० (-दान ) अधने યાપક દાન: અધર્મી -પાપીને અપાતું દાન. કે જે

अधर्मते ( चेत्रवा आपे ते. अधर्मपोषक दान, अपमी को दिये जाने वाला दान, जो कि, अधर्म को उत्तजन दे. charity encouraging or promoting sin. 31. ५०:- दार. न॰ (-द्वार ) आश्रवद्वार; પ્રકારમાં કરાયા પ્રાપ્ત કાર. **શાક્ષ** ारः प्रशब्दाकरसास्त्र का प्रथम दार. the first Dvara of the Sutra called Praśna-vyākarana; door for the inflow of Karma, " पढम श्रायम्मदारं संसत्तिविमि "पग्ह०१, १:--पक्सा લું ( पच ) ફિલાવાદી, અફિયાવાદી, અકાત લાદા વિતય તાદી વગેરે પાખેડી: **અધર્મ**-पक्षः कियामादी, आक्रियावादी, श्रज्ञानवादी, विननवादी आदि पाखगडी: अधमपन ॥ heretic; e.g. Krivavadı, Akrivavädt, Ajnamevädt, Vinavavadt etc. गुद्रव २, २, ३४,---**पज्ञास्त्राः, न**ः ( प्रजनन ) विशिष्टी स्थिमी उत्पन्न धरनारः लोगों में श्रापमें उत्पन्न करने बाला. propagate ing heretical croud amongst मा ) अधर्भप्रतिज्ञः अधर्भप्रधान प्रतिभः शरीर अधर्मधीनला, आधर्मप्रधान शरीर, a sinful yow: a body full of sin. ं एगा अधम्मपहिमा जंमि आया परिकि-लेसित े ठा० १, १: --**पलजाग्र. त्रि•** ( प्ररञ्जन न भर्मे प्ररच्यन्ते ये ते) अधर्भभां રંજન થનાર: અધને પ્રેમી, **પ્રાથમ સે પ્રસામ** होने वालाः अधर्मधर्माः sindoving, नाया॰ भ=; विवार ५: दगार ६, ४:--**पलोड** त्रिर ( प्रलोकिन न धर्ममुपादेयतया प्र**साक्यति** यः स तथा ) અधर्मनेज (३५१६५६) कीनार. अवमं की ही उपदियरूप से देखने बाला. (one) preferring sin to piety etc. नायाः १८; वियाः १; दशाः ६,४:--राहः, त्रि॰ (-रागिन् ) અधर्भती राभी; अधर्भ प्रेभी, अधर्म का प्रेमी, sin-loving: attached to sin. दसा॰ €, ४: ---समदायार. त्रि॰ (\*-समुदाचार-समा-चार-अधर्मात्मकः समुदाचारः सप्रमादो बाडडचारो यस्य स तथा ) आरित्रथी विध्वः દુરાચારી; અધર્મના આચરણમાં મગ્ત રહેનાર. श्रथमांचरण में मग्न रहने वाला; दराचारी. engrossed in vicious practices; steeped in vice. नाया॰ १८; विवा॰ १:--सं(ससमायार, त्रि० (-र्शाजयमा-चार ) અધર્મ રુપ સ્વભાવ અને સ્થાચાર છે करेते। ते. जिसका अध्यमेनप स्वताव और श्राचार है वह, of sinful nature and conduct, दगा॰ ६, ४:

अधिकाह. त्रि॰ ( अधिकाषिष्ठ मिनश्येन धर्मी धर्मिष्ठे न धर्मिष्टे ( अधिकाष्ट्रे ) अधिकाय अधिकारे अधिकिथे अर्थ अस्ति आधिकाय अधिकार बहुत निर्देश कर्म करने वाला. Highly sinful; doing highly wicked doeds, नाया॰ १८; विवा॰ १;

श्रायम्मियः त्रि ( श्राधार्मिक ) अधन्धिः प्रतेनारः अधर्भीः भाषीः अस्तेव्यति श्राधर्म-मयवर्ताव करने वालाः श्राधर्माः पाषाः Sinful; impious. नायाव १८: विवाव १: ठाव ४, १:

भ्राधर त्रि॰ (भ्राघर) नीयेतुं, नांचे का. The lower, जं॰ प॰ नंदी॰—उट्ट. पुं॰ (-भ्रोष्ट) नीयेते। हेस. नांचे का श्रोंठ. the lower lip. " श्रोयविय सिलाप्यालविकालस्थियाभाधकहा" नंदां । —गमग्. न ( -गमन ) अविश्वित ज्यानां आरेशि. श्रथोगित में ने जाने के कारण. cause of fall or degradation. "नहा गवालिकं चगरुंय भगति श्रथरगमगं" पगह । १, २;

अधिरंगः ति० ( अधिरंगः अविद्यमानं धरिमं भृणद्रव्यं यान्मेंन्यस्याः ) जयां अधुः व भत्मादे है। होले है। हाली पासेथी इरल केवं नहिंद हे ते संलंधी तहरार हर्या निहंद अवि। दु म इरमावयामां आद्या दे य तेवं नगर वंगरे, जहां यह आज्ञा दी गई हो कि, अमुक समय तक कोई मां किमीके पाम में कर्ज न के और न उम सम्बन्ध में भगड़ा करे. ( A city etc.) in which exaction of money due or quarrel about it is problibited for a time, भग ११, ३१, नाया १; काय ४, ३५३: नाया १;

आधरी, मंद ( अवर्त ) वाडवानी छिड्या, जरता, वरता, ती. -tone mortar, '' अवर्शमंडाणमंडिया दोवि तस्य पाया '' अवर्शमंडाणमंडिया दोवि तस्य पाया '' अवर्शमंडाणमंडिया दोवि तस्य पाया '' अवर्शमंडाण के कि कि प्रवान के कि कि प्रवान के कि कि प्रवान के कि कि mortar, '' अधरी जोड़ मंडाण संदियाओं पाएम् अंगुनिकों ' उवान १, १४:

श्वधारिण्डा. ति॰ (श्वधारणीय) अभुड वभत भारे परस्पर डरन्त्नी देनी हेनी गाते संअंधी तडरार डरवानी लगां भना डरवामां आवी देग तेवुं नगर वजेरे. श्वमुक समय तक परस्पर ऋण तेन देने या उस संबंधी अगवा करने की जहाँ मनाही की गई हो ऐसा नगर तग्रह ( A city otc ) in which payment of debt or quarrels arising in connection with it are prohibited for a time. नाया॰ १; विवा॰ ३; (२) प्राश् धारश करवाने असमर्थ; छवनयात्रा निर्वाद न थह शह तेवुं. प्राग्त धारण करने में श्रसमर्थ; जीवन यात्रा-निर्वाह न कर सकने योगय. ineapable of maintaining life. नाया॰ =; १३; १६; भग॰ ७, ६:

श्रीधः उप॰ (श्रीधं) अधिश्वर्धः श्रीधकताः श्रीधकत्वः An indeclinable showing addition, excess etc. भग॰ १, १: श्रीधकरणः । १ क्षिकरणः । १ क्षिणः । १ कष्णः । १ कष्णः

**√ ऋधिगम**, धा॰ I. ( **श्राधि+गम्** ) क्त.स्त्रृं जानना. To know; to come to know.

**भ्राधिगम्मइ**. क० बा० विशेष २२;

स्रियामः पुं॰ (श्रिधिगमः) युरुतेः अपदेश स्रोक्षणवाधी थयेस लेखि, गृरु का उपदेश सुनने से जो बोध हुआ हो। नहः Knowledge derived from the teaching of a preceptor, ठा॰ २, ९;—रुद्, पुं॰ स्रो॰ (-रुचि श्रीधगमो विशिष्टं ज्ञानं तेन रुचि:-नस्वाभिसामा यस्याऽसी तथा ) युरुतेः लेख स्रोक्षणी थयेस तत्त्रिजासाः समितिनः स्थि प्रकार, गुरु के उपदेश से उत्पन्न तस्वाज्ञासाः सम्यक्ष्य का एक भेदः desire for spiritual knowledge excited by the teaching of a preceptor; a variety of. Samyaktva. प्रव॰ ६००:—सम्मदंसण्. न॰ (-सम्यग्दर्शन ) शुरुती अपदेश सांभणवाथी थयेत सम्यग्दर्शन -तत्त्वभेध. गुरु के उपदेश से उत्यक्त सम्यग्दर्शन -तत्त्वभेध. गुरु के उपदेश से प्राचित्त सम्यग्दर्शन -तत्त्वभेष सम्यग्दर्शन सम्यग्दर्शन सम्यग्दर्शन -तत्त्वभेष सम्यग्दर्शन सम्यग्वस्यग्वस्त्र सम्यग्वस्त्र सम्यग्वस्त्

শ্বধিনয় ন ( খাধিকূন মান ৰন: ) অধিকাৰ প্ৰাথকাৰ, Fitness by reason of qualifications; authority; governing influence, पंचा • ६, ६६; শ্বস্থিময় সি ( খাধিনর ) গ্ৰন্থামা অধিক, সানা हুআ, Known; understood, पंचा ॰ ६, ३६;

श्राधिमरणः न० (श्राधिकरणः) लुले। श्राधिकरणः समारंग के श्रीजारों के निमित्तमे होने वाला कर्मवंधः Karma due to the use of implements of injury, killing etc: e.g. a sword etc. श्राधिकरणः श्

र्त्राध्यगरिक्षयाः स्त्रीव (श्वाधिकरिक्यका-श्राधिकरिक्षिका-श्राधिकियते नरकाविष्वास्मा येन नद्धिकरक्षं कलहः खड्गाविकं वा तत्र-भवा नेन वा निवृत्ता श्राधिकरिक्षकी ) क्षेश है हिंसाहिकां साधने। उक्षां करवाथी सामनी िश्याः अधिकरिश्विक्षेत्र क्रियाः क्लेश क्रयवा दिसादिक के साधनों को खड़ा करने से होता दुश्चा कर्मबंधः श्राधिकरिश्यक्षेत्र क्रियाः Karma due to the manufacture, storing up etc. of implements of conflict, injury, killing etc. "श्राह्मरिश्ययायां मेते! किरिया कड्विहा-पर्ण्यासा?, मंडियपुत्ता! दुविहा संजीयणा-हिगरखकिरिया य निश्वस्थाहिगरखकि-रिया य" भग० ३, ३: पन्न० २१: सम० ७: टा० २, १:

अधिगरणी. स्नां० (अधिकरणी) अरुल. निहाई. An anvil. डा० = १९: - नेटिय. ति० (-संस्थित) अरुल्ते आधारे रहेल. निहाई के आकार में स्थित. anvil-shaped; टा॰ =, १; - साला. श्लं ० (- साला) ले। द्वारती डाऽ: लयां ले। द्वे प्रध्य ते धर. लुहार की दुकान, जहां लोहे की चाज़ें बनाई जाती है. a smithy. अग० १६, १;

अधिगार, पुं॰ ( भाधकार ) त्यापार, व्यापार, Activity; business, " भाहगारी तस्स विजएशं " भाषा॰ नि॰ १, २, १, १६६; प्रद॰ ८४;

ग्राधियः त्रि॰ ( ग्राधिक ) धर्षः वधारेः अधिक बहुतः ग्राधिकः More ; additional, सृ० प॰ १;

भाषीर ति॰ ( भवीर ) शुद्धिरदितः धीरण पगरती. बुद्धि रहितः धर्य रहितः Foolish; lacking in patience उत्त॰ =, ६; — पुरिसः पुं॰ (-पुरुष ) दिभ्मत पगरती भाषासः भंदशितवाणा पुरुषः साहस रहित मनुष्यः द्वीनशार्क वाला पुरुषः a man devoid of courage; a feeble-minded person. " नो सुजहा भषीरपु-रिसेहिं " उत्त॰ =, ६;

ম্বাহ্ব সি॰ (ম্বাহ্ব) অনিপ্রব: থব: अश्विर श्रास्थर; चंचल. Unstable: inconstant; impermanent. " यश्वा श्राणियया श्रसासया सहस्रपहस्ति हंसस्य-धम्मा कामभोगा " नाया॰ १; " श्रधव-धग्रप्रकासपरिभोगविवज्ञिया " प्रह०१, ३; ''ष्रधुवे श्रसासयंभि'' उत्त० ८, १; दस० इ.४;भग० ६, ३३; श्राया० १,४, २,१४७; दमा • १०,६:--श्रश्चित्ताः स्ना • (-श्रवित्ता) ધ્યઅચિત્ત દ્રવ્યની વર્ગણા પછીની અધ્ય अधित पुर्गणती वर्गणाः ध्वश्रक्ति द्वय की वर्गसा के बाद की अध्वक्त्रचित्त पहल की वर्गणा. material molecules of impermanent lifeless objects. क० प० १, १६:-- यंथी. स्ना॰ (-बन्धिनी) જે વગલ પ્રકૃતિમાંથી એકને, બંધ થતાં બીજના બંધ ન થાય તે. જેમ હાસ્ય અને સ્તિના બંધ થતાં શાક અને અરતિના બંધ ન થાય તે. जिस दुगल प्रकृति में से एक का बंध होते हुए दुसरी का बंध न हो, जैसे हास्य फ्रीर रांत का बंध होते हुए शाक और अर्रात का बंध न हो बह. mutually exclusive pairs of Karmic nature e.g. the pair of the two sentiments of humour (laughter) and love excludes that made up of grief and ennui क॰ गं॰ ४, ४;—सत्ता. स्वी० (स्त्रता ) के धर्मप्रधतिनी सत्ता छपने सर्वहान है। य ते. जिस कर्मप्रकृति की सत्ता जांव को सदा न हो वह, Karmie influence which does not always accompany the soul 450 गं० X, E;

श्रधोः भ॰ ( भ्रथस् ) नीथुं, नीचे, Below; beneath, नाया॰ २: अधोगामि: त्रि॰ ( अधोगामिन् ) पाशीना अवादनी पेर्डे अधी-नीये जनार. पानी के प्रवाह के समान नीचे जाने वाला. Downrushing like a torrent of water. निसी॰ १८, ११;

अधोहि. पुं॰ ( अधोवधि-परमावधेरधोवन्यं-विधंस्य सोऽघोवधिः ) परभाविधि छित-रता अधारना अविधिज्ञानवाणे। छवा परमाविधि से नीचे की श्रेणी के अविधिज्ञान वाला जीव. A soul falling short of the highest Avadhijñāna. " अथोहिसमोहण्यं चेव अप्यायेषं आया अहेलोगं जायह "

श्चनञ्च. त्रि॰ (धनन्य-न धन्योऽनन्यः) अन्य-श्विभ निद्ध ते. जो भिन्न-दूसरा न हो वह. Not different; not other than; identical; without a second. থি• নি॰ ১৯০;

श्चनतः पुं॰ (श्वनतः) अभ्नि: आग. श्वांगः, श्चागः Fire. सु॰ च॰ १, २;—सेवाः श्ली॰ (-सेवा) अभ्निनं सेवनः श्रांग का सेवनः resorting to fire; making use of fire. प्रव॰ ४२४;

**अनलस**. त्रि ( अनलस ) स्थालस्यर्द्धितः

ઉत्साही. श्रालस्य रहित; उत्साही. Not lazy; energetic. "जुंबे श्रनकसी धुवं" दस॰ ८, ४३;

म्रानसरयं. भ्र० ( मनवरतम् ) सततः निरंतर. सततः निरंतरः Constantly; ceaselessly;uninterruptedly.पंचा०१,५०; स्रानहः न० ( अमनइ-भक्त-निर्विष्न ) विष्न पगरनुं वित्र रहितः Unobstructed; unopposed; unfettered. मु० च०१,

मनाउत्त. त्रि॰ ( चनायुक्त ) ઉपयोग प्रश्तनुं. जपयोग शृत्य.Caroloss; inattentive. श्रोव॰ २०;

स्रनागयः त्रि॰ ( सनागत ) अत्यता आगिर्नुः भविष्य कान संबंधाः Future;belonging to the future, तिनी॰ ३०, ६;

श्चनागार. पुं॰ न० (भनाकार) श्याकार-भेद विशेष वगरने, श्चाकार-भेद सहित, Shapeless; without any difference '' भनागारोबडले बंधइ'' भग० ६,३:

श्रनाण, न॰ ( श्रज्ञान ) लुर्के। " श्रणाण '' राष्ट्र, देखो " श्रणाण '' शष्ट्र, Vido " श्रणाण ''. क॰ गं॰ ३, १८;— निगः न॰ (-श्रिक) त्रणु क्यानाः भति, श्रुत क्यने विभंग के त्रणु विपरीत ज्ञानः तीन श्रज्ञानः मिति, श्रुत श्रीर विभंग ये तीन तिपरीत ज्ञानः पिछ group of three kinds of igno rance viz Mati, Sruta and Vibhanga, क॰ गं॰ ३, १८;

स्रनारात्तः त्रि०( स्रनानारवः न विद्यते नानारवं येपां तेऽनानात्वाः) नाना आवः अहः रहितः प्रधार वितानुं. भेद रहितः Undifferentiated; homogenious. " प्राविहमनाव्यताः, सहुमा नत्य वियाहिया " उत्तर ३६, ७७; स्रनादेखाः त्रि० ( सनादेष ) नाभध्नेनी अध प्रधृति, के जेना ६६५थी छने ध्रुलेस िला होरी पर्न पश्च है। इसी स्वीकार करें निष्क अने उपकृतभःश्वस पश्च तिरस्कार करें छे. नाम कर्म्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव के द्वारा प्रतिपादित हितकर पचनों को भी कोई श्रंगीकार न करें और उपकृत पुरुप भी पृणा करे. A variety of Namakarma by the rise of which a person's words even though wholesome are not trusted or are decided and disregarded, पन्न २३;

भनाबाह, त्रि॰(भनाबाध) कुर्व्याः श्रयााबाह'' शल्ट, देखों 'श्रमाबाह ' शब्द, Vide ''भगाबाह, ''श्रोघ० नि० ३७;

श्चनायः त्रि॰ ( श्वज्ञातः ) जुॐसः ' श्वमायः '' शल्दः देखां ' श्रमायः ' शब्दः Vido '' श्वमायः' विशे० २३६: ४०४:

श्वनायभासिः त्रिष् ( श्वन्यायभाषित् ) । यदात्रद्वा न्यायिष्ट्रद्व थे। अन्तरः यहा तहा न्यायांवरुद्ध बोलने वालाः Speaking । recklessly and without regard । राष्ट्रां के विस्माहिए श्वनायभासीः, न से समे होइ श्रक्षंभपके स्थण्ण, १३,६३ ।

श्रनायरं. व० कृणित्र (श्रनाचरतः) निद्धि आथर वे: नहीं श्राचरता हुआ. Not practising: not performing: पंचाण ११, ३६;

**अनारिय**. त्रि॰ ( अनार्य ) कुॐत 'श्रगा-रिय' शश्द. देखो 'अगारिय' शब्द. Vide '' अगारिय.'' श्राया॰ ५, ४, २, ५३३;

श्वनधित. न० ( श्वनावित ) लुॐ। " श्वरा-वित " शण्ट. देखो " श्वराावित " शब्द. Vido "श्वरावित." सूर्य • १, २, २, १४;

श्वनासम्ब. त्रि॰ ( श्वनासम् ) आसन-नळड निंद ते; इरवर्ती. द्रवर्ती. Not in the vicinity; situated at a distance. प्रव॰ १९७; श्चानिश्चश्च. त्रि॰ (श्वनियत्त) नियत-नियभ रिदेश श्रानयमितः नियम रहित Without fixed rules or principles. विशे । १: श्चनिश्चद्रिवायर, पुं॰ (धनिवृत्तिबादर) ४५॥४-ના અષ્ટકને ખપાવવાના <mark>આરંબથી અને</mark> ન પંસકવેદના ઉપરામથી માંડી બાદર લાંભ-ખંડને ખપાવે કે ઉપશમાવે ત્યાં સુધીની સ્થિતિમાં નવમે ચુણકાણે વર્તતો છવ. **कषाय** के अप्रक का चय करने के आरंभ से और नपुंसकवंद के उमहाम से लेकर बादर लोभ-खंड को जय करे या उपशामित करे वहाँ तक की स्थिति में नवें गुगुस्थान में विद्य-मान जीव. A soul in the ninth Gunasthāna when eight of his passions begin to be wholly destroyed, he begins to feel

भनिश्रमः पुं॰ ( भनियम ) अतिश्रतिः असं-यभः श्रमंयमः Absence of control over senses; attachment to worldly objects. इ॰ गं॰ ४, ४४;

sexless, and his greed of a

grosser nature is destroyed or

Bubsided, सम् १४:

श्चिनिकेतः त्रि • (श्विनिकेतः) धरणाररहितः श्व-निकेतनः विना धरनारकाः Houseless; possessionless. उत्त २, १६:

श्रनिषिखनः त्रि॰ ( भनिषिप्त ) निरंतर; यहतु: भांया पाट्या विनाः निरंतरः सगातारः Continuous: uninterrupted. " इटं इटंगं भनिक्सितेगं सवोकमोणं " श्रोव॰ ४०: भग० २, ५: ३, १; ७, ६; निर्॰ ३, ३;

स्रनिगिणः पुं॰ ( सनग्न ) ६६५५६५नी ६२१भी ग्नतः स्थनभ्न-नभ्नपश्चाने टाणनार-वस्तादिक स्थापनार ५६५५६। कल्पहृद्ध की दसकी जातिः नग्नता को दुर करने के साधककृष वस्नादिक देने वाले कल्पग्रसः. Tenth variety of Kalpavriksa removing nudity by yielding clothes etc. सम॰ १०;

श्रानिग्गह. पुं॰ ( श्रानिग्रह ) धन्द्रियोने आधुभां न राभी शक्षे ते; धन्द्रियने अधीन. इन्द्रियों को वश न कर सकने वाला; श्राजितन्द्रिय. Want of control over the senses; lack of self-restraint, उत्त॰ ११, २:

अनिख त्रि॰ ( अनित्य ) अतित्यः अध्यर. चतायमानः अस्थिर. Transient: transitory; not permanent. दस॰ ६, ४.६; अनिज्ञिगणः त्रि॰ ( अनिजांगं ) तिर्भश धरेव

निर्देश स्थातमा अदेश श्री अदीने हर श्रीय निर्देश कात्मा अदेश से जो प्रथक न हुआ हो वह: जिसकी निर्जरा नहीं हुई हो वह. Not worked off by Nirjara. भग० १, १०:

श्च निज्जू है. त्रि॰ (श्चान्यूं हैं ) लुड़ें इंडेप ही छत्ती लुड़ें ब्हेबी निह्न अपितं. प्रथक माना हुआ होने पर भी प्रथक नहीं किया गया हो बह. Imagined as separate but not actually divided in fact. बेय॰ २, १८;

**স্থানিত্ত** সিও ( **মানিত** ) গাও নারি না: অধ্যুক্ত, স্থানিতঃ স্থায়ুক; স্থানত্ত, An evil; any thing not desired, মনত ২০, ১:

**অনিহা. স্লা॰** ( অনিহা ) প্র<sup>ঠ</sup>দা ' অদ্যিহা ' হাজহ, ইন্দ্রা ' অদ্যিহা ' शब्द, Vide " অধ্যিহা, " দল**ু ২**ছ, মন্ত ৭২, ছ;

श्रितिमसः. पुं॰ ( श्रातिमिष ) আঁপনা খণsizt न भारवा ते. श्रांस का पलक न मारना. Absence of the twinklings of the eyes; winklessness, भग॰ ३, २;

श्चिनियह. पुं॰ ( भनिवर्स ) ज्यांथी ६३। निवर्तवानुं नथी ते; भेक्ष, जहाँ से फिर वापिस श्राना नहीं होता वह; मोस. Final emancipation; lit. that from which there is no return. श्राया - १, ४, ४, १३७;

स्रानियट्ट निव ( भनिवृत्त ) निवृत्ति पानेश निवृत्ति नहीं पाया हुआ. Unabstained. ' इह कामानियहस्स, भन्नद्वे भवरज्ञह्व '' उत्तर ७, २४;

भ्रानियद्धिः न० (भ्रानिवर्तिन् भ्रानिवृत्ति ) कुं भे।
' श्राणियद्धि ' शल्दः देखो 'श्राणियद्धि' राज्दः

Vide " भ्राणियद्धि", क० प० २, ६७; ४,
२४: व० गं० २, २; ५, ७; विशे० १२०६;
— वायरः पुं० ( बादर ) कुं भे। "भ्राणियद्धिवायर" शल्दः देखो " श्राणियद्धिनायर" शब्दः

vide 'भ्राणियद्धिनायर' क० गं०६, ५०; क०
प० २, ४३:

श्रनियद्विकरणः न० ( भ्रनिवर्तीकरणः )

जुञ्चः ' श्रांणयदिकरणः '' शुक्दः देखोः
'श्रांणवदिकरणः' शब्दः Vido ' भ्रांशयदिकरणः' विशेष १२०३;

श्चितियसः शिष्ट भित्रस्त ) निश्चि निष्ठ पत्नेत्रः अटेंश्वः निश्च नहीं हुभाः Not retired from; not turned away from, ভলত ৭४, ९४;

श्रमिययः त्रि॰ (श्रमियतः) नियतं नहि ते. श्रमियतः नियतं न हो वहः Unsettled. उत्त॰ ६, १७: प्रव॰ ४४०:—विस्तिः त्रि॰ (श्रम्तिः) अनियत्-अप्रतिअध्ध्यश्रे ११ति-विदार धरनारः श्रमियतः मे विहार करने वालाः reaming or wandering from place to place unrestrained or unchecked. प्रव॰ ४४०;

श्रनिया. ब्रां० (श्रनिदा) जुर्थे। 'श्रमिदा'शण्ड. देखो 'श्रमिदा' शब्द. Vide " श्रमिदा. " पिं० नि० १०३:

निवर्तवानुं नथी तेः भेक्षिः जहाँ से फिर प्रिनियाम्। त्रि॰ ( अनिदान ) ५२६ तुन् ६६

न भागतार; नियाला विताना; कावी इसती अभना विताना, भावा फल का कामना नहीं करने वाला; निदान रहित. Free from desire of the fruits of actions. " अनियाये अकाउहता ज स भिक्त् " दस॰ १०, १, १३; भत्त० ३०;

श्रानिरुद्धः पुं॰ ( श्रानिरुद्धः ) प्रधुरेन क्ष्मारती વૈદર્ભી રાણીના પત્ર, કે જે નેમનાથપ્રભૂતી પાસે દીક્ષા લઈ. બાર અંગના અભ્યાસ કરી, સાળ વરસની પ્રવજ્યા પાળી, શત્રંજય પર્વત ઉપર એક માસતા સંથારા કરી સિંહ થયા प्रयुम्नकुमार का वैदर्भा राना से उत्पन्न पुत्र, जो नेमनाथप्रभु के पास से दीचा लेकर, बारह श्रंगों का श्राभ्यास कर खीर सोलह वर्ष तक प्रवाज्या का पालन कर शत्रुंजय पर्वत पर एक मास का संथारा कर सिद्ध हुआ. The son of Vaidarbhi the queen of Pradyumnakumāra who took Dîkşā from, Nemanātha studied twelve Angas, observed ascetic ism for sixteen years and obtain ed salvation after a months' fasting on the Satrunjaya mountain. (૧) અંતગડસત્રના ચાયા વર્ગના આઠમા અધ્યયનનું નામ, श्रंतगड सुत्र के चौथे वर्ग का द वी श्रध्याय, name of the eighth chapter of the fourth section of Antagada Sutra. पराहर १, ४; श्रीन० ४, म;

आनिसः पुं॰ ( असिस ) पत्रनः तायुः हवा. Wind. भग० ४, १; ७, ६; दम० १०, १, १; क० गं० ४, १३; (२) अरतस्त्रित्रना अधि शेषीसीना सत्तरभा तीर्धे ४२नुं नाभः भरत सेत्र की गत चौवीसी के १७ वें तीर्थं कर का नाम. name of the 17th Tirthankara of Bharataksetra in the

past Chovisi ( cycle of time ). प्रव॰ २६१;

श्रानिला स्री० (भिनेता) એક पश्चिमा तीर्थं कर-भृतिसुत्रतस्याभीती प्रथम साध्यीतुं नाम, २१ वं तार्थं कर-मृतिसुत्रतस्वामी की प्रथम साध्या का नाम. Name of the first female ascetic disciple of Muni-Suvrata Svāmī, the 21st Tirthankara, प्रव०३१०;

श्चनिद्धास्य. न ॰ ( श्वनिद्धास्य ) अतृप्ति;असंतेष. श्रनृप्ति;श्वसन्तेष. Absence of contentment. " श्रयसो य श्वनिष्यासं, सययं श्व श्वसाह्या " दस ॰ ४, २, ३२; ३८;

श्वानिव्युद्ध. त्रि॰ (श्वानिवृत ) अभ्यादि शस्त्र-थी परिख्त-अधित ध्येत नादिः स्थित. श्वामि श्वादि से जो श्वाचित नहीं हुआ हो वहः साचित्त. Not made lifeless by fire etc: having life. "उच्छु खंडे श्वानिष्युडे" दस॰ ३, ७;

भितिसहः त्रि॰ (भितिसृष्टः) जुओः "भाषासहं' शल्दः देखां " भाषासहः" शब्दः Vide "भीषसहः" पंचा• १३, ६;

श्रानिस्तिश्राः त्रिः ( श्रानिश्रित ) निश्रा-श्रीकानी भहह भेणववानी ६ का विनानी। दूसरे की सहायता प्राप्त करने की इच्छा रहितः Self-reliant, दसः १, ४; समः ३२; दसाः ४, ४१; ४२;— वयसः त्रिः (-बचन) रागद्वेषनी निश्रा रहित को वयन है।य ते. सगद्वेष से रहित वचन कहने वालाः (one) whose speech is free from passion or hatred. प्रवः ४४१;

श्चितिहता. त्रि॰ (श्विनिहत ) निरुपक्ष्म आ-युष्यवाणाः केनुं व्यायुष्य त्रुटे निक्ष-क्विधि ढाश्वाय निक्ष व्येषे श्वित्वं श्वायु वालाः जिसकी श्वायु किसीसे भंग न हो वह-Indestructible. सम॰ प॰ २३४:

- **अनिद्युत.** त्रि॰ ( अनिभृत ) अनुपशान्त. अशान्त.Not calmed; not quieted; not peaceful, पगह• १, ३;
- भानी भारत ( श्रनीक ) सैन्य: सरधर. सेना.
  An army: कप्प २, १३: अहियइ:
  पुं• (-भ्रधिपति ) सेनाने। नायधः सेना का
  नायक-श्राधपति. commander of an
  ध्राणापु: कप्प ० २, १३;
- अनिसा स्नो॰ (श्रानिश्रा) नेश्रा-भीव्यती अभेक्षानी अक्षाय, दूसरे की श्रपेचा का अभाव. Self-reliance; self-help, पि॰ नि॰ १४४;
- भ्रनीहारिमः न॰ ( भ्रमिहारिमः ) लुओ। "भर्णाहारिमः" शब्दः देखो 'श्रणीहारिमः शब्दः Vide "भर्णाहारिमः" भग ९ ५. १:
- अनुष्यः त्रि॰ ( अनुष्य ) इत्यथी अश्पभृत्य अने लावथी शुरुना आसन्था हिन्दुं नदिः इत्य से अन्यमृत्यश्रीर भाव मे गुरु के श्रामन । से ऊंचा न हो. Less in value and not more elevated from devotional point of view than the seat of a preceptor, उत्तर १,३०;
- **अनुष्पन्न** त्रि॰ ( अनुष्पन्न ) अपनेक्ष निर्दे ते. जल्पन नहीं हुआ. Not produced; not born; not created, निर्दा० ४, २०;
- अनुष्पयाहिसीकरेमास्, व॰ क्ट॰ त्रि॰ ( अनु-प्रदक्षिसं कुर्वतः ) श्रासपास प्रदक्षिण्। अस्ते। त्र्यास पास प्रदक्षिणा करता हुआ. Cir-cum ambulating; moving round an object, स्व॰ ६७;
- अनुष्विसित्ताः गं० क्र० छ० (श्रमुप्रविश्य)

  प्रवेश १रीतः प्रवेश करकेः Having
  entered."सं श्रमुष्यविस्ता गामं वा जाव
  रायहार्थि वा " श्राया० २, ७, ३, ३४४;
  अनुभूय-श्राः ति० (श्रमुभूत) अनुभवेशः

- परिययभां आवेक्षं. श्रामुतः, परिचितः Experienced; familiarly known. श्राणजो १३०:
- शनुरत्त. ति० ( श्रनुरक्त ) अनुराशी; आस-क्तः प्रेभी श्रनुरागाः प्रेमी. Full of attachment to or love for. सु∙ च० १, २७६;
- अनुलेबस्तल. न० ( अनुलेपनतल ) क्रुंभे। 'असुलेबस्तल ' शम्दः देखो 'असुलेबस्न-नल' शब्दः Vido 'असुलेबस्तल ' दसा॰ ६, १:
- श्चनुलोम. त्रि॰ ( श्वनुलोम ) लुओः 'श्वणु-लोम ेशण्ड. देखी 'श्वणुलोम'शब्द. Vide ''श्वणुलोम. '' वव॰ ५,१०; पग्रह॰ १, ४;
- श्रानुलोमेयव्यः त्रि॰ ( श्रनुकोमिनस्य ) अतु-३व अनावयं ते. श्रनुकृत करना. Making agreeable. वव॰ =, ९०;
- श्रतुरमासः धार्वाः( श्रतु+शास् ) अनुशासन १२वृंः शिक्षाः आपवीः श्रतृशासन करनाः शिद्धण देनाः To toach: to instruct. श्रनुसासनिः उत्तर १, २०;
- स्रोतरहस्र यः त्रि॰ ( स्रोतरियक ) नारणी शिक् वायनाः नारणीयी क्षित्रः नारकी के निवाय; नारकी से निवाः Not Naraki; other than Naraki, भग॰ ४, ६; ६, ९०;
- श्चन्नः न० ( श्वनः ) व्यवागः; हाश्वाः श्वनागः (form; graim राय० २४९;— जीवियः (व्यक्तितः श्वन्नेन जीवितं प्राथापार्यं यस्या-ऽसावन्नजीवितः ) व्यव्यते व्यक्तिरे छ्वनारः श्वन्न के श्वाधार में जीवे वालाः depending on food for life, राय० २४९;
- श्रज्ञ जि॰ ( श्रन्यत ) जुन्मे। ' श्रग्रहा ' साम्ह. देखी ' भ्रमण ' शब्द. Vide " श्राह्म. " साम १६६ इस ० ४; ४, २, ३६; ६, १९३; ७, १६; अगुजो० १३०; नंदी । स्थ॰ ४४६;

उल्ल॰ १, ३३; ६, ४२; ३०, २४; सु० च० ४, १४२; विशेष १४४, पिंग्लिमा अः —धरिमञ्च. त्रि ( -धार्मिक ) भिन्न धर्भवालाः, विधर्भीः भ्रत्यधर्माः विधर्माः following another religion; belonging to a different creed. श्रोष॰ नि॰ १५;—भवः पुं॰ ( -भव ) भीने अब, दूसरा भव. another birth. क प • ६, १०;--मरा नि • (-मनम्) भीछ तर६ अटडता भनपायाः जिस**का** मन दूसरी और भटकता हो वह. having mind wandering elsewhere. श्राया० १, १, ३, १४;—लिंग. पुं० न• (-िक्कि) अन्यदर्शनीते। वेपः श्रम्यदर्शन वाले का वंप non Jaina in dress etc. उत्त॰ ३६, ४६; प्रव॰ ४०६: चेलचर्गः पुं ( - वेका चरक ) भाजननी वे गा वीतावीरी ભિક્ષા કરવાના અભિષ્રહ ધરનાર સાધુ, भोजन का समय निकल जान पर भिन्ना लाने का श्राभिग्रह रखने वाला साधु. a Sadhu, begging food after the time of dinner has passed, 51. x, 4; --संभोदयः प्रि॰ ( साम्भोगिक ) जिल साभाव्यादीवाले। ( साधु ), निम सामाचारी बाला साधु. (an ascetic ) differing in religious practices, প্রা• খ, খা:

श्राचाउतिथयः त्रि॰ ( धन्ययूथिकः) जुन्स 'श्रारमाउतिथय' शंक्टः देखां 'धरमाउतिथय' शन्दः Vide '' धरमाउतिथय'' सम० १४; नाया॰ ९९; भाया॰ २,९,९,४;श्रोव०४०;

श्राज्ञतरः त्रि॰ ( श्रन्यतर ) लुओं 'श्रग्ग्यर' शक्टदेखो 'श्रग्ग्यर' शब्द. Vide "श्रव्या-यर." दस० ४; ६, ७;

श्चन्नतिरिधः त्रि • ( श्रम्यतीर्थिन् ) अन्यतीर्थाः केनेतरभतावसंस्रीः श्रम्य तीर्थाः जैनेतर मतानुयायाः A non Jaina प्रव • ६४१ः —देख. पुं० (-वेब) अन्य भतना देव-श्रह्मा, विष्णु अभृति. अन्यमत के देव. a god of a different (i. e. heretical) creed; e. g. Brahmā, Viṣṇu etc. प्रव∙ ६४९;

अक्षतिन्धित्र. पुं॰ ( अन्यतीर्थिक ) कैनेतर. किनेतर. A non-Jaina. प्रव॰ ६४९; अक्षत्र. न॰ ( अन्यत्व ) अन्यत्यकावना; सहस्र संवंधी वस्तृतः पातायी जुहा छे अभ (व्यववृते ते. अन्यत्व भावना, Meditation upon the fact that all relatives etc. are in reality unconnected with one's soul प्रव॰ ४७६;

श्रान्नतथाः श्र०( श्रान्यत्र ) लुर्क्ने।'श्राग्णत्य'शण्टः देखो 'त्राग्णत्थ'शब्दः, Vide ''श्राग्णत्थ''.स्० प०१: पि०नि० १०८: २८३: श्रोघ० नि० ७८; मु० च०४, १६८:

श्रक्षमत्तः ति • ( बन्योन्य ) लुओ(श्ररणामरणा' शल्हादेखो श्ररणमगण'शब्दः Vide"बर्णा-मगणः'' ठा • २, ३: नाया • ८: राय • ४२; वेय ० ४, २:

श्रक्षयर. त्रि० ( भ्रन्यतर ) जुओ। 'श्रग्णयर' सामहादेखो 'श्रग्णयर' शामहादेखो 'श्रग्णयर' शामहादेखो 'श्राग्णयर' शामा ० ६, ६, २, १=३: २, ४, १, २४४: दस० ४; ६. ७; १६: ३३: २०: स्थ० १, २, २, ४; उच० ३०, २२: जांवा० ३, ३: निसा० १, १०: सु० च० २, ६०१; क० गं० २, २२; ४, ८७: क० प० २, ४३: कप्प० ४, ७६: दसा० १०, ३: जं० प० २, २३;

श्रद्धायाः श्रव ( श्रन्यदा ) अुर्वेश " श्रग्राया " श्रव : देखों 'श्रग्राया' शब्दः Vide 'श्रग्र्या-या'. श्रोव • ४ • : पिंव निव =४ : सुव चव ३, ४२ : दसा • १०, १ :

अस्रयाकयाई. भ॰ ( भन्यदाकदाचित् ) लुटेशे 'अग्णयाकयाई' शण्ट. देखो 'अग्णया-

कयाई"शब्द.Vide "अरुखयाकयाई." जंब प॰ ३, ४३; भग• ७, ६;

श्रास्तव. पुं• ( श्रार्थव ) समुद्र; हरीथे। समुद्र; सागर. Ocean. उत्तं• १०, ३४;

आसहा. श्र० ( भ्रन्यथा ) जुओ। ' श्रारणहा ' शफ्ट. देखो' भरणहा'शब्द. Vide 'मरणहा'. श्राया • १, २, ४, ६१: १, ४. ६, १७०; सूय • १, १, ३, १४; उत्त० २८, १८; विशे • १८७; सु॰ च० ४, २४०; क० गं०१,२१; ४६; २, ८;

अञ्चाहि. भ॰ (भन्यत्र) भी जे २थणे. दूसरा जगह. In another place; elsewhere. " भन्नीहं गच्छे" प्रव॰ ६०२:

श्रिज्ञागयः त्रि॰ (भ्रम्बागतः) युक्तः क्रेडायेसः मिला हुश्राः जुडा हुश्राः doined; connected श्राया॰ १, ४, ३, १४४ः

श्रक्षास्य. न॰ (श्रज्ञान) जुन्मः 'श्रमद्याया' सण्ह. देखो 'श्रमणाया' शब्द. Vide 'श्रम्याया'. प्रव॰ ४४७: भग॰ १, ६: उत्त॰ १८, २३: —परिसाह. पुं॰ (-परिषद्द) ज्ञानना अक्षावे थतुं ३५ सद्धन ३२वं ते. ज्ञान के श्रमाव से होने वाला कष्ट सहन करना. endurance of the dis-comforts of ignorance. सम॰ २२:

**সন্ধান্যা: র্মাণ ( মহা**নিরা স্মহান ) সহানি না; স্পত্যু স্থানিনা; স্মসান্দন. Ignorance, মুন্ত ২, ৬, ২=;

अक्षाणि वि० (अज्ञानिन) जुन्मा 'अग्गाणि' शल्ट देखा ' अग्गाणि ' शब्द Vide ''अग्याणि'. दस० ४, १०; विशे० ३१८; भत्त० ८१;

अञ्चाशियः त्रि ( अज्ञानिक ) सभ्ययत्रान-रिक्षतः अज्ञानीः सम्यग्ज्ञान से रहितः अज्ञानीः Ignorant; devoid of right knowledge. सूय० १, १, २, १६:(२)

अज्ञाननेक श्रेय भाननार वाही. के केना ६७ प्रधार छे. श्रज्ञान को हो श्रेष्ठ मानने वाला वादी, जिसके ६० प्रकार हैं. one who holds that ignorance alone is the highest bliss. (there are 67 varieties of this tenet). प्रव• १२०२:--वाइ त्रि० (-वादिन् ) "भ्यतान-થીજ શ્રેય થાય છે. जાનમાં તકરારા થાય છે. પુરે પુરું નાત કાઇને થતું નથી, અધુરા જ્ઞાનથી અનેક મતા થાય છે, માઢે જ્ઞાન મેળવવું નહિ,'' એમ માનના**ર એક વાદી**. ''श्रज्ञान से ही कल्याण होता है, शन में भगड़ा हो जाता है, पूर्णज्ञान किमाको होता नहीं, श्रदोर जान में भिन्न २ मती की उत्पत्ति होती है, इस लिये ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं 'ऐसा मानने वाला एक बादी. (one) who believes that knowledge is a curse and that ignorance is Miss स्य० २, २, ७६;

श्रद्धायः त्रि॰ ( भज्ञात ) अपरिभितः भपीरचितः विना पहिचान काः विना जाना हुमाः
Not known: unfamiliar. दस॰ ६,
३. ४:—उंच्छः पुं॰ ( उम्म् ) अभे।
'श्रगणायउंच्छ' शल्दः देखो 'श्रगणायउंच्छ'
शब्दः vide 'भगणायउंच्छ' दस॰ ६,३,४;
१०,१:१६;—पस्तिः पुं० (-पित्र ) अज्ञातः
थर्ध आदारती अवेषणा करने वालाः one who
शब्दार या गवेषणा वरने वालाः one vide
' श्रगणायचरमा' । उ।० ४, १;

अविश्वापुत्त. पुं॰ (धार्यकापुत्र) એક आश्वीन धन्भांधार्यनुं नाभः एक पुरातन धन्मांबार्यः Name of an ancient religious preceptor, संत्था• ५६;

अजियः त्रि॰ ( अन्वित ) युक्त; श्रद्धितः युक्रः

साहत. Joined to; accompanied with. स्य॰ १, १०, १०;

√ आकेस. था॰ I. ( शतु+एष्) अन्वेषध् કरवुं; शेषिवुं; तपास क्रवी. श्रन्वेषण करना; स्रोजना; शोध करना. To inquire after; to search; to scrutanize.

चान्नेसिं. वि॰ श्राया॰ १, १, ७, ५६;

भ्रमेसभ्र. त्रि॰ (भ्रन्वेषक) अन्वेपश्रा—तपास ५२नार. खोजी. One who looks into or inquires into. प्रव॰ ६४२;

भाकेसम्म. न॰ (भन्नेपम ) गवेषवुं; तपःसवुं; कोवुं. खोजना; शोध; भन्नेपम. Inquiry; Bearch. विशे॰ १३८१;

श्रक्तिसिः त्रि॰ (श्रन्वेषित्) ज्युक्तिः 'श्रिस्सेसि'' शक्ष्टः देखोः ''श्रस्सोसि'' शब्दः Vide''श्र-वयोसि ''. श्राया० १, २, ६, १०२; १, ४, २, १४६:

श्रक्तोन्नः त्रि॰ ( सन्योन्य ) अशे "श्रव्याग्या " शेण्टः देखी "श्रव्याग्यागा " शब्दः Vide " स्वव्याग्या ". वि॰ नि॰ ४६:—प्यवस्य पुं॰ (-प्रवेश) ओं ५ भी जने । शृंभक्षां प्रविध्य संव्यवस्य सम्बन्ध connection as of the links of a chain. क॰ प॰ १, ४:

भन्दारायः पुं॰ ( भस्तानक ) अभी " भन्दः रहाराग" शन्दः देखां " भरहाराग " शब्दः Vide " भरहाराग " भग् १, ६;

आपडा. त्रि॰ (भपद ) पग वगरनुं; गति विना-ना आऽ वगेरे. बिना पर का; गति रहित इल्ला-दिक. Devoid of feet; devoid of motion; e.g. trees etc. भग॰ १८, ४; पिं॰ नि॰ ७६; भागा॰ १, ४, ६, १७०; भगुजो॰ ६१;

अपइट्टाग् . पुं॰ ( अप्रतिहान ) लुओ ' अ-व्यइट्टाग् '' शल्द. देसो '' अप्यइद्वाग् '' शब्द, Vide " भ्रप्यइट्टाख ". जीवा॰ ३; ठा॰ ५, ३; पण ॰ २;

ऋषइंद्वियः त्रि॰ ( कर्मातीष्ठतः ) जुओ। "श्रप्य-इंद्वियं " शुल्दः देखो "क्रप्यइंद्वियं" शब्दः Vide " क्रप्यइंद्वियं ". ठा॰ ४, १;

अपर्ग्णपसरियसः न॰ ( अप्रकीखंप्रस्तत्व)
कुश्रेः "अप्पर्गणपसरियस " शब्दः देखेः
" अप्पर्गणपसरियस " शब्दः Vide "अप्रस्थपसरियस ". सम । ३४;

\* आपउक्का । त्रि॰ (अपन्त ) भावेशुं निष्कः; कचाः; न पका हुआ. Unripe; raw. पंचा॰ १, २२;

श्रापपस. त्रि॰ ( श्राप्तेश ) प्रदेशरहित; अंश वगरनुं; अवयव विनानुं; जेना विकास पडी शहे नहि तेयुं; परभाख वगेरे. प्रदेश राहत; श्रवयव विना का; श्रावभाजित-परमाणु वग्रह. Indivisible; e.g. an atom. भग॰ ४, ७; =; ६, ४: २०, ४; ठा॰ ३, २; —ह्या. की॰ (-श्रथंता) अप्रदेशपधानी अ-पेता. श्रप्रदेशस्व की श्रपंत्ता. stand point of indivisibility. भग॰ २४, ४;

श्चपञ्चोस्त. पुं॰ (श्वपद्वेष-श्वपगतो द्वेषोऽपद्वेषः) देपते। अभाव: अभत्सिरिपञ्; भध्यस्थपञ्चं, द्वेष का श्वभाव; श्रमास्सर्यभाव; माध्यस्य भाव. Absence of malice; neutra-lity. पंचा॰ ३, ४=:

भ्रापंडियः त्रि॰ ( भ्रापित्रतः ) भूभी; अभाशुः मूर्खः; श्रज्ञानीः. Ignorant; stupid. सु॰ च॰ ४, ६८;

श्रपक्क. त्रि॰ ( भपन्य ) अभिन आदिथी पुरे पुरुं पाइस निक्षः हार्युः श्राप्ते श्रादि से बराबर नहीं पका हुश्राः कथा. Not well cooked; raw. पग्ह॰ २, ५: प्रव॰ २८२:-—श्रोसहिभवस्त्रगुष्णाः स्रो॰ (-श्रोषिभ-प्रवता ) अभिन आदि ७५२ पहाव्या वितानुं अनाक भावुं तेःश्रावहना सातभा वतना प्रथम भितियात. आंक्षेत्र आंदि द्वारा बिना पकाया हुआ अन खाना; श्रावक के सातवें वत का प्रथम आतिचार. eating uncooked or raw food; the first partial violation of the seventh vow of a layman. उना॰ १, ४१;

भ्रापकस्त्रगाहि ति० (भ्रापक्रमाहिन् न पर्व गृह्णतीत्यपक्रमाही ) शास्त्रलाधित पक्ष भेंथनार निक्कि; अपक्षपाती शास्त्रवाधित पच्च का भ्राप्रद न करने वाला; श्रापक्षपाती. Importial; not specially advocating any cause, दसा० ४, १०%; ठा ०६;

अपक्लेचग. त्रि॰ (अप्रचेपक) भार्शनी तस्ये कोनुं द्रव्य भारत्यार्ध गयुं देश्य ते. मार्ग के बीच में ही जिसका धन खर्च हो चुका हो वह. (One) whose money has been spent up in the midst of his travel. नाया॰ १४;

श्चपगंडः त्रि॰ ( भपगगड-भपगतं गगडं दोषो यस्मासदपगगडम् ) निर्देषः देशदिनः निर्देषः दोष संद्रतः Innocent: bultless. ( २ ) पाखीना दीखा पाना का फेनः foam of water. " सुसुक्षमुकं भपगंड सुकं " स्य॰ १, ६, १६;

अपचन्न. पुं॰ ( अमन्यय ) अप्रतीतिः अवि-श्वासः आविश्वासः Disbelief; distrust. पगह॰ ९, २;

वाला कवाय; ऋषचलाणावरणीय कवाय की चौकडी. a sort of moral uncleanliness which is an obstacle to the vow of partial abstinence from. पश • १४;---कसाय. पुं•(-कवाय) અપવ્ચખાણાવરણીય કપાય-ક્રોધ, માન, માયા અને લાેબ: જેના ઉદય<mark>થી દેશવિરતિપરિ</mark>-ણામ ન આવે. એવી કવાયની ચાકડી જાય चलाणावरणाय कषाय-कोध, मान, माया और लोभ: जिसके उदय से देशविरतिकप परिशास न हो सके. Kaşaya which provents one from the vow of Pachchakhäna or abstaining from certain kinds of enjoyment or gratification, भग । ३१; --किरियाः स्री० (-किया ) पश्चभाशः ત્યાગ ન કરવાથી લાગતી ક્રિયા-કર્મબંધ: अध्यास्य भाग क्रिया, त्याग न करने से होने वाला कर्मबंध: अपचलागा किया. Karma resulting from non-abstinence. ''श्रपचनकाराकिरिया दुविहा ए० तं० जीव धपष्य व सजीवसप्रक '' ठा • ''चपचन्यायाकिरियायां भंते ! कस्स कमाइ ? गायमा ! अश्वयरस्य वि अपअक्काविस्स " पण • २२:५७: " से सायां अंते ! सेहिस्स व त्रायस्य किवगस्य खात्रगस्य य समा केव कपव्यक्तायाकिरिया कजह ? " सरा० १, २; धः अ, यः--कोइ पुंच (-क्रोध ) के शिक्ष ઉत्पन्न थया पटी तलावनी **इंडिपेंडे ओ**क વરસસુધી ભુંસાય ાનાદિ અને ક્રાઇ પ<mark>ણ પચ્ચ</mark>ન ખાણ આવવા દે નહિ તે; અપચ્ચખાસા-वराणीय है। च. अपवसारावरसीय कोच, जो उत्पन्न होने के बाद एक वर्ष तक न हुटे और न कें।ई पत्रकारा। त्याग **वगैरह होने दे**. anger lasting long and obstructing the vow of abstinence.

ore ४, १; — खिडबत्तिय. त्रि॰ (-निर्वति-त ) अविरतिपरिशामधी निष्पन्न-थयेत. भाविरतिपरिशाम से निष्पन्न-उत्पन्न. resulting from the absence of the vow of abstinence. भग॰ ६, ४;

भाष्ड्यसासि. त्रि॰ (भ्रमस्याक्यानिन्) पन्थ-भाष्य-त्याग न करने वाला; विरतिरदित. पश्चसा-सा-त्याग न करने वाला; विरति रहित. Devoid of the vow of abstinence. भग॰ (, ४; ७, २;

आपञ्चक्काियाः क्री॰ (श्रम्प्रत्याक्यानिका-क्री) अपञ्चलाश निभिन्ने सागती द्विधा-क्रेमेलन्धः अपचलाश के निभिन्न से होने वाला क्रमेंबंधः Karma due to absence of the vow of abstinence, भग॰ ४, ६;

आपञ्चक्खाय. त्रि॰ ( अप्रत्याख्यात ) केंते। त्याग नथी ४थे। ते: न तकेंतुं, जिसका त्याग नहीं किया हो वह. Not given up; not renounced. भग० ८, ४; नाया० १६; स्य• २, ४, ९:

आपञ्चासिजायामाया. व० ह० त्रि० (अप्रत्याभि-आनत्) 'आ ते नथी पणु थीळां छे' केंस का-भ्रोताः तेने तेरू पे न काभ्रताः 'यह वह नहीं है किन्तु दूसरा है इस प्रकार जानता हुआ: उसे उस रूप से न जानता हुआ. Not reeognising: not able to identify. " तत्तेयां सा दोवई देवी......पिश्वहा समायी तं भवयां असोगवायायं च अ-पश्चित्रायमाया " नाया० १६;

अपन्य पुं• (अप्रत्यय) असत्यनं ओड नाम. असत्य का एक नाम. Disbelief. परह॰ १, २; (२) अहत्ताहाननं सत्तरभुं नाम. अदत्ता दान का सम्रहवाँ नाम. a variety of falsehood: the seventeenth synonymous word for Adattādāna. पगइ॰ १, ३;—कारग. त्रि॰ (-कारक) विश्वासधाती; क्षेत्रेसे। इंडानार. विश्वासघाती. committing breach of trust. पगइ॰ १, २;

अपच्छुरस् त्रि ( अप्रस्कृष ) श्रेप्त निद्दः भगटः छानुं निद्धः विना द्विपा हुआः प्रकटः Manifest; not concealed भग-

अपच्छाणुतावि त्रि॰ ( अपभात्तापित् )
अपराध आक्षीशीति पश्चात्ताप त अरतारः
गुइती सभीते हेपती आक्षीश्वता अरी राष्ट्र
थनार अपराध की भानोचना करके पश्चात्ताप न
करने वाला: गुइ के समाप दोष की आलोचना करके संतुष्ट होने वाला. Not repenting after confession of faults to a Guru; feeling delighted after confession of faults to a Guru. भग॰ २४, ०;

श्चपच्छायमाणु, व० ह० त्रि० (श्वप्रच्यात्यत्)

न ध्रपायते।; धानं न शाभते। नहीं हुपाना हुआ. Not concealing. " श्रायागुहव-भ्रपच्छायमाशा जहाभ्यमवि-तहमसंदिदं एयमटं भाइन्सह "नाया॰ १; **अपव्यक्तमः** त्रि ॰ ( अपश्रिमः न विचते पश्चिमो **इस्सादित्यपश्चिमः)** सीधी छेश्ह्यं; केना पड़ी કાંઇ નથી તે; અંતસમયનું; આખરનું, सब से भाखिर का; भंतिम. Last; final. भग • ६, ३३; २०,४; सम० ७: श्रोव० ३४; नंदी• स्थ०२; नाया० १:-मार्गंतियसंलेहगाः ( -मारखान्तिकसंतेखना-मरखमे-वान्तो मरखान्तः, तत्र भवा मारखान्तिकी, संक्षिरयते क्रशक्तियतेऽनया शरीरक्षाया-संबेखना तपोविशेषसम्बा ततः कर्मधारमः ) भरश्सभधे-अंतव भते ક્યાયને ઉપશમાવી દેહની મુચ્છ ટાળી

क्ष्यमां आवतुं तपिशिष-संधारे। मृत्यु के समय कषाय का उपशमकर और देह में मूर्का न रखकर जो तपिष्या किया जाता है वह-संथारा. an austerity practised at the approach of death, consisting in assuaging evil passions and giving up food and water etc. उवा ० १, ७३; भग० ७, २;

अपन्तः त्रि॰ (अपर्याप्त) अपर्याप्ततं दुं रं रूप-नाभ. श्रपर्याप्त का छोटा नाम. An abbreviation of 'अपर्याप्त.' क॰ गं॰ १, २०; ३, 1३:--वायर. न॰ (-वादर ) भादर ओहें-હિયને! અપર્વાપ્તા: જેણે પર્યાપ્તિ પૂરી નથી wiधी केवे। जाइर कोर्रेडिय, जिसने पर्याप्ति परं न बांधी हो ऐसा बादर ऐकेन्द्रिय. an undeveloped one-sensed Jiva (living being) with a gross body. क • गं • ४, १०; — सन्नि जि • (संज्ञिन्) સંત્રી પંચેદ્રિયતા અપતાંપ્રે: અપર્યાપ્ત સંત્રી. भापयाम संजी, संजी पञ्चेन्द्रिय का भापयाम.an undeveloped five-sensed rational living being. क॰ गं॰ ४, ७; **झएउजग.** त्रि ( अपर्यासक ) अपर्याप्ते।: જેણે આહ રાદિ છ પર્યાપ્તિમાંની પર્યાપ્તિ પુરી नशी करी ते. जिसने आहारादि छः पर्याप्तियों

केश आदाराहि छ पर्याप्तिमानी पर्याप्ति पुरी नथी करी ते. जिसने आहारादि छः पर्याप्तियों में से पर्याप्ति पूर्रा न करा हो वह. Undeveloped; (the soul) that has not developed the six Paryāptis viz Āhāra etc. क॰ प॰ २, ४३;

ઋપગ્जत्त. ત્રિ ( અપર્યાસ-અપર્યાસયો વિશ્વન્તે થસ્ય સોડપર્યાસ: ) અપર્યાપ્તિ-નામકર્મના ઉદયથી આહારાદિ પર્યાપ્તિ માંધીને પુરી કરી ન હૈાય તે; તે બે પ્રકારના હૈાય-એક લબ્ધિ-અપર્યાપ્તે બીજો કરણઅપર્યાપ્તે, જે પોતાની

જાતિ યાગ્ય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કર્યો વિના **મર**શ પામે તે લબ્ધિ અપર્યાપ્તા અને જેણે હજી પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરી નથી પણ અવશ્ય પૂર્ણ કરી પર્યાપ્તે થશે તે કરણઅપર્યાપ્તા: દરેક જીવ ઉત્પન થવાને પહેલે અંતર્મહર્તે કરહાઅપર્યાપ્ત थधनेक पर्याप्त थाय छे. **अपर्याप्ति-नामकर्म** के उदय के कारण आहारादि पर्याप्ति का बंध करके जिसने उन्हें पूर्ण न किया हो वह: उसके दो प्रकार होते हैं-एक ला•िध अपर्याप्त, रूपरा करणअपर्याप्त, जो अपनी जाति योग्य पर्याप्ति पूर्ण किये बिना मरण को प्राप्त हो वह सदिध अपर्याप्त और जिसने आभी पर्याप्ति पूर्णन की हो पर अवस्य पूर्ण करके पर्याप्त होगा वह करणाश्रपयांत्र, प्रत्येक जांव उत्पन होने के पहिले अंतर्भेहर्म तक करगाअपर्याप्त अवस्था में रहकर फिर पर्याप्त होता है. (A. soul) without a full development of the characteristics of the body into which it is to incarnate. It is of two sorts: (1) Labdhi-Aparyapta i. e. dead in an Aparyapta state; (2) Karana Aparyapta i. e. sure to attain to the Parvapta state, भग० ४, ४; ८, १; २; २४, २०; ३३, १; पश्च० १; नंदी० १७; क० गं० २, ३३; ३, १०; ४, ४; प्रव॰ १९६४; (२) અપૂર્યું: પૂર્વ નહિ તે. जो पूर्ण न हो वह. imperfect. "सम्बं पि ते प्रपन्नतं, नेव तायाय तं तव " उत्त० १४, ३६: शय० २४७; -- साम, न॰ (-नामन् ) नाभक्ष्मैनी એક પ્રકૃતિ, કે જેના ઉદયથી છવ પાતાને યાેગ્ય પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરવામાં સમ<mark>ર્થ થતાે નથી.</mark> नामकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण करने में समर्थ नहीं होता. a variety of NamaKarma by which the soul remains Aparyāpta. क॰ गं॰ ३,३३; अपजनमा ति॰ ( अपयंतिक ) जुओ। " अपजन " शब्द रेखां " अपजन " शब्द Vido " अपजन ". " दृविहा नेरह्या पर्ययस्ता, तंजहा—पजनमा चव अपजनमा चेव अप जनमा चेव अप जनमा चेव अप जनमा चेव अप अभाग चेव अभाग

**अपञ्जात्तय-अ.** त्रि॰ ( अपर्याप्तक ) लुओ। " अपज्ञत " शन्दः देखों " श्रपज्जत " शब्दः Vide " अपज्ञत्त ". भग॰ ६, ३: २४, १: १२; ३४, १; सम॰ १४;

अपज्जितिः का॰ ( अपर्याप्ति ) पर्याप्तिनी अपूर्णुताः पाताना स्थान ये। य पर्याप्ति आंधी पूर्णु हरी न दे। ये ते. पर्याप्ति की अपूर्णानाः अपने स्थान योग्य पर्याप्ति बांधकर उसे पूर्ण न किया हो. State of being Aparyāpta. भग॰ १८, १;

अपरंजियस्तिय अ. त्रि॰ (अपरंवसित ) लेनुं पर्यवसान अटे! नथी ते: स्थनंत. जिसका श्रंत नहीं वह: अनंत. Endless; infinite. "प्रथयं सिद्धा भगवंतो सादिया अपज्ञव-सिया चिट्ठंति "पत्र ॰ २: आया॰ १, ७, १, १६६; ठा॰ २, १; बोव० ४३; भग॰ २, १: ६, ३; ६, २; ६; २४, ३; उत्त॰ ३६, ६;

अपज्ञससियत्तः न॰ (अपयंवसितत्व) अंत-रिहतपर्धः अनंतपर्धः सन्त रहितपनाः सन-नतत्व. Infinity: endlessness. विशेष ११११:

अपञ्जुदासः पुं• ( अपर्युदास ) अनिधेध. निषेध रहित. Non-prohibition; absence of prohibition. विशे• १८३;

भपग्तुवासणाः स्नी ( भपयुंपासना ) ५4ं-भासना-सेना न ६२नी ते. सेवा न करनाः Not serving; absence of worship. नाया॰ १३;

अपिडकम्म. न॰ ( अप्रतिकमंत् ) लुओः
" अप्रडिकम्म " शण्टः देखो " अप्रडिकम्म "
शब्दः Vide "अप्रडिकम्म", पश्चः २; ५;
अप्रिकंतः वि० ( अप्रतिकान्तः ) देखः व्यक्तिः ।
सार्थाः विकृतः अमेत नाइः दोप -भातस्यः
से निश्चति नद्यो पाया हुआः. Not abstained
from sins or faults. नमा० १०, ३;

अपिडिक्स. पुं॰ ( अप्रतिक्रम ) अभी ''श्रण-डिकम्म '' शश्रदः देखों 'श्रापडिकम्म ' शब्दः Vide '' अप्पडिकम्म ''. भग• २, १; २५, ७;

अपिडक्रिमिन्, सं॰ कृ॰ भ॰ ( अप्रतिकस्य )
पिऽन्भार्श्व न हरीने, प्रतिक्रमण किये बिना,
Without having performed
Pdaikamana ( repentance for sin ), उत्त॰ २६, २२;

अपडिग्गहाः स्नी॰ ( अपतद्महा ) के अधाती કર્મપ્રકૃતિમાં બીજ પ્રકૃતિના દક્ષિયાનું સંક્ર-भल् न धाय ने अकृति त्यारे ' अपतद्ग्रहा ' કહેવાય. જેમ-સંજવલનકવાયની ચાકડીની એક સમય ઉભી ત્રણ આવલિકાની સ્થિતિ शेष २९ त्यारे ते 'अपतद्ग्रहा' अंदेवाय. जिस बंधती हुई प्रकृति में दूसरी प्रकृति के दल-सस्ह संक्रमण नहीं होता तब वह प्रकृति 'अपतद्शहा' इस नाम से कही जाती है, जैसे संज्वलनकषाय की चौकड़ी की एक समय न्यून तीन आव-लिका की स्थिति रोष रहे तब वह 'अपतद्महा' कही जाती है. That Karmie nature or Karma into which another Karmic nature or Karma cannot be transformed while the former is yet being shaped. \*. प० २, ४:

अपडिचकः त्रि॰ ( अमतिचक ) लुओः 'मप्प-

डिचक्क ' शण्ट. देखो 'ऋप्पडिचक्क' शब्द. Vide " **अप्पडिचक्**". नंदी॰

**श्चपडिराग्। त्रि॰ (श्चप्रतिज्ञ ) અ**াধি সিবিয়া--નિયાણું; નિયાણું ન કરતાર: કરણીતું કલ भाशी क्षेतार नदिः प्रतिज्ञा न करने वालाः कर्म के फल की चाहन रखने वाला. Not desiring the fruits of Karma, सूय• १, २, २, २०: (२) ક્રાંધાદિના આવેશમાં 'અમુકતે મારીશ, અમુ-કનું અનિષ્ટ કરીશ' હત્યાદિ પ્રતિનાન કરનાર. कोधादि के आवेश में किसाका आनिष्टादिकाने की प्रतिज्ञा न करने वाला, oe mot swearing to kill or injure another in a fit of rage. आया॰ १, ર, પ્ર, ==: ૧, ૭, ૩, ૨૦૨: ( ૩ ) રાગદ્રેલ रदित, रागडेच गहित, free from attachment and leatred. " नानेशं श्रामा ट्रा ते अपडिएणेग जाण्या " स्व० ५. 3, 3, 48;

अपडिएण्विसाः सं० कृ० श्र० (अप्रतिज्ञाप्य) आज्ञा क्षीया विताः श्राज्ञा क्षित्रे विताः Without having taken pormission. कष्प० ६, ४२;

**अपार्डपु**रस्मा दि० ( श्रमितपुर्स ) अधिराः तुरुष्ठः, शुल्पुदीना श्रप्नुगः तुरुद्धः गुसा सहित. Imporfect; mean; devoid of merit. स्य ० २, २, ५००

श्चर्षाडपूर्यथ्नः त्रि॰ ( श्वर्यातपृतक ) व्युर्वेक्षः ' श्रप्यांडप्यश्चः ' शल्दः देखो ' श्वप्यांडप्यश्चः ' शब्दः Vide ' श्रप्यांडपृयश्चः '' दमा० ६, २०; २९;

खपिडपूरेमागा. व॰ कृ॰ त्रि॰ ( श्रप्रतिपुरयम् ) साथीत न करता; पुरवार न करता. सावित नहीं करता हुआ. विद्या नहीं करता. हुआ. Not proving; not adducing evidence. सेंग॰ ६, २; अपिडिवृद्धः त्रि॰ (अप्रतिबद्धः) विषयभोग या स्थानना अतिलंधधी रिहतः विषयभोग या स्थान के प्रांतबंध से रहितः Unrestrained; e.g. in sensual pleasure, movement in space etc. "अपिडिबडो अगलो व्य " पगह॰ २, ५; ठा॰ ४, ४: जं॰ प॰ २, ३१; विहारः पुं॰ (-विहार) अतिलंध द्रश्यादि अभिष्वंगरित विदारः प्रांतबंध द्रव्यादि अभिष्वंगरित विदारः प्रांतबंध द्रव्यादि अभिष्वंगरित विहारः movement unfettered by attachment to wealth etc. प्रव॰ ४०६:

श्रपिडवद्धयाः श्रं (श्रप्यतिबद्धता) जुन्मे। "श्रप्पांडवद्धयाः" शन्तः देखोः "श्रप्पांडव्द्धयाः" शन्तः Vide "श्रप्पांडबद्धयाः" उत्तर २६,३०:

श्चर्याडवुज्कमास्य व०कृश् त्रिश् (श्वश्वतिषुध्य-मान) राज्यान्तरते न समक्ष्येतः धारेखाः न १२तेत राज्यान्तरको नसमजता हुश्चाः धारणा न करता हुश्चाः Not grasping the import of a word, जंश्यश्चर्याः भगश्यः ३३:

श्चपिडयार. पुं० ( अप्रतिकार ) हृः भना अभाव. यते। व्यक्ताव. दुःख के उपाय का अभाव. Absence of remedy for misory. पंचा १२, ५०:

श्रपडिलेस्स. १४० ( भ्रप्रतितंत्रय ) जुले। १ श्रणाडिलेस्स ?' शल्द देखी "भ्रणडिलेस्स" शन्द Vide " भ्रष्णडिलेस्स. '' भ्रोव॰

अपडिलेहण, न॰ ( अम्रतिकेसन ) ५८क्षेट्स् न ५२वुं ते; नकरें कोवुं निह ते. पहिलेहण न करना; दृष्टि से नहीं देखना. Not examining; not inspecting. श्राव॰ ४, ६; श्रपिडलेह्सा. खाँ० (श्रप्रतिलेखना) आंभे न की युं ते. श्राँखों से नहीं देखना. Not examining; not inspecting. कप्प॰ ६, ४३; सील. त्रि॰ (-शांच) की की की साववानी देव नथी ते. जिसे देखकर चलने की श्रादत नहीं है वह used to walk without carefully inspecting. कप्प॰ ६, ४३;

अपडिलेहियः त्रिक ( अप्रतिकेखित ) ध्यती રક્ષામાટે નત્તરે જંતએલ તપાસેલ નહિ र्जाव का रचा के लिये श्रांसों से नहीं देखा हुआ. Not examined with a view to the protection of lives. उवा॰ १,४४: —इप्पडिलेहियउच्चारपासवस्मामिः श्री० ( -द्ष्यतिनेखितोचारप्रस्रवण्नसि -श्रप्रत्युवेक्तिता जावरकार्थ चक्रुया न निर्राक्तिता दुष्यत्युवेचिताऽपम्यत् निर्शिचता पुरापमुत्र निमित्तं भूभिः स्थिपिडलं तनः कर्मधारयः ) પાષામાં વડીતીત-પ્રદેશ, લઘુનીત પૈશાળ પર-દેશની ભૂમિ ન દંતા,થી અધ્યાસારી રહિ ન જોવાથાં પાપામાં લાગતા અતિચારા શ્રાવકના અગીયારમાં લાતી લીઇન અનિચાર પંજાય-मत में शीख, पेशाब करने का भूमि न देखकर उन कियाओं के करने में जो दोप नगता है वहः श्रावक के स्थारहवें बन का लीसरा अतिचार. sin arising from easting away or laying down foces. urine etc. without examining or properly examining the ground, during the time of Poşadha vow of a layman: the third partial violation of the eleventh vow of a layman. उना॰ १, ४४;--दुप्पडिलेहियसिङजासंधारयः

पुं॰ (-दुष्प्रतिसेकितशय्यासंस्तारक) भेषाभां सुवानी पथारी न पित्रेदेवाथी अथवा
सारी रिते पित्रेदेख् न इरवाथी भेषाभां सागते। अतिथार; श्रावडना अभीयारमा वतने।
प्रथम अतिथार, पोषध में सोने का विज्ञीनाविस्तरा श्रच्छी तरह पिडलेहण न करने से
जो दोष लगता ह वह; श्रावक के ग्यारहवें वत
का प्रथम श्रांतचार, partial violation
of Posadha vow accruing to
a layman through not examining
his bed; the first partial
violation of the eleventh vow
of a layman, उवा॰ १, ४४;

श्चरिक्तोमयाः श्ला॰ ( श्वश्निक्तोमता ) अतु-३वताः श्रनुकृत्तताः Favourableness; agreeableness: भग॰ २४, ७;

श्रपडियञ्जियित्ताः सं क्ष्य श्रप्य (श्रप्रतिपद्य) व्यंशीहार हर्या विताः श्रंगीकार किये विताः Without having accepted. वय ६. २०;

श्रपंडिचाइ. त्रि॰ (श्रप्रतिपातिन् ) अपियाधः;
आव्युं ज्ञय नदि तेयुं-क्षायक्षसभिति, देवण ज्ञात पंगरे. जो उराच होकर कमा नष्ट न हो ऐसा चायकसम्यक्ष्य, केवलज्ञान श्रादि. Not passingaway: permanently remaining e. g. Kovala-Jiana etc. हाः २, १: (२) न॰ देवण ज्ञात विराल धायत्यां सुधी रहेवावाणुं अपि-ज्ञात. केवलज्ञान उत्पन्न होने तकरहने वाला श्रविश्वान. Avadhijihana lasting till omniscience is attained to. 'से कि तं श्रयदिवाइ यं श्रोहिनाणं' नंदी॰ विशे॰ ७०३;

अपिडिविरश्च-यः श्रि॰ ( अप्रतिविस्त ) अभे। 'श्रापिडिविस्य ' शेश्टः देखों ' श्रप्प- डिचक्क ' शण्दः देखो 'ऋप्पडिचक्क' शब्दः Vide " ऋप्पडिचक ". नंदी॰

**भ्रापडिएस्. त्रि॰ (भ्रमतिज्ञ ) अ-निह-अतिहा-**નિયાણું; નિયાણું ન કરનાર: કરણીનું ફલ भाशी क्षेतार निर्दे प्रतिज्ञान करने वाला; कर्म के फल की चाहन रखने वाला. Not desiring the fruits Karma. सूय• १, २, २, २०: (२) કાંધાદિના આવેશમાં 'અમુકને મારીશ, અમુ-કનું અનિષ્ટ કરીશ' ઇત્યાદિ પ્રતિત્રા ન કરનાર. कोधादि के आवेश में किसीका आनिष्टादि करने की प्रतिज्ञा न करने वाला. 00 11110t swearing to kill, or injure another in a fit of rage. श्राया॰ १, २, ४, ८८; १, ७, ३, २०६; ( ३ ) रागद्वेष रहित, रागद्वेष राहित, free from attachment and hatred. " तस्तेशं श्रश्रस-ट्टा ते अपिंडरगोग जाग्यमा '' स्म० १, ३, ३, १४;

अपिडिरण्वित्ता. सं॰ कृ॰ श्र॰ (अप्रतिज्ञाप्य) न्भाता क्षीधा विना. श्राज्ञा लिये विना. Without having taken permission. कप्प॰ ६, ५२;

ज्ञपार्डपुराणः त्रि॰ ( ज्ञप्रतिपूर्ण ) अधुरे।; तु॰७; गुण्डीनः श्रध्राः तुच्छः; गुण रहितः Imperfect; mean; devoid of merit. स्य॰ २, २, ५७;

आपडिपूयश्च. त्रि॰ ( अप्रतिपूजक ) लुओः ' अप्पांडपूयश्च ' शण्ट. देखां 'श्रप्पांडपूयश्च ' शब्द. Vide '' अप्पांडपूयश्च ''. दसा॰ १,२०;२१;

आपश्चिप्रेमाण. व॰ क्र॰ त्रि॰ ( अप्रतिप्रयम् ) साजीत न करता; पुरवार न करता. साबित नहीं करता हुआ. सिंद्ध नहीं करना हुआ. Not proving; not adducing evidence. बेंग॰ ६, २; अपिडलुक्, त्रि॰ (अप्रतिबद्ध) विषयभोग या स्थानना प्रतिलंधथी रहित. विषयभोग या स्थान के प्रतिलंध से रहित. Unrestrained; e.g. in sensual pleasure, movement in space etc. "अपिडले अनलो ध्व " परह॰ २, ५; ठा॰ ४, ४; जं॰ प॰ २, ३१;—विद्वार. पुं॰ (-विद्वार) प्रतिलंध-द्रव्यादि अभिष्वंगरहित विद्वार. प्रतिबंध-द्रव्यादि अभिष्वंग रहित विद्वार. movement unfettered by attachment to wealth etc. प्रव॰ ७७६;

अपिडवद्धयाः स्री॰ ( अप्रतिबद्धता ) लुओ।
" अप्पडिवद्धया " शन्दः देस्रो " अप्पडि-बद्ध्या " शब्दः Vide " अप्पडिबद्ध्याः" उत्त॰ २६, ३०;

श्रपडिबुज्समाण व० ह० त्रि० (श्रप्रतिबुध्य-मान ) शण्दान्तरने न समलतो; धारणा न करतो. शब्दान्तर को न समस्ता हुआ; धारणा न करता हुआ. Not grasping the import of a word. जं० प० ३, ६७; भग० ६, ३३;

न्नपडियार. पुं॰ ( भ्रमतिकार ) हु: भना ઉपा-यना अलाय. दु:ख के उपाय का श्रमाव. Absence of remedy for misery. पंचा॰ २, १०;

श्रपिडलाइ. त्रि॰ ( भ्रमितलब्ध ) न आप्त थपेक्ष; नहीं पाया हुआ; श्रप्राप्त. Not received; not obtained. " भ्रपिडलाइ सम्मन्तरयणपिडलंभे " नाया॰ १;

श्रपडिलेस्स. त्रि॰ ( अप्रतिकेश्य ) लुथे। '' श्रप्पडिलेस्स" शेण्ट. देखो "अप्पडिलेस्स" शब्द. Vide " अप्पडिलेस्स." योष॰

अपिडलेहण. न॰ ( अप्रतिकेसम ) ५८९६७ न ५२वुं ते; नजरे जीवुं निक्ष ते. पिक्लेहण न करना; दृष्टि से नहीं देखना. Not examining; not inspecting. आव॰ ४, ६; अपिकलेह ला. औ॰ (अमितिलेखना) आंभे ॰ न लोवं ते. ऑखों से नहीं देखना. Not examining; not inspecting. कप्प॰ ६, ५३; सील. ति॰ (-शील) लेने लोधने यासपानी टेप नथी ते. जिसे देखकर चलने की आदत नहीं है वह used to walk without carefully inspecting. कप्प॰ ६, ५३;

अपडिलेडियः त्रि॰ ( भ्रम्नितेखित ) छवनी રક્ષામાટે નજરે જોએલ–તપાસેલ નહિ. जीव की रचा के लिये आँखों से नहीं देखा हुआ. Not examined with a view to the protection of lives. उवा॰ १,४४; —दुप्पडिलेहियउच्चारपासवणभूमि कीं॰ ( --दप्प्रतितेखितोचारप्रस्नवस्प्रमि -श्रमत्युपेचिता जीवरकार्यं चन्नुया न निरीचिता दुष्प्रत्युपंचिताऽसम्यग् निरीचिता पुरीषसूत्र निमित्तं भूभिः स्थगिडसं ततः कर्मधारयः ) પાેપામાં વડીનીત--ઝ:ડાં, લઘુનીત–પેશાળ પર-દેવાની ભૂમિ ન જંતવાથી અથવા સારી રીતે ન જોવાથા પાપામાં લાગતા અનિચાર: શ્રાવકના અગીયારમાં વ્રતના ત્રીજો અતિચાર, પોષધ-वत में शोच, पेशाब करने की भूमि न देखकर उन कियाओं के करने से जो दांघ लगता है वहः श्रावक के स्थारहवें बन का तीसरा श्रतिचार. sin arising from easting away or laying down feces, urine etc. without examining properly examining the ground, during the time of Posadha vow of a layman; the third partial violation of the eleventh vow of a layman. उना॰ १, ५५:--दुप्पडिलहियसिङजासंथारयः

पुं॰ (-बुष्पतिलेखितराय्यासंस्तारक) पेश्या-भां सुवानी पथारी न पिडेसेंड्वाथी अथवा सारी रीते पिडेसेंड्ड्यू न करवाथी पेश्यामां क्षाम-ते। अतियार, श्रावकता अगीयारमा वतने। अथम अतियार, पोषध में सोने का विद्योना--विस्तरा श्रच्छी तरह पिडलेह्या न करने से जो दोष लगता है वह; श्रावक के ग्यारहवें वत का प्रथम श्रातिचार, partial violation of Posadha vow accruing to a layman through not examining or properly not examining his bed; the first partial violation of the eleventh vow of a layman, उवा॰ १, ४४;

अपिडलोमया. श्री० (श्रश्रतिकोमता ) अतु-१ अता. श्रनुकृतता. Favourableness; agreeableness. भग० २५, ७;

श्रपडिवज्जिबित्ताः सं० कृ० श्र० (अप्रतिपद्य) अंशीक्षर क्ये विनाः श्रंगीकार किये विनाः Without having accepted. वव० ६, २०;

श्रपिडवाइ. त्रि॰ (श्रप्रतिपातिन् ) अपिडवाध; आव्युं अप्य निह तेवुं-क्षायकसमित, देवण त्रान वंगरे. जो उत्पन्न होकर कभी नष्ट न हों ऐसा ज्ञायकसम्यक्त, केवलज्ञान श्रादि. Not passingaway; permanently remaining e. g. Kevala-Jñāna etc. ठा० २, १; (२) न० देवण त्रान उत्पन्न श्राय त्यां सुधी रहेवावाणुं अविधि ज्ञान. केवलज्ञान उत्पन्न होने तक रहने वाला श्रविश्वान. Avadhijñāna lasting till omniscience is attained to. 'से किं तं धपडिवाइ यं श्रोहिनायां' नंदी॰ विशे॰ ७०३;

अपिडिविरग्र-य. त्रि॰ ( अप्रतिविरत ) कुओ ''भ्रष्यडिविरय '' शण्ट. देखो '' श्रप्य- विवित्य" शन्द. Vide " अव्यविवित्य." इसा- ६, १; ४;

अपिडिसंसीया. त्रि॰ ( अप्रतिसंद्वीन ) भेशे इंदिओ अने क्षायना निमह नहीं जिसने इन्द्रिय और कवाय का निमह नहीं किया वह. Having passions and senses uncontrolled. " चलारि अपिडसंसीया प॰ तं॰ कोइअपिडसंसीयो मा॰ मा॰ को॰ अपिड॰ '' टा॰ ४, २; " पंच अपिडसंसीया प॰ तं॰ सोइंदियअप-विसंतीये जाव फासिदियअपिडसंसीयो '' ठा॰ ५, २;

अपिंडसुण्ण. न॰ (अप्रतिश्रवण) गुरुनां वथन सांकाल्यां छतां ते वथनने शखुडारया निक्षे ते; गुरुनी आज्ञाना स्वीडार डरी ज्याल न वाणिया ते. गुरु के बचन सुनकर भी उन्हें न गिनना; गुरु की आज्ञा मानकर उत्तर न देना. Not giving a response to the order of a preceptor i. e. not signifying acceptance of his order in words. प्रव॰ १३०;

अपिडसुशिसा. सं० इ० २४० ( अप्रतिश्रुत्य ) लुओ। " अप्पडिसुग्रेसा " शण्ट. देखो " अप्पडिसुग्रेसा" शब्द. Vide " अप्य-विस्रोक्ता." दसा० ३, १४; १४; २०; २१;

अपिस्तिक्य. पुं॰ क्री॰ ( अप्रतिसेक्क )
अतियार आहि होधने न सेवनार; हे।ध न
सगाउनार. अतिचार आदि दोधों को न लगाने
बाला. One, not incurring sins
like those of partial violation
etc. अग॰ २५, ६; ७;

आपि सिंह पुं॰ ( अप्रतिषेध ) निषेध न करने।
ते; अटकाव निषेध न करना. रोक
टोक का अभाव. Non-obstruction;
not stopping. पंचा॰ ६, ३६;

अपिडहर्दु. सं॰ ह॰ अ॰ (अप्रतिहत्य) पाधुं भाष्या विना. पांडे दिये बिना. Without having given back. बेय॰ ३, २२; निसी॰ २, ४६;

अपडिह्य. त्रि॰ ( अप्रतिहत ) लुंभे। 'अप्य-दिह्य ' शु॰६. देलो ' अप्यदिह्य ' शब्द. Vide " अप्यदिह्य. "नाया॰ १६; उत्त० ११, २१; भत्त॰ ८०;

अपिडहारयः त्रि॰ ( अप्रतिहारक ) अपादी-यारा-धिशुने पाछा न आपवा याज्य सेला, संथारे। वजेरे. मालिक को पाँछे न देने योज्य शब्या, विस्तर जादि. Unfit to be returned to the owner; e.g. bed, bed-cover etc. आया॰ २, २, ३;

अपडीकार. त्रि॰ ( अप्रतीकार ) प्रतीकार. त्रि॰ ( अप्रतीकार ) प्रतीकार विभाग हिंदा; रहा के उपाय विना का.

Ir-remediable; having no means of protection against.

" किं ते सीउण्हतगृहकुहवेयणं अपडीकारअडविजन्मणा" प्रह० १, १;

अपडम. त्रि॰ ( अप्रथम ) अथभतारिकतः केमां अथभपान् नथी तेः अनािकः शरुआत विनानं प्रथमपान् नथी तेः अनािकः शरुआत विनानं प्रथमता रहितः आदि रहितः अनािक सिवणात्र no beginning. भग॰ १८, १: ३४, ३: (२) अथभ-पहेलं नहिः भीतां, त्रीतां विशे विशे प्रथम-पहिला नहो वह अप्रथम कहलाता है अर्थात् दूसरा, तीसरा आदि. not first; e. g. second, third etc. क॰ गं॰ ४, १६; ठा॰ २, १; भग॰ २४, ६:—स्वगहः सी॰ (—सगित ) भअति—विहायोगित-थालनं, ते थाल भे अक्षान्ती छ अभि अने अशुक्ष तेभांनी अपडम-मिळ अन्शुक्ष तेभांनी अपडम-मिळ अन्शुक्ष अभे अशुक्ष तेभांनी अपडम-मिळ अन्शुक्ष अभे अश्वारत विहायोगित. वह विहासोगित को दूसरी प्रकार की अर्थात् अञ्चल है, क्यों कि, विहायोगित हुम और अहुन इस तरह हो

मकार को होता है. the second of the two kinds of Vihāyogati viz. (1) good and (2) bad; gait or movement of a bad kind. क॰ गं॰ ४,४७; चपढमसमय. पुं॰ ( चप्रयमसमय ) अथभ સમય નહિ: ખીજો, ત્રીજો સમય વગેરે प्रथम समय नहीं; दूसरा, तीसरा आदि समय. Samaya or unit of time other than the first, भग । १४, ४; ठा । २. २:--- उचचरणग. त्रि॰ ( -- उपपन्न ) लेने ઉપનયે એકથી વધારે-એ, ત્રણ આદિ સમય थ्या है। य ते. जिसे उत्पन्न हुए एक से अधिक चर्यात दो तीन चादि समय हुए हो वह. (one) after whose birth more than Samaya have elapsed. " बोरइया बुविहा पत्रता, तं० परमसमयो-वबरुवागा चप्रसासमयोववयवागा जाव वेमा-शिया" ठा॰ २. २:--- उचमंतकसाय. पं॰ ब्री • (-उपराम्तकवाय) केते એકથી वधारे-**છે. ત્રણ** આદિ સમય કૃષાય ઉપશમાવ્યાને-ઉ-પશ્ચમશ્રેહીએ ચડ્યાને થયા છે તે. जिसे कवाय का उपराम किये एक से अधिक अर्थात हो. तीन समय हुए हैं वह. one after whose assuaging of impure passions more than one Samaya have elapsed. ठा• =;--प्रगिदिय. पुं• (-एकेन्द्रिय ) के छवने ओईन्द्रियपखं प्राप्त ±ર્યે એકથી વધારે સમય થયા છે ते. जिस जीव को प्रकेत्रियत्व प्राप्त किये एक से अधिक समय हुआ है बह. (a soul) after whose becoming one-sense-organed more than one Samaya have elapsed. ठा॰ १०;--प्याणकसाय. पुं • ब्री • (-बीवकवाय ) कीने क्षाम क्षम क्र्ये-ક્ષપક્રોણીએ ચક્રો એકથી વધારે સમય થયા है। ये ते. जिसे कवाय को स्वयं किये-सपक्षेत्रशी

पर नदे एक से अधिक समय हुआ हो वह. one after whose starting on the path of destruction of impure passions more than one Sama va have elapsed. ठा॰ =;—सजोग-भवत्था. पुं॰ (-सयोगिअवस्य ) केने सक्ते-ગિભવસ્થ થયે-તેરમે ગુણકાણે ચક્રે એકથી वधारे सभय थया छे ते. जिसे सरोगिमवस्य हुए-तेरहवें गुणस्थान पर चढे एक से आधिक समय हुआ हो वह. one after whose reaching the thirteenth Gunasthāna (Sayogibhava) more than one Samaya have elapsed. ठा॰ २, १;---सिख. पुं॰ (--सिब ) सिद्ध પર્યાય-સિદ્ધપણાના ખીજા, ત્રીજા આદિ સમય-માં વર્તમાન સિદ્ધભગવાન : જેને સિદ્ધ થયાને એકથી વધારે સમય થયા છે ते. सिद्धपर्याय के वसरे तीसरे आदि समय में वर्तमान सिक भगवान्; जिसे सिद्ध हुए एक से व्यधिक समय हुआ हो बह. one after whose attainment to Siddhahood more than one Samaya have elapsed. १:--सुदुमसंपरायसंज्ञमः एं॰ (-स्वासम्परायसंयम ) केने सुक्ष्मसंपराय સંયમ પ્રાપ્ત કર્યે-દશમે ગુલુકાએ ચન્ને એકથી वधारे सभय थया है।य ते. जिस सच्चसाप-रायसंयम प्राप्त किये-दशवें गुणस्थान पर चढे एक से आधिक समय हुआ हो वह. one after whose attaining to the tenth Gunasthāna (Sūksmasamparāya Samyama ) more than one Samaya have elapsed. ठा० =:

अपत्त. त्रि॰ ( अपात्र ) अथे। २४; पात्र-क्षायक्व निक्ष. अयोग्य; पात्र-योग्य नहीं. Unfit; unworthy. निसी॰ १६, २२; म्राप्स. त्रि • ( भवास ) पानेल निक्षः प्राप्त न **५रेश्व. प्राप्त नहीं किया हुआ; नहीं पाया हुआ.** (One) not in possession of; (anything) not obtained. नाया॰ ६: भग० १८, १:—कारि, न० (-कारिन्) સ્વવિષયસાથે સંબંધ પામ્યા વિના વિષયને ગ્રહ્ય કરનાર ઇંદ્રિયા: આંખ અને મન. श्रपने विषय के साथ संबंध हुए बिना विषय को प्रहरा करने वाली इन्द्रियां- श्रांख श्रीर मन. an organ of sense which becomes conscious of its object without actual touch; i.e. the eye and the mind. विशे॰ २४५; -- जोवसा. ब्री॰ ( - बाँबना ) थे।वन અવસ્થાને ન પ્રાપ્ત થયેલ સ્ત્રી; કમારિકા; थासा. यौवनावस्था को भाग्राप्त स्त्री; कुमारिका: बाला. a young girl; a maiden. ठा• ५, २;—**विस्**य. न० (~विषय−**ध**प्रा-सां असम्बद्धी विषयो प्राह्मवस्तरूपी यस्य तद प्राप्तविषयम् ) अश्राप्यकारी छन्द्रियः के छदिय विषयने पाभ्या विना विषयने अदल् इरे त व्यांभ अने भन अवाप्तकारी डॉन्ड्रयः जो इन्द्रिय विषय को प्राप्त किये बिना विषय को प्रहुगा करे वड़; श्राँख श्रीर मन. an organ of sense which becomes conscious of its object without actual touch; i.e. the eye and the .. mind. " लोयग्रमपत्तविसयं मगो व्य जम-**जुःगहाइ** मुख्**ति** " विवा • १, २; विशे • ₹0€;

श्रापत्तज्ञात । त्रि ( श्रापत्रज्ञात ) केने पांणा नथी आदी अद्वे पक्षीनुं भय्युं. जिसे पंख नहीं श्राये ऐसा पत्ती का बचा. An unfledged bird. " जहा दियापोत्तमपत्तज्ञातं, सावासगा पवित्रं मन्नमार्या " सूय॰ १, १४, ३; अपित. लो॰ (अप्राप्ति) अप्राप्ति. अप्राप्ति. Not getting; non-acquisition. क॰ गं॰ २, १३;

अपित्तगः त्रि॰ ( अप्रीतिक ) प्रीति वगरनुं. प्रीति रहित. Devoid of pleasure. पंचा॰ ७, १०;—रहियः त्रि॰ (-रहित ) अप्रीति रिद्धतः अप्रीति हीन. free from displeasure or disgust. पंचा॰ ७, १०; अपित्तयः त्रि॰ ( अपित्रक ) कोने इंच आधार नहीं है वहः Help-less; supportless. भग॰

श्चपत्तियंत. त्रि॰ ( \* असंघटित-अप्राप्त ) न पाभतो: न भणतो. प्राप्त न होता हुआ; नहीं मिलता हुआ. Not obtaining; not being obtained. सु॰ च॰ १०, ३८;

٩६, ४;

अपत्तियमाण विश्व कि त्रिक ( स्रप्रतीयत् ) प्रतीति विश्वासन राभताः अरेशेश न राभते। विश्वास न रखता हुआ. Not believing : not putting trust in भग ३, १; ३, ३३: १४, १: नाया १४: १६;

म्रापत्था नि॰ (मपण्य) अपथः शरीरनी प्रकृतिथी प्रितिकृत लेकिन वर्गरे पथ्यर्राहन मोजनः शरीर का प्रकृति से विरुद्ध मोजन आदि. Unwholesome: e.g. food etc. "चपत्थं मंबर्ग भुषा, राया रज्जे नु हारए" उत्त॰ ७, ११; पंचा॰ ५, १०: १४, ४०; — म्रायस्। नि॰ (- मदन) पथ्य दिनाकेर लेकिन विनानीः संख्य वगरेतीः परस्यमां सुभ आणे तेवा सुकृत्य विनानीः हिनकर-पथ्यस्प मोजन रहितः पर भव में सुख देने बाले सुकृत्य से रहित. destitute of wholesome food; destitute of good actions which would give happiness in the next birth. नाया॰ १४;—परियक्तः नि॰

(-प्रार्थित-स्रपृथ्यं प्रार्थितं येन स तथा)
अपथ्य-अनिष्ठने ⊌²७नार. ऋपथ्य-अनिष्ठ
की इच्छा करने वाला. desirous of (things) unwholesome or evil.
जं॰ प॰ ३, ४४; निर• १, १;

अपत्थागा न॰ ( अप्रार्थन ) ध्रम्था न करनी ते; प्रार्थनाना अकाय हच्छा का न करना; प्रार्थना का सभाव Absence of prayer or desire. " स्रदंसगां चेत अपत्थागं च " उत्त २ ३२, १४;

अपितिथयः त्रि॰ (अप्राधित ) त ध्रव्धेतुं; त भागेतुं. अतिच्छितः नहीं मांगा हुआ. Not sought; not wished. नाया॰ १६; —पित्थयः त्रि॰ (प्रार्थक) जुन्ने।. 'अप्पि त्थियपत्थय' शण्हः देखों 'अप्पित्थयपत्थय' शब्द. Vide 'अप्पिथयपत्थय' नाया॰ मः ६; निर्॰ १, १;

श्चपत्थेमाणः व ॰ कृ ॰ त्रि ० (श्वश्नार्थयमान) आर्थना न ४२ते:; अष्य ४२७ते। आर्थना न करता हुआः इच्छा न करता हुआः Not entreating; not wishing: उत्त ॰ २६, ३३;

श्चपद. पुं॰ (श्चपद न विद्यते पदमवस्थाविशेषो यस्य सोऽपद: ) भुक्त आत्मा; सिद्धलगवान्. मुक्तात्मा; सिद्ध भगवान. A liberated soul; Siddha. " श्चपदस्य पर्य गरिथ" श्चाया॰ १, ४, ६, १७०; (२) हाऽभ, आंभो, शिलोश वगेरे अड. श्चाम, श्चनार, विजोस श्चादि इन्न. a variety of trees like mango, pome-granate, Bijorā etc. भग० १८, ४;

आपदार. न॰ ( अपदार ) नगरनी भाणवगेरे; अपदार; हुप्तार्थ. दुष्ट मार्ग; नाला-मलमूत्र बहने की नाली. A passage for draining filth etc.; a gutter etc. नाया॰ =; अपदुरुस्तमाल. व॰ कृ॰ त्रि॰ (अपदिच्यत्) देवन sरते। देव न करता हुआ. Not hating; not despising. अंत॰ ४;

अपदेस, पुं॰ ( अपदेश) निन्ध प्रदेश-३थण. निन्ध स्थल. A bad place; an infamous quarter. पंचा॰ ७, १९;

अपद्द्यंत. व॰ कृ॰ त्रि॰ (अपद्रवत्) भरख पा-भता. मरण पाता हुआ. Dying; departing the world. भग॰ २, १;

**ग्रयप्पकारिस.** न• ( ग्रप्राप्यकारित्व) विषय्-ગ્રાહ્મવસ્તુના સ્થળપ્રત્યે ગયા વિના વિષયના પરિચ્છેદ કરતાર ઇંદિયાના ધર્મા આંખ અને મન એ બે શિવાય ચાર ઇન્ડિયા પ્રાપ્યકારી છેત્યારે આ બે અપ્રાપ્યકારી છે માટે એ **એમાં અપ્રાપ્યકાસ્ત્વિ રહે છે. (वषय–प्राह्मवस्त** म्थल के प्रति गये विना विषय का परिच्छेद करने वाला इन्द्रियों का धर्मै; काँख कीर मन ये दो इन्द्रियाँ ऋप्राप्यकारी है स्मीर बाकी की चार प्राप्यकारी हैं, इसलिये इन दो में ऋप्राप्यकारित धर्म है. The property of a senseorgan by which it can cognise object without contact with it. The eye and the mind have this property. नदी०

श्रपमञ्जल, न॰ ( श्रप्रमार्जन ) पुंज्युं निष्ठ तेः भ्रमार्जन न ४२युं ते. परिमार्जन नहीं करनाः जीव, जन्तु, रज श्रादि को नहीं हटानाः Not removing away; not cleansing of dust etc. सम॰ १७;

श्रपमञ्ज्ञणासीलः त्रि ( श्रप्रमाजनशील ) राजेदरण, गुरुण वगेरेथी प्रभार्कन न करवाना स्वलाववाणा ( साधु साध्वी ). रजोहरण श्रादि सं प्रमार्जन न करने वासा (साधु, साध्वा). ( A monk or a nun) not given to or disposed to cleanse vesse's, ground etc. by means of a longhandled brush. कप . १३;

अपमजिजयः त्रि॰ ( सप्रमार्जित ) २ली६२७। આદિથી પુંજેલું નહિં; પ્રમાર્જન ન કરેલ. रजोहरण भादि से परिमार्जन नहीं किया Two. Not cleansed by a brush etc.; not removed away. अव॰ २६६; - चारि. पं॰ (-चारित्र ) पुंज्या विनाना સ્થાનમાં ખેસનાર, ચાલનાર, પરદેવનાર સાધુ; श्यसभाधिनुं भीक्तुं स्थान इसेवनार. श्रपरि-मार्जित स्थान में बैठने वाला, चलने वाला साधः असमाधि का दूसरा स्थानक सेवन करने वाला. (an ascetic) sitting, walking etc. in a place not cleansed with a brush etc; (one) incurring the second Sthanaka of Asamādhi. सम॰ २०; इसा० १, ४;—दुप्पमज्जियउचार-पासवस्थान भी । (-व्यामार्जितोचार-प्रसवस्थाम्मी) पेशिमां ઉચ્ચાર પાસવણ પરઠવ-વાની ભૂમિ મુદ્દલ ન પુંજવાથી કે બરાબર ન પુંજવાથી પાયધવનમાં લાગતા અનિચાર प्रोषध वत में मलमुत्रादि प्रक्षेपण करने की भूमि को मलमुत्रादि प्रदेषण करने समय बिल्कुल न पूंजने-जीवजंतु रहित न करने या विधि-पूर्वक न पूंजने से जो श्रातचार लगे वह. partial violation incurred during the Posadha vow by not cleansing or by improperly cleansing (with a brush etc.) the ground for laying down feces and urine. उवा॰ १, ४४;--वृष्णम-**डिजयसिज्जासंधार**. पुं॰ (-दुष्प्रमार्जित श्राप्यासंस्तार ) પાેષામાં સુવાની પથારી મુદ્દલ ન પુંજવાથી કે વિધિપૂર્વક ન પુંજવાથી લાગતા અતિચાર; શ્રાવકના અગીયારમા

वतने। એક અતિચાર-દેાષ. प्रोषध में सोने का बिस्तरा बिल्कुल न पूंजने से-जीवजंद्ध रहित करने से या विधिपूर्वक न पूंजने से लगता हुआ दोष: श्रावक के ग्यारहवें वत का एक अतिचार. a fault incurred by a layman during the Posadha vow by not cleansing or by improperly cleansing his bed ( with a brush etc.); partial violation of the eleventh vow of a layman. भाव ४, ६; उवा • १, ५५; **क्रपमत्तः त्रि •( धप्रमत्त )** भद्द, विषय, **इ**षाय, નિદા. વિકથા આદિ પ્રમાદ વગરના: અપ્રમાદી: સતત ઉપયોગી: સાતમાથી ચાદમા ગુણસ્થાનક पर्नतना छव. प्रमाद रहित जीव; विषय, कवाय, सद, निद्रा आदि प्रमादों से रहित सातवें से बौदहवें गुणस्थान तक का जाब. Free from pride, passions, Kasaya, and such other faults; souls between the seventh and the fourteenth stages of evolution. क॰ गं॰ २, ९; २; ४, ६०; नंदी॰ १७;— ग्रंतः न० (- भ्रन्त ) सातभा अप्र-भत्तसंयति शुल्हाला पर्यंत. सातवं सप्रमत्त-संयति गुणस्थान तक. up to the 7th Guņasthāna, called Apramatta Gunasthana. क॰ गं०४, ६२; संजय. पुं॰ (-संयत ) સાતમે ગુણકાણે વર્તતા જીવ, પ્રમાદરહિત-અપ્રમાદી સાધુ. सातवें गुरास्थानवर्ती जीव; प्रमाद रहित साध. a soul in the seventh stage of spiritual evolution; a Sādhu free from Pramāda i.e. passions etc. "प्रव्यमत्तसंजयस्य वां भंते! प्रव्यमत सजमे बङ्गायस्स सन्त्रा वियशं अप्यमत्तदा कासको केविंवरं होड् " भग० १, १; २; ३, - संजयगुणहालः न॰ (-संयतगुणस्थान) स्नातभा शृक्षुस्थानकः नाभः अभ्रभत्तसंयत नाभे शृक्षुक्षात्रुं. सातवें गुणस्थान का नाम. the seventh Gupasthana so named प्रव॰ ३२४;

ज्ञपमादः त्रि॰ ( अप्रमादिन् ) अप्रभादी; प्रभादरिश्वन. प्रमाद रहित. Free from negligence or idleness. क॰ गं॰ ४, ७०;

अपमाणः न॰ ( चत्रमाण ) प्रभाख्यी लिनः; प्राभाष्यरिक्त. प्रमाण से रहित. Any thing not in harmony with the fixed standard. पग्ह॰ २, ३; (२) પ્રમાસ ઉપરાંત આહાર કરવાથી સાધુને લાગતા એક દાપ: આદારના બીજો દાપ. प्रमाण से अधिक भोजन करने से साध को लगने वाला दोष: आहार का दसरा दांप. a fault incurred by a monk by eating beyond a fixed limit; the second fault connected with eating, परह० २,३;—भोद् . त्रि॰. (-भोजिन् ) ખત્રાંશ કવળથી વધારે આહાર **५२०।२. बनास कवल-कौर**-प्रास से ऋधिक भोजन करने वाला. (one) eating more than thirty-two morsels of food. परह ० २, ३;

भाषमाय. पुं॰ ( भन्नमाद ) अभाहना अलान; लत्रीश येागसंग्रह मांना रह भे। येागसंग्रह अमाद का भगदः क्लांस प्रकार के योगसंग्रहों में से २६ वाँ योगसंग्रह. Absence of Pramāda i. e. entertaining passions etc. through inadvertance; the twenty-sixth of the thirty-two Yogasangrahas. सम॰ ३२; पंचा॰ १, ३=;—परिलेहा. की॰ (\*-प्रतिकेसा-प्रस्मुपेक्सा.) अभाह

वर्ष्टिते पडिलेक्ष करवं ते: " अगुनाविस " **ઇત્યાદિ છ પ્ર**કારે પડિલેહણ કરવું તે. प्रमाद खोडकर पडिलेइए। करना; 'श्रामाना-विय ' इत्यादि छः प्रकार से पहिलेहता careful inspection of करना. garments etc. ठा॰ ६;—आवणा. ( –<mark>भावना ) મ</mark>દિરા प्रभाइनुं सेवन न इरवुं ते. मदिरा आदि प्रमाद का सेवन न करना abstention from such faults or vices as drinking etc. आया॰ २, १४, १७६; —खुद्धितः क्री॰ (-वृद्धि ) अप्रभादनी वृद्धि-वधारे।. अप्रमाद को शुद्धिः progress or increase of carefulness vier.

अपमेयः ति॰ ( अपमेय ) लुओः " अप्पमेय " शण्टः देखो " अप्पमेय " शब्दः Vide " अप्पमेयः " पएह॰ १, ३;

भागर. त्रि॰ (भागर ) अन्यः, पूर्वे इक्षेत्र हैम तेनाथी अुदं. अन्यः, पूर्वकथित से भिक्ष-तृमरा. Different. निसी॰ २०, १०; (२)५श्चिम विभाग-हिस्सा. श्विस विभागः पश्चिम विभाग-हिस्सा. श्विस- part; remaining part. स्त्र-६३;—परिग्यहिय-अ. त्रि॰ (-परि-गृहीतः भागरेः परिगृहीतोऽपरपरिगृहीतः) भीग्न डे।५ओ (साधुओ) अद्रुश्च इरेल. अन्य-हारा प्रह्मा किया हुआ. accepted by another (monk). "अन्वोगहेसु अपर-परिग्यहेसु अपरपरिग्यहिएसु" वेग॰ ३, २०; वव॰ ५, २२;

अपरक्कमः त्रि॰ ( अपराक्रमः ) पराक्ष्म-सा-भथेंद्वीनः; रुनुं लंधाणस क्षीश् थयुं छे ते. परा-क्रम हीनः जिसका जंघावत चीरा हुआ है वहः Powerless; incapacitated. नाया॰ १; भाया॰ नि॰ १, ६, १, २६६; भक्त॰ ११; अपरन्त. न॰ ( अपरस्व) अपरपाशुं; परत्वथी विभरीत. श्रापरभावः परत्व से विपर्शत भाव. Condition of being different. विशे २४६१;

अपराइय-श्च. पुं॰ (श्चपराजित) कुओः : 'श्चपराजिय-श्च' शेल्स्ट. देखों 'श्चपराजिय-श्च' ं शब्द. Vide 'श्वपराजिय श्च. 'जीवा॰ ३, ः ३; जं॰ प॰ ३, ४२;

अपराइया - आ. व्हा० ( श्रवराजिना ) लुओ ''श्रवराजिया-श्रा' शेण्ट. देखो ''श्रवरा-जिया-श्रा'शब्द. Vide ''श्रवराजिया-श्रा.'' जं० प० ४, ११४: ७, १४२;

**द्यपराजित. पुं०( घपरा**जित ) लुओ। ' ग्रपरा-जिय-श्र'शम्ह. देखो 'श्रपराजिय-श्र' शब्द. Vide'श्रपराजिय-श्र.' सम० जं०प• १, ७;

अपराजिताः स्त्रं। ( श्रपराजिता ) लुओ। 'श्रपराजिया-आ' शण्टः देखो स्त्रपराजिया आ' शब्दः Vide ( श्रपराजिया-आ. ' तं ० प०

श्रपराजिय न्यः पुं० (श्रवराजित ) आवती ચાૈવીસીના છટ્ઠા પ્રતિવાસુદેવનું નામ. જાામાં चौर्वासी के छठे प्रतिवासदेव का नाम. Name of the sixth Prativasudeva of the coming Chovisi. सम०प०२४६: (२) આઠમા બલદેવના ત્રીજ્ય पूर्व अवन् नाम. आठवें बनदेव के तासर पूर्वभव का नाम. name of the third preceding birth of the eighth Baladeva. सम॰ प॰ २३६; (३) पांच અનુત્તર વિમાનપૈકી ચાથા અનુત્તરવિમાનનું नाभ. पाँच अनुत्तर्रावमानी मे से चीथे अनुत्तर विमान का नाम. name of the fourth out of the five celestial abodes कप्प॰६, १७; भग० ४, ८; २४, २४; जीवा॰ ३, २; (४) यथा अनुत्तरविभानना देवता.चीये अनुसर्रावमान के देव. the deity of the fourth celestial abode. 980

૧;(૫)જંબૂદ્વીપની જગતી--કાેટના ઉત્તરદિશાના ध्रवालानं नाम. जम्बुद्वीप के जगती-कोट की उत्तरदिशा के द्वार का नाम. the northern gate of the fort of Jambudvipa, so named. जीवा॰ ३, ४; जं॰ ૫૦ (૧) ૮૮ મહાગ્રદ્ધમાંના ૭૨ મા મહાગ્રહ. == महाग्रहों में से ७२ वॉ महाग्रह, 80venty-second of the eighty-eight Mahāgrahas or large planets. ' दो ऋपराजियाक्यो 'ठा० २,३; (७) सप्र સમૃદ્ર, ધાતુકી ખંડ દીષ, કાલાદધિસમૃદ્ર અને પુષ્કરાદ સમુદ્રના એક દરવાળતનું નામ. लवणसमूद्र, धातकीखंड द्वीप स्रोर कालोदधि समद्र के एक द्वार का नाम. name of a gate of Dhatakikhan la Dyrpa, Kālodadhi Samudra, and Puskaroda Samudra and he Lavana Samudra. जीवा॰ ३; ( ८ ) ऋपसदेव स्वामीना १३ भा पुत्रत्रं नामः **ऋषभदेव स्वामी** के ६३ वेपुत्र का नाम. name of the 63rd son of Risabhadeva Svami. कप्प० म; ( १) भेरुनी उत्तरे २२४५५१तने शह १८. मेर के उत्तर की श्रीर रूचकपर्वन का एक कृट. a summit of the Ruchaka mountain to the north of Meru. ठा॰ =: ( १० ) त्रिक પરાજય નહિ પામેલ; અજ્<mark>તિ. ऋपराजित</mark>: पराजय नहीं पाया हमा. not defeated; not subdued. सम० ४००; स्य० १. ર, ૨, ૨**३; (**૧૧**) વં∘** ૧૮મા તીર્થં**કરતે પ્રથમ** ભિક્ષા આપનાર ગૃહસ્થનું નામ. ૧= वें तार्थ-कर को प्रथम बार भिन्ना देने वाले गृहस्थ का नाम. name of a gentleman who first gave alms to the eighteenth Tirthankara. सम॰ प॰ २३२; अपराजिया-आ. स्नी॰ ( भपराजिता ) भद्रा-वश्र्धा विकयनी भूभ्य राकधानी. महावच्छा विजय की मुख्य राजधानी. The capital of Mahavachehhavijaya. " दो भवराजियामा।" ठा० २, ३: जं० प० ( २ ) **यप्र**धावती विकयनी राजधानी, वप्रकावनी विजय की राजधानी, the capital of Vaprakāvatīvijava, जं॰ प॰ ( ३ ) दशभनी रात्रिनं नाभ. दशमां का रात्रि का नाम. name of the night of the tenth day of a fortnight, जं प सु - प॰ १०; ( ४ ) અંજનગિરિની ઉત્તર तरकृती पृष्ठरुष्टी वावडीतुं नाभ, श्रंजनगिर्द की उत्तर दिशा की श्रीर की बावड़ी का नाम. name of a well to the north of Anjanagiri, प्रय० १४०३; जीवा० ३, ૪; ( ૫ ) અંગારક મહાશ્રહની અશ્રમહિપી. **क्षंगारक म**हाग्रह की पहरानी का नाम. the crowned queen of Angaraka planet. भग० ३०, ४: ठा० ४, २: ( 🗧) બધા મહાગ્રહતી ચાર્થી અચમહિવી નવ મहाग्रहों का चौथा पद्दरानी, the fourth principal queen of all large planets. ठा॰ ४, १; जावा॰ ४, १: ( १५ ) रुविडपर्रत વાસી આક્ષ્મી દિશાકમારિકા, કચજવવત પર रहने वार्ला श्राठवी (दशायमारी, the eighth Disakumarı residing on the Ruchaka mountain, जं० प० प्र: (૮) આઠમા બલદેવ અને વાસુદેવની માતાનું नाभ, श्राठवें बलदेव श्रीर वासदेव की माता का नाम, name of the mother of the eighth Baladeva and Väsudeva, सम० प० २३४; ( ૯ ) આકમા ચંદ્રપ્રભતીર્થ-કર દીક્ષા લેતી વખતે જે શિભિકા -પાળખીમાં બેડા હતા તે પાળખીનું નામ. श्राठवें तीर्थंकर चंद्रप्रमस्वामी दीचा लेते समय जिस पालकी

पर आरूढ हुए थे उस पालको का नाम. name of the palanquin of the eighth Chandraprabha——Tirthankara in which e sat at the time of taking Dikṣā. सम॰ ७२;

अपराहः पुं॰ ( अपराध ) शुन्हे।; अपराध. अपराध: शुन्हा. A fault; a crime. महा॰ प॰ ११;

अपरिश्राइता. सं० कृ० अ० (भ्रपयांदाय)
अद्रुश क्ष्म विनाः अहणांक्ष्मे जिनाः Without having taken or accepted.
"वाहिराइं पोगाले श्रपश्चित्वहत्ता" भग०
३, ४; २४, ७;

त्रपरिकम्म. त्रि॰ ( श्रपश्किमेन् ) कुओ।
'श्रप्पाडिकम्म 'श॰६. देखो 'श्रप्पाडिकम्म '
शब्द. Vide 'श्रप्पाडिकम्म ', उत्त० ३०,
१३;

श्चपरिक्कमः त्रि॰ ( श्रपराक्षमः ) पराक्ष्मरदितः सामर्थ्य वितानुं पराक्षम गृहतः सामर्थ्य रहितः Unhoroic; powerloss. " तप्रांतुमं मेहाः श्वस्थामे श्रयते श्चपरिक्कमें नाया॰ १ः श्रपरिक्तः सं० ३० श्व॰ ( श्रपराच्य ) परीक्षा

श्रपरिकलः सं० क्ट॰ **म॰ ( श्रपराच्य** ) परीक्ष - ध्यां विनाः तपास्था विनाः पराज्ञा किये विनाः - जांचे विनाः Without having examined. सुय० १, **७, १**६;

श्चपरिक्खाऊषा गं० छ० था० ( अन्तीच्य ) भरीता न हरीने: तभारता विनाः परीजा न करके; बिना जाँचे. Without having exammed. सु० च० ३, १६६;

त्रपरिखेदितत्तः न० ( श्रपरिखेदितत्व ) अना-यासे ६ त्पत्तिरूप ३४ मे। वयनातिशय. श्रनायास उत्पन्न होने वाला वचन; वचन का ३४ वाँ श्रातशय. The thirty-fourth Atisaya of speech viz. speech without effort. श्रोव• अपरिग्नह. त्रि॰ ( अवरिक्षह ) निष्परिश्रही;
लेनी पासे धर्मना @पगरखु विना डंड परिश्रह नथी ते. परिष्रह रहित;
जिसके पास धार्मिक उपकरणों के सिवाय कुछ भी परिष्रह नहीं है वह. A possessionless monk. " अवरिम्पहा जणा-रंभा, भिक्क ताखं परिष्यए " स्य० १, १, ४, ३; भग० ४, ७; परह० २, १;

सपरिगाहिया. की॰ ( क्वपिरगृहीसा ) वेश्या; रेभात; अनाथ की. वेश्या; रखेलकी; कामाय की. A prostitute; an unmarried ( public ) woman. पंचा॰ १, १६; ( २ ) विध्या. विध्या. a widow. प्रव॰ २७६; ( ३ ) हासी. दासी. a maid-вегуалт. प्रव॰ २७६;—गमण. न॰ ( -गमन-क्वपिरगृहीतायां गमनं मैथुन सेवनम् ) अपरश्रेत कीनी साथ भैथुन सेवनं वेयं ते; श्रावक्षता की के साथ मैथुन सेवनकरना; श्रावक के चीथे वत का दूसरा श्रांतचार. adultery; the second Atichara of the fourth yow of a layman. उवा॰ १, ४६;

अपरिग्महेमाला. व • क्र॰ त्रि॰( अपरिगृक्षत )
परिश्रक्ष न राभते।; धन, धान्यादि परिश्रक्ष अपर
भूर्य्ण न राभते।. परिग्रह नहीं रखता हुआ;
धन, धान्यादि परिग्रह में मूर्छा न रखता हुआ.
Not keeping any worldly effects.
आया॰ १, ७, ३, २०७;

अपरिचत्त. ति॰ ( चपरित्यक्त ) न तलेश; न भुडेश. नहीं त्यागा हुआ; नहीं छोता हुआ. Not given up; not abandoned. ठा॰ २, ४;— काममोग. ति॰ (-कामनेग-कामी सन्दर्सर भोगाश्च गन्धरसस्पर्शा जयवा कान्यन्त ते कामा मनोज्ञाः, मुख्यन्त इति मोगाः चन्दादयः, न परित्यक्ता वैस्ते तथा ) लेखे डामभीग-भनेश शण्डाह पांथ विषय तलया नथी ते. जिसने कामनेगंभनोज्ञ शन्दादि पांच विषय होने नहीं हैं वह.
( one ) who has not renounced
pleasures of the senses. ठा॰ ३ ४;
आपरिच्छिएखा. त्रि॰ ( अपरिच्चिक्र ) परिवार
रिक्षित. परिवार रहित. Without dependants, attendants etc.
वव॰ ३, १;

अपरिजासासा व॰ इ॰ त्रि॰ (अपरिजानत्) अनुं न काश्वेतः अनुभेदिन न आपते। भसा नहीं जानता हुआ; अनुमोदन नहीं करता हुआ। Not supporting; not approving. उदा॰ ७, २१४; नाया॰ १६;

अपरिजाशिजज्ञमाणः त्रि॰ ( अपरिज्ञायमान )
केना भाटे भनभां रुटुं न क्लाश्वामां आवे
ते; आहरलावरिंदतः ब्रादरभाव रहितः
Not respected; not regarded
with respect. " तप्यं से नोसाक्षे"
आयदाइज्जमाणे अपरिजाशिजमाणे "
उवा॰ ७, २९६;

श्रपरिशाय. न॰ ( अपरियात-न परियातं प्रासुकीमृतमपरिखतम् ) के वस्तु पुरे पुरी પ્રાસક-અચિત્ત ન થઈ હાય તે વસ્તુ લેવાથી મુનિને લાગતા એપણાદાય; એપણાના દશ દેાષ-भांनी आध्मे। दे। प. जो बस्तु ठीक तौर पर-पूर्णतया प्रामुक न हुई हो उस वस्तु के प्रहुण करने पर साधु को जो दोष लगे वह दोष: एषणा के दस दोषों में से श्राठवाँ दोष. A fault of an ascetic caused by eating food which is not rendered perfectly free from life. निसी. ७, ३०; बाया • २, १, ८, ४६; पिं॰ नि॰ ४२०; भग• १६,४; (२) त्रि॰ रस,रुधिरक्र्ये **परिधाभ न पामेल भाराक्ष. रस, रुधिर श्रादि** रूप से परिशाम न पाया हुआ भोजन, unassimilated ( food ). पंचा॰ ३, १२; अपरिकास. पं॰ ( अपरिकास ) त्रश प्रशासना

शिष्म पैशी प्रथम प्रकारना शिष्प; अपरि-श्राम-अक्ष शृद्धिवाणा अने जिनवयनना रहस्यना अज्ञाश का शिष्य; अक्ष्यशृद्धि वाला और श्रिम्यम प्रकार का शिष्य; अक्ष्यशृद्धि वाला और श्रिम्यम प्रकार का शिष्य; अक्ष्यशृद्धि वाला और A dull-headed disciple unable to grasp the real meaning of the words of Tirthankara etc; a disciple of the first of the three sorts of disciples. विशे॰ २२६२;

अपरिशिष्ट्याशः न॰ ( अपरिनिर्वाख-न परितः समन्ताद्विश्वां सुक्तमपरिनिर्वाखम् ) यारे तरकृती शारीरिक अने भानिसेक पीडा-दुः भ. जारों और की शारीरिक और मानसिक पीडा-All-round misery of mind and body. " सच्चेसि सक्ताखं अस्साखं अपरि-विक्वाखं महत्भवं दुक्कं " आवा॰ १, १, ६, ४०;

अपरियंगायः त्रि॰ ( अपरिकात-कपरिक्रया स्वरूपतोऽनवगतः प्रत्याक्यानपरिक्रया वाप्रत्वाक्यातः ) रापरिशा—सभक्ष्यी स-भक्षते प्रत्याप्न्यान-परिशाधी पन्यपाध् करेश निक्षः क्रपरिक्षा (समक्ष) से प्रत्याक्यान न किया हुवा व्यर्थात् विना समके बूके प्रत्याक्यान किया हुवाः Not consciously or intelligently given up. भग० व, १, वाया॰ १, १, १, ६; ४, ६; ठा० ४, १, इसा॰ ६, २;

अपरितंतः त्रि॰ ( अपरितान्त ) थाडेस निहः परिश्रभ न पानेसः नहीं थका हुआः. Not fatigued; not tired. अयुत्त॰ ३, १; विशे॰ ३४०२;—जोगिः त्रि॰ ( -बोगिन्-अपरितान्तोऽविभान्तो योगः समाधिनंस्य स तथा ) थाड-भेद-इंटाणा विना ये।ग-सभाधि-वाणाः अविश्रान्त संयभवाणाः सकावट- सेव रहित योग-समाधि नाला; अविभान्त संयम वाला. (one) with tireless meditation or self-control अयुत्त । १, १; परह । १, १;

अपरिताबख्या. की॰ (\*अपरितायनता-अप-रितापन ) शरीरभां परिताप-संतापनुं त ઉपल्युं ते. शरीर में संताप का उत्पन्न न होना. Freedom of the body from mental distress. भग॰ ४, ६;

अपरिताबिय. त्रि॰ (अपरिताषित) पेति। है भीलथी केने अधिक अने भानिसक ताप-दु: भ नथी थयुं ते. अपने से अथवा दूसरे से जिसे मानिसक और शारीरिक कष्ट न हुआ दो बहु. Free from mental or physical pain self-inflicted or otherwise. भग॰ ३, २;

**अपरित्त**. पुंब् ( अपरीत ) अनंतछव वस्ये એક સાધારણ શરીરવાળા છવ. અનંત जीवों के बीच में एक साधारण शरीर बाला जीव. A soul sharing a common body with infinite souls. তা• ३, २; जीवा॰ १०; (२) અનંતકાળસુધી સંસારમાં પરિભૂમણ કરનાર જીવ; અનંત संसारी १९४. भनंतकाल तक संसार में परि-भ्रमण करने वाला जीव: अनंतसंसारी जीव. & soul eternally wandering in the worldly existence. "अपरित्ते वंशह" भग० ६, ३; " अपरित्ते दुविद्दे प॰ तं॰ काय चपरित्ते य संसारचपरित्ते अपरिक्ते दुविहे प॰ तं॰ अखादिए अपजवसिए चवाइष् सपजवसिष्'' पत्र ० १८; जीवा ० २; विशे० ४११;

अपरिनिञ्चाता. न॰ ( अपरिनिर्वाता ) लुओ। "अपरिणिव्याता" शल्दः देखो " अपरिणि-व्याता " शब्दः Vide "अपरिजिन्सायः" आया॰ १, ४, २, १३३; अपरिपृद्धाः त्रि॰ (चपरिपृतः) व्यख्याः वस्त्राहि अधे गणेस निष्कः न स्त्रना हुन्याः Unfiltered. कप्प॰ १,२४;

अपरिभूय. त्रि॰ ( अपरिमृत ) જे કાઇથી પરાભવ્યા-ગંજ્યા ન જાય તે; જેના કાર્ક પરાભવ કરી શકેનહિ એવા ધનવાન યા બળ-वान . जिसका कोई पराभव न कर सके ऐसा धनवान् या बलवान्. Not vanquished; invincible in point of wealth, power etc. ठा॰ ७; नाया॰ ४; ७; ५; १३; १४; १४; १६; १७; मग० २, ४; ३, 9; ७, **६; ६, ३३**; १५, १; नाया० ४० क्रपरिभोग. पुं॰ (अपरिभोग-परि-पुनः पुनः भोगः परिभोगः, न परिभोगोऽपरिभोगः ) વારંવાર ભાગવાય તે વસ્ત્ર, ધરેણાં વગેરેના अक्षाय. बार बार भोगने में आने वाले वस्त्र. श्राभुषण आदि का श्रभाव.Absence of things not consumed by one enjoyment; e. g. clothes, ornaments. ठा॰ ४, २;

अपरिमाण. त्रि॰ (अपरिमाण-न विद्यते परि-माणं यस्य स तथा) क्षेत्र के अणथी परिभाश-भर्याद्य त्रिनानी. च्लेत्र या काल की मर्यादा रहित. Unlimited in point of time or space. 'अपरिमाणं विश्वाणाइ, इइमेगे-सिमाहिषं" सूय॰ १, १, ४, ७; निर्सा॰ ६, १०;

अपरिमिय-अ. त्रि॰ ( अपरिमित ) परिभाख् रिक्षतः अर्त्यतं न्हे।दुः विशाल. परिमाण रहितः विशालः बहुत बहा. Unlimited; extensive. " अपरिमियमहिष्कृकलुसमित-वाउनेगउद्ममाखं " पगह० २,३; "अपरि-मियनाखदंसखभरेहिं" पगह० २,१; ओव० २१; ३४; कप्प० ६, २४;

**ગ્રાપરિયત્ત** ત્રિ**૦ ( ગ્રપરિકૃત્ત** ) જે કર્મપ્રકૃતિ પાતાના બંધ કે ઉદય વખતે બીજી પ્રકૃતિના બંધ અટકાવે નહિ તે; અપરાવર્ત્તમાન કર્મ भेड़ित. अपरावर्तमान कर्मप्रकृति; जो अपने चंघ या उदय के समय दूसरी प्रकृति के चंघ या उदय को नहीं रोकती. (Karmic nature) which does not, either at the time of its own formation or of maturity, hinder the formation or rise of another Karmic nature i.e. Karma; Karma Prakriti known as Aparāvartamāna. क॰ गं॰॥,१६;

अपरियादण्जमाणः त्रि॰ ( अपर्यादीयमान ) न अ६७ ६२१तुं; न २२ी ६१२तुं. प्रदृषा नहीं कियाजाता हुआ; स्वीकार न किया जाता हुआ। Not being accepted. भग॰ ३, १; अपरियादसां. सं॰ हु॰ अ॰ ( अपर्यादाय ) अ६७ ६५ो विना. प्रदृष्ण किये विना. With-

out having accepted. भग ६, ६; ७, ६; १६, ४; ठा० १, १;

भ्रपरियाणमाणः व॰ कृ० त्रि० ( \* श्रपरिजान-

मान-अपरिजानना ) अधु न अधुते।; अनुभे।हन न आपते।. भला न जानता हुआ; अनुमोदन नहीं करता हुआ. Not approving;

not supporting. नाया॰ ३; ३ ६;

अपरियाणिसाः सं० कृ० भ्र० ( अपरिकाय )
त परिताधी ज्याप्य विनाः अने अत्याप्यान
परिताधी त्याग धर्या विनाः अपरिका से जाने
विना और प्रत्याख्यानपरिका से त्याग किये
विनाः Without having had consciousness of (knowledge or
giving up). ठा० २, १;

श्चपरियार. त्रि ( भपरिचार ) परिश्वारेष्णा-भैथुनसेवारिद्धत. परिचारेष्णा रहित; मै-थुनसेवा रहित. Free from Parichāraṇā i. e. sexual intercourse. पद्य ३४;

मपरियाबण्याः की॰ ( \* अपरितापनता-

भपरितापन ) परितापना-दुःभ-संतापने। भभाव. दुःस-संतापका समाव. Absence of misery or distress. भग॰ ३, ३; ७, ६; ८, ६;

अपरिवाहिय. त्रि॰ (अपरिपतित ) रिथर; अथण. स्थिर; अचल. Fixed; steady. पंचा० ७, २६;

अपरिवाग. पुं॰ (अपरिवाक) अपरिपाक -परिपाक्षनी अक्षाय. अपरिवाक -परिवाक का अभाव. Absence of full ripeness. पक्क १७;

अपरिसाडि. पुं॰ (अपरिशाटि) भानां भानां नीचे ओं हे न भेरवी ते. खाने खाने नांचे भूँडन न डालना. Not allowing scraps of food to drop while eating. भग॰ ७, १;

अपरिसाहियः त्रि॰ ( अपरिशादिक ) नीये । भर्या वगरनं, नीचे न डाला हुआ. Not dropped below; e.g. seraps of food while eating. " जयं अपरि-साहियं" उत्त॰ १०, ३४; पएह० २, १;

अपरिसाधि. त्रि॰ ( अपरिस्नाबिन् ) लुओ। 'अपरिस्सावि 'शम्ह. देखो 'अपरिस्सावि ' शब्द. Vide 'अपरिस्सावि '. ठा॰ ८, ९;

श्चपरिसुद्धः त्रि॰ ( सपरिशुद्ध ) देशसिंदतः अशुद्धः दोष सिंदतः अशुद्धः Impure; faulty. पंचा॰ ३, ३६; (२) अशुक्तियाणुं. अयुक्ति वाला. lacking in art or skill, पंचा॰ ३, ३६;

अपरिसेस. त्रि॰ ( अपरिशेष ) निःशेष; सर्व;

सिभणुं. निःशेष; सर्व; सम्पूर्णः Whole; entire. पगह० २, १; भग० ३, १; ८; ८, ६; ११, १; २१, २;

अपरिसेसिय. त्रि॰ ( अपरिशेषिक ) लेभां शेप डंधी रखं नथी ते; पुरे पुड़ं जिसमें शेष कुछ न रहा हो वह: पूर्ण. Complete; entire. भग० ४, ४;

अपरिस्तव. पुं॰ (अपरिश्वव) पापनुं अपाधन-अरुष्. पाप का उपादान कारण. Material cause of sin. श्राया॰ १, ४,-२, १३०;

अपरिस्साविः त्रि॰ (अपरिस्नावित्-परिस्नवितं शोलमस्येतिपरिस्नावी न परिस्नावी-अपरि-**द्यावी)** જેમાંથી પાણી ઝરી ન જાય તેવા તુંભડા वर्गरे: न अरनार, जिसमें से पानी वर्गरह न भार सके ऐसा तुंबा ख्यादिक; न भारने वाला; Not causing to leak; e.g. water from gourds etc. তা॰ ४, ৭; ४, ३ঃ भग० २४, ६: गच्छा० २२; (२) आवधी અપરિસાવી-કર્મબન્ધરહિત; જેના કર્મપ્રવાહ आवते। अट्रुपे। छे ते. भाव से अपरिसानी, श्चर्यात कर्मबंध रहित: जिसका कर्मप्रवाह शाने से रक गया है वह. without influx of Karma भग० २४,६; ठा० ४,१; (३) शिष्ये આલાચેલ પાતાના દે.પ બીજા કાઇની પાસે પણ ન પ્રકાશનાર ગુરુઃ સાગર જેવા ગંભીર પેટવાળા शुरु-व्यायार्थ वशेरे शिष्य ने जिन अपने दोषों की श्रालाचना को हो उन दोषों को प्रकट न करने वाला-समुद्रवत् गंभोर गुरु. ( a Guru or preceptor) who does not disclose the faults confessed by a disciple "जो असयस्य उदोसे न कहेड् अपरिस्सावी सो होड् " ठा॰ म, १; पंचा ० १४, १४: भग० २४, ७:

करनार निक्षः भासत्या, व्यवसन, कृशीवीया,
संसक्ष्य व्यन्ने यथान्छंदरूप द्वित साधु. मृल
गुणदोष चौर उत्तरगुणदोष का त्याम न करने
वालाः शिथिलाचारी, व्यवसन, कृशीली, संसक्षः
चौर यथान्छंदरूप पांच प्रकार के द्वित साधु. A
Sādhu not abstaining from
Müla Guna and Uttara Guna;
one of the five sorts of tainted
Sādhus e. g. Pāsattha, Avasanna etc. चाया नि १, १, १; (२)
व्यन्थतीर्थी शृहरथ. जैनेतर गृहस्य. a
non-Jaina. वव ० २, २७;

अपरोवधाइया. की॰ (अपरोपवातिका)
परने-धील छवने छपधात-हु: भ-त्रास न
छपलवनार भाषा; सांभणनारने आधात न
थाय.तेनी भाषा-भाषी. दूसरे जीव को दुःखत्रास आदि न पहुंजाने वाली भाषा; जिससे सुनने
ध वाले को आधात न हो ऐसी वोली. Inoffensive speech. भग॰ १८, ७;

अपसापयः त्रि॰ (अप्रकापकः) अक्षापः न धरनारः प्रलापः न करने वालाः (One) not prattling: भग० १४, १;

अपिसरंखमाल. न॰ कृ॰ त्रि॰ ( अपिर-कृत्वयत् ) न श्रुपायताः न संताऽताः नहीं किपाता हुआः. Not concealing; not hiding. आया॰ २, ४, १;

क्रपतिउंचिय. सं • क्र• घ० (घपरिक्रम्ष्य) भाषा न क्ष्तीने. माया-क्षपट न करके. Without having recourse to fraud. निसी• २०, १०; वद० १, १;

अञ्चित्रिज्ञियः त्रि • (अपरियोनिक-परि-समं-सात् बोगिकाः परियोगिकाः परिश्वानिकः, न परिनोगिका अपरिनोगिकाः ) शरे थालुना शानवाणा निक्षः विशास ग्रानरिक्तः विशास शान रहितः विस्तृत सान रहितः वारों धोर के शान से रहित. Not possessed of thorough and extensive knowledge. भग० २, ॥;

\*अपलिश्रोवमाणः व॰ रू॰ त्रि॰ (अगोपवत्) न गे। प्यते।; न संताउते। न क्षिपता हुआः Not hiding; not concealing. आया॰ १, ७, ४,२११;

अपिक्कितियाः त्रि (अपिरिकीयाः) क्षेत्र भानेश निक्षः जिसका द्य नदीं हुआ हो वहः जिसका विनाश नहीं हुआ हो वहः Not destroyed; not decayed. श्रोव - ४२;

अपिकिन्द्रित्ता. त्रि॰ ( अपिरिन्द्रिष ) लुओः "अपिरिन्डिन्ता" शम्हः देखो अपिरिन्डिन्ता शन्दः Vido 'अपिरिन्द्रित्ता'. वव॰ ३, ९; अपिक्तमंश्वः पुं॰ (अपिरिमम्थः) स्वाध्याय आहि

डार्थभां परिभंध-अंतराय-विधना अलाव. स्वाप्याय आदि कार्य में विष्य का सभाव. Absence of obstacles in the work of religious study etc. उत्तर २६,३४:

अपसन्म. पुं॰ ( अपसर्ग ) भेक्षि. मोझ. Absolution; final emancipation. मत्त०४; अपस्ययः पुं॰ (अपस्यक ) तथा; तावडी. तथा.

A pan to bake bread. मग॰ ११, ११; आपयत्तस्य. न॰ (ध्रमवर्तन) अवृत्तिने। अशाय. प्रवृत्ति का ध्रमाद. Absence of activity. पंचा॰ ४, ४४;

अपवरक. पुं• ( अपवरक ) न्ने।२८।; हाहै।. कमरा; कोठा. A. room. जीवा• ३, ३;

<sup>×</sup> नें।2-- आया • १, ७, ४,२१३; शा-स-मा मां 'अपालियोदमारा' એવે। पार छे.

प्र नाट-वाया॰ १, ७, ४, २११; बा-स-वा-में ' अपलिबोबमाण ' यह पाठ है.

<sup>×</sup> Note, one reading is. ' अपिकादमान् '

अपसंसिक्तिः त्रि ( अप्रशंसनीय ) सारा भाष्ट्रसीक्षे प्रशंसा ६२२१ ये।व्य निहः वणास्वा सायक निहः प्रशंसा के अयोग्यः अच्छे महुष्यों द्वारा प्रशंसा न करने योग्यः Not praiseworthy. तंडु •

श्चापसत्थः त्रि॰ ( श्वप्रशस्त ) भरायः; अशासन, खराब: बुरा: शोभाहीन. Not good; bad. प्रव॰ १३०२; भग०४, १०; (२) अश्रेय; लेवा ये। अ निक्षः श्रश्रेय; लेने के श्रयोग्य. unacceptable. ठा॰ ३, ३; ( 3 ) व भाखवा साय निष्कु. प्रशंसा न करने मोग्य. not laudable. श्रणुजो॰ ६६; --कायविषाय. पुं॰ (-कायविनय ) <u>६</u>५ કાર્યથી કાયાને રાેકવી તે; અશુભકાર્યમાં शरीरने न अवर्ताववं ते. दुष्टकार्य करने से शरीर को रोकना: अशुभकार्य में शरीर को प्रशृति न करने देना. restraining the body from sinful act. भग॰ २५, ७; अपसन्न . त्रि । (अप्रसन्न ) जुर्गे। " श्रप्सन " शण्ट. देखो ' श्राप्यसन 'शब्द. Vide 'मप्प-संब.' दस० ६, १, ५;

अपसिता. पुं॰ (अप्रश्न ) प्रश्न पुछ्या विना-सवास डर्या विना विधिपूर्व ६ विद्या है मंत्रना जपवाभात्रथी शुक्षाशुक्ष ६स इती शडाय ते. प्रश्न पुत्रे बिना विधिपूर्वक विद्या या मन्त्र का जाप करने मात्र से शुभाशुभ फल का कह सकना. Foretelling good or evil result without asking questions, simply by the force of science or repetition of incantations. नंदी॰ ४४;

अपसु. पुं॰ ( अपशु ) पशु—गाय, लेंस, धारा वगेरे लेनी पासे नथी ते; साधु. जिसके पास गाय, भैंस, घोड़ा आदि पशु नई। हैं वह; साधु. One not possessed of domestic animals; a Sādhu. " समके अवि- स्सामि अवागरे अक्षियवे अपुत्ते अपस् परदत्तमोगी " आया २, ७, १, १४४;

अपस्समारा, व०कृ० त्रि० (\*अपश्यमान-प्रप-रचत् ) न देभतीः न कोतेः. न देखता हुआ. Not seeing."अपस्समारा पस्सामि, देवे जक्से य गुज्मते " सम० ३०; श्रोव० ३६; दसा० ६, १६;

अपहरा ति॰ ( अपहत ) ६७।थेल; अटडेल. मारा हुआ; अटका हुआ. Struck; killed; obstructed. प्रव ४६३;

अपहिट्ठ. त्रि • ( भ्रमहरू ) लुओ। "भ्रपहिट्ट" शल्द. देखो ' भ्रप्पहिट्ठ ' शब्द. Vide 'भ्रपहिट्ठ'. दस० ४, १, १३;

अपहुष्पंतः त्रि० (अप्रभवत् ) परिपूर्णं न थतं: आधुं रहेतं. परिपूर्णं न होता हुआ. Remaining insufficient. " बहुसुय अपहुष्पंते' भखाइ अनंपि रंघेह " पिं० नि० २७२; भक्त० ११;

अपाइया. की० ( श्रपात्रिका ) पातरा वि-ताती ( साध्ती ). पात्र राहत ( साध्वी ). (A nun) having no bowls. " नो कप्पद्द य नियांथीए अपाइयाए हुंतए " वय० ४, २०;

श्रपाउडः त्रि॰ ( भ्रपावृत-न विद्यते प्रावृतं प्रावस्यां यस्येत्यप्रावृतः ) पत्नरहितः वस्र रहितः Uncovered; naked. ठा॰ ५,९;

श्चपाउरणः त्रि॰ ( श्वप्रावरणः ) प्रावरख्-वस्त्र रिक्षतः तस्त्र रहितः Devoid of covering i.e. clothes. प्रव॰ ४००;

आपाता. न॰ ( श्रपान ) श्रदाः गुदाः ससद्भारः , Anus; rectum. विदा॰ ६; जं॰ प॰ २,

श्चापात्त्वा. त्रि • (श्वपानक) लुओ। "श्वपात्त्रय" शुल्ह. देखो 'श्वपात्त्रय' शन्द. Vide 'श्वपात्त्रय'. प्रद॰ ४३४; **अपाणय. त्रि॰ (अपानक)** पाशी विनानं. जल रहित. Having no water; waterless. " **इटेशं भत्तेशं चपासप्**रां " जं॰ प॰ **१: दशा•** ७.८: (२) દાહને શમાવનાર પાણી જેવા શીતળ સ્થાળીપાનક અહિ પદાર્થ, કે के गेशिक्षाने संभव द्वा. दाह को शमन करने वाले पाना के समान शीतल स्थाली-पानक आदि पदार्थ, जो गोशाला के मन से शास समभा जाता था. substances such Sthālīpānaka etc. were acceptable in the opinion of Gosala. भग. १४, १: ( 3 ) क्रेभां પાનકકવ્ય-દૂધ, કાવા, રાબડી, પાણી વગેરેતા **ત્યાગ કરવામાં આવે** અંવા ઉપવાસ વગેરે. 🤅 जिसमें पान करने के द्रव्यों दूध, रवड़ी, पानी आदि का त्याग किया जाय ऐसा उपवास । आदि. (a fast etc.) in which drinkables like milk etc. are abstained from, प्रव० ४६०; कप्प० ७. २११: ठा० ६: पंचा० १८, १४:

आपावास. न॰ ( अपादान ) अपादान कारण: क्रेभ-इंडबनुं सुवर्ण, धडानुं भाटी. उपादान कारण: जैसे कुग्डल का उपादान कारण मुवर्ण और घट-उपादान कारण मिश्री. Material cause e.g. earth of an earthen pot. विशेष २११७;

अपायि छुएस. ति॰ ( अपादि छ ) जेना पन छेहा अेल नधी ते. जिसका पाँच छेदा हुआ नहीं है वह. One whose foot is not pierced whith thorn etc. निसी॰ १४, ६;

आपार. त्रि॰ ( अपार ) भार-तीर विनाःनुः केता छेडे। नथी ते; अनन्तः भार विनानुः अपार-पार रहिनः अन्त रहितः अनन्तः जिसका किनारा न हो ऐसा. Infinite; endless. नाया॰ ६ः सम॰ ६ः — दुक्सः न॰ (-दुःखः) अनंत दुःभः भार विनानुं ५५. असीम दुःखः ऐसा कष्ट जिसका पार न हो. infinite misery. सम॰६;— संस्तार. पुं॰(-संसार) केने। पार नथा केने। संसार. पार राहत संसार; अनंत संसार. endless world; world without an end, नाया॰ ६;

अपारंगम. त्रि॰ (अपारक्षम-पारस्तदः परकूलं सद्ग्रस्कृतीति पारक्षमः, न पारक्षमोऽपारक्षमः) संसार सभुद्रना भारते न भाभनार. संसार सभुद्र के पार को न पाने वाला. Not reaching the opposite shore of the worldly ocean. " अपारं-गमा एए, ए। य पारं गमित्तप्" आया॰ १, २, ३, ६०;

श्रुद्धः प्राप्त ( अपाप ) भाभरिक्षतः सर्वथा शुद्धः प्राप्त से रहितः सर्वथा शुद्धः Without sin. भत्तः २३ः दसः =, ६३ः — भावः त्रिः ( भाव ) अध्धि आहिनी अधिक्षा विनानं अभाभ-शुद्ध-निर्भेक्ष श्रेनुं यित्त छ तेः निर्भेक्ष आवसदितः लिध वगैरह की अपेक्षा मे रहित शुद्ध निर्मेल वित्त वालाः निर्मेल भाव सहितः having the heart unsullied by any sin, e.g. the desire of supernatural attainment. भत्तः २३ः दसः =, ६३ः

श्रपायमाणः व॰ इ॰ त्रि॰ (श्रमाप्तुबत्) त पाभंतः; प्राप्त त ३२तेः नहापाता हुआ; प्राप्त न करता हुआ Not getting; not obtaining, श्रोष॰ वि॰ १३;

अपाययः पुं॰ ( अपायक ) शुक्ष चितवन रूप अशस्त भने।वित्यः शुभ चितवन करने रूप प्रशस्त ( प्रशंसा योग्य या उच ) मनो विनयः Reverential attitude of mind consisting in pure and pious thoughts, स्य॰ १, १, ३, ११; ठा० ७; (२) पाप विनानी वासी भे।सवा रूप वाधीविनयः पाप रहित वासी नोलने स्य बाणीविनय. reverential speech consisting in expressions free from sinfulness. भग॰ २४, ७; (३) सर्वेधा अभेऽलंडरिटन. सम्पूर्णतया कर्मकलंक से रहिन. wholly unsullied by Karma. स्य॰ १, १, ३, १९;

अपावा. बी॰ (अपापा) ज्यां भहातीर स्वाभी निर्वाख्यद पाभ्या ने नगरी; हिस्तपाक्ष राजनी राजधानी.जहाँ महावीर स्वामी ने निर्वा-सापद प्राप्त किया वह नगरी; हस्तिपाल राजा की राजधाना. The town where Mahāvīra-svāmī attained to Nirvāņa or final beatitude; the capital of king Hastipāla. पंचा॰ १६, १७;

भ्रापास. पुं• (भ्रापाश) पाश-अंधनने। अलाव. यंधन का भ्रमाव. Absence of fetters. भ्राया० १, १, ३, २५;

श्चपासंत. व॰ क्ट॰ त्रि॰ (श्वपश्यत ) त न्येती; त देभते: नहीं देखता हुआ. Not seeing. " जाई राश्चो श्वपासंतो, कहमेसखीयं घरे " दस॰ ६, २४: सृय॰ १, ६, ३४;

अपासत्थया. ल्रां॰ (श्रपार्थस्थता न पार्थस्थो-ऽपार्थस्थस्तस्य भावस्तत्ताः) पासत्थापणाने। परिद्वार-त्याग अरवे। ते. पार्थस्थपन का-शिषलाचार का त्याग करना. Giving up the attitude of a Pasattha: giving up looseness in ascetic life. ठा॰ १०:

अपासमाता. व • क्व श्रि श्र ( श्रपश्यत् ) न हे भ-ते।; न कोते।. नहीं देखता हुआ. Not seeing, नाया • २; ६; १६; भग ० १४, १;

श्चपाहेज्ज. त्रि॰ ( घराघेष ) ५१थे५-संव्या-लातुं, ते विनानाः; लाता वगरनाः पायेय-कलेबा-रास्ते का भोजन जिसके पास न हो वहः Without provision of food during journey etc. " चत्रायं को सदं तंतु, चपाहेजी पन्यजह " उत्तः १६, १८;

म्रापिडज शि॰ ( चरेष ) પીવા લાયક નહિ; પાત કરવાને અયાગ્ય. न पीने योग्य. Unfit for drinking. मिं० नि० १६४;

अपिट्र स्था स्थि ( \* अपिट्र नता - अपिट्र ) साइडी आदिथी ताउन न डरवुं; कुटवुं पिट्टवुं निद्धि ते. लकड़ी बग्रह में न पीटना; मार पीट का अभाव. Not striking with a stick etc. गग० ७, ६;

श्रिप्यः त्रि० ( श्रिष्ठिय ) અર્પ્યતિકર; દેખવામાં અપ્રિય-અનિષ્ઠ: हेक्दने में जो श्रद्धाः न लगे वह; श्रिप्रातिकारक; श्रानिष्ठः Unpleasant in sight; of unpleasant appearance. भग० ६, ३३; जीवा० १;

श्रिपविशिज्जोद्ग. पुं• (श्रिपानीयोदक) केतुं पाणी पिवा थे। व्य त देश तेवे। भेध. ऐसा मेघ, जिसका पानी पीने योग्य न हो. Rain water which is not drinkworthy. भग• ७, ६;

श्रिपिसुण, त्रि॰ ( श्रिपिश्चन ) याडी खुभणी त क्षरनार; डार्डन् आर्बु पाछुं न क्षरनार. चुगर्ला न खाने वाला. Not given to back-biting; not being a telltale. " श्रिपसुणे श्रावि श्रद्रीणविसी" दस॰ ६, ३, १०;

अपीहकारग. ति॰ (अमीतिकारक) अभनेति; जेनाधी अप्रीति अपने तेवुं. अमनोत्तः अप्रीतिकारकः जिससे अप्रीति उत्पन्त हो वहः मनोहरता रहित. Unpleasant. ठा॰ १, १;

अपीइतर. त्रि॰ (अप्रीतितर) अतिशय अ-भेनीता आतिशय मनोहरता रहित; आति अप्रिय. Highly unpleasant, विवा• 1; जिपुष्टिकुञ्च यः त्रि॰ (\*जप्ट) पुष्टथा विनानै।; कोने पुष्टवामां नथी आव्युं ते. विना पूक्ता हुजा. Unasked. "जपुष्टिकुजी न भासिजा, भासमाजस्स जंतरा" दस॰ ८, ४७;

च्युिक्कियः सं० कृ अ ( श्रमण्ड्वा) पुछ्य। यिनाः अध्युपुछेः विना पूत्रेः न पूत्रकरः Unasked. निसी २, ४८; ६, ७; १४, १४;

अपुट. त्रि॰ ( अपुष्ट ) पुष्ट निक्षः दुर्भक्ष. दुर्बलः कमज़ोरः कृश. Not robust; weak. सूय॰ १, १४, ३;

अपूह. त्रि॰ ( अपृष्ट ) केने पुछयुं नथी ते; પુછવામાં ન આવેલ. त्रिना पूझा हुआ. Unasked. 'पुट्टो वावि चपुट्टो वा, साभासाभं न निहिसे '' दस॰ म, २२; उत्त॰ १, १४; भग० ३, १;—साभिश्चः पुं॰ (-साभिक ) 'શું આપું ?' એમ પુછ્યા વિના ભિક્ષા આપે ते क्षेत्री ओवे। अक्षित्रह धरनार साधु. 'क्या दूँ ?' ऐसा पूछे बिना जो भिन्ना दे वह भिन्ना त्तेने का श्राभित्रहर्ानयम धारण करने वाला साथ. an ascetic taking only those alms which are not precoded by the question " What may I give you ? ". श्रोव॰ १६; **—वागरण्. न० ( ज्याकरण् )** पृष्ठप्रभां ન આવ્યું હૈાય છતાં પ્રતિપાદન કરવું તે. હિના पृद्धे प्रतिपादन करना. explaining a thing that is not asked. " एवं सम्बं प्रपुट्टवागरणं नेयन्त्रं " भग० ३, १; कष्प० ४, १४६;

अपुद्ध. त्रि॰ ( अस्पृष्ट ) २५र्श न ५२ेक्ष; जेते अध्यामां नधी आव्धुं ते. बिना लुया हुआः Untouched. " अपुद्धे उदाइक्षि " भग॰ २, १; " अपुद्धं मासंते " भग॰ ६, ६; १, ६; १, ४; १७, ४;—धन्म. पुं॰ (-धर्मन्) जेती धर्भ अण्दीत छे ते; जेशे धर्भ ६२१सी नथी ते. जिसका धर्म बसहीन है वह: जिसने धर्म का स्पर्श न किया हो वह. (one) of feeble religion; (one) untouched by religion. " एवं सु सेहें वि अपुटुधस्मे, धम्मे न वासाह अनुरुक्तमावे" स्पर १, १४, १३;

अपुर्याः अ • ( अपुनर् ) ६२१ निष्कः किर नहीं। Not over again. पंचा • १२, १९;

श्चपृण्करणः न॰ ( चपुनःकरख ) ६२ीने न ५२ चुं ते. फिर से न करना. Not doing over again. पंचा॰ १४, २८;

अपुण्करणसंगय. त्रि॰ ( अपुनःकरणसङ्गत-पुनिरिदं मिष्याचरणं न करिष्यामीत्येवं निश्व-यान्वितः ) '६दीते आर्यु आयरण् निर्धि कर्रे' अवा निश्रयवाणा. ' किर से ऐसा आवरण् नहीं कर्रगा ' ऐसा निश्चय करने वाला. Resolving not to do a particular act again. पंचा॰ १२, १९;

श्रपुराख्यः पुं॰ ( श्रपुनस्त्ययः न पुनरस्ययः क्यां उपुनरस्ययः ) देवताभांथी अपीने तिर्येथ आहिमां इत्पन्न न थवुं ते; ६रीने अववानी - भरवाने अलाव. देवयोनि से च्युत होकर - देव शांर को छोडकर तिर्येच श्रादि गतियों में उत्पन्न न होना: फिर से मरने का श्रभाव. Not being born among animals etc. after finishing life among gods; not being required to die again. " मसंता श्रपुण्यां " उत्त॰ रे, १४;

अपुरावंधनाः पुं० ( अपुनर्वन्धक ) कुन्धे। 'अपुरावंधय ' शम्हः देखो ' अपुरावंधय ' शम्हः रेखो ' अपुरावंधय ' राज्दः Vide ' अपुरावंधय ' पंचा० २, ४४;

अपुरावंधयः पुं॰ (भयुनवंश्यक-न पुनरपि वश्यो मोहनीयकर्मोत्सृष्टस्थितिनिवश्यनं वश्य स सका ) के शे अंथिने इन्हें छे न्या श्रेष्ती भल्लूत गांड नेही छे ते; मेहिनीयनी डित्इष्ट स्थिति इरी न आंधनार छव. जिसने ग्रंथिनेद किया है -रागद्वेषस्पी मज़्बूत गांठ का मेदन किया है वह; घर्म का आंधिकारी. (One) who has shattered the bonds of love and hatred; (one) fitted for religion. पंचा २, ४४;

अपुण्यास. त्रि॰ ( अपुनर्भव ) केने ६रीने कर्म नथी ६रवे। ते; पुनर्भर्न्भरिद्धत. जिसे फिर जन्म नहीं धारण करना वह; पुनर्जन्म रहित. Freed from rebirth "सिद्धि-गइविक्वयं सासयमन्याबाहं अपुण्यन्मवं " पण्ह॰ १, १;

अपुष्तरावस्तयः त्रिः ( अपुनरावर्त्तकः) जयां इरी आवर्त्तन-आगभन नथी तेवुं: पुनर्जन्माहि रिद्धतः पुनरागमन रहितः; पुनर्जन्म, मरणादि रहितः; जहाँ किर से आवर्त्तन-आगमन नहीं ऐसा. From which there is no return; freed from the cycle of birth and death, भग• १, १;

आपुर्णरावित्तिः श्री० ( अपुनरावृत्ति ) लुओः ' अपुर्णरावित्ति ' शण्टः देखो 'श्रपुर्णरावित्ति' शब्दः Vide ' अपुर्णरावित्ति' स्राव० ६, 19;

भ्रयुग्रराविश्विः भी० (भ्रपुनरावृत्ति-न पुनरा-वृत्तिः संसारेऽवतारी यस्मात्तस्या ) सिद्धिः २थणः भुक्तिः सिद्धिस्थानः मुक्तिः मोजः Sulvation: Siddhahood. जं० प० ४, १९४; सम० १; राय० २३; कप्प० २, १४; नाया० १;

अपुराकतः त्रि॰ ( अपुनदक्त ) पुनरुद्धित होष

रिहत, अने अ वात ६२ी ६६ ती ते पुनरुक्ति, तेथी रहित. पुनरुक्ति दोष गईतः, एक हो बात को दुवारा कहना पुनरुक्ति होता है, उससे रहित. Free from tautology. सय॰ १६०; जं॰ प॰ २, ३०; ४, १२२; विशे॰ ४७२; अपुणागम. ति॰ (अपुनरागम) ल्यांथी ६२ी लन्म धारण नहीं करना वह स्थान; मोचः (That) from which there is no re-birth; salvation. "समुद्याके अपुणागमं गई, गएति" उत्त॰ २१, २४; " उवेह भिन्म् अपुणागमं गई" दस॰ १०, १, २३;

अपुणोड्यय. पुं॰ (अपुनरच्यव ) ६रीने भरवाना अभाव; अभरपछुं. फिर से मरने का अभाव; अमरत्व. Absence of any further death; freedom from death. उस्त ३, १४;

अपुरण, त्रि॰ ( अपुरुष ) पुरुष हीतः, भेतशील. पुगयहानः अभागा. Devoid of religious merit; unfortunate. नाया॰ २; १६; १६; त्रिवा॰ १,७; राय॰ २७६; निर० १, १; (२) तीत्र असातावेदनीयना उदय वाला. ( one whose Karmas giving keen pain have matured. " सामा खेरह्या खं पवस्त्यंती अपुरुषा खं ' सूय॰ नि॰ १, ४, १, ७४; ( ३) अनार्थ; पापायरणी. siuful. आया॰ १, ६, १, ६;

अपुत्तः त्रि॰ ( बपुत्र ) पुत्र विनाने।; ही हरा वगरनीः पत्र रहित. Sonless; having no son. भाया॰२,७,१,१४४; नाया॰१४; **अपुर्मः पुं॰ ( अपुंस** ) પ્રસ્થાતન વગરનું; નપું-संक. पुरुषत्व रहित; नपुंसक. An impotent. क॰ प॰ ४, ४४; श्रोध॰ नि॰ २२३; अपुरकार. पुं• (अपुरस्कार) पुरश्कार-લાકમાં ગુણી તરીકે મનાવાથી મળતા सत्धारने। अकावः अवज्ञाः अनादरः लोगी द्वारा ग्रणी जनों को जो सत्कार मिलता है. उसका भ्रभाव: भ्रनादर: भ्रवजा. Lack of respect: disrespect. " गरहण्याप श्रपुरकारं अव्ययह " उत्त० २६, ७; —शञ्च. त्रि॰ (-गत ) असत्कारने आप्त थ्येक्ष: अनाहर पानेक्ष. असत्कार प्राप्त: अनादर पाया हुन्ना. dishonoured: impotent. उत्त॰ २६, ७;

अपुरिसः पुं॰ (अपुरुष-न पुरुषोऽपुरुषः)
निर्धुसकः पुरुषत्वने। अलावः पुरुषत्व रहितः
निर्धुसकः An impotent.ठा॰ ६:—वायः
पुं॰ (-वाद) निर्धुसक्तवादः है। छेना छ पर
निर्धुसक्तप्रधाने। आरोप सुक्रवे। तेः है। छेनी
निर्धुसक्तप्रधाने। आरोप सुक्रवे। तेः हे। छेनी
निर्धुसक्तप्रधाने। आरोप सुक्रवे। तेः निर्धुसक्तवादः
किसीके जपर निर्धुसक्तव का आरोप करनाः
किसीके निर्धुसक होने की बात प्रकट
करना. accusing a man for being
impotent "अपुरिसवायं वयसायो दासवायं
वयसायो " वेय॰ ६, २;

अपुरिसकारपरक्रम. ति॰ (अपुरुषाकारपराक म-पुरुषाकारः पौरुषाभिमानः पराक्रमो निष्पादि-तत्रयोजनं सामर्थ्यं तौ न विद्येते यस्य तत्तथा ) पुरुषाकार-भाष्मुसाध-भनुष्पने छाजना परा-क्ष्म विनाना. मनुष्यत्व के योग्य पराक्रम से रहित. Devoid of manly exploits. , नाया॰ १३; १६; भग० ७, ६; विवा॰ १, ३; अपुरोहिय. ति॰ (अपुरोहित-नास्ति पुरोहितो षश्र ) पुरे। दित-शांति अर्थ अन्तार ज्यां नथी ते. पुरोहित-शान्तिकर्म करने वासा जहाँ नहीं है वह. Devoid of a familypriest. भग ० ३, १;

अपूर्व त्रि (अपूर्व) नवीन; विसक्ष्यः -અન્ય સાધારણ નહિ શ્વसા**ધા**રણ; **નવીન.** Novel; extraordinary. क॰ प॰ ४, २०; क० गं० २, ६; ४, ४६; विशे० १२०३; प्रव॰ ३१४ पंचा॰ ३, ३६;(२) पूर्वे न अनु-ભવેલઃ અપૂર્વકરણ; ત્રણ કરણમાંનું એક. जो पहिले कभी अनुभव में न आया हो वह: अपूर्वकरण: तीन करणों में से एक करण. not experienced before; one of the three Karanas. श्राजी १३०; नाया • १७;--चिंतामणि. पुं॰ (-चिन्तामाचे) અપૂર્વ-અદિતીય ચિંતામણિ રત્ન. જ્રવુર્વ चिन्तामाग्रास्त्र. unrivailed or unparalleled philosopher's stone. पंचा॰ ४, ३८;—नागु. न॰ (-ज्ञान) अपूर्वज्ञानः नवं नवं ज्ञानः अपूर्व ज्ञानः नया-नया ज्ञान. knowledge which one did not possess before; new knowledge. प्रव ३२०;

प्रयुक्षकरणा. त्रि॰ (प्रपूर्वकरण-प्रपूर्वमिश्वनवं प्रथमं करणं स्थितिघातरसघातगुण श्रेणिगुण्यसङ्कमस्थितिग्रन्थानां पञ्चाना मर्थाना निर्वेत्तंनं यस्यासावपूर्वकरणः ) स्थितिधात, रसधात, गुलुश्रेश्चि, गुलुसंक्ष्मं अने अन्यस्थितिगंध स्थे पांचनी अपूर्व-पहेशीक वार निष्पत्ति करनार छव; आहमे गुलुहाले निरुक्त पांचरिथित आस करनार छवः स्थितिधात, रसघात, गुणुश्रेणी, गुणु-संकम श्रोर श्रन्यस्थितिबंध इन पाचों की प्रथम ही बार निष्पत्ति करने बाला जीव; श्राटवें गुणुस्थान में उक्क पांचों स्थिति प्राप्त करने वाला जीव. (A. soul) attaining

for the first time to a stage (the eighth stage of spiritual evolution ) in which the five things occur viz Rasaghāta, Sthitighāta, Guņaśreņi, Guņasankrama and Anyasthitibandha.क० गं० २, ६; (२) न० (श्रश्रा-पूर्वमपूर्व-स्थितिघातरसघाताचपूर्वार्थ निर्वर्तनं वा तवतत्करखञ्चापूर्वकरखम्-भग्या-मां सम्यक्त्वाद्यनुगुको विशुद्धतरपरिकाम विशेषः ) के परिर्शुम-अध्यवसायथी स्थिति ધાત, રસઘાતાદિ અપૂર્વ અર્થની એકજ સમયે સાથે સાથે નિષ્પત્તિ થાય તે પરિણામ વિશેષ: સમકિત આદિને અનુકળ ભવ્યજીવના વિશુ-परिशाभविशेष. जिस परिशाम से स्थितिघात, रसघात भादि अपूर्व भर्य की एक ही समय में साथ साथ प्राप्ति हो वह परिगाम विशेष: सम्यक्त्व आदि के अनुकूल भव्यजीव का विशुद्धतर परिशामविशेष. modifications undergone by the soul simultaneously acquir ing as result of them unique eonditions of Rasaghāta etc. ৰাত प॰ ३, ७; भग॰ ६, ३१; क० प॰ ४, २०; क गं० ४, ४६; ( ૩ ) આકર્મ ગુણસ્થાનક. भाठवाँ गुणस्थानक. the eighth Gunasthānaka. नाया॰ ८; १४;—श्रालिगा. क्षां • (-धावलिका ) अपूर्व ३२ श्रुती आव-**क्षिडा-सभयविशेष. अपूर्वकरण की आविल-**का-समयविशेष. the particular time of the attainment of Apurvakarana. % प॰ २, ६८;

स्रपुरसणाणग्याहणः न॰ ( स्पूर्वज्ञानप्रहस्य-स्पूर्वस्य ज्ञानस्य निरन्तरं प्रहस्यम् ) निरंतर अपूर्व अपूर्व ज्ञान आप्त अरवुं तेः, तीर्थेऽर-नाभऽभे उपार्ववानां पीश स्थानऽभानुं १८ भुं स्थानक. सदा अपूर्व अपूर्व ज्ञान प्राप्त करना; तीर्यकरनामकर्म उपार्जन करने के बीस स्थानकों में से १= बाँ स्थानक. Ceaselessly acquiring new knowledge; the eighteenth of the twenty sources of attaining to Tirthanakara-Nāmakarma. नाया॰ =:

अपुहस्तः त्रि॰ (अपृथक्त- अविद्यमानं पृथस्त्वं प्रस्तावात्संयमयोगेभ्यो विद्युक्तत्वस्वरूपं यस्यासौ तथा ) निरंतर संयभयेश्यभां वर्त-नार. सदा संयमयोग में प्रकृत. Ceaselessly engaged in the practice of self-control." अपुहत्ते सुप्यविद्यिष्ट् विहरह् " उत्त॰ टॉ॰ २६;

ऋषू झ-य. पुं॰ न॰ ( चष्प ) पुरी; भाणपुञ्धाः पूरी; मालपुत्रा. A small round cake of flour; a bun. आया॰ २, १, ४, २४; स्रोव॰ ४२; जीवा॰ ३, १; जं॰ प॰

म्रपूर्वयणः न॰ (मप्तिवचन न प्ति भप्ति सम्बद्धवनं चाप्तिवचनम् ) सडेलुं-डेल्। ध भयेलुं वयन निक्षः अर्थात् भेल्युं पाणे तेवा इत्तभपुश्लीनुं वयनः पवित्र व्यक्तियों का बचनः जिनके कहे हुए बचन की पालना हो सके ऐसा उत्तमपुरुषों का वचनः Words of men of character; words never growing rotten or stale. नाया॰ १६;

म्रपूप. पुं॰ (भ्रपूप) ळुએ। 'श्रपूम-य' शण्टः देखो' श्रपूम-य' शब्द. Vide 'श्रपूम-य'. पत्र॰ ३६;

अपूर्या. बी॰ ( अपूजा ) पूजानी अलाव. पूजा का अभाव. Absenceof worship. " पूजापूजा हिवाहिबा " ठा॰ ४, ३; अपूरिका. त्रि॰ ( अपूरित ) अपूर्ण; अधुरुं. अधूरा; अपूर्ण. Imperfect; incomplete. पिं• नि• २१६;

अपृह. पुं• (अपोह) अवाय; निश्चय; विशिष्टतान. निश्चय; विशेषप्रकार का ज्ञान. Definite, determinateknowledge; certainty. नाया• १; =;

भ्रोपञ्चमाणः व॰ कृ॰ त्रि॰ (अध्येष्यमान-भ्रमाक्रमत् ) आक्ष्मेश्च न ६२ते।; क्षेष्टिना ઉपर ६क्षे। न ६२ते। श्राक्रमण न करता हुआ. Not attacking; not assailing. भग॰ ८,७; १८, ८;

अयेज्ज. त्रि॰ ( अपेय ) पीना थे। २४ निहु; भिद्दश योरे अपेथपहार्थ. न पीने योग्य; मदिरा आदि अपेयवस्तु. Not drink-worthy; e.g. wine etc. जीवा॰ ३, ४;

आपोग्गल. पुं॰ ( अपुद्रल-न विद्यन्ते पुद्रलाः कर्मरूपा येथां ते तथा ) अभेपुह्मणहित सिद्ध अभवान. कर्मपुद्रल रहित सिद्धभगवान्. One free from Karmic atoms; a liberated soul. ठा॰ २, १;

अपोरिसियः ति॰ ( अपोरुषिक -पुरुषः प्रमाण मस्येति पौरुषिकं तक्षिषेधादपारुपिकम् ) पुरुषप्रभाण्धी अधि ६ ६ ई; अगाध करा वगेरे. पुरुषप्रमाण से अधिक ऊंडा; अगाध जल वगेरह. Of a depth exceeding the height of a man; (water etc.) very deep. " अत्थाहमपोरिसियं पिक्ववेजा" नाया • ६; भग • १, ६;

श्रापोरिसीय. ति॰ ( श्रपौरुषेय ) पुरुषप्रभाध्-वाभधी वधारे ઉद्धं; अगाध. पुरुषप्रमाण से श्राधिक ऊंडा-गहरा. Of a depth exceeding the height of a man; unfathomable. नाया॰ १४; (२) पुरुषता कहेश नहि; अभातुषिक पुरुषद्वारा न कहा हुआ; श्रमानुषिक ठा॰ १०; अपोकसिय. त्रि॰ (अपोकषिक) लुओ। 'अपोरिसिय' शण्ट. देखी 'अपोरिसिय' शब्द. Vide 'अपोरिसिय'. भग० ७, १;

√ श्रापोद्द. था॰ I. ( अप+जद् ) अक्षापे। क इरी निश्चय इरवे। कहापोह करके निश्चय करना. To settle after discussion. अपोहए. निशे॰ ४६९;

द्यपोड: पुं॰ ( अपोड़ ) हिं। पछी थता निश्वय: अवाय; भतिशानना त्रीको लेह. ईहा के बाद होने वाला निश्चय > अवाय: मतिज्ञान का तीमरा भेद. Judgment; ascertained knowledge; the third variety of Matiiñana. जं प नंदी ३६; विशे • ૩ & દ: ( ૨ ) વિપક્ષની ક્યુક્તિએ તો નિરાસ-त्याग प्रस्वाने विशेष विश्वार प्रस्वा तेः तर्कः विशिष्ट ज्ञानः अधिने। ७३। अल्. विपन्न की कुर्याक्तयों का परिहार करने के लिये विशेष विचार करना; तर्क; विशिष्ट ज्ञान; बुद्ध का खठा गुण, minute logical reasoning to refute the objections raised by an opponent; the sixth merit of intellect. भग. ६, ३१; ( ३ ) परिवेद्ध्याना अंड अडार. पहिलेह्ण-प्रतिलेखन ( बस्रों का निरीक्तण ) का एक प्रकार. a variety of Padilehana i. e. minute inspection of garments etc. श्रोघ० नि० ६२:

भ्रपोइ. सु० च० ४, ८०;

भ्रप्यकासि. नाया० १६;

म्रप्पेजा. वि॰ पंचा॰ ६, ७;

मप्पावितं. सं॰ कृ॰ सु॰ २० ४, १२**६**;

**डाप्प. त्रि॰ ( चहर ) ચાર્ડ; જ**રી; સ્વલ્પ; લગા-रेक. बोबा: स्वल्प. Little: small. भग० १, १; २, २; ३, २; ४, ६; १०; ७, ३; १३, ४; नाया० १; १२; १६; दस० ४; थ, १, ७४; ६, १४; जीवा० १; **धा**या० १. र, १, ६२; १, २, ३, ८०; उत्त**ः** १, ३४; 19, 19; २४, २४; वव॰ ६, ४१; ४२; कप्प० ४, ६७; पिंव निव २०४; ३७६; सूक प॰ ९०; २०; भोव० ९१; १६; ३८; (२) अक्षाव: नहि. अभाव. absence of: negation of. ठा० ७; राय० ३२; श्राया० ९, व, ६, २२२;—क्रंड. त्रि० (-क्रांड-अस्पानि-न सन्ति अगुडानि कांटिकादीनां यत्र तदस्याएडम् ) धंडां वगरनं; कयां ध्रीडी યગેરેનાં ઇંડાં મદલ નથી ते. श्रंडा रहित: जहां चिऊंटियाँ ऋदिक के शंडे नाममात्र के भी नहीं हैं वह. absolutely free from eggs; free from eggs of ants and other insects. श्राया॰ २. १. १, १; वेय॰ ४, २६;—ग्रहिरार्गा. त्रि॰ (-मधिकरण मल्पमविद्यमानमधिकरणं कलहो यस्य तत्त्रथा ) अक्षदर्शदनः अवेश विनाने। कलह रहित: क्वेश रहित. free from feud or quarrel; peaceful. ठा॰ ६, १;--- आउ. त्रि॰ (-- মায়ুৰ্ ) প্র<sup>ই</sup>ন ' भप्पभाउभ न्य' शम्ह, देखो ऋष्पन्नाउभान्य' शब्द. vide "चप्पकाडक-ग."क • ५ • ४,७३: --- आउम्र-य. त्रि • (-शायुष्क) अ१५-थे।। આઉપાવાળા: થાડી હિંદગી ભાગવનાર थोबी आयुः वाला. having a short life; short lived. सूब• २, ७, २३; परह॰ १, १;—**आउअसा**. स्री॰ (#-बायु-कता-श्रव्यमायुर्वस्यासावस्यायुष्कस्तस्य भा-बस्तता ) જધन्य आઉખું; हुं हुं आयुष्य: दें। लिंदभी. थोडी भायु; जघन्य भायु. shortness of life, भग• ४, ६; ठा•

३, १;—ग्रागमः त्रि० (-न्नागमः) व्यस्प भागभेनी जासनार:अस्पत्त श्रहप-थोबा श्रागम जानने बाला; भल्पज्ञ. (one) possossed of a smattering knowledge of scriptules; a smatterer. दव॰ ६. २;--- आयंकात्रि०(-धातङ्क-धरुपः सर्वधाऽ-विद्यमान भातको ज्वरादिर्थस्यासावल्पातकः) निरेश्नी: रेश्नर्राहत, निरोगा: रोग रहित. free from disease; healthy. " अप्पायंके महापन्ने, श्रश्निजाए जसोबबे " उत्तर ३, १८; भग० १६, ३; भायार २, ५, १, १४१;—श्चारंभ. त्रि॰ (- बारम्भ ) પૃથ્વી આદિ છવાના થાંડા આરંભ સમારંભ કરનાર, प्रथ्वी श्रादि जीवी का **थादा श्रारं**भ-समारंभ करने वाला. injuring or killing to a slight extent the sentient beings of earth-bodies etc. श्रोव • — श्रासव. "पुं • (-श्राधव) થાદા આશ્રવ-કર્મપ્રવાદ धोडा आश्रव-कर्म प्रवाह, slight influx of Karma. भग०१६,४:--- ऋस्वितर.पुं (-श्राधवतर) ઘણાજ ધાડા આશ્રવ: અતિશય થાડી કર્મની आवंत बहुत थाड़ा भाश्रव; बहुत कम कर्म की आय. slight influx of Karma. भग० १६, ४;--श्राहार. पं॰ (-श्राहार) સ્ત્રલ્ય આહાર: થાડા ખારાક स्वल्य **श्राहार**; थोड़ी खराक. scanty food. चट्टक्कार-भंडगप्यमायामेले कवले भाडारमाहारेमाये श्रापाहारे "भग० ७, १; दसा० ४, ९६; पिं ु नि॰ ६४८; वव० ८, १५; (२) त्रि॰ भितादारी: थे। पानार. मिताहारी; थोड़ा खाने वासा. ( one ) taking scanty food. पिं॰ नि॰ ६४८; वन॰ ८, १५; —-इच्छु. त्रि॰ (-इच्छु--बस्पा स्तोकाऽ-विश्वमाना वा इच्छा यस्य तत्त्रमा) धर्मे। ५५२७। શિવાય અન્ય વસ્તુની ઇવ્છા ન રાખનાર.

धर्मीपकरण के सिवाय दूसरी वस्तुओं की इच्छा न रखने वाता. (one ) having desires limited only to implements of religious practices.स्य॰ २, २, ३६; जीवा० ३: (२) स्वस्प आह्यार **३२ना२**; आहारना त्यांशी. थोड़ा श्राहार करने वाला; आहार का त्यागी. taking scanty food; one who gives up food. " लुहबिती सुसंतुहे, श्राप्पच्छे सहरे सिया" दस॰ =, २४;--इच्छ्या. स्रं। (-इच्छ्ता-**इच्छा** ) અકપ ઇ<sup>ક્</sup>છા; ઇચ્છાને! અભાવ. थोडी इच्छा; श्रला इच्छा: इच्छा का श्रभाव. scantiness of desire : absence of desires. "श्राध्यस्त्रया श्राह्यकाभेवि संने" दस॰ ६, ३, ४;---इच्छा. स्री॰ (-इच्छा ) **આ**હારાદિકમાં થાેડી પ્રેચ્છા: સ્વલ્પ વાંછા. श्राहारादि में थोड़ी इच्छा, scantiness . of desire for food etc. भग । १. ६: ---इड्डियः त्रि॰ (-ऋद्धिक) थे.डी अर्ध्स्याधाः योही ऋदि वाला, possessed of limited means. भग० ३, २; १०, ३; १६, १०; इडियतर, त्रि॰ (-ऋदिकतर ) अतिशय । थाडी ऋदिवाणाः बहत ही कम ऋदि वालाः having very scanty means. भग॰ १३, ४;—उद्गिगः वि॰ (-उनिङ्ग) ३,निशः **ક્રોડી**ના નગરાસંદ્વેત; ક્રીડીના નગરા વિનાનં. चिऊंटीयों के नगरात्रीं (घरों) से रहित. free from ant-hills. वेय० ४, २६: --- उत्थाइ. ांत्र ( - उत्थायिन् - श्रत्पमुन्धानुं शीलमस्वेत्यस्योत्थायी ) अयो जन पद्मे पान् વારંવાર ઉક્ષ્મેસ કરવાના જેના સ્વભાવ નથી ते. प्रयोजन होने पर भा बार बार उठने बैठने का जिसका स्वभाव नहीं हो वह. ( one ) not getting up from his seat frequently inspite of necessity. " झप्पुट्राई निरुट्राई, निर्माएजप्यकुक्कुए "

उत्त॰ १, ३०;---**उदय. त्रि॰ (--उदक)** પાણિ विनानुं: पाशिरिद्धित. जल रहित; धिना पानी का. devoid of water; waterless. श्राया॰ १, ६, ६, २२२; -- उचयः त्रि॰ (- उदक ) लुओ 'झपुदय' शंक्ट. देखों 'अप्पदय ' शब्द. vide ' चप्पुद्य '. नाया० १<del>;—उस्सः त्रि०</del> (-श्रवश्याय) એ!સ ઝાકળના ખિન્દ વગરનું; નીરા કે ઉપર ઠારના બિંદુ નથી તેવું. श्रोस के विन्दुओं से रहित; जिसके ऊपर या नाचे श्रोग की बूंदें नहीं हैं ऐसा. free from dew-drops. श्राया॰ १, ८, ६, २२२; वय० ४, ५६;<del>— उस्तृयः</del> त्रि०(**-मोस्सुस्य)** ઉર્છાજીમપણાર્થી રહિત; વિહવળ <mark>નહિ. उत</mark>्म-कता सहन: विह्नजना सहित free from restlessness, भग० २, १: ३, २: शायाः २, ३, 1, ११६:-- कम्मतर. त्रिक ( -कर्मनर ) अट्क श्रीडां **क्रियाली**. बहुत हो थों। कसों बाला, having very slight Karmas, " तको पच्छा श्रप्पकम्मतराष् चेव " भग० ४,६; १, २; १६, ५; --क्र¥मतरयः त्रि० (-क्रमंतरकः) ધણાજ થાડાં કર્મવાળા: ઘણા **હળવાકર્મી.** बहुत थोड़े कमें। वाला. having very slight Karmas, भग० ७, १०; १८, ४; ---कालियः त्रि॰ (-कालिक ) थे।**ऽ। व**भत २९ना२; थाडा ४१५नं, योहा समय रहने वाला; थोडे सभय का, of a short duration of time; resting for a short time. भग॰ ६, ३३;— किरिय. त्रि॰ ( किय ) थाडी हियावालाः केने थाडी हिया लांग छ ते. थांडा किया वाला: जिसका थोडा कर्मवंध होना है वह. having slight Karma, ठा० ४, ३:--किरिया, जी॰ (-क्रिया ) ચાડી ક્રિયા; અલ્પ ક્રિયા. अल्प किया; योदा कर्म्बंध. slight Karma.

भग० १६, ४:--किरियातरा. खी॰(-कि-बातरा ) ध्यी थाडी क्रिया-क्रमेशन्ध. बहुत थोडा कर्मबन्ध. very slight Karma. भग० १६,६;-किलंत. त्रि० (-क्लान्त-श्रहपं स्तोकं क्लान्तं क्लमो येपां ते तथा ) केने फेंद-परिश्रम नथी ते. जिसे परिश्रम-खेद नहीं है वह. unfatigued; slightly fatigued. "अप्पकिलंतामं बहुम्भणं भे" भाव० ३, १;---कुक्कुझ्र. त्रि०(ः -केकुच्य--धर्गमसत् काँकच्यं काचरणादिचेष्टाऽस्थेति **તથા** ) હાથ, પગ, મસ્તક વગેરે ધુઆવવાની . अष्टा विनानाः हाथ, पॅर, मस्तक आदि हिलाने की बेहा में रहित. free from movements of hands, feet, head etc. " निसीएजाप्यक्रकण् " उत्तर १. ३०: - कोह. त्रि॰ ( कोध ) ११४२८८न; साव ઉદ્યો દરીના એક પ્રકાર, क्रोध गीहतः भाव कनोदरी का एक भेद. free from anger: a variety of mental Unodari. भग० २४,७; श्रीव०---कस्त्रा, न० (- श्रहर--श्रहनान्यक्रराशि यस्मिस्तत्त्रथा ) गणयक्र સત્ર: જેમાં અક્ષર થાડા અને અર્થ પ્રેબીર है। य तेवं सत्र, गुण सहित सुत्र; जिनमें अ चर थोई हों और अर्थ बहन ही ऐगा गत्र. an aphorism concise in form but comprehensive in merning ,श्रोव॰ --- ग्रांत्र ० (-श्रवं श्रल्योऽधी मुल्यं यस्य : तत्तथा ) થાડી કિમ્મતવાળું; અલ્પ મૃક્યવાન पहार्थ; सरतुं, अल्प मृत्य वाला; थांडी कीमत वाला; सस्ता. cheap; of small price. र्जावा० ३, ३; दस० ७, ४६; भग० ३, ७; -- जोग. पुं• (-योग ) जधन्य ये।गःभन व्याहिने। व्यापार, जचन्य योग, minimum or lowest degree of thought vibration and other activities गं० y., x3; —亦称. ঘি ৽

(\*-मन्म-विगततथा विधविप्रकीर्यावचनं ) કલેશ–ઝગડાનાં વચત ન . બાલનાર: भाव **ઉ**ણાદરી કરનાર, ल**हा**ई, भगडे के वचन न बोलने वालाः भाव अनोदरा करने बाला, not given to offensive or quarrelsome speech; practising mental Unodari, তাও দ: ম্যাও २५, ७;--- दिदय. त्रि० (--ऋांब्रक ) थे।ऽी ઋહિવાળા; જેની પાસે થોડી ૠહિ છે તે. थोड़ी ऋदि वाला: जिसके पास थोडी ऋदि है having limited wealth. भग० १४, ३; १६, १२; पञ्च र्ह्या (-निर्देश) —सिज्जगः નિર્જસ थोडी निर्जराः कम प्रमाण में कमां का नाश. a modicum of Nirjara. भगः १६, ४;--- तुमेतुमः त्रि॰(- त्यम् त्यम्) કે.ધને વરા 'તૃંતું' કરી એક ખીજ્યનું અપમાન ન धरनार, कांच के बरा होकर कि त 'आदि हीन शब्दों हारा एक दूसरे का अपमान न करने याचा. not insulting one another by the use of the term "thou" in anger, भग० २४, अठा० म; दमा० ४, १०४;—त्थामश्च. वि०( स्थामन् ) थे।ऽ। બળવાળું; અલ્પ સામર્થ્યવાન્, **कम શક્તિ** वालाः ऋत्य सामध्येतानः of small or limited strongth. " से श्रंतमो श्रण-स्थामण् <sup>के</sup> सुय**् १**, २, ३, ५;—**द्धाः स्त्री**० ( श्रद्धा ) अस्प अणः, श्रींश वर्णतः थोडा समय, short time: a small duration of time. क॰ प॰ २, १०१; ७, ४३;-- पण्साग. त्रि (-प्रदेशाय-प्रस्पं प्रदेशाप्र कर्मदलिकपरिमाणं यस्य तत् ) थे।ऽ। પ્રદેશવાળાં કર્મ: જેના પ્રદેશવંધ-કર્મદલના जध्ये। थे। दे। दे।य ते इर्भ वर्गरे. बोडे प्रदश वाला कर्म: जिस कर्म का प्रदेशबंध धोड़ा हो वह कर्न. (Karmas etc.) covering

a narrow space, भग० १, १; -परिगह . त्रि (-परिग्रह ) धन धान्य हि थां परिभक्षवालाः धनधान्यादि थोडे परिष्रह with having limited worldly possessions. ओव ---परिचाय. पुं• (-चरिस्वाग ) थे। डे। त्यागः बोदा त्यागः त्याग. slight abstention. पंचा १ १ . ३२:-- चारा. त्रि १ (-प्रास-भरूपा भसन्तः प्रायाः प्राशितो यत्र तत्तथा) ં<mark>ગાણિરહિત;</mark> જયાં કાર્ક પણ પ્રાણી–જંતુ नथी तेवा अपाश्रय वर्गेरे. प्राणी रहित स्थानः जहां कोई भी प्राणी-जीवजनत नहीं ऐसा उपा-श्रय वगैरह, free from living beings e. g. a monastery or a monk's æbode. भाया० १, ६, ८, ७; वेय० ४. १६:--पाणासिः त्रि॰ (-पानाशिन्-श्रक्ः पानमशितुं शीक्षमस्यासावहरपानाशी ) थे। પૈય દ્રવ્ય પીનાર? પાણી વગેરેનું થાેડ્ર પાન . 'इरनार, पेय पदार्थ को थोड़ा पीने बाला; पानी वगैरह को भ्रत्य प्रमाण में पीने बाला. (one) taking a limited quantity of fluid substances like water etc. स्य॰ १, ८, २४:--पिंडासि. त्रि॰ (-पिएडाशिन्-चरुपं पिग्डमशितुं शीलमस्ये-**તિ ) થા**ડા આહારના કરનાર: મિનાહારી: अल्पाद्धारी, भ्रत्य प्रमाण में श्राहार करने बाला; मिनाहारी. (one) taking a limited quantity of food; moderate in food. " अप्पविंडासिपायासि, अप्पं भासेज सुब्बए "स्य० १, व, २५; -- पूर्ता. त्रि (-पुरुष ) ५९४६ीन; पापी; अनार्थ. पुरुष होन; पापी; पुरुष रहित; अनार्थ. sinful; devoid of religious merit. माया॰ १, ६, १, =;-- बहु. त्रि॰ (- 📲 ) એાછુંવતું; થાડું ઘણું; થાડું ઝાઝું. न्यनाधिक: योडा बहत. more or less.

जीवा॰ २; जं॰ प॰ ७, १६२;--बहुश. त्रि॰ (-बहुक) એક કરતા ખીજાં એાધું વા વધા रै-थे। ं वा घलं. एक की अपेचा इसरा कम या ज्यादह: कम ज्यादह. more or less. क॰ प॰ १, ४; भग॰ ७, २;—बीय. त्रि॰ (-बीज-श्रक्पमसद् बीजं यत्र तत्तवा) थील रहितः ज्यां धान्य वभेरे भी विद्यमान नथी ते २थ/। यभेरे. बीज रहित: जहां धान्य खादि के बीज मौजूह नहीं हों वह स्थान मादि. barren of seeds, वेय॰ ४, २१;---भक्स. त्रि॰ मचितं शक्तमस्येति ) (−भाचिन्-प्रक्पं अल्पाद्धारी: भिनाद्धारी. श्रह्पाहारी: कम भाहार करने वाला. moderate in food; taking a modicum of food. " w-युक्साई सहग्रपभरकी " उत्त० १४ ૧૬;—સાર. ાંત્રે ૦ (-માર ) જેનું મૂલ્ય ધર્ણ છતાં ભાર થાડા હાય તે; થાડા વજનવાળ. जिसका मूल्य बहुत होने पर भी वजन कम हो वह; थोड़े वजन बाला. small in weight. भग॰ २, १;—भाव. पं॰ (– भाव ) અલ્પ ભાવ–લાગણી. স্থল্प भाव. slender or feeble feeling, पंचा• ६, १६;—भासि ति॰ (-भाषेत् ) भितः ભાષી: વિકથા આદિથી રહિત, મિતમાથી: विकथा आदि न करने वालाः अल्प प्रमाशा में . बोलने बाला. given to speak little; not prolix. " अतितियो अथवते, अप्य-भासी मियासचे " इस॰ ६, २६;--भ्रय. त्रि॰ (-भूत ) सत्त्व-प्राशीरदित स्थण पंगेरे. प्राणी रहित स्थान श्रादि. (a place etc.) free from living beings. ठा० ४, १;--मइ. त्रि॰ (-मति) थे।ऽ। शुद्धियाणे। योदी बुद्धि वाला. of slender intellect. wo we was - meres. त्रि॰ (-महार्ष ) केनी भार-वक्त थेड़ं अने िम्भत **धर्मी है।**य तेवं. जिसका बजन बोबा

हो और कीमत यहत हो वह. small in weight but of high price. राय॰ २१६: नाया॰ ४०-महरधासर्खाः त्रि॰ ( -महाश्रीभरण-श्रव्यानि स्तोकभारवन्ति भड़ार्चांचि बहुमुख्यान्यामरखानि यस्यासी त्रणा ) થાર્ડ વજન અને ધણી કિમ્મતવાળાં व्याभूष्णे। राभनार, योदे वजन और अधिक कीमत वाले आभवशों को रखने वाला. having ornaments of small weight and high price. उवा. . १, १०;-र्यः त्रि० (-रजस् ) ६ भेरजरिहतः थ्य < पश्चिम कर्मरज रहित: श्रहपकर्मी वाला. sullied with slight Karma: unsullied with Karma. " सिके वा इवड सासए, देवे वावि अप्परए महिन्निए " **रुत्त० १, ४८;---र्य**. त्रि० (-रत-म्रल्पम-विद्यमानं रतं कीडनं यस्येति ) ई। अरहित-કામ ભાગતી ધુ<sup>ર</sup>છા વિનાના–અનુત્તર વિમાનના દેવતા વગેરે. क्रीडा रहित. कामभोग की **इच्छा रहि**त; श्रनुत्तरविमाननिवासी देवादि. free from carnal lust; e.g. gods of Anuttara heavenly abode. दस॰ ६, ४, २; ३;---लेखा. श्री॰ (- तेपा) જેનાથી પાત્ર ખરડાય નહિ એવા ચણા. પહુંવા વગેરે આહાર લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી તે. પિંડે-पश्चानी वाथे। प्रधार, जिन वस्तुक्षों से पात्र न लिस हो उन बस्तकों को बाहार में प्रहरा करने की प्रतिज्ञा करनाः पिंडेचणा का चौथा भेद. the fourth variety of care in food; a vow to take food consisting of grams, beans etc. which do not bespatter or stick to a vessel. ठा॰ ७:--लोम. पं॰ (-सोस ) લાભ **ઘટાડવા** યા ન કરવા તે<sub>!</sub> ભાવ ઉદ્યાદ-रीने। ओ । प्रश्नार, लोभ का घटाना यान करनाः भाव अनोदरी का एक भेदः miti-

gation of or cossation of greed: a variety of mental Unodari. भग० २४, ७;—लोड. पुं० (-कोम) બચ્ચા 'श्रप्पतोम ' શબ્દ. देखो 'श्र<del>प्प</del>-लोभ 'शब्द. vide 'श्रप्पकोभ ' भग• २४, ७;—बुद्धि. ह्यां० (-बृष्टि) श्चाल्य वर्षाः योडी scanty rain. ठा॰ ३ ३:—बहिकाय. पुं (-वृष्टिकाय-वर्षेणधर्मयुक्तमुद्रकं बृष्टिस्त-स्याः कायः समूहो वृष्टिकायः स जासावस्यः स्तोकोऽविश्वमानो वाल्पवृष्टिकायः ) थे।।। વરસાદ વરસે અથવા મુદલ ન વરસે ते. थोडी वर्षा हो अथवा विल्कृत वर्षान हो वह. scantiness or complete absence. of rainfall. "तिहिं ठाबोहिं चप्पवृद्धिकाए सिया तंजहा "ठा० ३, ३; " श्रम्मयाक्या पढमसरदकालसमयंसि अप्पबुद्धिकायंसि " भग० १४, १; कप्प० ६, ३१;— वेयग्रा-तर्गाः स्रा॰ (-वेदनतर-का ) अतिशय थाडी वेहना; धर्लीक थाडी वेहना. बहुत कम वेदना-कष्ट. very slight pain. भग-१, २; १८, ४; - वेयगा. सी॰ (-बेहना ) थे। री वेहना-हः भ बोई। वेदनाः श्रह्म कष्ट. slight pain. भग. ६, ९; ७, ६; १६, ४;—सत्तियः त्रि०(-सात्विक) સત્ત્વ વગરના: મનાેબળ વિનાના. **सत्व रहित**; मनोबल रहित. lacking in willpower; stuffless. स्य॰ नि॰ १, ४, १, ६१;--सङ्घ. पुं० (-शब्द) राउन पाउपी; धीभे ધીમે બાલવું તે; ભાવ ઉદ્યાદરીના એક પ્રકાર. ऊंचे स्वर से न चिक्काना; धीमे स्वर से बोलना: भाव जनोदरी का एक भेद. not shouting: speaking in a low tone; a variety of mental Unodari. भग• રષ્ટ્ર, ૭; (૨) કછ્યા કરવા ગુસ્સાથી ન भे। अनुं ते. अन्तरा हो जाने की संभावना के

कारख कोध या गुस्से से न बोलना. not shouting with a view to quarrel. भोव - ससर्कसा त्रि (-सरजस्क ) रक-ध्यरे। धादीने साध सुध धरेल. कचरा निकालकर साफ किया हुआ. cleansed by the removal of dirt. आया॰ २, २. १. ११०<del>; सागारियः</del> त्रि॰ (-सा-गारिक ) द्रव्याहि अधी रहित. इच्यादि से रहित. not possessed of wealth etc. वेय० १, २४:—सावज्जकिरिया. खीo (-सावचिक्रवा ) केमां सावधिश्वा थाडी छे એવी वसति-स्थानः जिसमें पाप क्रिया थोबी हो ऐसी बस्ती-स्थान. & residence with very few sinful actions in it. श्राया॰ २, २, २, ८६; ---सुद्धाः त्रि॰ (-श्रुतः) शास्त्र-व्यागभनी અજાણ: થાડું જાણ્યુનાર; અલ્પરા. शास्त्रों को थोडा जानने वाला; घल्पज्ञ. ignorant scriptures; possessed of meagre knowledge. " उहरे इमे श्रद्भपुति श्राचा" दस॰ ६, १, २; वव॰ ६, **२;---सुह**. त्रि• (-सु**ख** ) थे। धुं सुभ आप-नार: निंद केवं सुभ केमां छे ते. थोबा सुख देने वाला: नाममात्र का सुख जिसमें है वह. giving but little happiness. पराह० १, १;—हरिश्च. त्रि॰ (-हरित) लयां હ્રસ્તિ-વનસ્પતિ નથી તેવું; વનસ્પતિરહિત. जहां हुरी वनस्पति नहीं हो वह (स्थान); वनस्पति TEd. free from green vegetation वेय० ४, २६;

आप्प. पुं• ( आरमन्-अति सततं गच्छति विद्यु-विसंक्षेशारमकपरिकामान्तरायीस्यारमा ) १ १ अत्भाः, येतनः, स्वयंः, पातेः, पंडे. जीवः श्रात्माः, चेतनः, खद व खदः, स्वयं. Consciousness; soul; self; oneself. "अप्यका केंत्र उदीरेंद्द "भग• १, ३;

" अप्यक्षा अप्यक्षो कम्मक्तवं करिसप् " नाया॰ ४: " अप्पद्यो भासापु परिवामेखं " " बप्या गर्ड वेयरकी, बप्या मे इडसामधी" उत्त॰ २०, २६; पिं० नि॰ मा॰ ३०; विशे॰ १४६; १४६८: निसी० १३, ३०; १४, १; दस० १, २; ६, २२; कप्प० १, ७; गच्छा• ६६: श्राव० १, ३; नाया० ७; १६; भग० १४, १; इसा० ४, १६; वव० २, २७; ४, ११: म, १२; अप्यार्थं. द्वि० ए० उस० १, ६; २६; जं॰ प॰ ३, ६=;नाया॰ १४;निसी॰ १९, १३; म्रप्याा. तृ० ए० वेय० १, ३३; ४, ११; १२; भग॰ २, ५; २४, १; २३; नाया॰ २; दसा॰ १०, ७; भ्रप्पको. ष॰ ए॰ त्र्योव० ३४; सूय० १, १, १, ३; अयुजो० १६४: दस० ४; नाया० १; ८; वेय० ४, २४; उस० १०, २८; भग० ४, २; ६; १४, १; १७, १; १८, ८; भत्त० ३६; पंचा० ६, ५०; दसा० ६, १२; पष्ठ० २२; निसी० ३, ३४; १६, १७; श्रप्ये. स॰ ए॰ उत्त॰ ६, ३६;--- ग्राभिशियेस. पुं॰(-प्राभिनिवेश) પત્ર. કલત્રાદિકમાં પાતાપણાના આગ્રહ: જે વાસ્તવિક રીતે પાતાના નથી તેને વિષે આગ્રહપૂર્વક મમત્વ રાખવું તે. जो वस्तुएं वास्तविक रीति से अपनी नहीं हैं उनमें श्राष्ट्रहपूर्वक ममन्व रखना; पुत्र, कलत्र श्रादि में खहंगाव. excessive attachment to family, worldly possession etc. which are not really a part of one's self or Boul. नंदी - उपमा. सी - (-उपमा) આત્મતુલના; પાતાની ઉપમા. **श्रात्मतुलनाः** अपने श्रापकी उपमा. comparison with one's own self. स्य॰ १, १९, ३३; —उस्तुय. त्रि॰ (-उत्सु**क** ) भीलनी संपत्तिनी अवग्रधना इरी पातानी संपत्तिने વિશેષ માનનાર: અાત્મપ્રશંસા કરનાર, **इसरे** 

की संपत्ति की अवहेलना करके अपनी संपत्ति को विशेष मानने वाला: श्रपनी प्रशंसा करने बाला. self-applauding; self-exalting. जं॰ प•,—चउत्थ. त्रि॰ (-चतुर्थ ) જેમાં પાતાના ચાથા નંબર છે તે: પાતે જેમાં **ચે.** थे। छे ते. जिसमें श्रपना चौथा नंबर हो नह. having oneself as fourth of a series or group. वेय • १, ४८; वव • ४, ४; ६; ८; ६; १०; ૧૧; ૫, ર; ട;——묤토. ત્રિ - (--षष्ઠ ) જેમાં भारते छहे। छे ते. जिसमें खद का छठा नंबर हो बह. having oneself as the sixth of a group or series. नाया • ६: १६; १=;--तइय. त्रि॰ (-तृतीय) पेरते केंगां त्रीके नंभरे छे ते. स्वयं जिसमें तीसरे नंबर पर हो वह. having one-self as the third of a group or series. वेय ०१, ४७; ४८; बव०४, ४;६; ८; ४,३;—एंचम. त्रि॰ (-पश्चम) જેમાં પાતે પાંચમા છે ते; પાતા सिंदित पांचिमे। जिसमें खुद पांचवाँ हो वह: श्रपने सहित पांचवाँ. having oneself as the fifth of a group or series. वव॰ ४., ८;--पर, त्रि॰ (-पर-श्रातमा च परभात्मपरी तथा ) पेति अने भी-ला; पाते अथवा थीको. खुद श्रीर दुसरा; स्वयं अथवा दसरा. oneself and others: oneself or another नाया ० ७:--बिइ-ति-यः त्रि॰ (-द्वितीय ) પાતે જેમાં બીજો છે ते: पाता सदित थे. स्वयं जिसमें दूरसा है वह. having oneself as the second of a group or series; forming a group of two inclusive of oneself. वेय • १, ४; ४७; वव • ४, २; ध, १;—वस. त्रि॰ (-वश ) स्वतंत्र: પાતાને વશ: પરવશ નહિ. श्रात्मवश: स्वाधीन: जो परवश नहीं है वह. self-dependent;

independent. गच्छा० ६८: नाबा० १६: —वसाः क्री॰(-वशाः) २५२छं६ स्त्रीः निरं-५श नारी स्वच्छंद ह्याः स्वच्छाचारिणां नारी. a self-willed woman; a woman without any body to curb her. नाया॰ ध॰---खह. पं॰ ( -वध ) आत्मधात: पाताना वध−धात ३२वी ते. श्रात्महत्या. suicide. भत्त॰ ६३;—वाइ. पुं॰ (-बादिन् ) 'पुरुष एवेदं सर्व ' के इंधि हे भाय छे ते सर्व આત્મા શિવાય બીજાં કંઈ નથી-એકજ આ-ત્મતત્ત્વને પ્રતિપાદન કરનાર વાદી: અદૈત-थाही. " पुरुष एवेदं सर्व " जो कुछ दिखता है वह सब श्रात्मा है, श्रान्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, इस प्रकार केवल आत्म-तत्व का प्रतिपादन करने वाला वादी: श्रद्धैत-वादी. a pantheist; a non-dualist. नंदी • सत्तम. त्रि • (सप्तम ) केमां येति સાતમા હાય તે; પે:તા સહિત સાતમા. जियमें स्वयं सातवाँ हो वह. having oneself as the seventh of a series or group. 'महीयां अरहा भ्रप्यसत्तमे मुंडे भविता ' ठा॰ द्वियः न॰ ( -हित ) આત્મહિત; આત્માનું श्रेय अर्थ, श्रात्मा का भला: श्रास्मा का हिन. welfare of the soul or self. नाया० ७:

द्याप्यइहारा. पुं० ( श्रप्रतिष्ठान-न विश्वतें प्रतिष्ठानमोदारिकशरीरादेः कर्मणो वा यत्र सो उप्रतिष्ठानः ) भेक्षः; भुक्ति. मोचः; मुक्ति. Salvation; final liberation. आया० १, ४, ६, १७०; (२) सातभी नरकता पांच नरकावासों नरकता पांच नरकावासों में से मध्यवर्ती एक नरकावास. name of the middle of the five infernal abodes of the seventh

hell "अप्यह्झ वरप एतं जोव वस्य समस्सं आवास विवक्तं मेख 'ठा० ४, ३; पण० २; जीवा॰ ३, १; भग० १३,१; सम० प० २०६; अप्प्रवृद्धिका. त्रि० (अप्रतिष्ठित) अतिधान-रिक्षित्त (प्राथा विना-निभित्त विना स्वकावे ष्टिक्ष वेश प्रतिष्ठान रहित; बिना निमित्त के अपने आप उत्पन्न. Self-born. ठा० ४, १; (२) अति अधरिक्षित; अशरीरी. प्रतिबंध रहित; अशरीरी. प्रतिबंध रहित; अशरीरी. free from obstruction; bodiless; unembodied. आया० २, १६, १२;

भण्यस्तर्यप्रसिद्यस्त. न॰ (ध्रवकीर्यप्रस्तत्व)
कें भां असंभद्धपछुं अने अतिविश्तार
नथी अवी वाष्ट्री; तीर्थं करनी वाष्ट्रीना उप
अतिश्यभांना ओक जिसमें असंबद्धता और
विस्तार नहीं है ऐसी वाणी; तीर्थं कर की
वाणी के ३५ अतिशयों में से एक आतिशय.
Speech free from irrelevance
and prolixity; one of the
thirty-five Atishayas of a Tirthankar's speech. सम ० ३५;

अप्पार्जिका ति॰ (अप्रज्यक्ति ) अपध्यः अराध्यर दंधाओस नाहि बिना पका हुआः अच्छीतरह से न सीका हुआः Raw; imperfectly cooked. ' अप्पारक्षियोः सहिभक्तव्यवा' उदाः १, ४१;

अप्यक्तंप. त्रि॰ ( अप्रकस्य ) व्यव्यः व्यव्यः इंपे निह-६दी निह तेतुं; ६८. इतन चतन रहितः अचतः इतः Firm; steady. "मदौ इव अप्यकंपे" ठा॰ १०; ओव॰ १७; अप्रकस्म. त्रि॰ ( अत्यक्तंन् ) ६६दा ६भीं; केने थे।ऽां ६ने ले।यदानां छे ते. जिसे थोरे कर्मों का फल भोगना है वह. Having slight Karmas. ठा॰ ४,३;—पच्छा-धाया. त्रि॰ (-प्रत्यायात-अस्पैः स्तोकैः कर्मंभिः प्रत्यायातः प्रत्यायातः प्रत्यायातः मानुवत्वनित्यद्यकर्मनः

त्याबातः) भीगवतां है भ्राप्ततां थे। हें हें भ्राप्ततां थे। हेरी भ्राप्तां थे। हेरी भ्राप्तां थे। श्रां अभी श्रां हेरी साथ भ्राप्त भे जन्मेल. बोदे कर्मी सहित मनुष्ययोनि में उत्पन्त; भोगते या च्राय करते २ जो थोने कर्म शेष रहे हों उनसे किर मनुष्ययोनि में उत्पन्त. born again in the human womb on account of a few remnants of Karmas. ठा॰ ४, १;

अप्यञ्चकताय. सं • कृ • भ ( अप्रत्याख्याय)
प्रश्याख्या न करके; त्याग न करके. Without having given up or abandoned. "इहमेगे व मकंति, अप्य-

क्ष्म्याप्यजूहिका. त्रि॰ (सिख्) पार्धीने तैथार थथेस; रंधार्ध रेखेस. पककर तैयार; सीक चुका हुजा. Cooked; ripe for eating. जाया॰ २, १, ४, २३;

अप्यिकिंटय. त्रि॰ (अप्रतिकव्टक-न विश्वते प्रतिमक्षः कव्टको यत्र तद्मतिकव्टकस् ) क्षेत्री डेएडं प्रतिपक्षी नथी ते. विश्वका कोई: प्रतिपत्ती नहीं हो वह. Unrivalled; having no rival. राय॰

भपाडिकरमा. न॰ ( भमतिकर्मन् ) केशा अतिक्रभे-खरीर-संरक्षार, श्रदीरचेशा-संक्षेत्रः विस्तार वर्गरे इंध न थर्ध शहे तेवा संथा-राता ओड प्रहार; पादिपायमन संथारा-ते। ओड भेट. जिसमें शरीरसंस्कार, शरीर बेद्या अर्थात संकोच, विस्तार वर्गेरह कुछ न हो सके ऐसा देह त्यागने का एक भेद; पादपोपगमन नामक उपवास का एक भेद. A variety of Pādapopagamana (bodily) austerity; a variety of bodily austerity in which an ascetic gives up food and drink and awaits death without moving any part of the body. "सुवागारे य अप्यिक्तमे " परह २, ५; ठा० २, ४; ओव १६;

अप्पाहिकुह. त्रि॰ (अप्रतिकुष्ट) निभेध न करेंद्र; भनाध न करेंद्र; अनिन्ध. निषेध न किया हुआ; अनिन्ध; जिसकी मनाही न की गई हो वह. Unforbidden, unproscribed. ठा॰ २, ४;

अप्पहिसंतः ति ( सप्रतिकान्त ) प्रति-क्ष्मेश्रु द्वारा पापथी पाछा न हुरेस. प्रतिकस्या द्वारा पाप से पाञ्चे न हटा हुन्ना. Not freed from sin through Pratikramana. उत्त • १३, २६; भोव • ३८; नाया ४०

भाषांडिकमिन्तु. सं॰ कृ॰ भ॰ (भप्रतिकम्य)
पिंडभ्या विना; सवारना प्रतिक्वस्य)
६ सभ्य क्यां विना. प्रातःकालीन प्रतिक्रमण के लिये कायोत्सर्ग किये बिना. Without performing Pratikramana
or confession of sin; without
performing Kāyotsarga for the
morning Pratikramana. "भाषांडिक्रमिनु कासस्य, भाषां पडिकेद्दप्" उत्त॰
२६, २१;

भ्रप्याडिक्कम्मावेत्ताः सं० ४० म॰ (धमति-क्रमप्य) पडिक्ष्माव्या विनाः प्रतिक्रमण् करावे बिना. Without performing Pratikramana or confession of sins. वव॰ ६, २०;

अप्पंडिग्गहियः त्रि॰ ( अप्रतिगृहीत ) अहुष्यु न ४रेल. अगृहीतः प्रहण न किया हुआः Not accepted; not taken. भगः =, ७;

अप्पिडचक्क. त्रि॰ ( अप्रतिचक्र-म विश्वते प्रति-अनुरूपं समानं चक्रं यस्य तद्प्रतिचक्रम् ) परयक्ष केनी भराभरी न करी शहे तेवुं यह आहि. जिसके समान दूसरा चक्र आहि न हो ऐसा चरक आहि. Unrivalled by unapproached by other schools of philosophy such as that of Charaka etc. " अप्यिडचह्मस अभी होइ सया संजयहरस " नंदा॰

अप्पडिस. ति॰ ( अप्रतिक् ) लुओ ' अपिडएए ' शण्ट. देखों ' अपिडएए ' शब्द.
Vide ' अपिडिएए. ' स्य॰ १, १४, २०;
अप्पडिपूआय. ति॰ ( अप्रतिपूजक ) शुरुती
पूजा-सेवा न धरनार. गुरु की पूजा-सेवा न
करने वाला. Not worshipping a
preceptor. " अप्पडिपूयप् यहे, पावसमखेति बुखइ " उत्त० १७, ५; सम॰ ३०;
अप्पडिचद्ध. ति॰ ( अप्रतिबद्ध ) लुओ।
'अपिडिचद्ध ' शण्ट. देखों ' अपिडिचद्ध '
शब्द. Vide " अपिडिचद्ध." प्रव० २४;
संत्था॰ ६१;

आपाडियद्धयाः श्री॰ ( अप्रतिबद्धता )
निःसंगपछुः अप्रतिशंध विदारः निःसंगपनाः
अप्रतिबंध विहारः State of being unaccompanied by any body; unobstructed movement from one place to another. " अप्यहि-वद्याप् यं मंते! जीवे कि अखगइ?" उत्त॰ २६, २; सग॰ १, ६; १७, ३;

च्याहिम. त्रि॰ ( अप्रतिम ) शीभा-६६ यगरतुं. चसीम; सीमा रहित. Unlimited; limitless. सु॰ च॰ २, ७०;

जिप्पिक्ष . त्रि॰ (अप्रतिरूप) जेनी भराभर श्रीकानुं रूप नथी ते. जिसके समान दूसहे का रूप नहां है वह. Of matchiess appearance or beauty. " अप्पहिरूवे अहाउयं" उत्त॰ ३, १६;

अप्पडिलक्. त्रि ( अमितक्षक्ष ) लुओ। 'अपडिलक् ' शण्ट. देखो 'अपडिलक् ' शण्ट. देखो 'अपडिलक् ' नाया है; अप्पडिलक्. '' नाया है; अप्पडिलेक्स. त्रि (अमितिक्रेश्य) केनी भेने। दित्त अतुध भणवाणी है। ये ते. जिसकी सनोवृत्ति अतुलबन्न वाली हो वह. Of very strong desires or emotions. "अपडिलेक्सासु सामगण्यस्या दंता ह्यामेव विवागंथं पावययं पुरस्रो काउं विवारित" शोव व

अप्याहिलेहण्. न• (अप्रतिखेखन) लुओ।
'अपिंडलेहण् 'शण्ट. देखों 'अपिंडलेहण् '
शब्द. Vide 'अपिंडलेहण्.' आव० ४,६;

ज्ञपडिलेहियः त्रि॰ ( अप्रतिलेखित ) लुओ।
' अपडिलेहिय ' शण्टः देखो ' श्रपडिलेहिय '
शब्दः Vide ' अप्रिकेहियः ' प्रव॰ २८६;
उवा॰ १, ४४;

अप्यिक्तिमता. स्नी० (अप्रतिकोमता) लुओः 'अपिक्तोमया' शण्टः देखों अपिडः लोमया' शब्दः Vide 'अपिक्तोमया.' भग• २४, ७;

ज्ञप्यिताइ. त्रि॰ ( श्रप्रतिपातिन् ) लुओ। 'अपडिवाइ' शण्ट. देखो 'श्रपडिवाइ' शब्द. Vide ' श्रपडिवाइ.' श्रोव॰ २०; नंदी॰ ६; कृष्प॰ ४, १०६; विशे॰ ८२३;

अपिडिविरय. त्रि॰ ( अप्रतिविरत ) पापथी अनिष्टत अथेस. पाप से आनिष्टत; जो पाप से निष्टत न हुआ हो वह. Not free from sinfulness; not refraining from sin. सूर २, १, १६;

अप्याडिसुखेला. त्रि॰ ( अप्रतिक्षेत्र ) प्रत्युत्तर निक्ष आपनार. प्रत्युत्तर नहीं देने वाला. (One) who does not respond to. सम• ३३;

शप्पडिसेह. पुं॰ (ममितपेष) प्रतिषेध निर्धित. अप्रतिषेध; रोक टोक का समाव. Absence of prohibition; absence of check. पंचा॰ ६, ३६;

अप्पश्चित्रयः त्रि॰( अप्रतिहत ) प्रतिभातरिकतः અખંડિત. प्रतिघात से रहित; सम्हारिडत. Unbroken; unimpaired. नाया॰ ૧૬; (૨) ક્યાંય પણ રખલના પામેલ નહિ. जो कहीं भी स्वलित न हुआ हो वह. unobstructed; unimpeded. सम॰ १; (૨) કાઇ અટકાવી ન શંક કે કાઈ તેનું ઉદ્યંધન न ५री शहे तेवं कोई रोक न सके या कोई उसका उसंघन न कर सके ऐसा. irresistible. चपडिहयबन जोहे. एवं बहुस्सुए " उत्त० ११, २१; उत्त० ११, १८; कष्प० २, १४; सम० **१**; श्रोद० १७; झराजो० ४२; सुक २, १७६; नाया० १; १६; भग० =, ६; र्ज० प॰ ४, ११४;---गइ. त्रि॰ (-गति ) अप्रति-शंध विद्वारी, ऋप्रितिबंध विहारी; बिना रोक टोक के विहार करने वाला. mvoving unimpeded." अप्यहिहयाई गामे गामे य एगरायं कगरे कगरे पंचरायं दृहजाते थ जिहंदिए " जं॰ प॰ २, ३१; पराह् ० २, ४; ठा॰ ६;----पच्चक्खायपावकमाः त्रि॰ (-प्रत्याख्यातपापकमन्-प्रतिइतं निराकृत-मतीतकालकृतं निन्दाविकरयोन प्रस्वास्थातं वर्जितमनागतकाळविषयं पापकर्म प्राचातिपातादि येन स तिनिवेधात्तवा ) અતીત અને અનાગત કાળ સંબંધી પાપ

કર્મના જેણે પચ્ચખાશ નથી કર્યા તે. भत श्रीर भविष्य कालसम्बंधी पापकर्मी जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया वह. ( one ) who has not repudiated past sinful acts by censuring them and future ones by vowing to abstain from them. भग० १, १; --- चता. त्रि॰ (-बल ) जेनं थण डेाधी हुआय निद्धि-अबंधाय निद्धिते. जिस के बल का किसीके द्वारा नाश न हो श्रथवा उद्घंघन न हो वह. of irresistible might. उत्त॰ ११. २१:--सासग्रा त्रि॰ (-शासन) केती इस्म अंध्रेपणे प्रभाय तेवी. जिसकी श्राह्म श्रम्बंडिन शांत से पार्ला जाय ऐसा. irresistible unchecked. authority. " प्रापंदिहयसासचे असे-खबई "नाया॰ १६; — चरला खदं स्मराधर. पुं• (-बरज्ञानदर्शनधर ) ४४। त अटॅंड અને દર્શન-કેવળ ત્રાન--કેવળત્રાન हर्तनना घरनार, कहीं भी न रुके ऐसा ज्ञान-केवलज्ञान स्रोर केवलदर्शन धारण करने बाला. one possessed of irresistible or invincible perfect knowledge and right faith.श्राव॰ ६, ११: भग० १, १;

श्रापण. पुं॰ ( भास्मन् ) आत्भा; धेते. श्रात्मा; स्वयं: खुदबखुद. Soul; self; oneself. " श्रप्णाट्टा परहा वा, उभयस्संतरेण वा '' उत्त॰ १, २४;—श्राट. पुं॰ (-धर्थ) स्वार्थ; पेतानुं प्रयोजन-भतक्षण. स्वार्थ; खुद का मतखब; श्रपना प्रयोजन. self interest; one's own interest. दस॰ ६, १२; ६, २, १३; उत्त॰ १, २४; भाष्यचिष्ठित्वयः त्रि॰ (\*भाष्मीय ) न्यात्मसं-भंधी; पीत्मतुं भाष्मा; भात्मसम्बन्धी One's own; relating to oneself. ''यो भाष्यचिष्ठियाची देवीची समिजुतिब'' भग॰ २, ५;

अप्पशिक्षिष. त्रि॰ ( आस्मीय ) पेतानुं; आपशुं; आत्मानुं. अपना; निजका. Relating to one's self or soul; one's own. दसा॰ ३०, ६; ७;

आपतर. त्रि॰ ( अस्पतर ) अतिशय अक्ष्य; धांचुं थे। हुं. बहुत योदा. Very little. " अप्पतराए से पावे कन्मे कजाइ " मग॰ द, ६; भग॰ १, १; श्रोव॰ ३८; क॰ गं॰ ४, २२; पंचा॰ ४, १६;— बंधः पुं॰ (-बन्ध) अत्यंत थे। है। इभेंश्रेष्ठः लभारे आहे अहिती। शंष्ठ थहित साती। शंष्ठ थाय त्यारे प्रथम अस्पतर-धांचे। थे। है। शंष्ठा अकृतियों का बंधक होकर सात प्रकृतियों का बंधक होना है तब पहिले जो बहुत थोदा बंध हो वह very little Karmie bondage क॰ गं॰ ४, २२;

अप्पतिहास. न० ( अप्रतिष्ठान ) जिलेश " अप्पह्रहास " शल्द. देखां ' अप्पह्रहास " जीवा॰ ३; अप्पत्त. त्रिंश ( अप्पह्रास . " जीवा॰ ३; अप्पत्त. त्रिंश ( अप्राप्त) न प्राप्त ध्येश. जो प्राप्त न हुआ हो वह. Unobtained. पिं॰ नि॰ भा॰ २६; प्रव॰ ५७९;—कारि. त्रिंश (-कारिन्) जुले। ' अपत्तकारि ' शल्द. देखां ' अपत्तकारि ' शब्द. पांति ' अपत्ति होष ते. चूल्हे पर रखे हुए जिस वर्तन को आगि की ज्वाला न लगती हो वह. untouched by flames ( e. g. a vessel on an oven). पिं॰ नि॰ ४४३;

भाष्यस्य पुं• ( सप्रस्वक ) अविश्वास. श्रवि-श्रास. Distrust. सूय॰ २, २, ६४; (२) दुष्ट भ्यान. दुष्ट ध्यान. evil contemplation. सूय॰ २, २, ६४;

अप्पत्तियः न॰ ( अप्रीतिक ) अप्रीति; देप;
अप्रेमः अप्रीति; देष; प्रेम का अभावः
Hatred; absence or want of
love. "अप्यत्तियं जेता सिया, आसु कृष्पिअवा परो" दस॰ ८, ४८; "अप्पत्तियं सिया
हुआ, अहुतं पवयवस्स वा" दस॰ ४, २,
१२; " सहया अप्यत्तिप्यं सयो सावासिप्यं
बुक्सेवं अभिभूप समायो " भग॰ १३, ६;
स्य॰ १, १, २, १२; भग॰ ७, १;

अप्परिथयः त्रि॰ ( अप्रार्थित ) लुओ ''अप-स्थिय '' शण्डः देखो 'अपन्यिय ' शब्दः Vide 'अपस्थिय' नाया० ५; भग० ३,२;

जिप्परिधयप्परधञ्चा त्रि ( अप्राधितप्रार्थक )
की डे जि स्व अप्राधित - भराजु, तेने
चि कारा भीतने। अजिलाजी, जिसे काई न
चाहे वह अप्राधित - मरण, उम मरण को चाहने वाला. ( One ) desiring what
nobody desires viz. death. "कस्सर्या
प्रस अप्यरिधयपन्थप् दुरंतपंतलवस्त्रगं "
भग ३, २; जं ० प ० ३;

अप्पत्थुयः त्रि॰ ( धप्रस्तुत ) अस्तुत निहः असंश्रदः असंबद्धः Irrelevant; void of the mark. सु॰ च॰ ४, ६६;

अप्पदुस्समाणः व॰ कृ॰ त्रि॰ ( अप्रद्विष्यत्) देप न ४२ते। द्वेष न करता हुआ. Not hating: श्रंत• ४;

अप्याप्य. त्रि॰ (अप्राप्य) न भणी शंक्ष अंधुं, आप्त न थर्ध शंक्षे अंधुं, जो न मिल सके वह. Unobtainable, विशेष २६८०;

भण्यबहुत्रः न॰ ( भ्रष्यबहुक-स्व ) लुओः 'भ्रष्यबहुत्त' शण्टः देखो 'भ्रष्यबहुत्त'शब्दः Vide ' श्रष्यबहुतः ' प्रव॰ ६१; अप्पबहुताः स्नी० ( अस्पबहुता ) लुओः। ''अप्पबहुत्त' शण्टः देखो 'अप्पबहुत्त' शब्दः Vide ''अप्पबहुत्तः'' क० प० ३, २६;

म्राप्यबुक्त. न॰ ( म्रश्यबहुत्व ) श्री-छायता-प्रधुं; सरभाभिष्ठ इरतां हेा छु हेटसुं वधु-श्रीखुं छे ते अताववुं ते. कमती बढ़ती; मुकाबले में कीन ज्यादह कम है सो बताना. Excess or defect in point of comparison. क॰ गं॰ ४, १; ३;

अप्पसु.त्रि॰(ब्रम्सु) अभु-भाविक्ष निक्ष ते.साल- . कियत से रहित; जो स्वामी न हो वह. One who is not a master भग॰ २, ५; अप्पसञ्ज्ञण. न॰ (ब्रप्रमार्जन) ळुओ। 'ब्रप्स-ज्जण ' श॰६. देखों ' अपमजण ' शब्द. Vido ' ब्रप्सज्ज्य. ' सन॰ १०;

श्राप्यमञ्ज्ञणाः श्रा॰ (श्रव्यमाजेना ) प्रभार्तना निह ते. प्रमार्जना का श्रमान. Absence of cleansing or brushing. श्राव॰ ४,६; श्राप्यमिजियः श्रि॰ (श्राप्रमाजितः) कुर्थे। 'श्रामाजियः ' श्रम्ह. देखे। 'श्रामाजियः ' शब्द. 'राति 'श्राप्याजियः' उवा॰ १, ४४; उत्त॰ १७, ७;

द्याप्यमसः ति० ( अप्रमसः ) लुओ 'अपमस' शण्टः ' देखां ' अपमसः ' शब्दः Vide 'अपमसः' ' शब्दः Vide 'अपमसः' ' शब्दः प्राची य अप्पमस्त्रेण हुंनि ' पगह० २, ४; ' अप्पमसो जए शिकं' दस० म, १६; उस० ४, ६; नाया० १; भग० ६, ३३; श्रोव० १७; सु० च० २, १४; दसा० ४, १०६; पंचा० ४, ४६: प्रव० म४२; क० गं० २, म; क० प० ४, १६; ६, २; आया० १, १, ४, ३३:— संजयः पुंचा ( —संवतः ) सर्वधा प्रभादरिक्तं साधु; सात्रेषे गुण्हाक्षेषे पर्नते। छन् सर्वधा प्रमाद रहित साधु; सात्रेषे गुण्हाचानवर्ती जीव. an ever vigilant ascetic

free from errors due to negligence; a soul in the seventh Gunasthāna. सम॰ १४;

अध्यक्षस्याः ज्ञी॰ (अव्रमत्तता ) प्रभादते। अक्षायः अप्रभत्तपर्धः प्रमादं का सभावः अव्रमत्त्रवाः Absence of negligence or errors due to it.सम॰ ४:

अप्यसाझ-य. पुं• ( अप्रसाद ) प्रभाइने। अ-भाव. प्रसाद का अभाव. Absence of carelessness or errors due to it. पर्वह• २, १;

अप्पमाद. पुं॰ ( अप्रमाद ) प्रभादने। अक्षाय; प्रभादने। त्याग. प्रमाद का श्रमाव; प्रमाद का स्माग. Absence of negligence or errors due to it. गम॰ ३२; उत्त॰ १३, २६;

द्यप्पमेय. ति ॰ ( स्रप्रभेय ) प्रभाष्युश्राह्म निदः केनी भाषान धर्म शहे ते.जी प्रमाण में न द्या मके वह. Immeasurable. " स्रणंतमप्पमेय-भवियधम्मचाउरंतचक्कवद्दी नमोत्यु ते स्रार-हंताचिकट्टु" पग्रह ॰ १,३;

अप्ययञ्ची. भ ( भारमतम् ) आत्मानी अपे-क्षार्थेः, पेतानी अपेक्षार्थे भारमा का भयेदा से; अपनी-निज की अपेद्या ते. Regarding one's self; regarding the soul, विशे = ११:

श्राप्यर. त्रि॰ ( श्रह्मतर ) लुॐसे ' श्रप्पतर ' शंक्ट. देखों ' श्रप्पतर ' शब्द. \ide ' श्रप्पतर.' दसा॰ ६, १; क॰ प॰ ७, ४३; क॰ गं॰ ४, ६६;

श्चापरिसादिय. न॰ (श्वपरिशाटित) परि-शाट-लाज्यपदार्थनुं नीचं भरवुं न थाय ते, अथवा परिशाट-यावतां यावतां 'अयअय' केवा अवाज न करवे। ते. भोज्यपदार्थ का नीचे न गिरना, श्रथना चनाने में 'बच बच' श्रावाज़ का न होना. Not dropping down food while eating; not making a chuckling noise while chewing, " आलोए भावणे साहू, जयं अप्परिसादियं" दस॰ ४, १, ६६; उत्त॰ १, ३४;

त्राण्यालीता. त्रि ( अप्रक्षीन ) असंभद्धः संग-रिद्धतः अनासक्षतः संबंध रहितः आसार्के रहितः Unattached: free from attachment. " अनुससे अप्यक्षीचे " स्य १,१,४,२;

भ्राप्णियमाणः त्रि॰ (भ्रम्नतीयमान ) आम्म लाग, संपत्ति, स्वजन आदिमां क्षीन-आश्वकत थ्येक्ष नदिः, स्तेद्धमां अनासका. कामभोग, संपत्ति, स्वजन आदि में जो आसक्क न हुआ हो वहः स्तेह में अनासक. Unattached to wealth, pleasures, relatives etc. आया॰ १, ६, २, १८३;

श्रूष्णलेखडा. स्रं। ( श्रद्ध्यलेषहृता ) केथी वा-सल् न भरतव तेवा थला, बटाला वंगेरेनी लिक्षा लेवी ते; अपलानी अंक प्रकार, एवला का एक प्रकार; जिससे बरतन न लिये ऐसा चला श्रादि का श्राहार लेना. Bogging only that food which does not soil or bespatter the vessel in which it is placed, e.g. grams, peas etc.: a mode of Eşanā.

श्राप्यक्त. त्रि॰ ( अप्रवृत्त ) प्रश्त न थ्येक्ष. जो प्रश्त नहीं हुआ हो वह. (One) who has not engaged himself in or set himself to. क॰ प॰ ४, ७३;

अप्यक्तिणाः न॰ ( अप्रवर्त्तन ) अपृत्तिने। अ-लायः प्रश्नति का अभावः Absence of activity. पंचा॰ ४, ४४;

झप्पविसा त्रि॰ ( समन्त ) निष्टति पानेस; प्रवृत्त न थयेश निन्नति पाम हुआ; जो प्रकृत - न हुमा हो नह. Not engaged in activity; retired. पंचा १ १४, १४;

अव्यवियार. त्रि॰ ( अप्रविचार ) मैथुन-विषय-सेवननी प्रवृत्ति विनाना. विषयसेवन की प्रशृत्ति विना का. Not engaging in sexual intercourse. प्रव॰ १४४४;

आपसंत. त्रि॰ ( अप्रशान्त ) शांत थयेश निष्ठ. अशान्त; जो शान्त न हुआ हो वह. Not calmed. पंचा॰ २, २;—चित्त. त्रि॰ (-वित्त ) केनुं थित शांत नथी थयुं ते. जिसका चित्त शान्त नहीं हुआ वह. with a mind not calm. पंचा॰ २, २;

म्राप्यसत्थाः त्रि • ( मप्रशस्त ) भरायः; अशा-ભત: પ્રશંસવા યાગ્ય નહિ. खराब: श्रशोभ-नीय; बुरा; मनोहरता रहित; प्रशंसा न करन बेल्ब. Evil; not praise-worthy. उत्त॰ २६, २८; ३४, १६; भग॰ ६, ३१; २४, १; प्रव॰ ४३; ६४=;--महाविराय. पुं• (-मनाविनय) हुए भनने। निराध करवे। ते; भनने દુષ્ટ ચિંતવન:થી અટકાવવં તે. मन को दुष्ट चितवन-विचार श्रादि से पराहम्ख करना. restraining the mind from wicked thoughts, भग॰ २४, ७;-वाद्विशाय. पुं (-वाविवनय ) इपित વાર્ણીના ઉચ્ચાર ન કરવા તે; દૃષ્ટ વચના ન भा अवां ते. दूषित वाणी का उचार न करना; खराब वचन न बोलना. abstaining from wicked speech. भग॰ २४, ७;

भाष्यसञ्जा त्रि॰ (भाष्रसञ्ज) अभसन्नः भसाह रहितः भुशी नहिः भाष्रसञ्जः प्रसञ्जा राह्नः ना-खुराः Not pleased; displeased. "भाषरिषपाया पुण भष्यसञ्जा" दस० ६,१,५;

आप्पहारा. ति॰ ( अप्रधान ) अधान-श्रेष्ट निंद ते. जो प्रधान न हो नह. Not prominent or predominent. पंचा ० ३,७; ६, १२; अप्पहिद्वः त्रि॰ ( अप्रहर ) 'संपदि बस्य न ह्षों ' संपत्ति भल्ये पुक्षाध न कनारः, शुक्ष वस्तु भगवाधी राक्षन थनारः, सुभ हे दुःभ-भां सभक्षाव राभनार. संपत्ति मिलने पर न फूलने वालाः, शुभ, वस्तु मिलनें से प्रसन्त न होने वालाः, सुख दुःख म संमंभीवें इखने वाला. Not transported with joy in prosperity; balanced in mind in woal and woe. " अप्पहिद्वे अखाउले '' इस॰ ४, १, १३;

म्राप्पाः पुं० (मात्मन्-भति सातत्येन गण्डति ताँस्तान्पर्यायानित्यात्मा ) आत्माः ७५; पेति मात्माः जीवः स्वयं. Soul; self; oneself. दस० १, २; ४, १, ४: म०; ६, ६मः म, ७; नाया० १; ४; ६; १२; १३; १४; १६; भग० १, १; ६, ६; १२. २; २४, ७; राय० २७; स्० प० १; मोत० १२; पि० नि० ६६; सु० च० ३, ४७;

श्राप्पाउड. पुं• ( श्रम्रावृत ) वरुष न पहेरवाती अलिअह धरनार; वरुष परत्वे अलिअह-विशेषधारी भुनि, वस्न न पहिरने का नियम लेने वाला; वस्नसम्बन्धा श्राप्तिमहिवशेष धारण करने वाला मुनि. An ascetic who has vowed nudity, सूय• २, २, ३ =;

श्राव्याउरणा. पुं॰ (श्रामावरणा) वरंत्र न पहेर-वाता अभित्रद्ध घरनारः वरंत्र विना रहेवुं अपी अतिज्ञा क्षेतार भृति. वस्त्र न पहिरने का श्रामित्रह धारणा करने वालाः वस्त्र रहित रहने की प्रतिज्ञा लेने वाला मुनि. An ascetci with a vow of nudity. पराह० २, १: प्रव० २०६; पंचा० ४, १०;

श्रापाण्. पुं• ( भारमन् ) आत्मा; छत्र; पंडे; पेति. श्रातमा; जीतः स्वयं. Soul; self; oneself. " भप्पाणं भावेमाणे विहरह्" भग• १, १; " श्रप्पाणं विसंजोण्ड्" भग• ६, ३१; " अप्यायं मयवा " नाया १४; " अप्यायेषां " तृ० ए० नाया ० १६;— र-विकाः त्रि० (- रिज्ज्-आत्मानं रक्षति पापे स्यः कुर्गातगमनाद्वा स आत्मरकी ) ५१५६३ है हुर्गतिथी आत्माने अथावनार पाप से या दुर्गति से आत्मा को क्याने वाला. saving the soul from sin or perdition. "अप्यायारक्षी व चरेप्यमक्तो" उत्त० ४, १०; अप्यायारक्षी व चरेप्यमक्तो" उत्त० ४, १०; अप्यायारक्षी व चरेप्यमक्तो अओ। अपायाय शण्दः देखों ' अपायाय ' शब्दः Vide ' अपायाय .' नाया० ५; १६;

अय्पांबहु अः यः न॰ ( अस्पबहुत्व-अस्पम्ब बहु धाल्पबहु तज्ञावोऽस्पबहुत्वम् दीर्धस्वा-संयुक्तस्वे चार्षत्वात् ) भे वस्तुनी सरभाभ-श्रीमां परस्पर तारतम्य-ओशवता।पश्चे क्रेष्ठेवं ते; मुक्ताथलामां न्यनताधिकता-थाऽ। अःअपश्चे दर्शात्वं ते. दो वस्तुओं की सद-राता में परस्पर तारतम्यनापूर्वक न्यूनाधिकता बताना. Pointing out proportions of two things by comparison. " चङ्गित्वहे अप्पाबहुष् प॰ तं॰ पगइ अप्याबहुष् ठिइ॰ अस्तुभाव॰ पण्सअप्पाबहुष्" ठा॰ ४, २; पज्ञ॰ ३; विशे॰ ४०६;

अप्पाबहुन. न॰ ( अरवबहुत्व ) लुओ 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. रेखां 'अप्पाबहुन्न-य' अस्पाबहुन्न-य' अस्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. देखां 'अप्पाबहुन्न-य' शम्ह. रेखां किया हुन्ना. श्रेष. विना हँका हुन्ना; बंद न किया हुन्ना. श्रेष. विना हँका हुन्ना; बंद न किया हुन्ना. श्रेष. देश प्रविच्या स्थानितं हारं सुहन्नुकं यस्य स तथा ) हु समिन्नित्राओ श्रायन, है लेश धरनां हार

भुस्सां भुक्ष्या छे केटला भाटे है हा भ्राष्ट्र हु:भी, साथार रहाय सेवाने आवे अथवा है। भ्रेष्ट्र वाही वाह करवाने आवे तेना उत्तर आपवाने सामर्थ्य छे. रह सम्यक्त्य बाला श्रावक, जिसने अपने घर के द्वार इसलिये खुने रखे हैं कि, कोई दु:खी सहायता लेने की श्रावे तो उसे सहायता देने की सामर्थ्य है यह प्रकट हो इसी तरह कोई वादी विवाद करने श्रावं तो उसे भी विदित हो कि, उत्तर देने की सामर्थ्य है. an enlightened Sravaka with his doors wide open for the helpless or for religious controversialists. स्य॰ २, ६, ३;

म्रप्पावितं. सं• क्र॰ भ्र॰ ( भर्पवित्वा ) अर्थशु क्रीने. भर्पण करके. Having given or presented. सु॰ च॰ ४, १२३;

\*√ अप्पाह. धा॰ I. ( सम्+दिश् ) सभायार કહेवा; संदेशे। पढेायाऽवा; वात કढेवी. समाचार कहना; संदेश भेजना; बात कहना. To convey a message.

चप्पाहति. वव॰ १, ४; चप्पाहे. श्रोघ॰ नि॰ २४२; चप्पाहितक्. सं॰ हु॰ पिं॰ नि॰ ४७६;

अप्पाह्रट्टु. सं॰ कृ॰ भ॰ (भारमनि+भाहत्य)
आत्माभां-भनभां व्यवस्थापन धरीने; भानसिक्ष निश्चय धरीने. आत्मा में-मन में
निश्चय करके. Having decided in mind. स्य॰ २, १, १२;

\*अप्पाहिशा. पुं॰ (सन्देश) संदेशा; सभावार. संदेश; समावार. Message; news. पि॰ नि॰ ४३०;

अप्पाहराख न ( श्रप्राधान्य ) अप्रधानपञ्च; भुभ्यपञ्च निक्ष अप्रधानता; मुख्यता नहीं. Subordinate position; subsidiary position, पंचा ६, १३;

**#જ્ઞવ્યાદ્વિત. ત્રિ॰ (સન્વિદ)** સંદેશા માકળેલ. संदेश दिया इचा. Communicated through message. पि॰ नि॰ ४३०; कार्यत. व • क • त्रि • ( क्रवंयत् ) देते।; अर्थश **કરતे।. देता हुआ; अर्थण करता हुआ.** Giving: presenting. सु॰ च॰ १, १७३; **श्राप्तियः त्रि॰ ( शर्पित )** अर्थेश्व ६रेक्षः ता-ખામાં સાંપેલ; હવાલે કરેલ. ऋपंग किया हआ; कब्जे में दिया हमा; सपुद किया हुआ. Given; consigned; presented. " अप्पिया देवकामार्था " उत्त ३, १५; **चयुजो॰ २७; ( २ )** विशेषने भुण्यता आपेक्षः विशिष्ट ५रेक्ष. विशेष को मुख्यता दी Et. with the particular made prominent. " श्राप्यियमयं विसेसी ' सामग्रमण्पियनयस्त " विशे । ३४ = = ; ठा॰ १०) जं० प॰ २, ३६;— बचहार, पुं॰ (-श्यवद्वार-अर्पित इति व्यवहारी यस्मिन् स तया ) 'આ જ્ઞાતા આનું જ્ઞાન' ઇત્યાદિ વચન--🏝 पे वस्ताओं स्थापित करेंस व्यवदार यह 'ज्ञाता और इसका ज्ञान' इत्यादिरूप से बक्रा द्वारा स्थापित व्यवहार. particular arised speech; e. g. this is the knower. he has a knowledge of this particular thing etc. उत्त की भ; **ऋण्पिय. त्रि॰ ( चप्रिय )** अनिष्टः अरुथिकरः न्नेवाथी प्रेमने लहसे द्वेष छपके तेवुं; ना-**५. भारियः भारियः भारियकारः** जिसे देखने से प्रेम के बदल द्वेष उत्पन्न हो वह. Evil; unpleasant; exciting disgust. "अविद्वा भ-कंता श्राप्यचा समञ्जा समञ्जा एगदा" विता ० १, १; "कोइं घसचं कुन्यिजा, चारिजा पिचमप्पिनं '' उत्त॰ १, १४; जीवा॰ १; ঠা॰ . क; नाया॰ १; द; मग॰ १, ४; ७; ३, २; ब, ३; ६, ३३; पण ० २८;--कारिसी. जी० (-कारिकी) અનિષ્ટ સમાચાર-કાઇના મૃત્યના

7

સમાચારવાળી ભાષા: સામાને અપ્રિય લાગે तेथी थे। थी. आनष्ट समाचार-मृत्य आदि के समाचार वाली भाषाः सामने बाक्रे को जो श्राप्रिय लगे ऐसी बोली. unwelcome language; speech conveying unwelcome news. "..... अप्या कारियां च. भासं न भासेज सवा स पुजो " दस॰ १, ३, ६:--वह. त्रि॰ (-वध ) ५६-भार या भरश केने अप्रिय छे ते. जिसे वध या मरण अप्रिय है वह. one who fears death. " सन्दे पाया पियाडया सहसाया दुक्खपडिकृका अध्यियवहा "आयार्र १, २, ३, द०;---स्सर् शि० (-स्वर-म्रियः स्वरो बेचां ते तथा ) केती आवाक हरेडने अप्रिय क्षांगे ते. जिपका स्वर प्रस्थेक को ऋषिय लगे वह, of harsh or jarring voice भग॰ १, ७; ठा० ह;—संवास. पुं॰ (-संवास-म्रिपेयपु संवासो निवासः ) ६१भने।भां यसनं ते. शत्रुकों में रहना. residence among enemies. सूय॰ २, २, ६२; श्राप्पियता. स्ना॰ ( म्राप्रियता ) अप्रियपर्ध. अधियता. Unpleasantness; dislike. भग०६, ३:

ग्राण्यिस. न॰ ( चिप्रियस्व ) अभीति; श्लेख्ने। अक्षाय. चर्त्राति; स्नेह का चभाव. Dislike; absence of affection. पि॰ नि॰ ३६७;

श्चाणियासाणिया. न॰ ( श्वाणितानिषत-श्वाणितं विशेषितं श्रनिर्वतं सामान्यं, श्वाणितं श्वतवन-विते श्वेष्यितानिष्तं ) ६०५ सामान्य अने विशेष अभयरूप छे अम प्रतिपादन इरवुं ते; ६०५१नुथे। भने। अड प्रकार 'इन्य सामान्य श्वीर विशेष उभयस्प है' इस प्रकार प्रतिपादन करना; इन्यानुयोग का एक भेद. Declaring substance (Dravya) to be twofold viz. general and particular; a variety or an aspect of Dravyānuyoga. 310 90;

अप्रीह्कारयः त्रि॰ (अमीतिकारक) अभीति क्षरनार; प्रेभरिक्षतः अप्रीति करने वाला; प्रेमरह्तिः Exciting dislike or displeasure; devoid of affection. भग• ५, ६;

द्धारपीक्य. त्रि॰ ( द्वात्मीकृत-कात्मना गाहत-रमागृहितं तनुक्तमतोयवदात्मप्रदेशैमिश्रीमू-तम् ) आत्मप्रदेशसाथे भिन्न थयेल-ओहता पानेल. खात्मप्रदेशों के साथ मिला हुआ. Struck to the soul; made a part of the soul. 'पुट्टं रेखं व तस्मिम बद्धमणीक्यं ' विशे॰ ३३%;

आप्तेगइय-आ. ति॰ (\* अप्तेकक) डार्ध એ ड; गमे ते એ ड; डेटला એ ड. कोई एक; कोई भी एक. Some; any; some one. नाया॰ १; ४; ५; ११; १३; १४; भग॰ १४, १; जं॰ प॰ १, ११; ४, ११४;

**#अप्पोल्ल** त्रि॰ (अपो**ल्ल**) पेक्ष विनानुं; नक्षर. ठोस. Without hollows; solid. प्रव॰ ६=१;

इस्पोलंभ. पुं॰ ( झासोपालम्म-झासेन गुरुवा दल उपालम्म झासोपालम्मः ) अविधिओ यावता शिष्यने देंडाणे वाववाने गुरुओ आ-पेक्ष ઉदंशी-इष्टांत, युक्ति अने ६पडासाधे शिष्पाभण्. ऋविधिपूर्वक चलने वाले शिष्य को ठिकाने लाने के लिये गुरु ने दिया हुआ उपालंभ-इष्टान्त, युक्ति और उपालंभ के साथ शिला. Admonition administered by a Guru to a disciple. 'झप्यो-संमनिमित्तं पढमस्स व्यायग्मव्यास्स स्वमहे पव्यात्तेसिकी " नाया॰ १;

√ व्यय्कासः था॰ II. ( व्या+स्फाब् ) पीऽ | थापडी कनावरने सक्कर-सावधान ६२वुं; | थापीटा भारता. पीठ पर थपकी मारकर पश्च को सावधान करना. To pat e.g. an animal on the back.

भण्कालेह. दसा० १०, १; स्रोव० ३०; भण्कालसु. सा० म० ए० सु० च० ३, ५७; भण्कालस्तह. सु० च० ७, १६६;

चप्कासिजंत. थि॰ व॰ कृ॰ 'चप्कासिजं-तीस् अंभायां होरंभावां 'राय॰ ववः

भ्राप्कालगा. न॰ ( भारकालन ) क्षायेक्षरी था-पेटा भारवा; थापड्युं-उत्तीलत करवुं ते. हाथ से थपकी मारना; उत्तेजन देना. Putting with the hand; encourag; ing by patting. भोन॰ (२) अंआ, हेरिस वजेरे वार्कित्रनुं वशाद्युं. भंमा, होरंभ वगैरह नाजों का नजाना. playing upon a musical instrument. राय॰

श्चर्फ़ुडिश्च-यः त्रि॰ ( चस्कृटित ) ४ुटेस नहिः અ.ખંડ; અકર્ખધ. न फुटा हुआ; साबित. Unbroken; entire. नाबा॰ ७; श्रोव॰ ૧૦: ( ૩ ) સર્વ વિરાધનાના ત્યાગ કરવાથી અતિયારસંદિત કરેલ: અમંડ રાખેલ. **સવ** प्रकार की विराधना का त्याग करने से निर्ति-चार-निर्दोष किया हुआ. preserved in tact. ' श्रखंडण्फुडिशा कायव्या, तं सुयोह जहातहा 'दस॰ ६,६;--दंत. त्रि॰ (- दन्त ) कर्करित है वेभावाणां हांतवाणा नहि; भन्नभूत दांतवाला. मज़बूत दाँतों बाला; जिसके दांत जर्जरित-सड़े गले या छिद वाने न हों वह. having strong teeth; having teeth unimpaired. जं० प० ऋोव०

\*अप्फुर्ग्णः त्रि॰ ( भाकान्त-क्षेनाप्कृषसादगः इति सूत्रेसाकान्तस्याप्कुर्ग्यादेगः ) व्याप्तः आक्षांतः Pervaded by; overpowered by. असुजो॰ १४३ जं॰ प॰ राय॰

अंप्रतेशा था. की॰ ( बस्कोता ) એ नाभनी એક वेश-क्षता; वनस्पतिविशेष. इस नाम की एक बनस्पति; एक जाति की लता. Name of a creeper; a variety of vegetation. पक ॰ १; जीवा॰ १, ४; जं॰ प॰

√ आफोड. धा॰ II.( आ + स्फुट्-स्काख् )
शापाऽयुं; शापाटा भारवा; अपेटा भारवा.
थपकी देना; थपड़ी मारना. To pat; to
stroke gently with the hand.
अन्कोडेइ-ति. भग० ३. २; अंत० ४, १;
अन्कोडेति. राय० १=२; जीवा० ३, ४; जं०
प० ४, १२१;

चण्कोडेइता. सं॰ कु॰ भग॰ ३, २; चण्कोडंत. व॰ कु॰ नाया॰ ६; उवा॰ २, ६५; चण्कोडिच. न॰ ( चास्फोडित ) हाथना थापे।

टा-अपेटा. हाथ का व्यक्ती. Patting. জं৹ प॰ ৬, १६६; (२) પછાડનું. पद्धाइना. causing to dash against; flinging against. ক্ষ্মে৽ ३, ३५;

अप्सोचः पुं॰ (असप्सोच) वृक्ष, शुव्क, शुक्क, सता वगेरेथी न्याप्त प्रदेश: भीय आडीवाणा प्रदेश: माडी स्वा गुड्क, जता आदि से न्याप्त प्रदेश: माडी से भरा हुआ प्रदेश. A region covered with thickets of trees; a woody region. उत्त॰ १८, ४:—मंडचः पुं॰ (-मगडप) नागवेस, धाम आहि धट्ट सता-भीथी विटायेस भंडप-भाडवे। नागवेस, दास आदि की सचन जताओं से धिरा हुआ मंडपः a bower densely covered with creepers. " अप्कोवमंडविस्त, सायह सवियासवे" उत्त॰ १८, ४; राय॰ १७७;

अफल ति॰ ( अफल ) अध्यः ध्य वगरनुः निष्धः फल रहितः निष्फल Fruit-less; unsuccessful दसा ६, ४;

व्यक्तासः त्रि॰ ( भ्रस्परी-न विश्वते स्परोाँऽष्ट-विश्वो यत्र तत्त्वा ) २५%१७८७; २५%। विनानुं. स्पर्श रहित. Untouched; without a touch. भग• २, ५; ९•; १९, १:

आफासाइज्ज्ञमात्ता. व० कृ० त्रिं० ( अस्पृरंय-मान) २५% न ५२१ते।. स्पर्श न कराता हुआ. Being untouched. भग० १, १;

श्रफासुय−द्यः त्रि॰ ( श्रप्रासुक–न प्रगता बस-बोऽयुमन्तो स्स्मात्तदप्रासुकम् ) स्थ्यः स-પ્રાસુક–અચિત્ત નહિ. सचित्त; साधु के म तेने योग्य. Containing living beings; unworthy of being received by a Sadhu. श्राया० २, १, १, १; दस॰ =, १३; भग॰ प्र, ६; म, ६; नाया • प्र;---पश्चिसेवि: त्रि • (-प्रतिसेधिन्-ग्रप्रासुकं सिचतं प्रतिसेधितं शीसमस्यति तथा ) स्थित वस्तुना भेश-वनारः सचित्त वस्तु का उपभोग करने वाला. using or enjoying things containing sentient beings. सकास्य-पडिसेवी य, गामं भुक्तो य सीलवादी य ' स्य० नि० १, ७, ८६;

अफ़ुडिय. ति॰ ( अम्फुटिन ) सर्व विशिधना-रिदित. सर्व प्रकार की विराधना रहित. Not injuring in any way. " असंड-फुटिया कायच्या तं सुगेह जहातहा " दस॰ ६, ६; श्रोव॰ १०; नाया० ७;

श्रद्भसः त्रि॰ ( भ्रम्पृश्य ) २५र्श ५२वाने अ-याज्यः स्पर्श करने के अयोज्यः Untouchable. " अकुसं दुक्खं" ठा॰ ३, २; मग॰ १, १०;

अफुसमाणगइ. पुं॰ (\*अस्प्रगङ्गति-अस्प्रशन्ती सिद्धयन्तराखप्रदेशान् गतिबेस्य स सथा ) भंतरासना भाक्षाशभ्रदेशने २५१थां विना ७५वंगति करनार छव; सिद्ध अभवान् . संतराल के साक्षाशप्रदेशों का स्पर्श किये बिना । फक्ष्वे गति करने वाला जीव; सिद्ध भगवान्. A Siddha; a soul that ascends to the region of Siddhahood without touching the intervening space. "उज्यूसेडिपरिवसे अकुस-मामाम उद्घे प्रकारपूर्ण अविष्यहेण उद्घेगता सामारोवडंसे सिज्यिहित्ति" ओव॰ अफेनक) श्रीष्य विनानं. फेन बिना का. Having no froth or foam; frothless. प्रव॰ ६०२;

भवंधा पुं॰ ( भवन्ध ) क्ष्मेना लंधनी अलाव.
कर्मवन्ध का भ्रमाव. Absence of
Karmic bonds. क॰ गं॰ २, ५; ५, ५७;
—िहरू. की॰ (-स्थित) क्ष्मेनी लंध न हो।
ते वणतनी विधित. कर्म का बंध न हो उस
समय की स्थिति.condition or state at
tho time when there is no
Karmic bondage. क॰ गं॰ ४, ५,७;

श्चयंघ्रगः ति० ( श्ववन्धक ) क्ष्मिन लांधनार; आहं क्ष्मैं पैप्रा लेक, ले अध्या सबैने न लांधनार. कमेंबंध न करने वाला; श्वाठ कमीं में से एक, दो या सब कमीं को न बांधने वाला.

Not incurring the bondage of Karma partially or wholly, भग० व, द; ६; १९, ९; २९, ९; २४, ३; ६; क० गं० ४, ६२;

स्रयं यदः त्रि॰ ( समान्धव ) लंधुलनरहित; अनाथ; निराधारः बन्धुजन रहित; स्रनाथ; स्राध्रव रहितः Having no friends and relatives; helpless, परह॰ १, १; नावा॰ ६; पि॰ नि॰ ४४६;

श्रवंधित्ता-तु. सं० कृ० त्र० ( भ्रवध्वा ) न भाधीने. न बांधकर. Without having tied or fastened. क० प० २, १०४; १०५;

आवंभः न॰ ( श्रवसन् ) અહાદાચર્ય; મૈधुन; বিষ্য सेवनः मैधुन; ह्वाचर्यका श्रभाव; विषय सेवन. Absence of chastity; sexual intercourse. ' अहारसविहे श्वरंभे श्रोराक्षिशं च दिव्वं ' पगहु०१, ४; "जंबू ! प्रबंभं च बढरथं सदेव मणुयासुरस्त्र स्रोयस्स परथािकं पंकपशापासकास्त्रभूमं ····· चार्यं **चहस्मदारं** " प्राह० १, ४; श्राव० ४, ७; प्रब० १००२; पंचा० १, ४६; १०, ३; परह० १, ३;—**सञ्जा**स. न॰ (-वर्जन ) भैधुन-विषय सेवाना त्याग કરવા ते; શ્ર.વકની છટ્દી પહિંચા. मैयून-विषय सेवन का त्याग करना: आवक की ह्य प्रतिमा. abstention sexual enjoyment; the sixth vow of a Jaina. पएह. १, १;—से-वर्गाः न॰ (-सेवन) अध्यक्ष-भैधुन सेववुं ते; विषय सेवन करवं ते. विषय सेवन करना. sexual enjoyment. 'तहेव हिंसं चलियं, चोज्जं श्रवंभसेवणं ' उत्त० ३४,३;

श्रवंभचरियः न॰ ( भन्नस्थर्षे ) श्रक्षयर्थेने। अक्षायः भैधुन सेयनः ब्रह्मचर्य का सभावः भैधुन सेवनः Absence of chastity; sexual intercourse. ' सर्वभचरियं घोरं, पमायं दुरहिद्धियं 'दस॰ ६, १६;

श्रवंभयारि. त्रि॰ ( भवसचारिन् ) अध्यक्ष-यारी; ध्रक्षयारी निंढ. श्रवहाचारी; वहाचर्य से राइत. Not abstaining from sexual intercourse.दसा॰ १, १२;

श्चवज्ञमाणी. स्ती॰ (श्ववण्यमाना) न शंधाय तेपी क्रमेश्रकृति; केनी ६६४ थाय पशु शंधान थाय, केनी के समिक्रिनीहनीय, भिश्रमीह हानीय वर्गे रे. न बंधने वाली कर्मप्रकृति; जिसका उदय होता है परन्तु बन्ध नहीं होता, समिकित मोहनीय, मिश्रमोहनीय श्चादि. Karmic nature i. e. Karma which has got no Bandha (bondage with soul) but which has got Udaya (i. e. maturity); e.g. Samakita Mohaniya, Miśra Mohaniya etc. क. प. २, ८०;

अवज्ञाः की॰ ( अवध्या ) लुओ " अवज्ञा-माणी ' शण्हः देखो ' अवज्ञामाणी ' शब्दः Vide ' अवज्ञामाणी ' क॰ प०२, ६६;

अवज्याः सी॰ ( अवाष्या ) अधिवाविजयनी
भुष्य राजधानी. गंधिलाविजय की मुक्य
राजधानी. The capital city of
Gandhilävijaya.' दो अवज्याची '
ठा॰ २, ३; (२) अथे। ध्या नगरी. अयोध्या
पुरी. the city of Ayodhya. जे॰ प॰

भवर न॰ ( भवर ) पद्यमंधरहित श्रंथ. पद्यकंथ से रहित प्रंथ. A non-metrical work. विशे० ३३ धर;

अविद्याः पुं० ( अविद्यक-जीवन कर्म स्पृष्टमेव नतु वदं तन्मतमेषामस्तीत्यविद्यकाः )
'क्ष्य अने कर्मनी अंध धता नश्री पण् रपर्श
थाय छे' अभ माननार ओक् निन्छयं; नेश्याभाद्धिसना अनुयायी. 'जीव द्यार कर्म का वंध
नहीं होता किन्तु स्पर्श होता। है ' ऐसा मानने
वाला एक निन्हव; गोष्टामाहिल का अनुयायी.
One believing that Karma
touches but does not bind the
soul; a follower of Gosthāmāhila. ठा० ७; श्रोव० ४१; विशे० २३००;
अवल. ति० ( अवस-नास्ति वलं येवां ते
तथा) अणरिक्षतः हर्णगः अश्वानः अस-

सथा ) બળરહિत; हुर्भग; અશક्ત; અસ-મथ. निर्वेत्त; दुर्बत्त; शक्ति रहित.. Feeble; powerless. विवा० १, ३; उल० ४, ६; १०, ३३; भग० १, ३; ७, ६; नाया० १; द; १३; १६;

श्चविष्ठमण्. त्रि॰ ( श्वविष्ठमंतस्-न विष्यते विष्ठमंत्रो वस्यासी तथा ) सर्वत अभुना ७५६श अनुसारे वर्तनारः भनने क्यां त्यां अट्टायनार निक्ष स्वत्र प्रभु के उपवेश के श्रात् वलने वाला; मन को क्यार उधर न भटकाने वाला. (One) not allowing the mind to wander outside the teachings of the omniscient. श्राया• १, ४, ६, १६७;

श्चबहिल्लेस्स. त्रि॰ ( श्वबहिलेंश्य-नास्ति संयमाद्वहिलेंश्या मनोट्टिलथेंस्यासी तथा ) संयभभां भने।वृत्ति राभनार; निरंतर आत्भ-संयभभां २भी रहेक्ष. संयम में मनोद्दित्ति रक्षने वाला; निरन्तर—सदा श्चात्मसंयम में रत. (One) absorbed in self-restraint. श्वाया॰ १, ४, ६, १६४; भग॰ २, १;

श्रबहुचाइ. त्रि॰ ( अवहुवादिन्-न वहु वदितुं शीक्षमस्येति ) थलु थोली नहिः; यधारे थेल-धनार नहि. ज़्यादह न बोलने वाला. Not prolix; not flippant. आया॰ १, ६, २, १०;

स्रवहुवादि. ति॰ ( स्रवहुवादिन् ) लुओ। 'स्रवहुवाइ' शण्टा देखो 'स्रवहुवाइ' शण्टा देखो 'स्रवहुवाइ' शब्दा Vide 'स्रवहुवाइ.' स्राया॰ १, १, २, १०; स्रबहुसंपन्ना ति० ( स्रवहुसम्पन्न-न बहुभ्या सम्पन्नं दर्शितं यत्तत्त्र्या) ध्धा कथुने दर्शिवेस निद्धि ते. बहुतसों को न दिखाया हुन्ना. Not shown to or exposed to the view of many persons. कप्प॰ ६, २४;

स्रव हुस्सुय-स्र. ९० ( सबहुक्षृत-बहुधुतं यस्य स बहुक्षृतः, न बहुक्षृतोऽबहुधुतः) के के अ. यारप्रकृष्य नामे निर्धायना अध्ययननी अक्यास नथी क्रया अने नीयेनां स्त्रो सांकृष्या नथी ते; अधुशास्त्रवित्ता निर्धः जिसने आचारप्रकृष्य नामक निर्धाय का अध्ययन नहीं किया और नीचे के सूत्र नहीं दुने बहु; बहुत शाख न जानने वाला. Not profound in the study of scriptures. ' सवियाए अबहुस्सुए' उस्त ११, १; सब-१०; इसा ६, २२; अधाधाः श्री ( अवाधा ) लुओः ' अवाहा ' शुक्टः देखो ' अवाहा ' शब्दः Vide ' अवाहाः ' क० गं० ४, ३४; जीवा० २;

আবার. पुं॰ ( অবাফা ) અপাধা হাণ; হমনী। অনুহধ হাণ। অবাধা কাল; কর্ম কা অনুহব কাল. Time preceding the ripening of Karma into fruit. ক॰ गं॰ ॥, ३६;

खबाहा. बी॰ ( खबाधा-बाधत इति बाधा कर्मण उदयः, न बाधाऽबाधा ) ५भेना अन्ध અતે ઉદય વચ્ચેના કાળ; કર્મ બંધાયા પછી ઉદયમાં ન આવે ત્યાં સધીના વખત: અળાધા आणा. कर्म के बन्ध और उदय के बीच का समय: कर्म बन्धाने के बाद उदय में न ऋने तक का समय; श्रवाधाकाल. The interval between the incurring and the maturing of Karma, भग॰ ६, ३; जीवा० ३; सम० क० प० १, ७४; ३, १; ( ર ) બે પ્રદેશ કે બે વસ્તુ વચ્ચનું વ્યવધાન; अन्तर; छेई. दो प्रदेशों या दो वस्तुश्रों के बीच का व्यवधान: अन्तर, intervening space between two places or objects."मंद्रस्स ग्रं भने ! पब्बयस्स केवहु-थाए बबाहाए जोइसं चारं चरंति " जं॰ प॰ १, ६; ७, १२८; सू॰ प॰ १८; सम॰ ६; भग • ६, ५; विशे ० ७७२; ( 3 ) अ-नि **બાધા–પીડા; બાધા–પીડાન કરવી તે: આક્ર-**भशने। अक्षाय, बाधा-पीडा का न करनाः भाक्रमण का स्रभाव. absence of trouble; not causing obstruction. भग॰ ६, ३; १४, ६; जं॰ प॰—काल. पुं॰ 🄇 🗕 काला ) કર્મબંધ અને કર્મના ઉદય बन्धेने। धाण. कर्मबंध श्रीर कर्मीदय के बीच का कात.the time between the incurring of Karmic bondage and the maturity of Karma. प्रव १२६६;

श्रवाहु ि स्वाधा क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र श्रवाधा क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षत्र क्षित्

स्रवितिज्ञ. त्रि॰(श्रद्धितीय) ळुओ(श्रवीय-स्र' शष्ट. देखो 'श्रवीय-श्र' शब्द. Vide 'श्रवीय-स्र.'पग्ह॰ २, २;

अवीय-अः त्रि॰ (अहितीय) भीळुं डेाध साथे निक्षः, ओडलीः, ओडाडीः, डेवण ओड. दूसरा कोई भी साथ नहीं; अकेलाः, एकाकी. One; without a second. भय॰ ३, २; नाया॰ १;

श्रवीय--श्र. न॰ ( श्रवीज ) श्रीलरूप नृद्धिः, ઉत्पत्तिनुं धारुण् नृद्धिः, श्रीलतारद्धितः, बाजस्य रहितः, जा बाजस्य न हो वहः, उत्पत्तिकारग्र-स्प न हो वहः. Anything nongerminating; any thing without a germ or seed of growth or creation. ठा॰ ३, १; भग॰ ६, ७;

স্থায়কা দি ( স্থাজিক ) স্থাগি পঞ্জ;
গাগিপজানি। স্থাগান ৰাজিক কা স্থাল.
State of being without seed;
state of not being seed. স্বৰ१०१०;

ब्रबुइत्ताः सं॰ ह॰ भ॰ (भनुक्त्वा) ५०॥ पिनाः न ५७ीने. बिना कहे. Without having spoken. ठा॰ ३, २;

अबुज्यतः सं• ছ॰ ম॰ ( ছাৰুআ ) સમજયા বিনা: ন સমগুন. बिना सममे. Without having understood. स्य॰ १, १३, २०;

सबुद्ध. त्रि॰ ( सबुद्ध ) अधुअ; अविवेडी; तरवने न लाखुनार. मूर्क; बुद्धि रहित; स्रविवेकी; तरव को न जानने वाला. Ignorant; incapable of knowing right from wrong 'जे सबुद्धा महाभागा, वीरा समज्ञवंसियों 'स्थ॰ १, ८, २२;—जागरियाः स्थानिति यावस् जागरिकाऽबुद्धजागरिका) छद्रस्थनी लागरेका-विधारखाः ज्ञास्य का निवार. the thought of those who are not Kevalī or omniscient. सग॰ १२, १;

अबुश्चिय-का त्रि॰ ( सबुश्चिक ) तत्त्वतान-रिक्षत; अश्वत्र; श्विद्धिश्चीन. तत्त्वज्ञान रहित; बुश्चि रहित. Ignorant; devoid of intelligence; not possessed of philosophical knowledge. सूय॰ १, १, २, ४; नाया॰ १७;

श्राबुधः त्रि॰ ( श्राबुध ) अञ्ज्लाशः असुत्रः, भूर्भः मूर्वः बृद्धि रहितः Ignorant; foolish. परह॰ १, १; — ज्ञासः पुं॰ (-ज्ञान) अञ्जल्ला भालासः भूर्भः मूर्वः वेत्रकृषः बृद्धिहीन सनुष्यः a fool; an ignorant fellow. सम॰ १०;

**अबुह. त्रि॰ ( श्रवुष )** અબુદ્ધ; পুদ্ধিবদ্ধিत. बुद्धि रहित. Ignorant; devoid of intellect. भग॰ ६, ३३;

स्रवाहि. सी॰ ( स्रवाधि-न वोधिर्ज्ञानसवोधिः)
सभाजनी अभावः अज्ञानः भरा धर्मनी अभाति. बुद्धि का सभावः समभा का सभावः सस्य धर्म
की स्रप्रतिः सज्ञान. Ignorance; ignorance of true religion. ' स्रवाहिं
सहिवासाति ' स्राव॰ ४, ६; इस॰ ४, ९; १०;
१९; ह, १९; ६, १, ६; स्रव॰ १, २,

रे, १; २, ६, २४; २, ७, ३०;—<del>कहुरा</del>. त्रि॰ (-कज्जूष ) भिष्पा६िष्ट; अज्ञानी. मिथ्या-इष्टि; अज्ञानी; ज्ञान रहित. ignorant; deluded in the matter of true religion. 'सथाहिकलुसं कहं ' दस॰ ४, २**१;—बीय.** न॰ (-बीज) सभ्यग् भार्शना અભાવનું કારણ; અનાનનું બીજ. सम्यग् मार्ग के अभाव का कारण; अज्ञान का बीज. the root-cause of the ignorance of the right path. पंचा॰ ४, १२; ७, १४; अबोहिय-अ. ति॰ ( अयोधिक ) भे। धिरदित; भगानी. ज्ञान शून्य; बोध रहित. Ignorant; devoid of true knowledge. 'निच्छ्यरथं न याग्रंति, मिलक्सुक्त सबोहिया' स्य० १, १, २, १६; २, ७, ३८; भ्रप्पकी व श्रवीहीप्, महामोहं पकुब्बइ' सम ० ३०; दस ० 4, ૫૭; (૩) ધર્મપ્રાપ્તિમાં ભંગત્ણ પાડનાર. धर्मश्राप्ति में बाधा डालने वाला. causing hinderance in spiritual progress. इसा० ६, ४; ६, २४;

श्रवोहिया. ब्रा॰ ( श्रवोधिता-श्रवोधि-श्रवोध ) अभोधि; सन्मार्गनी अप्राप्ति. सन्मार्ग की श्रप्राप्ति. Ignorance; nonattainment of the right path. श्राव॰ ४, ६;

√ ऋब्ययी. मृधा० प्र० ए० ( श्रवतीत् ) भेक्षितुं. बोलता हुआ. He said.

श्चव्यवी. भू० स्य० १, ४, १,२;

श्रहभाः न० ( श्रश्न-क्षणे विभर्तीति श्रश्नम् )
वाहणः भेषः वादलः भेषः A cloud. जीवा•
१, १: ठा० १, १: घणुजो० १२७: श्रोव० १०:
विशे० १६२६: भग० १, ७: जं० प० ४,
११२:— मुझः त्रि० (-मुस्त) वादणरिक्षतः
वादल रहितः भेष रहितः cloudless. इस०
६, १, १४:— रागः पुं० (-रागः) संध्यानीः
राभः संध्या का राग-रंगः संध्या की कारितमाः

colour of twilight. पत्र १७;--ह-क्ख पुं• (- हुच) વાદળાંનું ઝાડ; ઝાડને આકારે परिश्नेल वाहण. माइ के बाकार में परिशा-भित बादल. a tree-shaped cloud. श्चराजी • १२७; भग • ३, ७; =, ६; जीवा • ३;-- चहुस्य. न० (-वार्ट्सक-वारो जलस्य इसकं वार्यसकं अअरूपं तत्तथा ) पाणीवाणां बारणा. पानी बाला बादल. clouds filled with water. " भ्रब्भवद्दलए विजन्बह " राय॰ ३४; भग० १४, १; ठा० ३, ३; —संघट्ट. पुं॰ (-संघट्ट ) वाहणांनी घटाः बादलों की घरा thick or dense clouds. ठा॰ ४, ४;--संज्ञाः स्रं।॰ (-सम्ध्या ) સંખ્યા સમયે રંગ ખેરંગી વાદળ દેખાય છે ते: वाहणनी संध्या समय जो रंग बेरंग बादल दिखते हैं वह;बादलों की संध्या.partycoloured, chequered at the time of twilight. जीवा॰ ३; ---संथड्. न॰ (-संस्तृत) वाहणथी आक्षाशनुं छवाई क्यूं ते. बादलों से आकाश का छा जाना. being overcast with clouds ( e.g. the sky ). তা০ ४, ४:

र सब्संग. धा॰ II. ( सिम+सब्ज़ ) भर्दन हर्युः, तेल वजरेथी शरीर नेगणतुं. मालिश करना; तेल स्नादि संशरीर मलना To rub the body with oil etc. एक्संगेह. नाया॰ ६: १६: सब्संगेति. सु॰ च० २, १७१; सब्संगेति. सं॰ च० २, १७१; सब्संगेति. लं॰ प० ४, ९१४; सब्संगेति. लं॰ प० ४, ९१४; सब्संगेता. वि॰ श्राया॰ २, १३, १७२; सब्संगेता. वं॰ ह० ठा० ३, १; सब्संगेता. वं॰ ह० ठा० ३, १; सब्संगेता. वं॰ ह० तिसी० १, ४; सब्संगेत. वं॰ ह० निसी० १, ४; सब्संगेत. वं० ह० निसी० १, ४;

अरबुं ते. तेल आदि से मर्दन करना.Rubbing the body with oil etc. विशे• १६४९;

श्राह्में गण्. न॰ ( सम्मन्जन ) तेल वर्गरे वेशिन भर्दन करता. Rubbing the body with oil etc. नाया॰ १; पण्ह॰ २, ४; श्राया॰ १, ६, ४, २; श्रोघ॰ नि॰ ४४६; श्राया॰ १, ६, ४, २; श्रोघ॰ नि॰ ४४६; श्राह्में गावयः त्रि॰ ( श्राम्यक्रापक ) तेल वेशिन तार; भर्दन करना नाला. One who rubs the body with oil etc. निर्सा॰ ६, ९४; श्राह्में गियः त्रि॰ ( सम्यक्रित ) तेल व्याहिथी भर्दन करेल. तेल श्रादि से मर्दन किया हुआः ( One ) with body smeared or rubbed with oil etc. ' सहसंगिष् समाये " नाया॰ १; १६; कष्प॰ ४, ६१; पि॰ नि॰ ४२३;

**ब्रब्भेतर** त्रि॰ (ब्रम्यन्तर) अंदर; भांदि; માહિલી કાર; અંદરના ભાગ, શંદર; મીતર: भीतरी हिस्सा. Internal; interior. जीवा०३, १; सू॰ प॰ १; भग॰ ११, ११; श्रोव॰ श्रयाुजो॰ १३२; निर॰ १, १; पंचा॰ १३, ४८; जं॰ प॰—डावशिकाः पुं॰ (-स्थापनीय ) અંગત નાેકર; અંગત માણસ; ६ लुरी. निजी नोकर; खास श्रादमी.a personal attendant. ' प्रकांतरहाबाधिजे पुरिसे सहावेड्'विवा॰ ६; नाया॰ १२; १४; ---तघ. न॰ (-तपस्--धन्तरस्वैव शरीरस्य तापनास्तम्यग्रहिभिरेव तपस्तया यमानस्वाचाभ्यन्तरं तच सत्तपत्र तथा ) માેક્ષના અંતરંગ હેતુબૂત પ્રાયશ્વિત્ત આદિ છ प्रधारनं तपः आंतरिक तपः मोच्च का अन्तरंग हेतुभूत प्रायिश्त भादि छः प्रकार का तपः sixfold म्बन्तरंग तप. austerity leading to Moksa; e.g. expiatory

practices, reverence etc. wear श्रवभंतारिए तवे पं॰ तं॰ पायच्छितं वियाओ वेगावकं सरकाको रकायं विउस्तमो ' ठा ६: पएड १. ४: श्रोव - परिसा. **की॰(-परिषत्)** अंधरनी सला; सिमिति નામે દેવેંદ્રની આંતરિક સભા: મિત્રમંડલી. धन्तरंग सभाः देवेन्द्र की समिति नामक मान्तरिक सभा: मित्रमएडली. inner circle of friends; a private assembly of Devendra styled Samiti. जं• प• ४, ११६; नाया• ६; १४; राय• **बं यस्य तत्तवा ) જેની અંદર પાણી છે એ**વા चे।२५९९ी आहि २४% जिसके भातर पानी है ऐसा चोरपक्षी आदि स्थान. (places like Chorapalli ) containing water in the interior. नाया॰ १=: -पुक्कर. पुं• (-पुष्कर ) पुष्करद्वीपने। र्भंदरने। भाग. पुष्कर द्वीप का भीतरी हिस्सा. स्॰ प॰ =;—पुक्सारद्धः न॰(· पुष्कराह्यं ) માનુષોત્તર પર્વતની અંદરતા પુષ્કરદ્વીપના **અહે ભાગ;** અહી દ્વીપ અંતર્ગત યુષ્કરાહે દીય. मानुषोत्तर पर्वत के भीतरवाले पुष्करद्वीप का आधा भाग; अहाई द्वीपान्तर्गत पुण्कराद्धे होप. half of Puşkaradvipa in the interior of the mountain Mānusottara. भग॰ ८, २; जांवा॰ ३;--पुष्फफलाति०(-पुष्पफल-बभ्यम्तरा-वि ग्रम्यन्तरभागवसीनि पृष्पाणि फलानि च **ચેવાં તે તથા) જે**નાં ફૂલ ફૂલ, પત્રે ઢાં કેલ હાવાથી **ण्डार न हेभा**नं यक्ष. जिस वृत्त के फूल फल पत्तों से देंके होने के कारण नहीं े दिसते ऐसा रूच. (trees) with fruits and flowers hidden by foliage. **राय - वास.पुं - (-बास)** अंदरने। निवास; आंतरिक निवासस्थानः भानतरिक निवास-

स्थान, residence in the interior parts. नाया॰ दः संबद्धाः (-शस्त्रका-स्रम्यन्तरान्मध्यसागात् शस्त्रका शंखक्तगत्या भित्रभागस्य बहिर्निस्तर्थे भवन्ती गोचरभूमिरभ्यन्तरशम्बुका ) गामनी અંદરથી સંખના આવર્ત્તનની મોકક**ંગાચ**રી કરતાં બ્હાર નીકળવું તે, અથવા બ્હારથી તેવી રીતે ગાચરી કરતાં અંદર આવવું તે: भे अरीने। એક પ્રકાર, गाँव के भीतर से शंख के आवर्त के समान गोचरी करते हुए बाहिर निकलना, श्रथवा बाहिर से उसी प्रकार गोचरी करते हुए भीतर आना; गोचरी का एक भेद. coming out of or going into a town after begging alms or to beg alms, in a zigzag course like the lines in a conch. Met. —सगबुद्धिया. श्रां (-शकटोदिका) અંગુકા બે બંગા અને પેનીને પ્હાળા કરી તે: કાઉસગ્ગના એક કાઉસગ્ગ કરવા है।प.दोनों पैरों के श्रंगुडे एकत्रित करके और एडी को चौडी करके कायोत्सर्ग करना; कायोत्सर्ग का एक दोष. a fault in the perfor-Kāusagga mance of joining the toes together and extending apart the heels. प्रव० २५६:

श्रद्धभं - दिंभ - तरश्र. त्रि ॰ ( श्राम्यन्तर क ) अंदरनुं; आंतरिंड. भीतर का; श्रान्तरिक. Internal; interior. श्रोव • १८; जं ॰ प॰

श्रदभं - दिंभ - तरश्रो श्र॰ ( धम्यन्तरतस् ) अंदर भाने; भध्ये मध्य में; बीच में. In the midst; in the interior. • नाया १;

श्रब्मं-विम-तर्गः, त्रि॰ ( श्राम्यन्तरक ) अंगत माधुस; नश्रक्तो माधुस; मुंत्री मशूक्ति नज़दीकी सम्बन्ध रखने वाला मनुष्य-मंत्री धादि. (A person) remaining in constant touch e.g. a minister etc. विवा॰ १, ३;

झब्भं-िभं-तरतो. म॰ ( सम्यन्तरतस् ) लुओ। " सन्भितरभो " शल्द. देखो " सन्भितरभो " शन्द. Vide " सन्भितरभो " निर॰ २, १;

अन्धं-न्सिं-तरभूआ. त्रि ( अस्यन्तरभूत ) अंतर्गतः अंदर सभाओक्षं. भीतर समाया हुआ; अन्तर्माप्तः अन्तर्गत. Internal; forming the interior. विशे ६;

आक्संतरियः त्रि॰ ( आस्यन्तरिक ) अंदरने।; अंदर रहेनार; आंतरिक्षः भीतर का; भीतर रहने वाला; आंतरिकः Internal; interior. नाया॰ १; २; ७; ८; भग॰ ६, ३३; ११, ११; इसा॰ ६, ४;

अध्यक्त आहे। (अभ्याख्यातच्य) डे। धना ઉपर भाटे। आरोप भुड़िना; चेार न छे। य तेने चेार डेडेने। धत्याहि, किसी पर भूठा आरोप करना; चोर न होने पर उसे चोर कहना आदि. False accusation; false imputation. आया॰ १, १, ३, २२;

√ अव्सक्ता. था॰ I. ( श्रीम+श्रा+स्था ) इसंड व्याववुं; भाटा भाराप सुरुवा. कलंक सगाना: मिथ्या श्रारोप करना. To accuse falsely; to charge falsely with guilt.

**ब्रह्मक्काह्.** भग० ४, ६;

भ्राच्याक्यात्म. पुंच्चाच्यान-श्वाभि-भ्रुक्येन भ्राच्यानं दोषाविष्करश्चं प्र-भ्याक्यानम् ) डे१४५११ अप्र अप्रदेशि भाटे। भारेश्य भुक्ष्ये।-भाण व्याववे। किसी पर प्रकटरीति से भारोप करना. False public imputation of guilt. " प्रो सक्य- क्कायो 'ठा० १, १; मोव० १६; स्य० २, १, ४१; परह० १, २; पष्ठ० २२; नाया० १; सग्० १, ६; ६; ६, ६; दसा० ६, ४; कप्प० ४, ११७; प्रव० १३६६;

अवभयुत्ताः की॰ (अम्यनुका) क्षेत्थानुष्ठानती अनुभति देवी ते; अनुष्ठान विषयक आद्धाः करने योग्य अनुष्ठान की श्राक्षा देनाः Giving permission to or ordering the performance of religious duties etc. 'पंच ठावाइं समयोगं भगवया महाबीरेकं समयागं निगांधायं...... विचायक्षाक्षे भवंति तं संती मोत्ती अजवे महवे कावते '' ठा॰४,९; भग॰ २, ९; ४, ४; विवाय ९;

अध्यस्य गुरुषाय. त्रि ( अभ्यनुकात ) इतं व्य-रूपे आशा आपेक्ष, इतं व्यक्षे अनुभत. कर्तव्यक्ष से आज्ञान-त्राक्षा दिया हुआ; कर्तव्य रूप से अनुमत. Ordered or permitted to perform as a duty. नायाव १; २; ४; =; ६; १२; १३; १४; १६; भग व ६, ३३; ठा० ४, १; ६प्प० ३, ४६; ४; =६; ४, १०४; विना० ७;

√ ऋक्सरण. घा॰ I. ( सभि+सर्थ् ) प्रार्थना. કरनी; भागशी કरनी. मांगना. To pray for; to request; to solicit.

सन्भरियज वि॰ प्रव॰ ५६ हः
सन्भरियः ति॰ (सम्यस्त) अभ्यास ६ रेसः
पारंपार आश्रति ६ रेसः सम्यस्तः बार बार
साश्रति किया हुमाः Studied; revised
again and again. स्य॰ १, २, २, १६;
(२) शुश्राक्षर ६ रेसः शुश्रेसः गुणाकार किया
हुमाः गुणा हुमाःmultiplied. विसे॰ २ ६ वः
सन्भरथाणाः स्री॰ (सम्यर्थना) परस्पर
प्रश्रति ६ रावपी तेः आश्रद्धश्री निर्दे पश्रु तेनी

प्रवृत्ति करावयी ते; आग्रह्यी नहि पश्च तेनी ध्य्थापूर्वक कार्य करवानुं कहेनुं ते. परस्पर प्रशृत्ति कराना; आग्रहपूर्वक नहीं किन्तु स्वेच्छा-पूर्वक कार्य करवे को कहना. Mutual encouragement of activity; a request to a person to do an act without exerting pressure on him. पंचा १२, ४;

कार्यायः ति ( कम्यायंत ) आर्थना
यायना ४२ेस. संगनी किया हुआ. Request
ed; solicited. कप्प॰ २, १६; ४, १०३;

प्रति ७९०;

अन्मपडलः न॰ (अञ्चपटल ) अश्व । स्थित इति पृथ्वीना अन् अन्नारः अञ्चकः सचित्त कठिन पृथ्वी का एक भेदः Tale; mica. उत्त • ३६, ७४; (२) वाहणनी सभूछ, बादलों का समृद्दः a group of clouds. "अन्मपडलपिंगलुजलेख" स्रोद॰ पश्च ॰ १;

अध्यालुया स्त्री॰ (अध्यालुका) अध्यक्त धानुविशेषधी भिश्चित रेती; क्ष्मेश्च आहर धृथ्वीने। अक्षेत्र प्रधार अध्यक से मिश्चित रेती; कठिन स्थूल पृथ्वी का एक भेद. Sand mixed with mica. उत्त॰ ३६, ७४; पन्न॰ १;

अब्सहिय. त्रि॰ (अभ्योषिक ) विशेषः, वधारैः श्रीधः अत्यन्त. अधिकः ज्यादहः विशेष. Additional; in excess. 'अब्सहियभीमभेरवणगारेखं नाया० १ः भग० १, ४ः, ७, ३ः ८, १ः ६ः, ५२, ४ः २४, १ः, १२ः २४, १ः ६ः जीवा० २ः स्रोव० ३१ः ३८ः अंगुजी० १४२ः उत्त० ३४, ३४ः सम० १ः कष्प० ४, ६२ः नाया० थ० ७ः ८ः

अन्मिद्धितरग. त्रि ( अभ्यधिकतर-क )
अतिशय अधिः; धर्णुल पधारे. बहुत
ज्यादह. Much in excess; excessive, नंदी

√ अन्मादककः था॰ I. (अमि+का+कम ) भाटा आरे। भुक्षेत्राः आण व्यस्त्रेते। मध्या आरोप करना. To accuse falsely; to impute guilt falsely.

ष्रवभाइक्खंइ. श्राया० १, १, ३, १२;. श्रवभाइक्खंति. स्यण्य २, ७, ७;

जिन्ना इक्झ. था॰ I. ( जिनि-चा-चच् ) अपक्षाप इरवे।; सत्य वात छुपाववी. सची बात छिपाना. To suppress a fact. जन्माइनिस्तजा. छाया॰ १, १,३, २२; अन्यागमित. त्रि॰ ( जन्यागत ) आगं-तुः; भेभाव. मिहमान; अतिथि. A guest. सूय॰ १,२,३,१०;

अन्यावगासिय. न० ( अञ्चावकारिक )
भाषा वर्गरे आउना भूगनी नीचेनुं घर; आउनी
नीचे अउथी छवायेली अभासी. आम वर्गरह
माइ के नीचे बना हुआ घर; जिस घर की इत
माइ से खाई हुई हो वह. A house
situated below the roots of
trees like mango trees etc.; a
terrace covered with dense
trees वेय॰ २, १०;

**ब्रह्मास**. पुं• (अभ्यास ) अभ्यास ५२वे।; वारंवार आश्चि क्रशी. श्रम्यास करनाः; बार बार श्रावृत्ति करना. Reading over and over again. अयुजी : ६७; १३ :; कांद०२०; क० गंध ४, ब६; क्रथ प≉ १, ४; श्रोघ० नि०६६; पंचा० ६, ३७; (२) सभी्थ. समाप. near; in the vicinity. सम् ६१:-- ग्रास्यः न० (-श्रासन ) पासे भेसतुं ते. समाप बंडना. sitting near, सय॰ ६६;--करणा. न॰ (-करणा ) धंर्भथी પતિત થયેલ પાસત્યાદિને, પુનઃ ધર્મમાં રથાપન કરી,તેની સાથે આહારપાણીના વ્યવહાર **ક**રવે। ते; संभागना ओड प्रकार. अर्थ से पतित हुए पासत्थे आदि को धर्म में पुनः स्थापितकर, उनके साथ साहार, पानी का भ्यवहार करनाः संमोग का एक नेदः re-

فدان

· establishing an apostate in true religion and then entering into social relations (e.g. .. eating and drinking ) with him; a variety of Sambhoga. सम • ६;--गुरा. पुं • (-गुरा) पूर्वना અલ્યાસજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન ગુણ-જેમ બાળક જન્મતાં, શીખવ્યા વિના પણ સ્તનપાન કરે છે ઇત્યાદિ. पूर्व के अभ्यासजन्य संस्कारों से उत्पन्न गुण, जैसे विना सिखाये बालक उत्प**न होते** ही स्तनपान करने लग जाता है. यह उसके पूर्व अभ्यास का संस्कार-गुण है. intuitive qualities; qualities born of impressions in a past birth. श्राया । नि १, ३, १, १७२: - विशय. न • (-वर्तित्व-श्रम्याशो गुर्वादिसामीप्यं तत्र वर्षितं शीखमस्येति तद्भावस्तरवम् ) ચુર્વાદિકની પાસે-નજીક બેસવું તે; લાેકા-भयार विनयते। ओक अक्षार, गुरु ब्रादि के समीप-नजदीक बैठना: लोकोपचार विनय का एक भेद. sitting in the proximity of a preceptor etc; a kind · of formal reverence paid to a Guru etc. भग• २४, ७:-- खक्तिय. ं त्रि०(-प्रत्यय-भ्रम्यासी हेवाको वर्णनीयास-बता वा प्रत्ययो निमित्तं यत्र तत्त्रथा) अन्यास-વર્ધુનીય પુરુષાની પાસે રહેવું, તે નિમિ-ત્ત છે જેમાં એવું સદ્દગુણાનું દીપાવવું વગેરે. - अभ्यास वर्णानीय पुरुषों के पास रहने का ्रनिमित्त है जिसमें ऐसे सद्गुर्गों को प्रकाशित क-रना इत्यादि. adorning or illumining virtues by coming into contact with saints and sages. ्ठाबेहिः संते गुर्खे दीवेजा तंत्रहा-प्रकृशस-ं अंतियं परम्या स्वतित क्ष्महेचं क्यपिकप्-

इवा " ठा॰ ४, ४;—बस्तिय. न॰ (-प्रीतिक) शुरु आहिनी पासे भेस- वामां प्रीति राभनी ते; लाई.पथार विनयना भेड प्रधार गुरु आदि के समीप बैठने में प्रीति रखना; लोकोपचार विनय का एक भेद. delight in the company of a Guru; fondness for sitting near a preceptor. भग॰ २४, ७;—बिस्ति- खी॰ (-वृत्ति) नरेंद्र आहिनी पासे भेसनुं ते. नरेन्द्र-राजा आदि के पास बैठना. sitting or remaining in the proximity of a king etc. दस॰ ६, १;

ज्ञान्माह्य. त्रि ( ज्ञम्याहत ) थीं आ भाभेक्ष; दुभाथी ढाष्ट्रायेक्ष. पीडित; दुःख से सताया हुजा. Struck with pain; afflicted ed with misery. " जन्माहयंत्रि कोगंत्रि, सन्वज्ञो परिवारिष् " उत्त • १४, २१;

अधिभग. पुं॰ ( अस्यक्त ) तेक्ष आधिथा भईन ५२वुं ते. तेल आदि स मर्दन करना. Rubbing the body with oil etc. ओव॰ ३१; नाया॰ १८; विवा॰ १;

भार्डिभागियः त्रि॰ (श्रम्यक्तितः) लुओः 'सन्सं-गियं 'शण्टः देखों ' श्रन्भंगियं ' शब्दः Vide 'सन्भंगियं' नाया॰ १;

अिंशतर. त्रि॰ ( अभ्यन्तर ) लुओ ' अन्मंतर' शण्ट. देखो ' अन्मंतर' शन्द. Vide
' अन्मंतर'. नाया॰ १; १८; भग॰ २, ६;
४, १; १४, २; स॰ च० १, ३६१; पण०
१५; भत्त० १३१; कप्प० ३, ३२; प्रव० २७६;
अन्मितर. त्रि॰ (आभ्यन्तर-अभ्यन्तरे भदमाभ्यन्तरम् ) अंदरनुं; आंतरिक आन्तरिक;
भीतर का. Inward; internal. 'सम्बन्धनंतरां संदलं उनसंकिसत्ता' जं० प॰
१,18६; (२) पुं॰ न०-आंतरिक तभ; आयुक्

श्रित, विनय, वेयावन्य, सक्त अय, ष्यान अने अष्टिस अये अ अक्षारनुं अक्यंतर तथ. मान्तरिक तपः प्रायिक्त, विनय, वैयावल, स्वाप्याय, ध्यान और कायोस्तर्ग ये छः प्रकार के तप. internal austerity of six kinds e. g. expiatory performance, reverence etc. 'तवो य दु-विहो बुत्तो, बाहिरिक मतरो तहा' उत्तः २८, ३४; समः ६; समः २४, ७;—दुवार. नः (-हार) अंदरनुं आरखं. भीतर का दरवाजा. inner door; inside door. प्रवः ६३८;—संखुकाः श्रीः (-धम्युका) अ्थे। ' अक्मंतरसंबुका' शण्ड देखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड देखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड देखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड देखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड रेखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड रेखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड रेखों ' अन्मंतरसंबुका' शण्ड रेखों ' अन्मंतरसंबुका'.

आर्डिमतरस्रो. अ॰ (सम्यन्तरतस्) अंदर. भीतर. In: inside. क॰ प॰ १, ८२;

अधिमतरिय. त्रि॰ ( आभ्यन्तरिक ) आंतरिक-तप वगेरे; प्राथित आहि छ प्रकारनं आंतरिक तप आदि: प्राथित आहि छ प्रकारनं आंतरिक तप आदि: प्राथित आहि छ: प्रकार का आन्तरिक तप. Internal austerity etc: sixfold internal austerity e.g. expiation etc. भग॰ ११, ११; २४, ७; विवा॰ २; कप्प॰ ४, ६३;

आब्यु . पुं• ( अजुत ) डे। ४ ५ थु अपूर्व वस्तु लीवाथी डे सांभागवाथी आश्रर्वरूप रस उत्पन्न भाग ते; नव रसभांनी ओड रस. कोई भी अपूर्व वस्तु देखने या सुनने से जो आश्रर्वरूप रस उत्पन्न हो वह; नव रसों में से एक रस. One of the nine sentiments viz the sentiment of wonder, अगुजो० १३०; ( २ ) त्रि॰ आश्र्य लनड. आश्र्य जनक. wonderful.

√ ग्राड्युक्खा. था॰ II.(श्रमि+डक् ) પાधीशी

सिंथवुं: ઉपरथी पाधी रेउवुं. पानी से सींचना; ऊपर से पानी का विकास करना. To sprinkle with water.

चर्म्युक्कोइ-ति. जीवा॰ ३, ४; नाया॰ ३; जं॰ प॰ ३, ४३;

श्रदमुक्तिसा. सं॰ कृ० नाया॰ १६; नाया॰ ४० श्रदमुक्तिह्सा. सं० कृ० नाया॰ २; श्रदमुक्तावेह. ग्रि॰ श्रंत॰ ३, ४;

अभ्युगयः त्रि॰ (अभोहत) आश्वासमा पहेंचे तेटचुं डिचुं. आकारा में पहुंचे इतना ऊँचा. Touching the sky; so tall as to touch the sky, अग॰ १२, ६;

क्रक्भगय. त्रि॰ ( चम्युद्रत-चभिमुलमुद्रतोऽ-म्युद्रतः) सर्व तरक्षी ज्हार निक्रेशकः छ्री આવેલ: અંકરની માકુક અત્રભાગ કંઇ ઉજત थ्येथ. बारों ब्रोर से बाहिर निकला हुआ; ऊगा हुआ; भंकुर के समान कुछ उत्तत भन्नभाग बाला. Shot up; sprouted up. भग. ११, ११; १४, ६; १४, १; सम॰ प॰२१२; भोष० ३१; नाया० १; ६; १६; अं० ५० ૧, ૧૪;(૨) જોનારને રમણીય લાગે તેવી રીતે २ देखने वाले को रमणीय प्रतीत हो इस तरह से स्थित. of a charming situation; beautifully situated. 'बरम-गयमञ्जामश्चियाविमञ्जाबनादंतं ' उवा॰ २, १०१; ' चब्सुगयमडसमझियाभवससरिसः संदार्श ' जं० प० १, १४; भग० ६, ६३; राय॰ ४=; ( ३ ) ७५। डेस. ऊपर उठाया हुनाः lifted up; raised up. बोव॰—ार्भे-गार, पुं० (-भृकार-प्रशिमुलमुद्रत उत्पा-टितो मृह्मारो बस्य स तथा ) केनी आश्रण લાેટા ઉપાડી એક માણુસ ચાલે, તે**વા ભાગ્ય**-शासी भाण्स. जिसके भागे लोटा उठाकर एक मनुष्य चले, ऐसा भाग्यशाली मनुष्य. a person favoured of fortune whose pot is borne for him by another walking in front. भोव-दता- १-, १;— मुस्तियः त्रि- (-विष्कृत-भम्बुहृतसासायुष्ट्रितसेत्यम्युहृतोष्ट्रितः ) भारतंत ईयुं. बहुत ज्यादह ऊंचा. very tall; very lofty. 'श्रद्धमृगयसुस्तिय यहसिया भग- २, ८; जं॰ प- १, १४; ७, १६४;

**सन्भुग्नम. पुं• ( सन्युद्रम )** ७६४; २८ती; ७२वुं ते. उदय; चढ्ती; ऊगना. Rise; prosperity. सूय• १, १४, १२;

**अन्युरजय**. त्रि॰ ( अन्युचत ) वधवा भांडेल; पृद्धिंगत. वृद्धिंगत; बढ्ने को Attained to growth; in a state of growth. नाया• १; (२) ઉद्यभ-સહિત; ઉદ્યત્વિહારી; જિનકલ્પી, પરિહાર-કલ્પી અને યથાલંદકલ્પી એ ત્રણમાંના भभे ते ओक उद्यम सहित; विहार के लिये उद्यत: जिनकल्पी, परिहारकल्पी श्रीर यथा-लंदकल्पी इन तीनों में से कोई भी एक. full of industry; one of the three viz Jinakalpī, Parihārakalpī and Yathālandakalpī. नाया॰ ५; भत्त• =;---मर्गा. न• (-मरण) जिन-કલ્પી આદિ અભ્યુદ્યતવિહારીનું મરણ-पाइपापगमनाहि. जिनकल्पा आदि अभ्युद्यत-विद्वारी का मरण-पादपोपगमनादि. the death of Jinakalpi ascetics etc. caused by the vow Santhará etc. संत्था•

√ सन्भुट्ट. घा • II. (श्रिश्च+उत्+स्था) ६६वं; ६९०॥ थवं; तैयार थवं; सळ्ळ थवं. उठना; सके होना; तप्यार होना; सज्जित होना. To rise up; to stand up; to be ready or prepared.

ु ब्रह्महुद्देर, भग० २, १; ३, २; सूब० २, ९,

ब्रब्सुट्टेड्ता. सं॰ कु॰ भग॰ २, १; ६, ६३; १४, १; नाया॰ २; म; १४; ब्रब्सुट्टित्तए. हे॰ कु॰ ठा॰ २, १; वव॰ १,३७;

श्रद्धारणः न॰ ( श्रम्युत्थान ) श्र्वांदिक पासे आल्थे उदी उसा थनं ते; श्रुक्तेवामां उद्यत रहेनं ते; दश प्रकारनी सामायारीमांनी नविमे प्रकार खर्क होना; गुरुसेवा में उद्यत रहना; सामाचारी के दस मेदों में से नांवो भेद. Revering a preceptor etc. by rising up from one's seat; being promt and ready for the service of a preceptor etc.; the ninth of the ten varieties of Sāmāchārī. श्रद्धमुख्यां नवमं दसमा उद्यसंपया ' उत्त॰ २६, ४; भग॰ १४, ३; उत्त॰ २, ३६; स्रोव॰ २०; सम॰ १२; सु॰ च० १, ६०; प्रव॰ १६२;

ग्रब्भुद्वियः त्रि॰ ( ग्रम्युस्थित ) ઉद्यतः थथेस; तैयार थथेस; २००० थथेस. उद्यत; त्रव्यार. Ready; prepared.'ग्रब्भुद्विषस् मेहेसु' नाया॰ १; 'श्रब्भुद्विषं रायरिसिं, पव्यजाठाय-मुत्तमं ' उत्त॰ ६, ६; श्रोव॰ १७; हेय॰ १, ं ५३; जं• प॰ क्योघ॰ नि॰ ४३७; ब्याव॰ ४, संद; निसी॰ ९७, ४४;

अब्सुट्रेसा. त्रि॰ (अम्युत्थातः) ध्रविधिने सन्भुष्म अन्तर गुद आदि के सन्मुख जाने ''वाला. (One) going forward to receive a preceptor etc. ठा॰ ४, १;

अब्भुद्धेयव्यः त्रि॰ ( अम्युत्थातव्य ) २६।भे लधे सत्कार करवाने थे।अ. सामने जाने योग्य; सन्मुख जाकर सत्कार करने योग्य. Worthy of a reception by going forward to receive.

आब्धुरेण्यः त्रि॰ ( अन्युक्त ) ઉभतः ण्ढार निक्रवेशः उन्नतः बाहिर निकला हुआ Rised up; prominently coming out. " अब्धुरेख्यस्ट्यतिक्यतंवसुद्दान-दनसा 'परह० १, ४; अब्धुरेख्यपिक्रस्य-संदियपयोद्दरा ' जीवा॰ १; नाया॰ १; जं॰ पं० ७, १६६;

क्रंड्युद्ध. त्रि॰ ( सद्युतक ) अह्भुत कारक; आश्वर्य जनक. आश्वर्य उत्पन्न करने नाला. Wonderful; astonishing. ( सम्ब्रे-रगमब्युद्ध ( उत्त० ६, ४१;

श्राब्युत्य. पुं• ( श्रम्युत्य ) ७६५; यऽती. उदय; बढ़ती. Rise; prosperity.नाया• १; २; पएइ० १, ३;—हेउ. पुं• (-हेतु ) अध्याक्ष्मी। हेतु-आरक्ष, कल्याण का कारण. cause of prosperity. पंचा• =, १६; √ श्राब्युत. था• II. ( श्रीभ+डप+इ ) आस अर्थु; पासे आर्थु; भेगाय्युं. प्राप्त करना; समीप श्राना. To obtain; to acquire; to go to.

**प्रम्युवं**ति. सम• ६;

श्रद्धवाश्र-य.त्रि॰(श्रम्युपगत-श्रक्षि-शामि-- सुक्षेगोषगतः ) आस थवेंद्ध; रहाने व्यावेद; উध्यश्रीत उदयप्राप्त; सन्युत भाषा हुन्या; क्राप्त.
Obtained; attained to; come
to; come towards. स्व॰ २, ७, ११;
भाषा॰ २, ३, १, १११;

च्चब्सुवगच्छु. था॰ I. (धिति+देप+पम्) २९ीक्षर करना. पि० accept. अब्सुवगच्छुआसि. नाया॰ १६; चब्सुवगंतु. सं॰ कु॰ विद्रो० ३१४;

अब्धुवराम पुं॰(अम्बुपराम) अंशीक्षर; स्वीक्षर करने। ते. स्वीकार करना; संगीकार करना. Acceptance; acknowledgement. ठा॰ २, ४;

अन्भोवगिमया. औ॰ ( साम्युपगिमकीसम्युपगमेनाईनकरयोन निर्मुत्ता तम भवा
वाम्युपगिमकी) पीतानी ध्रम्थार्थी स्वीक्षारेख
शिरीलंगन, भूभिश्यन, भूक्षयर्थ, अपवास
वगेरे य रित्रना क्ष्रश्री थती वेहना. स्वनी
इच्छा से स्वीकार किये हुए शिरोलंगन, भूमिशयन, महाचयं, उपवास स्नाद वारित्र के कर्षों
हारा उत्पन्न वेदना. Pain caused by
the voluntary acceptance of
the hardships of right conduct
such as pulling out hair, fasting etc. 'दुविहा वेयसा प॰ तं॰ सदमोवगिमया य उवस्थिया प॰ तं॰ सदमोवगिमया य उवस्थिया प॰ तं॰ १, १,

अभाग-य. न० (समय-न भवसमयम्) भयंते। अभागः तिर्भेषपाध्ः निर्भयताः भवका समाव. Fearlessness: absence of fear. 'समसो पत्थिवा तुर्भां, समयदाया भवादि य' उत्त० १८, ११: पगद० २,१: सम० १: नाया० १६: राय० २३: (२) ९० भेषि। राजाती नंदा राष्ट्रीते। पुत्र अभाष्यभुभार, हे के महापीर स्वाभी पासे दीक्षा क्षष्टी, ११ अभ्य भाष्यी, श्रेष्ट्रुरथेष्ट्र तथा तथी, पांच वर्ग्सती भाषक्षा पाणी, निपुक्ष भवेत श्रूष्ट्र और आसंती।

્<del>રસંથારા કરી,</del> વિજ્યાનામે અનુત્તરવિમાનમાં ઉત્પન્ન થયાં. ત્યાંથી એક અવતાર કરી માક્ષ आम् ५२१) श्रेषिक राजा की नंदा रानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र धनयकुमार, जो कि महावीरस्वामी से दीचा लेकर ११ अंगों का मान्यास कर गुरारयण तप करके पांच वर्ष तक प्रमुख्या का पालनकर अंत में पर्वत पर एक मास का संथारा धारणकर श्रनुत्तरविमान में उत्पन्न हुत्रा, वहां से एक भव धारणकर मोच्न को प्राप्त होगा. Abhayakumara the son of \_ Nandā the queen of Śrenika who took Diksā from Mahāvīra Svāmī, studied eleven Angas, observed Gunarayana penance entered the order of asceticism for 5 years and breathed his last on the Vipula mountain after remaining without food and drink for one month and was born in Anuttara : heavenly abode named Vijaya. Therefrom after one birth he will get salvation. भणुतः १, १०; नाबा • १:(3)अख्यत्तरे।ववाध सूत्रना प्रथम व-र्भना दशभा अध्ययननुं नाम. श्रशुक्तरोपपातिक सूत्र के प्रथम क्ये के दशवें अध्याय का ़ नाम. name of the tenth chapter of the first section of Anuttarovavāī Sūtra. अणुतः १, १०; (४) ્રપ્રાહ્યિરક્ષા; संध्यः प्राणिरक्षाः protection of living beings; selfcontrol भागा॰ १, १, ४, ३६; स्ट्रा॰ १, **६**, २३;—न्य. पुं॰ (-दक-सभयं द्दाती-ભાગવર:) સર્વ છવને અલયદાન આપનાર ्र क्रायावनार तीर्थं इर अगवान् सम्पूर्व जीवों

को समयदान देने भौर दिलाने नाले लीयंकर भगवान. Tirthankara, the giver and admonisher of the blessing of freedom of fear to all living beings. ' समयद्यासं चन्द्रवस्तां भग०१,१: स्रोव० नाया० १: साव० ६: १९: कप्प०२,१५:— प्यासान०(-प्रवान) जुञ्जे 'समस्य-य-दय' शण्ट. देखों ' समस्य युद्ध यं राष्ट्र. vide " समस्य-य-दव". ' द्यासाय-सेटं समयप्यासं ' स्य० १, ६, २३:

श्रभंगक. त्रि॰ ( सभक्तक ) जुओः 'समेगय ' श्रभः. देखों ' समेगय ' शब्द. Vide '' समेगय. '' भग॰ ६, ४;

স্থান্য সি॰ (অসমক) জুনা লাগা-বি১৫৭ ন ওঠ ন; লাগা বিনানু । জন্ম হাঁকা ন ভুট বহু Free from any kind of doubt or mis-giving, মন্ত ৭, ২;

श्रमंगसंग. पं॰ (भ्रमङ्गसेन ) विक्य नामे ચારના સેનાપતિના મુત્ર, કે જે પુરિમતાલ નગરને ઇશાન ખુણે આવેલી સાલાટવી નામે ચારપલ્લીમાં પાંચસા ચારની સાથે રહેતા હતા. પુરિમતાલના મહાવ્યળ રાજ્યએ તેને પકડવાને લસ્કર માેકલ્યું પણ તે પકડાએ નહિ, આખર મહોત્સવ પ્રસંગે સતકારપૂર્વક તેને ગામમાં ભાલાવી, દગા કરી, રાજાએ તે ્રૈસોરને પકડાવી કાંસીએ ચડાવ્યે**ા ૨૭**૧૨સની ઉમ્મરે મરણુ પામી મહેલી નરકે ગયો. विजय नामक चोर के सेनापति का पुत्र, जो कि पुरिमताल नगर के ईशान कोन की भोर साला-टवी नामक चारपात्री में पांच सौ चोरों के साथ रहता था. पुरिमताल नगर के राजा महाबल ने उसे पक्काने के लिये अपनी सेना भेजी, परन्तु बह नहीं पकड़ा आ सका, बारत में महोताव के अवसर पर राजा ने उसे सत्कारपूर्वक प्राम में विश्ववाया और कपट से, उसे फांसी पर

चहा दिया. यह २७ वर्ष की सवस्था में मरकर पहिले नरक में गया. The son of Vijaya the leader of thieves who was staying with 500 thieves in a place called Sālātavī in the North East of Purimatāla city. Mahābala the King of Purimatāla sent a great army to arrest him but he escaped. At last he was invited to a festival and was hanged treacherously. He went to the first Hellafter his death at the age of twenty-seven years. विवा ? १, ३;

आभंदः त्रि॰ ( अभावद ) आंड- ઉपगरख् विनानाः पात्र - उपकरण रहित; उपकरण विना का. Not possessed of necessary materials like vessels etc. भग॰ ८, ४;

श्रास्त्रक. त्रि ( श्रास्य-न भित्तं योग्यस-भव्यम् ) भाषा थे। य निक्षः, क्षराण् ६२व। थे। य निक्षः न खाने योग्यः न भव्यया करने योग्यः. Unfit to be used as food. नाया । प्रः भग । १०;

डामक्सय. ति॰ ( जनस्यक ) लुओ। " अभ-क्स " शण्ट. देशो " अभक्स " शुब्द. Vide 'अभक्स'. नाया॰ ४; भग॰ १८, १०; डामगग. ति॰ ( जभम्म ) भागेश निह; अभंड. को असंड हो-दृटा फूटा न हो वह. Not broken; whole "एवमाइएहिं जागरेहिं; जभमा। जित्राहिको " आव॰ १, ४; भग॰ ६, ३३; कृष्य॰ ४, १०८; (२) विधाऽस्त्रना अथभ अतर्थमा त्रीला अभ्ययन्तुं नाभ विषाकस्त्र के प्रयम अतर्कंध के तीसरे अध्याव का नाम. name of the third chapter of the second Śrutaskandha of Vipāka Sūtra. विवा• १, १;

मास्यावेस. ति॰ ( समद्यवेश-न विकते भटानां राजाज्ञादाविनां प्रक्वाचां प्रवेशः अप्रस्थिगृहेषु वज्ञ तत्त्वा) " लयां अप्रेक्ष व पत्तारे हांचे पण् गृह्यस्थेने धर हांचे कुडम स्थिने न्यय निह्न " अप्रेम मनाच हरवामां आवी छै तेवुं नगर वगेरे. जहाँ जामुक समय के तिये इस प्रकार हुक्म दिया गया हो कि "कोई भी राजकर्मचारी किसी गृहस्थ के घर पर किसी भी प्रकार का हुक्म लेकर न जाय" ऐसा नगर वगेरह. ( A city etc. ) where the visit of an official carrying any order to a citizen's house is prohibited. नाया॰ १; भग॰ ११, १९; जं॰ प॰ कप्प॰ ४, १०१;

श्रमणिश्रा त्रि (श्रमणित ) न अध्येत-४देश. न कहा हुआ. Not said; unsaid; unspoken. गन्छा = = ६;

स्रमत्त. न॰ ( सभक्त ) जक्त-अभने। त्याभ; ७५वास. उपनास. A. fast. स्राव॰ ६, ६;

अभस्तह. पुं॰ ( अभक्तार्थ-भक्तेन भोजनेनार्थः प्रयोजनं भक्तार्थः, न स तथा यद्वा न विश्वते भक्तार्थो वास्मिन् प्रत्याख्यानविदेवे स तथा) लेक्किती त्यांग इरवाता ५२-थङ्भाखः; उप-वास. भोजन का त्यांग करने का प्रत्याख्यानः उपवास. Vow to give up food; fasting. "सूरे उमाप अभस्तहं प्रवक्षाह्" प्रव॰ ११९; वव॰ १०, ३; पंचा॰ ५, ६;

श्रमत्ति. श्री • ( श्रमन्ति ) ભક્તિના અભાવ. भक्ति का श्रभाव. Absence of devotion. नाया • १६; (२) त्रि • ભક્તિરહિત; ભક્તિ વિનાના. मक्ति रहित; मक्ति विना का. devoid of devotion. नाया • १६; श्रमतिसंत. त्रि • ( श्रमनितसत् ) ભક્તિ વિ- ्रनाने। सक्रि रहित. Void of devotion. अत्त• ७२:

अभयंकर. पुं॰ ( अभयद्वर-अभयं प्राचिरश्वा-करं स्वयं हिंसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिंसां मा काचीरित्यपदेशदानेन करोतीत्यभयद्वरः ) સર્વ જીવને પાતે અલયદાન આપી ખીજાની પાસે અભય અપાવનાર મહાતમા. सम्पूर्ण बीवों को स्वयं श्रभयदान देकर दूसरों से भी अभय दिलाने वाला महात्मा. A great person protecting living beings against injury personally and through others. " अमयंकरे वीरे धार्यतचक्त् " सूय० १, ६, २५;

क्राभगंकराः सी॰ ( सभयक्ररा ) १७भा तीर्थ-કર-કુંશુનાથસ્વામાં પ્રવજ્યા લેતી વખતે જે પાળખીમાં બેઠા હતા તે પાળખીનું નામ. सम्बद्धतें तीर्थंकर कुंधनाथस्वामी दीन्ना लेने समय जिस पालकी से बैठे थे उस पालकी का नाम. Name of the palanquin used by Kunthunātha Svāmī, the seven-teenth Tirthan kar a.at the time of his Pravrajva. सम० प॰ २३१:

**झभयकुमार पुं**० ( भभयकुमार ) श्रेशिक રાજાના પુત્ર; વિશેષમાટે જુએ। ' श्रमश्र–य' श्रेण्डिते। जीकी व्यर्थ. श्रेशिक राजा का पत्र: विशेष जानने के लिये देखों 'अभग्र-य' शब्द का दसरा अर्थ. Son of king Srenika; vide ' सभय-य.' नाया ॰ १:

सभयगंदा. हो ( सभयनम्दा ) नंदा राष्ट्रीने। पुत्र; शुद्धिनिधान अक्षयकुमार. नंदा रानी हा पुत्र; ब्राइनिधान अभयकुमार. Abhayakumāra the son of queen Nandā. अयुत्त- १:

द्यागया. बी॰ ( घमवा ) ६२९, हर्र; हरीतकी.

Name of a plant; the myrobalan tree or its fruit. xq. 1.15;( ? ) દધિયાહન રાજાની અભયા નામે એક રાણી दिधवाह्न राजा की श्रमया नाम की एक राजी. Abhayā, a queen of king Dadhivāhana, तंड.

अभवत्था. ५० ( अभवस्य-भवे संसारे न ति-ष्टतीस्यमवस्थः ) अव-संसारमां न ६२नारः सिद्ध भाषान् . संसार में न फिरने बालाः सिद्ध भगवान् . An emancipated soul; a Siddha. भग• ६, ३;

अभवसिद्धिः त्रि ( अभव्यसिद्धि ) लुओ। 'अभवसिद्धिय' शंभ्धः देखो ' श्रभवसिद्धिय ' शब्द. Vide ' अभवसिद्धिय.' इ॰ प० ४.

अभवसिद्धिय-म. पुं॰ (अभग्यसिद्धिक-न भव्यसिद्धिकोऽभव्यसिद्धिकः)सिद्धिपाग्याने अथे। भ्यः अक्षव्य १९५, सिद्धि पाने के श्रायोग्यः भ्रभन्य जीव. A soul not fitted to get absolution. " येरहपा दुविहा प॰ तं॰ भवसिद्धिया चेव प्रभवसिद्धिया चेव "ठा॰ १, १; राय॰ ७६; अराजी॰ १४५; भग० १, ६; ३, १; ६, ३; ४; १०; 5, **२**; १६, १; २४, १०;

∕ **त्रभविसु**. धा•भृत∘प्र० व• ( ग्रमुवन् ). ભૂ ધાતુના ભૂતકાળના પ્રથમ પુરુવનું બહુ-पथत. भू धातु के भूतकाल का प्रथम बहुवचन**ू** They became ; they were. Has 9, 2, 3, 98;

অমবিয়, पुं• ( অনন্ধ ) প্ৰথা ' অনুৰ ' शन्दः देखो ' अभव्य ' शब्दः Vide ' अभन्तः' दसा । १०, ३; क । प । १, ६३;

**च्यभव्यः पुं॰ (चमन्य)** સિહ્ધિ મેળવવાને અયેડ્ય: अक्षत्य १९५. सिद्धि प्राप्त करने के अयोग्य: कामव्यं जीव. A soul not fitted

to get salvation. विशेष ४११; क॰ गं॰ १, २३; ४, २२; क॰ प॰ १, १८; पंचा॰ ३, ६; ४६;

श्रमञ्बल्त. न० (श्रमज्यत्व) अक्षत्र्थपत्युं; भेक्षि पाभवाने अथाअपत्युं अभव्यता; मोच पाने की श्रयोग्यता. Unfitness for attaining to final bliss. क० गं० ४, ६६;

अभाव. पुं॰ (अभाव) दुत्सित काव; निन्ध काव. किर्तात भाव; खोटा भाव; निन्ध भाव. Bad or wicked thought. "सुणिया मावं साणस्य, स्परस्य नरस्य य" उत्तः १, ६; (२) अकाव; निषेध, अभाव; निषेध; पैर मौजूदगी. absence; negation. भगः ४२, १; पिं० नि॰ २०४; विशे॰ २०६; पंचा॰ ३, २३;

अभावित. त्रि॰ ( श्रभावित ) भेश्व न पामेश्व. बोध न पाया हुआ. Not enlightened. प्रव॰ बहर;

भ्रभाविय-भ्रा. त्रि॰ ( भ्रभावित ) सभन्तवयाने याज्य निर्दे, व्यथाज्य; अनुभवरदित. ममभाने के श्रयाग्य; भनुभव रहित . Unfit; inexperienced. " श्रभाविया परिसा " ठा॰ १०; पिं॰ नि॰ ६४१; भ्रोघ॰ नि॰ ४४६;

भ्रभावुगः ति॰ (श्रभावुक-न भावुकमभावुकम्)
भीछ वस्तुने। ये। भाभीने पञ्जीना भुजुमां
भिरेशुन न थनां भे।ताना स्वरूपभां अपरस्थित रहे ते. दूसरी वस्तु का संयोग मिलने
पर भी जो उसके गुणों में परिणमित न होकर
निज स्वरूप में ही स्थित रहे वह. Maintaining one's own quality
inspite of contact with another
object and its qualities. शोष॰
नि॰ ७७६;

क्रांस. पुं• ( वनभास ) प्रशः अगः। ऋतकः, साभास. Lustre; light. एक•२, अभासकः. पुं० (बभाषकः) लुओ। 'खमासगः ' शण्ट. देखो 'अभासग' शब्द. 'Vide 'अभा-सगः'. विशे० १४८; भग० १, १०; ६, ३;

अभासना. त्रि॰ ( अभाषक ) आषापर्थाप्ति विनाने।; ॐडेंद्रिथ, अथे। शी, सिद्ध, वाटे॰ हेते। छत्र वगेरे. भाषापर्याप्ति रहित; एकेन्द्रिय अयोगी, सिद्ध आदि जीव. Having no speech development; e.g. a one sensed being etc. जीवा॰ द;

अभासां. क्री॰ ( ग्रमाचा ) धृषा अने सत्य-भृषा के भे प्रधारनी भाषा; भाढुं अथवा भिश्र भाषातुं ते. मृषा और सत्यमृषा यह दे। प्रकार की भाषा; भूठ ग्रथवा भूठसच मिला हुआ बोलना. False or half-false speech; untrue or half-true words. भग• २४, ३;

भ्रभासित्ताः सं • इ. भ ( भ्रभाषित्वा ) भेक्ष्या विनाः भाष्णु अर्था विनाः विना बोलेः विना भाषण किये. Without speaking; without having spoken. ठा • १, २;

अभासिय. त्रि॰ ( श्रभाषित ) न कांभेस; न કહेस. न कहा हुआ. Not said; unsaid; unspoken. क॰ प॰ ७, २६;

अभासिय. त्रि॰ ( अभासिक ) दीप्ति-प्रश्नश्च विनाना पदार्थ-भूभि भादि. त्रकाश शहेत पदार्थ-भूमि भादि. (Things like earth etc.) without light or lustre, क॰ प॰ ७, २६;

श्रामिः उप॰ ( श्रामि ) अक्षिभुभः श्रामिसुसः. In front, राग॰ ॥७;

अभिज्ञावएग्. त्रि॰ ( सम्यापन्न ) सन्भुभ भावेस. सामने आया हुमा. Come towards or in the direction स्य॰ १, ४, १, १४; आमिड. न॰ ( अभिजित् ) थहा कोनी हेवता છे केवं नक्षत्र: अभिकित्-अभिय नामे नक्षत्र, जिसका देवता बद्धा है वह नजत्र: श्वभिजित नामक नचत्र. Name of a constellation styled as Abhijit. " दो समिई " ठा० २, ३; श्रयाजी० १३१; जीवा • ६; जं • प० ७, १४१; स्० प • ६; (૨) વીતભય નગરના ઉદાયન રાજાના **પુત્ર-અલિજિતકમાર.** કે જેને પિતાએ રાજ્ય ન આપવાથી તેના ઉપર દ્વેષ રહ્યા હતા, તેયા શ્રાવકપણું લીધા છતાં વિરાધક थि ते अभुरम्भारमां अपलये। बीतमय मगर के उदायन राजा का प्रत्र ऋभिजितकुमार, जिसे कि पिता के राज्य न देने से उस पर कोध उत्पन्न हुन्ना था, जिससं श्रावक के वत प्रहुण करने पर भी विराधक होकर षह असुरकुमार जाति के देवों में उत्पन्न हन्ना. Abhijitakumāra, the son of king Udāyana of the city of Vitabhaya. His father did not give him the throne and so he bore grudge towards him. The result was that inspite of having accepted the Jainalayman's vowe he violated thom and consequently had to take birth as Asurakumāra, भग• १३, ६;

 $\sqrt{$  प्रभिउंज. था॰ 1. ( प्रभि+युंज़ ) भे।वयुं; वात शीत ५२वी. बोलना; बात चीत करना, 10 speak. (२) वशी ५२७। ५२वं. वशीकरण करना. to enchant; to fascinate. ( 3 ) आर्थिंशन ५२वुं. भालिक्षन करना. to embrace.

ं झभिउंजे. वि॰ ' स्याइसुद्धं वययं भिउंजे ' सूय० १, १४, २४;

चमिउंजिता. सं॰ कृ॰ विवा॰ २: श्राभिश्रोग, पुं॰ ( श्राभियोग-श्राभयोजनसमि- । √ श्राभिकंखः धा॰ I. ( श्राभि+काक्ष्)

चोगः ) દુખાણ: ખલાત્કાર: જુખરદસ્તી. दबाव: ज्वरदस्ती. Pressure; force, स्य॰ २. ६, १७; प्रव० ६४३; (२) आजाः ७५म, हक्सः आजा. command; order. श्रोव॰ ठा॰ ૧૦; (૩) મંત્ર, જંત્ર વગેરેથી વશીકરણના પ્રયોગ કરવા તે: જેથી આલિયાગિક જાતના હલકા દેવતામાં ઉત્પન્ન થવું પડે તેવી ભાવના. मन्त्र, तन्त्र श्चादि वशीकरण का प्रयोग करनाः जिससे आभियोगिक जाति के नीचश्रेणी के देवों में उत्पन्न होना पड़े ऐसी भावना, fascination by charms and incantations; thought activity leading to birth among lower gods like Abhiyogika. उत्त. ३६, २६४:

अभित्रोगिय. पुं॰ स्रो॰ ( प्राभियोगिक ) તાબેદાર-નાકર દેવતા; હલકી જાતનું કામ क्षरनार देवता. इलको श्रेगी के काम करने वाला देव: ताबेदार-नौकर देव. A subordinate kind of gods; a lower class or order of deities. जीवा• 3. 3:

अभित्रहोगी, बी॰ ( क्रामियोगी-क्रा समन्ता-दाभिमुख्येन युज्यन्ते प्रेप्यकर्मीश ब्यापार्यन्त इत्याभियोग्याः किइत्रस्थानीया देवविशेषा-स्तेषासियमाभियोगी ) આ બિયોગિક દેવતામાં ઉત્પન્ન થયું પડે તેવી ભાવના; નંત્ર, જંત્ર, वशीप्ररख् व्याहि अयाग, ऐसी मादना जिससे श्चाभियांनिक देवों में उत्पन्न होना पड़े; मन्त्र, तन्त्र, वशाकरण आदि प्रयोग. Practice of fascination by charms and incantations, leading to a birth among lower deities called Abhiyogika. उत्त॰ ३६, २६४; प्रव॰

¶¥¤;

⊌²७वुं; ⊌²७। **১२९**।. इच्छा करना; चाहना. To wish; to desire.

धाभिकंखए. दस॰ १॰, १, १२; धाभिकंखासे. धाया॰ २, १, ६, ३३; धाभिकंखेज. वि॰ स्य॰ १ २, २, २६; धाभिकंखे. वि॰ स्य॰ १, २, २७; धाभिकंख्य. सं॰ कु॰ धाया॰ २, ४, १, १३३; धाभिकंखमाया. व॰ कु॰ दस॰ ३, ३, २;

अभिकंखि. त्रि॰ ( अभिकाङ्क्न् ) आशंक्षा राभनार; ४२७। श्रनार. श्राकांचा रखने बाला; इच्छा करने बाला. (One) desiring; (one) having a desire. उत्त॰ ३२, १७;

अभिक्कंतः त्रि॰ ( अभिकान्त ) लुवानी ઉલંઘી ગયેલ; માતની નજીક આવેલ. जुवानी को उलांच चका हुआ; मृत्यु के समीप पहुंचा হুসা. Past the period of youth; nearing death. आया. १, १, १, ६३; (२) पराभव पाभेक्ष; यतनरदितः पराभवः पाया हुआ; चैतन्य रहित. overpowered; deprived of consciousness. भाया॰ **ર, ૧, ૧, ૨**; ( ૩ ) પ્રવૃત્ત **થ**યેલ. प्रवृत्त; काम में लगा हुआ. set to work; engaged in working. सूय० २, २, प्रद;--किरिया. स्री॰ (-क्रिया) अर આદિ પંથના સાધુએાએ ન સવેલી જગ્યા: જે મકાનમાં બીજા કાઈ મતના ત્યાગિએા ઉતર્યા न है। य ते भशन. चरक श्रादि संप्रदाय के साधुओं द्वारा सेवन न की हुई जगह; जहां दूसरे किसी मत के साधु न उतरे हों वह स्थान. & house in which ascetics of other religious orders are not lodged. श्राया॰ २, २, २, ६०;—कूर-कम्म. त्रि॰ ( - ऋरकर्मन् ) ह्रेरडर्भ-हिंसाहि क्षियामां अष्टत्त थयेश. ऋरकर्म-हिंसादि किया

में प्रश्त. (one) engaged in cruel acts, e. g. killing etc. स्य॰ २, २, ३२;

√ श्राभिककम. था • II. ( श्राभि+क्रम् ) सन्भुण आववुं; रहाने आववुं. सन्मुख श्राना; सामने श्राना. To come towards. श्राभिक्रमेइ. स्य॰ २, १, ६;

श्वभिक्रमाय. सं• हु॰ स्य• १, १, २, २६; श्रमिक्कमण. न॰ (श्वभिक्रमण) सन्भुभ लयुं; २६१भे आवयुं ते. सन्मुख जाना; सामने श्राना. Act of coming or going towards. स्य• १, ६, ६;

श्रिभिक्खणं अ॰ (श्रभीक्णम) निरंतर; पुनः पुनः; वारंवार. सदा; बार बार. Frequently; continually. " एगे समुप्प-ज्जेजा ग्राभिक्लगं इत्थिकहं भक्तकहं " ठा० २, ४; नाया • १; २; 🖙 १३; १४; १६; भग० १, २; ७; ७, ६; १४, १;उत्त॰ ११, २; २७, ४; ११; श्राया० २, २, २, ७७; सूय॰ १, ४, १, ३; ठा० ४, २; सम॰ २०; पगह० २, ४; जं॰ प॰ १, १०; इस॰ ४, १, १०; पिं॰ नि॰ ३८७; ४८४; पञ्च० १७; निसी० १२,३; दसा॰ १, ११; २, ८; ६; ६, १; कप्प॰ ६, ४४;--गागोवस्रोग. पुं॰ (- ज्ञानोपयोग) વારંવાર જ્ઞાનમાં ઉપયોગ લગાડવા તે; તીર્થકર નામગાત્ર બાંધવાના ૨૦ પ્રકારમાંના એક. बार बार ज्ञान में ध्यान लगाना; तीर्यंकर नामगोत्र को बांधने के २० मेदों में से एक भेद. repeated contemplation of knowledge; one of the twenty varieties of attainting to the Tirthankara Nāma-gotra. नाया॰ इ;

अभिक्षाः जी॰ ( अभिक्षा ) नाभः संग्राः संग्राः नामः Name; appellation ; denomination. विशे॰ १०४०; अभिकासाभिय. पुं• ( अभिकासाभिक ) भाश्री संअंधी अक्षिश्रद्धिशेष धरनार स:धु. भिक्षा-गोवरी सम्बन्धी अभिष्रद्दविरोष घारण इतने वाला साधु. An ascetic observing a particular vow as regards begging of alms or food. श्रोव•

भिभगंतुं. हे॰ कृ॰ भ्र॰ ( भिभगन्तुम् ) लिथ्-याने. जानने को. In order to know. कृ॰ प॰ १, १०२;

√ झिश्निगच्छु. था॰ I. (झिश्ने+गम्) सन्भुभ भ्युं. सन्मुख जाना. To go towords. (२) भेऽवुं. जोडना. to join. (३) भांधवुं. बांधना. to acquire. (४) अ। ५त ६२वुं. प्राप्त करना. to obtain.

**क्षाभिगष्छुइ—ति. नाया॰ १; दस॰ ४,** २१; २२; **६**, २, २; २२; सूय॰ १, १, २,२७; राय० २३४;

ष्मिगच्छंति. भग० २, ५; ष्मिगिच्छंजा. वि॰ दस॰ ४, १, १४; ष्मिगिच्छंहिष्ट्. भ० नाया० १८;

श्रमिगक्कत, व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रमिगर्जन् ) सन्भुभ शर्जना ६२ते। सामने गर्जना करता हुआ. Roaring in front of. नाया॰ ५; १५; श्वभिगम. पुं॰ (श्वभिगम ) सन्भूभ ज्युं; रहाभे क्यूं. सन्मुख जाना; सामने जाना. Going in front of; going towards. भग• **२, ५, ६, ३३; नाया॰ ९**; (२) ઉપદેશ સાંભળવાથી થતા ખાધ. उपदेश सुनने से जो बोध हो वह. knowledge acquired by hearing a religious sermon. प्रव • ६६३; जीवा • १; ठा • २,१; दस • ६,४, ર: ३; अग∙ ૧, ६; ( ૩ ) સાધુએાની પાસે જતાં ઉપાશ્રયની હૃદમાં દાખલ થતી વખતે શ્રાવકાએ સચિત્ત વસ્તુના ત્યાગ કરવા, પ્હેરેલ વસ્ત્રો વ્યવસ્થિત મર્યાદામાં રાખવાં, ખમી **ઉ**પર ખેસ–દુપદાનાે ઉત્તરાસંગ કરવાે, બેહાથ જોડી અંજલિ બાંધવી અને મનની **દ**ત્તિએ।



એકાગ્ર કરવી એ પાંચ નિયમ સાચવવા તે: શ્રા-વકનાં પાંચ અભિગમન, સાધુઓ કે સમીપ जाते समय उपाश्रय की सीमा में प्रवेश करते ही श्रावकों का सचित्त वस्तु का त्याग करना, पहिरे हए वस्रों को व्यवश्यतत मर्थादा में रखना, दुपहे का उत्तरासंग ( मुंह पर ) करना, दोनों हाथ जोबना श्रीर मनोद्यात्तयों को एकाय करना इन पांच नियमों का पालन करना: आवक के पांच र्माभगमन. observance by a layman of the five rules (e.g. abandoning things with life or living beings in them, covering the mouth with a garment, folding of hands etc. while entering an Upāśraya and approaching an ascetic. राय • २७८;—रुइ. स्री० (-हिच ) ઉપદેશ સાંભળી થએલ તત્ત્વરુચિ; સમક્તિના એક પ્રકાર. उपदेश सुनने से जो तत्त्वरुचि हुई हो वह. सम्यक्त का एक भेद. desire for right knowledge engendered by listening to a religious sermon.

पन १; उत्त १ २ १ १ १ प्रव १ ६ ४; — सम्मदंसण्. न ( -सम्मण्दर्शन ) तय-तत्त्वती परीक्षापूर्व १ समित प्राप्त थाय ते; नय तत्त्वती सम्मण्डपूर्व १ सम्यक्त नव तत्त्वों की परीक्षापूर्व के जो सम्यक्त प्राप्त हो वह; नव तत्त्व का ज्ञानपूर्व क सम्यक्त right belief after due examination of the nine categories. " श्रमिगम-सम्मदंसणे दुविहे प॰ तं॰ पहिनाई वेव श्रपिडवाई वेव " ठा० २, १;

सभिगमल. न॰ (सभिगमन) सन्भुभ लयुं; भासे लयुं; ना का लयुं. सन्मुख जाना; समीप जाना. Act of going towards; approaching. भग॰ २, १; १, ३३; राव॰ ६७; दसा॰ १०, १; जं॰ प॰ ४, ११७; — सह. न॰ (-सर्य) २६। भे ल्याने भाटे. सामने जाने के लिये. in order to go towards or to approach. नाया॰ १२; (२) भे। ध- सानभाटे. बोध-ज्ञान के लिये. in order to acquire knowledge. नाया॰ १२; — जोग्ग त्रि॰ (-योग्य) सन्भुभ लयाने थे। भ. सन्मुख जाने के योग्य. worthy of being approached. राय॰

स्राभगमण्या. स्री॰ (क्ष्याभगमनता-स्राभगमन ) २६।भे अतुं. सामने जाना. Going towards; approaching. स्रोन॰ २७; स्राभगमण्डा ति॰ (स्राभगमनीय ) थादीने २६।भे अता थे।थ्य. चलकर सन्मुख जाने योग्य. Worthy of being honoured by going forward to meet, राय॰ स्राभग्य. ति॰ (स्राभगत), अध्दें; सभ-अद्धं; जाना हुन्या; समम्बा हुन्या. Known; comprehended. स्रोन॰ ४०; नाया॰ १६; ६; १२; १४; भग॰ २, १; ७, ६; १८, १०; (२) आस इरेकं; सन्भुभ आवेदं. मान किया हुन्या; सन्युख स्राया हुन्या.

obtained; approached; come towards. ब्रोव॰ ४०;—ब्राहः त्रि॰ (-ब्रायं) अध्ये अध्ये अध्ये अध्ये ते; अर्थने। श्रि ते; अर्थने। श्रि के इत्यारं का निश्चय करने वाला. (one) who has comprehended the meaning. नाया॰ १; भग॰ २, ५; कप्प॰ ४, ७२; —जीवाजीवः पुं॰ की॰ (-जीवाजीव) अध्ये अपने अध्ययनं स्वरूप जाना है वह. (one) who has comprehended the nature of the soul and the non-soul विवा॰ १; नाया॰ १२; दसा॰ १०, ७; ६;

अभिगहिश्वः न॰ (अभिगृहीत ) युष्, अवयुष् व्याप्ता विना अभितनी आश्रद्ध अस्या ते. गुण, दोष को जाने बिना अपने मन का आश्रद्ध करना. Obstinately persisting in one's own belief or opinion without regard to merits or demerits. क॰ गं॰ ४, ४४;

अभिनाह, धा॰ I. ( अभिनगाह् ) सेपपुं; ले।भपपुं. सेवन करना; भोगना. To resort to; to enjoy; to experience.

भिनाहरू. भाया • १, २, २, ७४; भिनिविज्ञ. था • I. (भिनि-गृष्) शृद्धि धतुं; दीली लनतुं. सोभी बनना; किसी विषय में भासक होना. To be greedy of; to covet. (२) स्वीक्षारयुं. भंगीकार करना. to accept.

स्रभिगितकाति. स्य॰ २, २, ४७; स्रभिगितक. सं०क्ट०ठा० २, १; इस० ७, १७; √ स्रभिगितह. था० II. (स्रभि+नुद्) अलि-अद धारख करवा; नियभविशेष धारवा; आढाराहि लेवामां द्रव्य, क्षेत्र,काण अने लावधी अभुक्द णांधवी. स्रभित्रद् भारता करना; नियमविशेष का भारत करना; भाहारादिक लेने में द्रव्य, खेन्न, काल या भाव के भनुसार अभुक सीमा बांधना. To take a vow; to observe certain restrictions in the matter of food etc. (२) अद्ध्यु ४२वुं; १९१९ प्रदेश करना; स्वीकार करना. to accept.

स्राभिगेषहरू. भग० ७, ६; स्राभिगेषहरू. नाया० १३; १६; भग० ३, १; स्राभिगेरिहस्सामि. भग० ३, १; स्राभिगेरहस्सामि. भग० १९, ६; स्राभिगेरहरूसा. सं० कृ० भग० ३, १; ७, ६; नाया० १६;

द्याभिगाह. पुं • (चित्रमह) आदाराहि व्हेारवा-માં ડુંકી મર્યાદા ખાંધવી તે; અમુક વેપ કે રંગના માણસ અમુક રિથતિમાં આપે તાેજ લેવું ઇત્યાદિ नियमधारवे। ते.चाहारादि प्रहण करने में मर्यादा बांधना; श्रमुक वेष या वर्ण का मनुष्य श्रमुकः स्थिति में देवे तोई। आहारादि लेना इस प्रकार का नियम धारण करना. Imposing various kinds of voluntary restrictions upon oneself in the matter of accepting food etc. e. g. to accept food from a person of a particular colour etc. नाया॰ १३; १६; भ्रोव०१६; सग० ३, १; ७, ६; उत्त० ३०, २५; कप्प० ४, ६४; निर०३, ३; पिं० नि॰ १३=; (२) स्नी॰ केनी अर्थ भराभर स-भण्य शामय तेवी आया. जिसका अर्थ बराबर समक्र में आ सके ऐसी भाषा.clear and intelligible language पसः ११; (३) શહ્યા કરવું: હાયમાં લેવું તે. ब्रह्ण करना; हाय में लेना. accepting; act of undertaking, स्रोब॰ १६; (४) व्याम्रहः ५३. enus: 454, obstinately holding fast to anything; insistence.
মৰ• ১০২;

अभिगाहिय. त्रि॰ ( अभिग्नहिक ) कुभतनी
पक्ष करनार; हुर!अही; अलिश्रहिक भिथ्यात्वयाणा. जुमत की पक्ष करने वाला; दुराग्रही;
अभिग्नहिक मिथ्यात्व वाला. (One) obstinately holding fast to a wrong
doctrine or heretical belief. ठा॰
२,१; (२) न॰ कुभतनी पक्ष करनी हठ करना;
अभिग्नहिक नामक मिथ्यात्व. क्ष्मत संबन्धी हठ करना;
अभिग्नहिक नामक मिथ्यात्व. stubborn
maintenance of heretical faith.
ठा॰ २, १; (३) श्ला॰ कोनी अर्थ २५७
सभ्छ शक्ष्म तेनी आया. ऐसी मावा, जिसका
अर्थ स्पष्टता से समम में आ सके. lucid
and perspicuous language. भग॰
१०, ३;

श्रमिग्गद्विय. त्रि॰ (श्रमिगृद्वीत-श्रमि-श्रामि-मुख्येन गृहीतः ) के भागतने। अभिश्रह **લીધેલ હાય ते. जिस बाबत आभग्रह** लिया हो वह.(An object, a matter) in connection with which a vow is taken or a restriction is imposed. 'नो कप्पड नियांशास का श्रक्षभिमाडियसिजा-निग्गंथीया वा सिंगए स इत्तर '' कप्प॰ --सिज्जासिंख्यः त्रि॰ (-शब्यासिक ) જેણે શેળા, આસન ગ્રહણ કર્યા છે તે (સાધુ). जिसने शध्या और आसन प्रहण किया हो बह (साध्र). ( an ascetic ) who has accepted a seat and a bed. कप॰ 8, YY:

अभिषद्भियमाणः व॰ छ॰ त्रि॰(अभिष्यमान) वेगथी दे।ऽते। वेग से-सीव्रता से बौबता हुआ. Running fast; scampering. राय॰ १३०; मियां डेरजमास्य. १० कु० त्रि० (श्रमिधव्य-मान) अभे। 'श्राप्तिषष्टियमास्य ' शण्द. देखो "श्राप्तिषष्टियमास्य '' शब्द. Vide 'श्राप्ति-षष्टियमास्य.' राय० १३०;

अभिचाय. पुं॰ ( अभिचात ) લાકડી વગેરેથી

પ્રકાર भारता ते; गाइण नगेरेथी गाणा मूंडवा

ते. लककी वगैरह से प्रहार करना; गोफन
वगैरह से गोला फैंकना. Act of giving
blows with a stick etc; throwing
missiles by a sling etc. प्रवह० १,
१; कर्व० ३, ४३;

अभिचंद. પું• ( अभिचंद्र ) અંધકરૃષ્ણિ રાજાની ધારણી રાણીના પુત્ર, કે જે તેમનાથ **પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઇ. ગુણરયણ તપ કરી. સા**ળ વરસતી પ્રવજ્યા પાળી. એક માસના સંથારા કરી, શત્રંજય ઉપર નિર્વાણ પદ પત્યા श्रंधक-विष्ण राजा की धारगी नामक रानी का पुत्र, ं निसने नेमिनायस्वामा से दीचा ली और गुण-• रयण तप किया तथा सोलह वर्ष तक प्रवज्या पालनकर श्रंत में एक मास का संथारा कर शत्रुजय पर निर्वाण प्राप्त किया. Name of the son of Dharani the queen of king Andhakavrisni. He took Diksā from Lord Neminātha, practised Gunaryan penance, observed ascetic vows for sixteen years and after one month's Santhārā got salvation on Satruñiava. जंत॰ २, दः (२) અંતગડ સત્રના ખીજા વર્ગના આદેમા અધ્ય-यननं नाभ, अंतगड सूत्र के दूसरे वर्ग के भाठवें अध्याय का नाम. name of the eighth chapter of the second section of Antagada Sūtra. यंत॰ ર. =; ( ૩ ) દિવસના છઠા મુદ્દૂર્તનું નામ. दिन के खटे सहर्त्त का नाम, name of

स्रभिजयंत. न॰ (स्रभिजयन्त ) भाष्युय गण्यी नीडलेस डुणनुं नाभ. माग्रव गया से निकले हुए कुल का नाम. Name of a family descended from Māṇavagaṇa. कप्प॰ =;

√ स्त्रभिजाः था॰ I. ( श्राभि+या ) नगरथी ७७१२ अपुं. नगर से बाहिर जाना. To go out of a town.

अभिजाहिति. भ० भग० १४, १;

श्रभिजाइ. की॰ ( श्रभिजाति ) क्रुंशीनपात्रुं; भानधानी. कुर्तानता; खान्दानी. Nobility. उत्त॰ ११, १३;

अभिजाइश्व. ति॰ (धिभिजातिग) लुओ। "अभिजाइग " शण्द. देखो 'धिभिजाइग' शब्द. Vide 'धिभिजाइग'. उत्त॰ ११,

स्रभिजाइग. त्रि • ( अभिजातिग-अभिजाति कुलीनतां गच्छतीत्यभिजातिगः) दुवीनः भान-धन. कुलीनः उच कुलका. Noble; born in a high family. क्वहरमरवज्ञप्, हुदे य अभिजाद्गो ' उत्त- ११, १३; √ अभिजास. धा॰ I. ( अभि+का ) পाश्युं; सम्भन्युं. जानना; सममना. To know; to understand.

स्रिकासंति. स्य॰ १, १, २, १३; स्रिकासामि. उत्त॰ २, ४०;

√ आभिजाय. धा॰ I. (श्रमि + जन्) ०००भवुं; ७८५० थवुं; ७५००वुं. जन्मना; उत्पन्न होना; To be born.

स्रभिजायइ. उत्त॰ ३, १७;

्राभिजाय-म्र. त्रि० (मिनजात-मनि-प्रशस्तं जातं जन्म यस्य स तथा ) ५ शीन; भानधन ુ કુળમાં જન્મેલ. कुलीन;उच्च कुल में जन्मा हुआ. Noble; born in a high family. भग॰ ४,३३; उत्त॰ ३,१८; (३) अभीयारसनुं नाभः पक्षना अशीयारमा हिवसन् नाम ग्यारस का नामः पखवादे की एकादशी तिथि का नामः name of the eleventh day of a fortnight. जं॰प॰ ७, १४१; सू॰प॰ ३०; ( 3 ) Grun, ভাবেন্ধা, born; produced. उत्त॰ १४, ६;—सङ्ग. त्रि॰ ( श्रद्ध ) केने श्रद्धा-तत्त्वरुचि उत्पन्न थर्ध है।य ते. जिसे श्रदा तस्वरुचि उत्पन्न हुई हो वह. ( one ) in whom a desire for right knowledge has been excited. " मिनिजायसद्भे तातं उवागम्म इमं उदाह" उत्त० १४, ६:

अभिजायस. न० (अभिजातस्व ) भूभिकाने अनुसरवारूप सत्यवस्ता ३५ अतिशय-भांती ओक अर्मुमका में कहे हुए वचनों के अनुसारवचन; सत्य वचन के ३५ अतिशयों में से एक अतिशय. One of the thirty-five Atisayas, of truthful speech making a man conform to what he has stated in the introduction. सम० ३५; मिखुंज. धा॰ I. ( सिम + युज् ) येल्पुं; लोडवं, जोडवा. To unite. (२) गिर्धवं; डामे सगाता; जमाता. कामाताः करवाः करवाः करवाः करवाः करवाः करवाः कामाताः का

भ्रभिजुंजिति. पयह० १, २; भ्रभिजुंजितए. हे० कृ० भग० ३, ५; भ्रभिजुंजिय. सं० कृ० ठा० ३, १; भग० २, ५; दसा० १०, ६;

श्वभिजुंजिया. सं॰ कृ॰ स्य॰ १, ४, २, १४; श्राया॰ १, २, ३, ६०;

मिजुत्त. त्रि॰ ( मिस्युक्त ) पंडित; प्राज्ञ. परिडत; विद्वाद; प्राज्ञ. Learned; wise. नंदी॰ (२) अपराधी; यु-डेगार. मपराधी; दोषी. guilty; accused. नाया॰ १४; मिजितुं. हे॰ कृ॰ अ॰ ( मिजितुम् ) थारे तर्द छन भेणववाने. चारों श्रोर विजय प्राप्त करने के लिये. In order to be victorious everywhere. जं॰ प॰

श्रीभिज्ञाः स्त्री॰ ( श्राभिष्या ) असंतेषः सी-ल. श्रमन्तोषः लोभ. Discontent; avarice; greed. सम॰ ४२; (२) विषय चितवनः रेद्रध्यानः विषयों का निरन्तर चिन्त-वनः रोद्रध्यानः contemplation of sensual pleasures; wicked concentration. पण्ह० १, ३; भग० १२, ४;

श्रभिष्टिक्षयत्ताः स्त्री॰ (श्रभिष्येयता-श्रक्षि-ध्यातुं योग्योऽभिष्येयोऽतृसतया पुनः पुनहः निवायधीयस्तज्ञावस्तया ) अतृतिः; वश्तु भेणववाने वारंवार इह्अवती ५२%। वस्तु-विरोध को प्राप्त करने के लिये बार बार उत्पन्न होने बाली इच्छा; असन्तोष. Restless longing after an object; want of contentment. " अभिज्ञियसाए अहसाए नो उद्गराए दुक्सताए नो सुदसाए एतेसिं सुखे। सुखो परिवामंति " पन्न २ = ; भग० १, १, ६, ३;

मिड्डप. ति॰ ( मिन्डुत ) शर्लाधानाहि हुःसी धि। धेथ. गर्भाधानाहि हुःसी से पीडित. Troubled with the pain of pregnancy etc. स्य॰ १, २, ३, १८; नाया॰ ६; (२) अध्ययसायरूपे व्याप्त. प्रथयसायरूपे व्याप्त. pervading through or by the instrumentality of thought activity. स्य॰ १, २, ३, १८;

√ श्रिभि संद. धा॰ I. ( श्रिभ+नन्द् ) स्तुति કर्यी; अिलनंदन आपत्तं. स्तृति करना; श्रिभ-नंदन करना. To praise; to congratulate. (२) अनुभोदन आपत्तं; भुशी थ्युं; संभिति आपत्री. श्रनुमोदन करना; सम्मात देना; खश होना. to support; to give consent to; to be delighted.

श्रमिखंदह. संत्या० २६;

श्वभिगंदंति. भग० ६, ३३;

श्वभिशंदिजा. वि॰ उत्त॰ २, ३३;

**षशियंदंत. २० कु॰श्लोव० ३२; भग० ६, ३३;** जं०प० २, ३०; नाया० १; ८;

समिखंदमारा. व• कृ० कप्प॰ ५ः १०४;

**स्रतिसंदिजनास्।** क० वा० व० कृ० भ्रोव० ३२; नावा० १; भिशेष्ट, पुं॰ ( क्रिकेन्स् ) श्रावश्च भिर्द्धनानुं क्षेडितर नाभ. श्रावण मास का सोकोत्तर नाम. The celestial name of the month of Śrāvaṇa. स्॰ प॰ १०;

अभिगंदण. पुं॰ ( अभिनंदन अभिनन्तते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दनः ) याक्ष अप्रसर्भि-श्रीमां अरतक्षेत्रना येथा तीर्थं करनुं नाम. वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरतस्त्रत्र के चौषे तीर्थं कर का नाम. Name of the fourth Tirthankara of Bhartaksetra in the present Avasarpini. अगुजो॰ ११६; भग॰ २०, ६; सम॰ २४;

√ स्रिमिण्डचः था॰ I. ( समि + मृत् ) नी-थवुं; सृत्य ४२वुं. नाचना; सृत्य करना. To dance.

श्रमिखबेज. वि+ निसी - १७, ३२;

अभिग्यः पुं॰ ( अभिनय-अभिनयति बोधयत्यर्थमित्यभिनयः) अगिश्रीसभा भिन्नाथ
तीर्थं इरना गर्ल्यधरनं नाम. उन्नीसर्वे तीर्थं कर
मिल्लनाथ के गर्णधर का नाम. Name of
the Ganadhara of the nineteenth Tirthankara Mallinatha.
सम॰ प॰ २३३; (२) अभिनय; भावव्यं अक्षे
अष्टाविशेष; नाट्यक्णानं अधान अंग. अभिनयः
नाट्यक्ला का एक प्रधान अंग. विकासकां
प्रकारकां का एक प्रधान अंग. विकासकां
प्रकारकां का एक प्रधान अंग. विकासकां
प्रविशेष; नाट्यक्ला अधान अंग. विकासकां
प्रविशेष; नाट्यक्ला अधान अंग. विकासकां
प्रविश्व कार्यक्ष विकासकां
प्रविश्व कार्यकां कार्यका

म्रभिग्रुखः त्रि॰ (भ्रमिनव) नदीन; नूतनः नवुं. नवीन; नया. New; novel. जीवा॰ ३;

अभिगाइयः पुं• ( अभिनादितः ) श्रापक्षः भा-सनुं क्षेत्रित्तर नाभः भागवा सस्य का सोकीतर ्नाम. The celestial name of the month of Śrārvaņa. जं॰ प॰

समिशिकंत. त्रिं॰ ( श्रभिनिष्कान्त ) આચારાંગાદિ અર્થનં શાજાના મનન ચારિત્રરૂપ કરવાથી પરિણામ क्रेने। पुर्दिगत थये। छे ते. श्राचारांगांद शास्त्रों भर्थका मनन करने परिशाम बढि हुआ है वह. Developed in right conduct on account of the study of and meditation upon Sastras like Achārānga etc. भाया॰ १, ६, १, १७६;

√ समिषिगच्छ. धा॰ I. ( समि+नि+गम् )
ण्डार नीऽण्युं. बाहिर निकलना. To go
out; to stir out.

**प्राभाषागण्डं**ति. नाया • १६;

**श्रमिक्षिगण्डाइ**सा. सं० कृ० नाया० १६;

अभिषिगिष्क. सं॰ ष्ट॰ अ॰ ( अभिनिगृद्ध ) रे।शीने; अटश्रवीने; निरोध श्रीने, रोककर; अटकाकर. Having stopped; having restrained. आया॰ १, ३, ३, ११=;

स्रभिशिकारिया. श्री ॰ (स्रभिनिकारिका-स्राभि-सुरुवेन निषता चारिकाऽभिनिकारिका ) अंध्रुंश अधिने विश्वरवं ते; सभुदायरूपे था-क्षत्रं ते. इक्द्रे होकर विचरण करना; ससुदाय-रूप से चलना. Moving about slowly in a group. वव ॰ ४, १६;

√ अभिषिष्ठज. था॰ I. ( अभि+नी-) अशिन्य करते।; એક્ટીંગ કरવी; आवञ्यंलक येष्टा करवी. अभिनय करना; रंगभूमि पर खेलना. To act as in a dramatic performance.

श्रिमिक्कइ. क॰ वा॰ राय॰ २७६;
 √श्रिमिक्कुइस्स. था॰ I.(श्रिभ+नि+दुष्-य)

अर्थने निश्चित रीते लाश्युं. अर्थ का निश्चित रीति से जानमा. To know a meaning definitely.

मिशिबुरमह्-ए.विशे॰ = १; ६ =; नंदी॰ २४; मिशिबोध-प्रयोगिसुलो नियतः प्रतिनियतस्वरूपो बोधो बोध-विशेषोऽभिनिबोधः, धिभिनिबुध्यतेऽनेना-स्माद्स्मिन् वाऽभिनिबोधः) भितिशानः आ-शिनिशेषिः शानः पांच शानभानं प्रथम शान. मितिशानः पांच शानों में से प्रथम शान. मितिशानः पांच शानों में से प्रथम शान. Matijñāna: knowledge acquired by the five senses and the mind. नंदी॰ (२) भितिशाना-परशिय कमें का स्थोपशम. विशेषशभ. मितिशानावरशीय कमें का स्थोपशम. destruction and subsidence of Karmas which obscure Matijñāna. नंदी॰

श्चिभिग्विहः था॰ I. (श्विभि+नि-वृत्) च्यावर्तन करनाः To seporate; to interrupt.

चिभिगिविद्याः. वि॰ श्राया॰ १, ३, ४, १२५; चभिगिविद्याः. सं॰ कृ॰ भग० ५, ४;

अभिशिविद्वः त्रि॰ ( अभिनिविष्ट ) आश्रदी; ५५५ ५२ना२; એક निश्चयताया. आप्रद्यां; हठीं; एक निश्चय वाला. Determined; determinate; holding fast to. 'विद्वं विद्वाराभिश्विविद्ववित्ता' उत्त॰ १४, ४; (२) व्याप्त थुने भ्रवेश ६रेक्ष; व्याप्तप्यो-भुक्त्यत् रीते अक्ता पानेल. व्याप्त होकर प्रवेश किया हुआ; मजबूत शिति से मिला हुआ. strongly and thoroughly assimilated; entered through and through. भग० १, ७; १२, ४;

**ग्राभिक्विस. पुं॰ ( ग्राभिनिवेश** ) ખાટી વાતની ૫કડ; દુરાગ્રહ; ખાટા આત્રહ કરવા. श्रमत्य बात का आप्रह करना; मूंठा आप्रह करना; दुराप्रह. Obstinacy in a wrong cause; perverseness. ओव ॰ ४९;

अभिगिट्यगडा. ली॰ ( अभिनिदगडा-अभि-प्रत्येकं नियतो वगडः परिषेपो यस्यां साऽभि-निवगडा ) जयां ६२६नी ७३४१-३ेथी-थे।६-वाऽ-लुदा लुदा छे स्नेनी जन्या-वसति. जहाँ प्रत्येक-हरएक का चौक प्रथक् २ है ऐसी जगह-बस्ती. A residence with a separate courtyard to the habitation of each person or family. वन॰ ६, १६; ६, १३;

अभिगिज्यह. त्रि॰ ( अभिनिर्वृत्त ) सांभी-पांग निपक्षवेशुं, पेशीमांथी अंभेषांगरू पे परिश्रुत थयेल. सांगोपाक उत्पन्न किया हुआ; पेशी में से अंगोपाक्षस्य परिश्रत. Developed, produced with all parts in tact. आया॰ १, ६, १,१७६;

अभिगिच्युक नि॰ (भाभिनिवृंत) है। धादि हपायने टाणी शीतण थयेश; परम शान्ति पानेश्व. को नात्रकर शीतलता को प्राप्त; परम शांति पाया हुआ. Calm and happy on account of the banishment of passions. 'संतेभि-विस्तु देते, बीतगिद्धी सया जए' स्य॰ १, ६, २४; स्य॰ १, २, १, १२;(२) पेशी-अभंधी अंगे। पांगरूपे परिश्वाम पानेश. पेशी में से अंगोपाइरूप से परिश्वाम पानेश. पेशी limbs fully developed. आया॰ १, ६, १, १७६;

अभिषिसर. त्रि॰ ( अभिनिःसट-अभिविधिना निर्गताः सटास्तदवयवरूपाः केशरिस्कन्धसटा वा वस्य तत्तथा ) कोने। अवयव एहार मीक्ष्मेक के ते. जिसके अवयव बाहिर निकले हुए हैं बह. With limbs come out, shot out; having limbs come out. भग• १४, १;

श्रमिशिसिज्जा. श्री॰ (श्रमिनिष्णा-श्रमि दिवसमीमव्याप्य स्वाध्यायनिमित्तमानत निषीदन्यस्यामित्यभिनिष्णा) ज्यां भेशीने भुनि दिवसे स्वाध्याय करें ते वसति; स्वाध्याय करें वह बस्ती; स्वाध्याय भूमि. A place of study for an ascetic during day time. एगंतको श्रमिश्व-सिजं श्रमिनिसीहियं वा चेह्एतए ' वव॰ १, २२;

श्रिभिणिसिंह. त्रि॰ (श्रिभिनिसृष्ट) ण्डार नीडणतुं अनावेस. ऐसा बनाया हुआ जो बाहिर निकला हो. Made in a way to jut out or appear prominently. जीवा॰ ३; राय॰

श्रभिणिसेहिया. स्ना॰ (श्रभिनैषेधिकी-निषेधः स्वाध्यायं विना सकत्वन्यापारप्रतिषेधस्तेन निर्वृत्ता नैषेधिकी, श्रामिसुल्येन संयतप्रायोग्यतया नैषेधिकी श्रामिनेषिकी ) दिवसे स्वाध्याय करीने रात्रे सुनि ज्यां रहे ते वसति. दिन में स्वाध्याय करके रात्रि में सुनि जहाँ रहें वह बस्ती. A night-residence of an ascetic after his study. during day time. वव॰ १, २२;

अभिगिदसङ ति॰ ( अभिनिस्तत ) ण्डार नीडणतुं. बाहर निकलता हुआ. Projecting; coming out prominently. बहिया अभिगित्सहको पभासति ' भग॰ १४, ६;

क्रिमिणिस्सव. घा॰ I. II. (क्रिमिनिन्सु )

७६१२ नीइणवुं; अरवुं; ८५६वुं; ५सरवुं.

बाहर निकलनाः मरनाः टपकनाः कैलना.

To ooze; to come out; to spread. स्रविद्यवितः जीवाः ३; भगः २, ४; स्रविद्यवेतिः भगः १४, १; स्रविद्यवेतिः रायः ४७;

झिसस्मक ह. त्रि॰ ( समिन् महत - साभि-सुक्थेन न्मेन माचवा कर्मचा वा हुतम-मिन् सहतम् ) भाषा है हमेथी अलिभुण हरेथुं. मावा या कर्म से सन्मुख किया हुआ. Made to incline towards by deceit or any other action. ' अभिन्य सक्देहिं मुख्यिए, तिब्बं से कन्मेहिं किचति ' स्य॰ १, २, १, ७;

श्राभिग्रा. त्रि॰ ( श्रामेश्व ) लेहेत्रं नहि; अल-બેદેલ; અખંડ; આખું. જાસંક; વિના મેદા www. Not pierced; whole; entire; not broken, बेय॰ १, १; ३, ८; नाया॰ द्र; निसी॰ २, २४; ६, १९; दमा॰३, ३०; (२) ळुढूं नहि; એકीलूत. भिष्मता रहित; एकमेक. same; not separate. वव॰ ६, १०; १३; सम॰ ३३;---श्रायारः पुं॰ (-श्राचार-न भिन्नो न केनचिद्रप्यतिचारविशेषेण खरिइत **प्राचारो यस्यासौ तथा**) અ ખંડ આચાર--શાના-थ शहिता पासन हरनार, श्रखंड श्राचार-ज्ञा-नाचारादि को पालने वाला जीव. a soul observing right conduct; in all respects. वव॰ ३, ३;—गंठि. पुं॰ (- प्रन्धि ) જેણે ગ્રંથિ બેદ કરી એક વાર પણ सभिकत प्राप्त कर्युं नथी ते छन्न. जिसने ग्रंथि भेद करके एक बार भी सम्यक्त प्राप्त नहीं किया वह जीव. a soul that has not even once acquired right belief, cutting off the knot that binds · him. पंचा॰ ११, ३८;—मुहराग. त्रि॰ (-मुखराग ) જેના માહાના--- હેરાના રંગ भेडाकी नथी ते. जिसके मुख का रंग बदला न गया हो वह. (one) with the

colour of face unaffected, unchanged. नाया॰ =;

अभिग्णाय. सं॰ इ॰ घ॰ (धिमज्ञाय)
लाधीने; सभश्रने; निर्धेय इरीने. जान करके;
समक्त करके; निर्याय करके. Having
known; having decided. आया॰ १,
६, २, १=३; १, ६, १, १३;

श्रभित्तायः त्रि॰ (श्रमिकातः) लाधुवाभां, आवेशः जानने में भाया हुआः Known; understood: भग॰ ३, ७;

श्रभितज्जेमाण. व > क् ॰ त्रि ॰ (श्रभितर्जयत्) यारे तरक्षी तर्जना करता. चारों श्रोर से तर्जना-भर्त्सना करता हुआ. Threatening from all sides. नाया ॰ १=;

श्रमितस्त. त्रि॰ (श्रमितसः) अभिनधी तथा-वेश्व. श्राप्त से तथाया हुआ. Heated by fire. स्थ॰ १, ४, १,२७;

श्रभितप्पमाणः त्रि॰ (श्रभितप्यमान ) ३६-र्थना पाभतेः; परिताप पाभतेः परिताप पाता हुश्रा. Being troubled; being afflicted with pain. स्य॰ १, ४, १,१३;

श्रभिताव. पुं॰ न॰ (श्रभिताप) तापनी रहाभे; सर्पनी सन्भुभ. ताप के सन्मुख; सर्प के सामने; In front of the sun. श्राया॰ १, ६, ४, ४; (२) संताप; दु:भ; हाह. संताप; दु:ख; दाह; जलन; कष्टं. agony of mind; distress. स्य॰ १, ४, १, १७;

श्राभितासेमार्ग व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्राभित्रासपत्) त्रास ६५००वती; स्थ ५भाऽती. त्रास देती हुआ; भय उत्पन्न करता हुआ. Frightening; terrifying. नायां॰ १८;

√ अभितुर. था॰ I. ( अभि + त्वर्) ઉतावण ५२वी; वेगथी कवुं. शीवता करना; वेर्ग से जाना. To make haste; to hasten. अभितुर. आ॰ "अभितुर पारं गमित्तप्" उत्त॰ १०, ३४;

√ अभितोस. था॰ I. ( अमि + तुष् + खि॰)
संते प चिप्रायने।. संतोष देना. To
satisfy; to cause satisfaction.
अभितोसङ्खा. वि॰ दस॰ ६, ३, ५;

सिमित्युवंति. भग॰ ६, ३३; सिमित्युवामि. विशे॰ १०४४; सिमित्युवंत. व॰ कृ॰ " एवं सिमित्युवंतो " उत्त॰ ६, ४४; जं॰ प० २, ३०; नाया॰ १; श्रोब॰ ३२;

स्त्रित्युषसाय. व० कृ० नाया० म; स्त्रित्युष्यसाय. क० वा० व० कृ० स्रोव० ३२; कप्प० ४, १०४;

आभित्थुयः त्रि॰ ( अभिष्टुत ) विशिष्ट शृक्ष भीतेन करी वर्ष्ष्वेशः विशेष प्रकार के गुरा कीर्तन करके वर्षितः Mentioned with appreciation and praised " एवं सए अभित्थुया" आव • २, ५;

**अभिदुग्ग**. त्रि॰ (अभिदुर्ग) अतिविषभ; गहन. अतिविषम; गहन. Very difficult of access; very dense. स्य॰ १, ४, १, ८;

अभिद्युयः ति ( अभिद्युत ) दुः भना अध्य-वसायरूपे व्याप्तः दुः व के अध्यवसाय द्वारा व्याप्तः Pervading in the form of painful thought activity. (२) अर्थावास आदि दुः भथी पीरायेक्षः गर्मा- बासादि के दुःख से पाडित. troubled by the pain of having to stay in the womb.स्य॰ १, २, ३, १व; जीवा॰ ३, १;

मिश्वार. था॰ I. ( श्राम + धृ + खि॰) निन्दानी धारखा राणी डे। छन। छिद्र डिबाडा पाडवा; शत्रुनी रहाने छाती होड़ी सड्वं. निन्दा के भावों से किसीका दोष प्रकट करमा; शत्रु के सन्मुख छाती होककर सहना. To disclose the foibles or weak points of others with a view to cast censure on them; to fight bravely against an enemy.

श्वभिधारयामो. सूय० २, ६, १३;

श्रामिधारण. वि॰ उसं॰ २,२१; इसं॰ ४,२,२४; श्रामिधारण. न॰ (श्रामिधारण) भनभां धारणा धारवी ते; अभुडनी पासे अन्नल्या स्थ्य अभ भनभां धारवुं ते. मन में धारणा करना; श्रमुक के पास से दीचा लूंगा ऐसी मन में धारणा करना. Contemplating in the mind; e. g. upon taking Dikṣā from a certain preceptor. श्रोष॰ नि॰ १६६;

स्रभिधारणा. सी॰ (स्रभिधारणा) भे।भः अरुभे।; पवन आववाने भागै. सरोखा; हवा साने की खिडकी. A sheltered window jutting out from a building generally below the roof; a lattice window. सावा॰ १, १, ७, १७०;

अभिनंदण. पुं॰ (अभिनन्दन) जुओ। "अभि-गंदण " १७८. देखो " अभिगंदण " शब्द. Vide ' अभिजंदण.' सम॰ २४;

अभिनंदियः त्रि॰ ( अभिनन्दित) अक्षिनंहन-आनंह पानेस. अभिनंदन-आनंद पाना हुआ. Delighted; congratulated.

भिनव. पुं• (भिनव) लुओ। भिगव ' शण्ट. देखो 'भिग्यव' शब्द. Vide 'भिनवार' क॰ गं• २,३;

श्रासिनिक्कंतः व • क्र • त्रि • ( श्रासिनिक्कसत् ) संसार छोडी ज्हार नीडणताः प्रवल्पा-हीक्षा क्षेता. संसार छोडकर बाहर निकलता हुआ; दीचा लेता हुआ. (One) who has abandoned the world and taken to asceticism. " विश्वा श्रामिनि-क्यंता, प्रांतमहिट्ठिओ भयवं " उत्त • ६, ४; श्राया • १, ६, १, १७६;

√ अभिनिक्खम. था॰ I. ( अभि + नि + क्रम् ) संसार छे।डी ० द्वार नीडण्युं; अन्नज्या क्षेत्री. संसार छोडकर बाहर निकलना; दीखा लेना. To take to asceticism, abandoning the world.

श्राभिनिक्समाहि. श्रा॰ '' श्रायाखहेउं श्राभिनिक्समाहि '' उत्त॰ १३, २०;

√ अभिनिषद्ध. था॰ I. (अभि + नि + इत्) भेंथी ज्यार कार्युः क्युं पाउयुं. खेंचकर बाहर निकालनाः पृथक् करना. To draw out; to sever.

श्वभिनिवहिसा. सं० कृ० सूय० २, ९, १६; राय० २६=:

स्रभिविष्टेसा. सं० कृ० भग० ४, ४; ६, १०; स्रभिविष्टमास्य. व० कृ० सूय० २, ३, २२; स्रभिविष्टि. त्रि० (स्रभिविष्ट) ल्युओ। " स्रभिशिविष्ट " शण्ट. देखो 'स्रभिशिविष्ट' शब्द. Vide 'स्रभिषिविष्ट'. भग० १, ७; स्रप्य० ४, १०७;

√ ग्रामिनिवेस. था० II. ( श्राप्ति + नि + विश्व + वि•) आश्रु पूर्वे । अश्रु स्थानिक

करना. To act with great ardour or attachment.

स्रमिनिवेसए. "विसएसु मणुकेसु, पेमं नाभि-निवेसए" दस० ८, २६;

अभिनिवेसिश्च-न॰ (अभिनिवेशिक) पेतिनं व्यन स्थापवाभाटे दुयुक्ति लगाडी सूत्रने। विप-रीत अर्थ करने। ते; अलिनिवेशिक भिष्यात्व. अपने वचन को स्थापन करने के लिये कुयुक्ति लगाकर सूत्र का विपरीत अर्थ करना; अभिनिवेशिक मिष्यात्व. Sophistical twisting or distorting of scriptural meaning in order to establish one's own preconceived notion; the heresy called Abhinivesika. क॰ गं॰ ४, ६ ४;

स्त्रावित Abititivestar. के नवर, इर, मिनिवृद्ध : त्रि ( अभिनिवृद्ध ) व्युओं " अभिणिवृद्ध " शम्द्द देखों " अभिणिवृद्ध " शब्द . Vide ' अभिष्युद्ध . ' स्याप्त १, २, १, १२; १, ६, २४; — अखः त्रि ( - अर्थ - अभि निवृता अर्था रहोरं यस्य तत्रया ) शरीर संतापरिकृत . शरीर के संताप से रहित. free from physical pain. आया ० १, ७, ६, २२१;

श्रभिनिस्सड. त्रि॰ (श्रभिनिःसत) लुओ। "श्रभिगिस्सड" शल्द. देखो "श्रभिणि-स्सड" शब्द. Vide 'श्रभिविस्सड.' भग० १४, ६;

म्राभिकाता. न॰ (मिन्हान) धंधाखु; निशानी. निशानी. चिन्ह. A mark or token of recognition. भोष॰ नि॰ ४३६;

√ म्रामिपत्था. घा॰ I. ( मिम + म + मर्थ् ) યાચવું; भाગવું; भार्थना કરવી; ⊌म्छा करनी. मांगना; प्रार्थना करना; इच्छा करना. To request; to ask for; to pray for. मिपस्थप्, उत्त॰ २, ६; स्मिन्पबुद्धः त्रि॰ ( समित्रबृष्ट ) वरसेवः वरसा६ थयेवः बरसा हुत्राः Rained. 'वासावासे समिन्पबुद्धे बहवे पासा' आया॰ २, ३, १, १ १ १ १;

भिष्णाइयखाम- पुं॰ न॰ ( भ्रामिप्राविक-नामन् ) अक्षिप्राय प्रभाओु पाडेस नाभ: अधु निरपेक्ष भरक भुल्य पाडेस नाभ; लेभ आं-थे।, ५थरे। धत्यादि. भ्राभिप्राय के अनुसार रखा हुआ नाम; गुणों की अपेचा न कर इच्छापूर्वक रखा हुआ नाम; जैसे आम, कचरा आदि. A name given without reference to the qualities of a thing simply at one's will. 'से किंतं भ्रमिष्पाइयखामे भ्रमिष्पाइयखामे भ्रंबष् निषुष बकुलप' अगुजो॰ १३१;

मिणाय. पुं॰ ( समित्राय ) लाव; आशय; धन्छा; भननी धारेखा. भाव; अभित्राय; आशय; इच्छा; मन की धारेखा. Intended meaning; intention; aim; purpose. आया॰ २, १४, १७६; विशे॰ २६; पिं॰ नि॰ भा॰४; सु॰ च॰ १, ११४;

श्राभिष्पेश्च. त्रि॰ (श्राभिष्रेत ) धारेतुं; ઇ॰ॐतुं. चाहा हुश्चा; धारा हुश्चा. Desired; wished; intended. 'तस्रो काले श्राभिष्पेष् 'उत्त० ४, ३१;

र् श्वासिभवः घा॰ I. ( श्वासि + भू ) जित्तत्रं; જय भेणवतीः जीतनाः विजय प्राप्त करनाः To conquer; to overpower. (२) अशिश्वय-तिरस्कार करनाः to insult; to hate; to scorn. श्रासिमवेः वि॰ " सूरी श्वासिमवे परं" उत्त॰ २.९०:

**च**िमिनिय. सं॰ कृ॰ भग॰ ६, ३३;

√ अभिभास. घा॰ I. ( चिम + भाष् )
. शिक्षपुं; वातथीत अरवी. बोलना; बात चीत
करना. To talk; to speak.

सभिभासे. आ॰ आया॰ १, ६, १, ६; अभिभूष. सं॰ कृ॰भ॰ (सभिभूष) अक्षिभय-तिरस्थार अरीने. सभिभव-तिरस्कार करके. Having despised. साया॰१,१,४,३३; १, ४, ६, १६७; सूय॰ २, १, २६; दस॰ १०, १, १४; परह॰ १, ३; उत्त॰ २, १६;

सिम्य-स. त्रि॰ ( समिभूत ) ि ताओ क्षः परालव पाने कः हारा हुआ. Defeated; पराभव को प्राप्तः हारा हुआ. Defeated; vanquished; overpowered. दस० ६, ६०; विवा॰ १, १; ४; ७; ठा० ३, १; उत्त॰ ३२, ३०; (२) दु: भधी पीडित. दु:ब से पीडित. व्राप्ति क्षांति or misery. भग० १४, १; नाया० १; (३) ०५। ४ थथे स. व्याप्त. pervaded; occupied. भग० ६, ३३; १३, ६; नाया० १; २; ६; १२; १३; १६; १०;

स्रीमभूयगागि. पुं॰ (स्रीमभूयज्ञानिन्-स्रीमभूय परिषहादीन् मत्यादीनि चत्वारि ज्ञाना-नि वा यहत्तेते ज्ञानं केवलाख्यं तदस्यास्ती-त्यभिभूयज्ञानी ) देवण ज्ञानी. केवल ज्ञानी. One possessed of perfect knowledge; a Kevali; an omniscient person. "से सम्बदंसी स्रीभूयगागी" स्व० १, ६, ५;

श्रमियः त्रि॰ (श्रभियत ) संभतः छष्टः सम्मतः इष्टः Desired; wished; acceptable. नाया॰ १;—श्रद्धः पुं॰ (-श्रर्थं ) अलिभत अर्थः छष्ट अर्थः श्रभियत-स्वानुक्त सर्थः इष्ट सर्थः acceptable meaning; desired meaning. नाया॰ १;

अभिमाणः पुं• ( क्षत्रिमान ) अशिभानः अहं आरे. क्षत्रिमानः कहंकारः वसंदः Pride; conceit. सूय• १, १३, १०;— सदः त्रि• (-बद्ध) अभिभाननुं धर; धशे। अभिभानी. द्याभमान का खजाना; बहुत अभिमानी. extremely proud; highly conceited. सूब० १, १३, १०;

स्राधिमुद्दः त्रि० ( स्राभिमुख-स्रामि भगवन्तं स्वयोह्नस्य मुखमस्येति श्रांभमुखः) सन्भुः भ श्र्मेक्षः, रक्षामे; भेादा व्यागणः, सन्मुखः, सामने; मुंद्द आगे. In front of; with the face turned towards. भग० १, १; ३, २; ४, ४; ५, १; ६; ६, ३३; ११, १०; नाया० १; ५; श्रोव० १२; ३३; ११, १०; नाया० १; ५; श्रोव० १२; ३२; २६; राय० २२; विशे० १८४; ध्य० २, १४; पं० नि० ३४६;

डाभियागम. पुं• ( घश्यागम ) आभभनः आववुं ते. धागमनः धाना. Coming; arrival. स्य॰ १, १, ३, २:

अभियायएगा. ति॰ ( सम्यापस-न्नाशिसुख्येन भोगानुकूर्येनापसा व्यवस्थितोऽभ्यापसः) सावध अनुष्टानभां तत्पर थ्येथे. पाप कमीं में तत्पर. Bent on, intent upon sinful performances. सृय॰ १, ४, २, १४;

अभियोग. पुं॰ ( अभियोग ) आक्षियोगिक देवता; शाक्षर देवता; तालेदार देवता. आभियो-गिक जाति का देव; नीकरी करने वाला देव. An attendant deity; a subordinate deity, भग० ३, ७;

क्रभियोगिका त्रि॰ ( क्रामियोगिक ) अभि-ये।ग-आशा-७,६भ ७६:वनार; तालेहार. हुक्स बजाने वाला; सेवक; नौकर. Subordinate. विवा॰ २;

√ आभिरक्का. था॰ I. ( आभि + रक् ) २क्ष्थ् करेवुं; थथाववुं. रक्षा करना; बचाना. To protect, to save.

.**सनिरक्स**ज. भग०११, ६; निर० ३, ३;

अभिरक्स झ. ति ॰ ( अभिरक्क ) रक्षा करनार. रक्षा करने वाला. ( One ) who saves or protects. भगः ११, ६;

1

श्रामिरिक्स उजमार्गः. व॰ छ॰ त्रि॰ (धिमरक्य-मार्गः) रक्षशु अरातेः. रज्ञा कराता हुआः. Being saved or protected. नावा॰ =; √श्रामिरमः था॰ II. (धिन + रम्) रति-श्रीऽ। अरपीः; सीक्षा-विक्षासः अरवेः. क्रींडा

हीध करवी; बीबा-विश्वास करवी. कांबा करना; लीला-विश्वास करना. To enjoy amorous sport; to enjoy dalliance.

श्राभिरमह -ति. भग० ५, ४; नाया० २;

ष्मिरमयंति. दस० ६, ४, १; श्रमिरमउ. श्रा० सु० च० १, १६; श्रमिरमेग्था. भू० छ० नाया० १; श्रमिरममाण. व० छ० " श्रमिरममाणा तुट्ठा " पणह० १, १; भग० १३, ६; जं० प० ४, १२३: नाया० २; ४; ६; १३; १६;

श्रभिरामः त्रि॰ ( अभिराम ) २भधीयः, सुंहरः, भनेत्रः, भनेत्रः, रमणीयः, मनोहरः, ख्व-सुरतः, सुंदरः. Charming; beautiful. " बाला भिरामेसु दुहावहेसु " उत्त॰ १३, १७; जीवा॰ ३, ३; नाया॰ १; १७; सू॰ प॰ २०; सम॰ ३४; पण ०२; स्रोव॰ ३०; ३४; कप्प॰ ३, ४२; जं० प० ४, ११४;

श्रीभरह्य. त्रि॰ (श्रीभरुचित ) रुथे(बं; भभे(बं; भन्यसंद थंभे(बं: चाहा हुआ; मन पसंद; रुचिपूर्ण: Agroeable; liked. नाया॰ १; ४; भग॰ ६, ३३; १८, २; नाया॰ ध॰

श्राभिरुज्ञ. सं॰ कृ॰ श्र॰ ( श्राभिरुष्य ) यारे तरक्षी राशीने. चारों श्रोर से रोक्कर. Having obstructed from all sides. श्राया॰ १, ६, १, ३;

श्रक्षिकत्वः त्रि॰ ( क्षिनिक्ष-क्षिन्प्रतिषयां नवं नवमिवक्षं यस्य तत्, ब्रहारं स्टारं प्रस्पिसुसं न कस्पिबिह्नरागहेतुस्त्यमाकारो प्रस्प तत् ) क्षणे क्षणे नवुं नवुं हेणाय तेवुं सुंदर; कीतां कीतां डे। इने इंटाका न आवे तेवुं भने। देर. प्रतिक्षण नया नया दिखे ऐसा सुंदर; जिसे देखते देखते धकावट या धकिन हो ऐसा मनोहर. Perpetually charming; ever pleasing; never growing stale. " श्राभिस्तं धभिस्तं पिक्तं पिक्त

अभिक्-इ-वा. की॰ ('अभिक्-भ-वा )
भध्यभ्राभनी सातभी भृद्धना. मध्यम
प्राम की सातभी मृद्धना. (A term in
music) the seventh modulation
of the middle scale of a musica
instrument. टा॰ ३, १; श्रमुजो॰
१२८;

√ श्रमिरोयः था॰ I. (श्रामि + हच् ) २थि५२भी; ७२७। ५२भी. इच्छा करना; चाहना;
तिव करना. To desire; to wish; to
like.

**धाभिरोयए.** वि० उत्त० ३५, ६;

अभिरोहियः त्रि॰ (अभितेहित ) रे.हार्ट अथेक्ष; रे.हवामां आवेक्ष. इक गण हुआ: रोका हुआ. Obstructed; stopped. नाया॰ ६:

द्यभिलंघमाण. व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रमिलङ्घमान) दिवंधन ४२ते।. उल्लंघन करता हुआ. Transgressing. नाया॰ १;

अभिस्तष्य. त्रि॰ ( अभिसाप्य - अभिस्तिपितुं योग्यमभिसाप्यम् ) वाष्तियी कोतुं ३थत थठ शुंडे तेतुं. वार्षा से जिसका कथन हो सके ऐसा. Expressible in speech. विशे॰ १४२; ४४२; िश्रभिल्लाः धा॰ I. ( श्रभि + स्वष् ) ध²७। ३२वीः व्यक्तिश्रापः ३२वीः इच्छा करनाः श्रभिलाषा करनाः To desire; to longfor.

सभिजसह. दसा • १ • , १; उत्त • २६, ३३; नाया • ६;

स्रभित्तसंति. त्रोव• ११; स्रभित्तसमाया. व० इ० विवा• १:

द्यभिलाव पुं• ( अभिलाप-अभिलप्यते आ-निमुख्येन व्यह्ममुख्यतेऽनेनार्थ इत्यभिकापः) શખ્દસંદર્ભ: સૂત્રપાક: અલાવા. શ**ન્દસન્દર્મ**: स्त्रपाठ; ब्यासाय. Words expressive of a meaning; words as distinguished from the meaning or sense they convey. ताया॰ १; भग० ४, १; ५, १; १६, ४; १७, १; ३३, २; कष्प० ६, १४१; (२) કહેવું; કથન કરવું. यहना; कथन करना. to tell; to speak. जीया० १; नाया० ५; भग० ६, ३१; पश्रव १४; असुजो० ४६; विशेष २०६०; श्रोव० ३४; अं० प० ७, १६५; **सू० प० १८; १६**; -- प्रिस. पुं॰ (-पुरुष ) नरव्यतिना शण्ह, क्रेभ घट भट्टा ध्रियाहि नरजाति याचक प्रक्रिक्त शहर, यथा-घट,पट आदि, a word in the musculine gender, তা• ২, ৭,

श्रक्षिलासः पुं॰ ( अभिजाप ) ५२७।; प्रार्थेना; ४.भना; व्यक्षित्रापाः इच्छा; वाह; कामनाः A wish; a desire; a prayer; a longing. ठा॰ ४, ३; नंदी॰ नाया॰ ६; श्रक्षुजो॰ १३०; पंचा॰ १, १६;

 $\sqrt{\mathbf{y}}$ भिबंद् । था॰  $\mathbf{I}$ . (  $\mathbf{y}$ भि + बदि ) प्रदिश

भनुं; ६शैन अस्या अनुं; पने लागना अनुं, बंदन करने को जाता; दरान करन जाता: पाँव पढ़ना. To go to bow to; to go to prostrate at the feet of. सिमंदर्, हे॰ कु॰ " निजाहस्सामि ...... महावीरं श्रमियंदर् " श्रोव॰ २६;

श्रभिवंदित्तए. "दसा० १०, १; श्रभिवंदशा. ,, " महाधीरं श्रभिवंदशा " श्रीव० ३०;

**घ**भिवंदिउं. ,, मल० २०;

भिनंदिण, न॰ (भिनंदिन) नभरकार; स्तुति, नमस्कार; भणाम; स्तुनि, A bow: a salutation; praise, राज॰ ४२; भिनंदिस, जि॰ (भिनंदित ) व्युति करासेक; केने पंदन करेल देवि ते जिसकी स्तु-ति की गई हो; जिसका अभिवादन किया गया हो बहु, (Ono) praised; (one)

उत्त॰ १२, २१;

**धाभवरगंत. व॰ ऋ॰** त्रि॰ (क्ष्य भेशक्तात्) जभीन जाहता. ज़मान खादता हुआ. Digging the ground; scratching the earth. नागा॰ =:

saluted. " वरिंददेशिंदभिवंदिण्या "

√ अभिवष्ट था॰ II. ( श्रीम + हृष् ) १ दि पाभवी; आश्रीह थतुं; वधवुं, श्रीद्ध पाना; श्रीवाद होना; बदना. To increase; to prosper; to grow.

**श्रमिवद्वामि. भग० ३, १**;

**चामित्रद्वामो**. कष्प० ४, १०३;

षाभिवद्गेमार्गा. व० कृ० जं० प० ७;

श्रभिविद्विय-श्र. त्रि॰ (श्रभिविद्धित) अधिक भासः ओक्त्रीश दिवस अने ओक्क से। यापी-स या १२१ कागने। मिंदने। श्रधिक सासः; इकतीस दिन श्रीर एक सौ चौवीस या १२१ भाग का महीना. An intercalary month. (२) अधिक भासवाणुं वरस, जे वरसमां तेर वंद्रभाश हो। व ते; ३८३ हिवस अभे हु हु लागतुं वरस. जिस वर्ष में तेरह वन्द्र मास हों वह वर्ष; अधिक मास वाला वर्ष; अर्थात् ३६३ दिन और हु हु भाग का एक वर्ष. an year having an intercalary month. 'तिरस उ चंद्रमासा एयो अभिविद्वियो उ नायको " जं० प० २; ठा० ४, ३; स्० प० १२; प्रव० ६०६; ६०६:

श्रीभेचयम्। पुं॰न॰ (श्रीनेवचन ) पर्थाय शण्टः;
ओने ओ अर्थने। जीति शण्टः, जेन-घट, इत्याः
इत्यादिः पर्याय वाची शब्दः; उसी अर्थं का
दूरश शब्दः, जैसे-घट, कत्यः श्रादः. An
other word of the same meanin ;; प synonym. 'श्राह्ममहियकायस्यायं
भंते ! केवद्या श्रीनेवयमा प॰तं॰ श्राहम्मेसि
दा श्राथम्मियकः एति वा पाणासि वा ''
भग् २०, २;

श्चभित्राइऊण्. सं० ठ० य० (सभिवाष) प्रश्नाम ४रीते. प्रणाम करके. Having saluted. सु० च० ८, ३०३;

श्रमियादणः न॰ ( समिवादन ) लुओ " स-भित्रायणः " शण्डः देखो ' श्रमिवायणः ' रुब्दः Vide 'स्रिय्वायणः' उत्तः २, ३=;

श्रभिद्यायस्य न॰ (श्रभिवादन) यथनथी
स्तुप्त इरवी, वचन से रतात करता. Praising in words. उत्त॰ २, ३=; (२)
भरत इ नभाडी थरख स्पर्ध इरवे। ते. मस्तक
नमाकर चरसा छूना. touching the
foet (of a Guru etc.) by bowing down the head. उत्त॰ २, ३=;
श्रभिद्यायमास्य, व॰ कृ॰ ति॰ (श्रभिदादयस्)

अभिवायमाणः वर्षः १२० (श्रामवादयस् ) अक्षिपादन ४२ते। प्रणाम करता हुआ Saluting; bowing to. घाया १ १, ६, १, ८,

- भियाहरणा. की॰ (श्रिभेन्याहरणा) गुरु शि-भ्यती डिक्ति अत्युक्ति-सवाश जवाण: संवाद. A गुरु शिष्य की उक्ति प्रत्युक्ति; प्रश्नोत्तर; संवाद. A dialogue or discussion between a Guru and his disciple पंचा॰ २, २६;
- अभिवाहार. पुं॰ (अभिव्याहार-अभिव्याहरख-मभिव्याहार: ) आक्षित्रभुत्रपरत्वे शिष्य रुती असंबाद-सवाक्ष जवाया. कालिक धृत सम्बन्धी गुरु शिष्य का संवाद. A religious discussion between a Guru and his disciple. विशे • ३४१२;
- अभिविद्ये. पुं॰ ( श्राभिविधि ) डेा४ वस्तुनी सर्व तरक्ष; यारे थाळु. किसी भी वस्तु के मब तर्फे; चारों श्रोर. Complete comprehension or inclusion. " झालेग्यां सकियं, समिविद्या दंसगं तित्तिंगेहिं " पंचा॰ १४, २;
- भिमुड्डि. पुं॰ (भिमृद्धि) उत्तर्भाव्यः नक्षत्र. उत्तराभादपद नज्जत्र. The constellation named Uttarā Bhādrapada. जं• प॰ ७;
- श्रमिबुहिटसा. सं॰ कृ॰ श्र॰ ( श्रमिवर्ष्य ) वृद्धि क्रीते; वधारीते. वहाकर. Having increased; having caused to increase. स्॰ प॰ १;
- अभिसंका. बां॰ ( अभिशङ्का ) आशंधः; संश्य. आशंका; संदेत. Doubt; suspicion. " भूयाभिसंकाइ दुर्गुच्छमाखे " स्य॰ १, १४, २०:
- अभिसंकि त्रि॰ ( अभिशक्किन् ) शंका राभ-नार. शंका रखने वाला. ( One ) doubting or suspecting. "उउन् माराभि-संकी मरखा पशुकति ' श्राया॰ १, ३, १,

- श्रभिसंग. पुं॰ ( श्रभिष्यक्ष ) क्षाय राग; द्रञ्यादि प्रतिनंध. भाव राग; द्रव्यादि प्रतिनंध. Attachment to wealth etc. ठा॰ ३, ४;
- श्रभिसंजाय. त्रि॰ (श्रभिसञ्जात) इसस अप-स्थाभांथी पेशीरूपे अनेस. कलल श्रवस्था में से पेशीक्ष बना हुआ. Formed in the shape of a womb. श्राया॰ १, ६, १, १७६;
- √श्रभिसंधार. था॰ II. (श्रभि + सम्+ ६ + थि॰) संडल्प आंधवे।; भनमां धरखा इरवी; विचार आंधवे। संकल्प करना; विचार करना; मन में धारखा करना. To conceive; to imagine; to think. श्रभिसंधारेइ. निसी॰ ६, ८; १६, १७; १७,
- श्रिमिसंधिज. न॰ (श्रिमिसन्धिज) श्रुद्धि है छंदाहापूर्वेड इरवामां स्थावती क्वियारूपे परिख्यमतार वीर्दे; वीजिता स्थेड प्रहार, बीर्य का एक प्रकार, बुद्धिपूर्वेक की जाती हुई किया के रूप से परिख्यमने बाला बीर्य. The vital power which finds expression in a volitional act; a variety of vital power. क॰ प॰ १, ३;
- श्रभिनंदुद्धः त्रि॰ (श्रभिसम्बुद्धः) विद्यात भेण-वेक्ष, श्राध पत्मेक्षः बोज को प्राप्तः विज्ञान को प्राप्तः Enlightened; instructed. श्राप्ता॰ १, ६, १, १७६;
- अभिसंभूय जि॰ ( श्राभिसम्मूत ) प्राहुर्भाव पानेत्र; प्रगट थर्जेत. जिसका प्राहुर्भाव हुआ हो वह; उत्पन्न; प्रकटीभूत. Manifested; come to light. आया॰ १, २, ३, १; (२) वीर्ष अने रुधिरता भिश्रख्यी क्षत्रक्षे थर्जेल. बीर्य और रुधिर के मिश्रण से कललूक्य बना हुआ. formed

into an embryo by the blending of blood and semen. স্বাযাত ৭, ২,

अभिसंबुद्ध. त्रि॰ ( अभिसंबुद्ध ) अस्ती पत्नी पध्या भांडेस; जन्म पाभी ७७२या भांडेस. प्रस्त होकर-जन्म पाकर बढ़ने लगा हुआ. Growing and developing in body after birth.श्राया॰ १, ६, १.१७६;

श्राभिसमग्गागयः त्रि॰ (श्राभिसमन्त्रागत-श्र-भि-माभिमुख्येन सम्यगिष्टानिष्टावधारणतया श्चन्वित-शब्दादिस्वरूपावगमात पश्चादागतो ज्ञातः परिच्छिकोऽभिसमन्वागतः ) सन्भूभ રહેલ ઇષ્ટાનિષ્ટ પદાર્થાનું અવધારણ કરી શખ્દાનુસારે જબાએલ; શખ્દસ્વય સમજીને अवधारल ४रेस. सन्मुख रहे हुए इष्ट, र्घानप्ट पदार्थी का अवधारणकर शब्दानुसार जाना EM. Known after a proper comprehension of words; (anything ) understood after a due and critical knowledge of the words that convey its sense. जंबप्र ३, ४५; ऋषात्र १, ७, ४, २१३; नाया० १४; (૨) મળેલ; પ્રાપ્ત થએલ; પરિનાગ પછી ઉપભાગમાં આવેલ; સન્મુખ અત્વેલ. प्राप्त; मिला हुन्ना; परिभोग के पश्चात् उपभोग में श्रामा हुश्राः सम्मुखीभतः obtained; got: come towards or in front of: come to Upabhoga after Paribhoga. नाया० २: ४; =: १३: राय० ७=: भग० १, ६; ३, १; २; ४, ४; १२, ४; १६, ॥; १७, २; ( ३ ) न० (भ्रभिविधिना समन्वा-गतानि सम्प्राप्तानि जीवेन रसानुभूति समा-श्चित्वोद्यवाविकायामागतानि श्वभिसमन्वा-गतानि ) બાંધ્યા પછી સર્વ તરફથી ઉદયાવ-લિકામાં આવેલ; વિપાક ચખાડવાને સન્મુખ . अनेश्व. बांधने के बाद चारों भारसे उदयावलि-

का में आये हुए कमं; फक्ष देने को उदात. on the point of maturing; in readiness to mature. भग ॰ १, ७; ठा॰ ४, ३; पक्ष ॰ २०;

श्रभिसमागच्छु. था॰ I. ( श्रभि + सम् + श्रा + गम् ) सन्भुभ स्थापत्रुं; रह्यांभे आपत्रुं. सन्मुख श्राना; सामने श्राना. To come towards; to come in front of. (२) गुल् द्वीप म्यल्या; समक्त्रुं. गुण् दोष जानना; समभना. to understand; to come to know the merits and demerits of a thing.

श्रभिसमागच्छद्र. भग०४, ६; ७; ६, ३३; नाया = =;

स्रभिसमागच्छेजः वि० भग० ६, ५; स्रभिसमागम्मः गं० कृण्याया १, ६, ४, १६; दसा० ४, ४१; ६, ३२;

श्रभिसमागमः पं॰ (श्रभिसमागम-श्रभि-चर्थाभिमुख्येन सम्यक् संश्वासावेन चा-मर्यादया गमा ज्ञानमभिसमागमः ) अशि-અર્ધા લેમુખપણે, સમ્ સમ્યક સંશયરદિત, ચ્યા મર્યાદાસદિવ, ગમ–જ્ઞાન; અર્થવિષયક સંશયરહિત મર્યાદાપર્વક ज्ञानः वस्तुपरिवर्णः निर्धायः संशय रहिन **अर्थविष**-यक मर्यादापर्वक ज्ञानः वस्त्रानिर्णयः A due and full comprehension meaning freed from all doubts. " तिविडे अभिसमागभे प॰ तं॰ उद्गं **अहं** तिरियं जयाणं तहारूवस्य समग्रस्य वा माहगारत वा घइसेसे गाग्य इंसगे समुपज्जह से यां तप्यदमयाए उद्गमिसमेइ तथा तिरियं तथा पच्छा श्रहे शहोलोगेया दुरियामे पश्चते समगाउसो ! " ठा० ३, ४;

श्रभिसमागय. त्रि॰ (श्रभिसमागत) सन्भुभ आवेश्व. सामने श्राया हुश्रा. Come towards; come in front of. भग॰ ७,१; श्रभिसमे. धा॰ I. (श्रभि + सम् + इ) सारी रीते संशयरदित ज्याख्युं; सभन्युं. समन्युं. सम्बन्धां तरह से निःसंशयपूर्वक जानना; सममाना. To grasp; to understand fully. (२) सन्भुष्म गति धरवी; पासे ज्युं. सन्भुष्म जाना; समीप जाना. to go to; to go towards.

श्वभिसमेइ-कि. "दट्डं यतं नाभिसमेइ तीरं" उत्त० १३, ३०; नाया०१; भग० ११, ११;

ष्यभिसमेषा. सं० कृ० ठा०२,१; ष्यभिसमेषा. " षाया० १, १,३, २१; ष्यभिसमिषा.,,भाया० १,३,४, १२४;१, ६,३१८४;

श्रभिसरणः न॰ (श्रभिसरणः) सन्भुण ज्युं. सन्भुत जाना; सामने जाना. To go towards; to go in front of. परह॰ १, १;

भिसरमाण. व॰ क्व॰ ति॰ (\*भिसरमान-भिसरत् ) सरकतः; गाँउ धस्तरीया करी थासती. सरकता हुआ; सरककर चलता हुआ. Creeping; crawling; moving on allowly or feebly. नाया॰ २; विवा॰ ७;

√ अभिस्तिचः था॰ I. ( अभि+सिच् )
निक्ष्मिकिः अर्थाः, पद्या धारणु निभित्ते
पःणि सिंव्यर्वुः राज्यानिषक करनाः, पदवी
धारण करने के निर्मत्तः जल छिटकनाः.
To sprinkle with water on the occasion of coronation

**अभिस्थिड्-ति.** भग० ६, ३३; नाया० १२; १४; १६; विवा० ६, जं॰ प०२,३०;

ष्मभिस्तिंते. नाया॰ १; ५; ६; १८; विवा॰ ३; जं॰ प० ४, १२१;

ष्मिसिषामि. नाया० १६; ष्मिसिवामो. नाया० १४; ष्मिसिवेह. ष्मा० नाया० ६; १४; ष्मिसिवेहिति. भग० १५, १; ष्मिसिवेसिप. हे० कृ० नाया० १६; श्रमिसिय-चे-इता. सं० क्र० नाया० १६; १६; भग० ६, ३३;

द्यभिसिंचिता.'' कप्प॰ ७, २१०;

अभिसिंखमाणाः त्रि॰ (अभिष्यमान)
अलिपेड इरातुं. अभिषेक किया जाता हुआ.
Being sprinkled with holy
water at the time of coronation,
installation etc. कष्प॰ ३, ३६;

श्राभिसेक्क. त्रि॰ ( श्राभेषेक्य ) अक्षिषेत्र हरता योज्य; सुण्य; नायक; पाटवी. श्राभेषेक करने योग्य; सुख्य; नायक; उत्तराधिकारी. Fit to be crowned; to be crowned in course of time, e. g. an heirapparent, a leader etc. "समिसेक्कं इत्थिरयणं" नाया॰ १६; निर॰ १, १; निर्मा॰ ६, २०;

म्राभिसेम्बर्यः पुं ( मिषेक ) सर्व जी।यधि સહકત તીર્થના પવિત્ર જળથી મંત્રાચ્ચારપૂર્વક્ર રાજ્ય આદિ પદવીતું અ:રાપણ કરવાને મન સ્તક ઉપરાસિંચન કરવું તે; રાજ્યાભિષેકની ક્રિયા: રાજ્યગાદીએ ખેસવાની ક્રિયા-મહાત્સવ. सब श्रोपधियों सहित तीर्थ के पवित्र जल से मंत्रोबारपर्वक राज्य श्रादि पदवी का श्रारोपरा करने के लिये मस्तक सिंचन करने मस्तक पर जल छिडकेन की किया: राज्याभिषेक की किया: राज्यकादी पर बैठने का महोस्सव. Coronation ceremony; coronation festivity; sprinkling holy and medicated water on the head at the time of coronation. अन॰ ३, ७; १०, ६; ११, ११; नाया० १; ८; श्रंत० ४, १; जं० प० ४, ६०; ४, १२१; भोव० ३८; राय० ६५; नंदी० ५६; कप्प० १, ४;--- ऋरिहा त्रि० (- शई) राज्य, आ-ચાર્ય, ઉપાધ્યાય આદિ પદવીના અભિષેક કરવાને ધાેગ્ય−લાયક. **राज्य, श्राचार्य, उपा**-ध्याय आदि पदवीयों का अभिषेक करने के योग्य. fit to be installed as king,

religious head etc. नाया॰ १४;—जल.
न॰ (-जल) राज्य आहिना अभिषेष हरवानुं
पवित्र पाधी. राज्यादि का आभिषेक करने योग्य
पवित्र जल. holy water for coronation ceremony. " अभिसेयजलप्यचा " ओव॰—दार्ग. न॰ (-स्थान) राज्यादि अभिषेष हरवानी जग्या. राज्यादि
अभिषेक करने का स्थान. the place of
coronation. निर्जा॰ १२, ३२;—ऐंद्र.
पुं॰ (-पीठ) अभिषेषभंऽपनी अंहर रहेशु
अभिषेष हरवानुं आभिषेक मंडप के
भीतर स्थित अभिषेक करने का पाट-चौकी.
a square-stool used at the time of
coronation ceremony. जं॰ प॰ ३,

६=;--भंड. न॰ (--भारह) રાજ્યાભિષેકમાં भप क्षां तेवां अपगरख. राज्यामिषेक की किया के उपयोग में आने लायक उपकर्या. materials used in coronation राय॰--महिमा ceremony. (-महिमन् ) अक्षिपेश्वनी एत्सव. अमिषेको-त्सव. coronation festivity: installation coronation festivity, कप्प॰ ५, ६८:-सभाः सी॰ (-सभा ) જ્યાં રાજ્યાભિષેક થાય ते सला-२थान, जहां राज्याभिषेक होता है वह स्थान. the place of coronation. "जेणामेव श्रमिसेबसभा तेणामेव उवागच्छति " राय॰ १६८: ठा० ५. ३:जांवा० ३,४:--सिला जी०

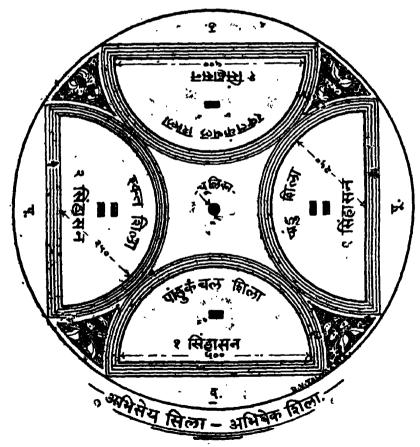

(-शिखा) भे३ पर्वतना पंड्य वन ઉપર આવેલી ચાર અભિષેક શિલા કે જેના ઉપર ઇંદ્રા તીર્ધકર મહારાજના અભિષેક-નવણ કરે છે. તેમાં દક્ષિણ તરફની પાંડુકંબલ ુ શિલા ઉપર ભરતસંત્રના તાર્થકરના, ઉત્તર · <mark>તર્ફની રક્ત</mark>કંબલ શિલા ઉપર **ઇરવત**મ્નેત્રના તીર્થંકરના. પૂર્વ દિશાની પાંકશિલા ઉપર પૂર્વ મહાવિદેહના તીર્થકરના અને પશ્ચિમ દિશાની રક્ત શિલા ઉપર પશ્ચિમ મહાવિદેહના લીર્થંકર-તો જન્માભિષક કરવામાં આવે છે. મેર पर्वत-के पंडगवन की चार श्रमिषेक शिलाएं, जिनके कपर इन्द्र नार्थकरों का जन्मानिषक करते हैं, उनमें से दक्किण तरफ की पांडुकेबल शिला ऊपर भरतज्ञेत्र के र्नार्थकर का, उत्तर तरफ की रक्तकंबल । शला उत्तर हरवत केत्र के तीर्थ-कर का, पूर्व दिशा की पांडाशिला ऊगर पूर्व महाविदेह के तं.धंकर का और पश्चिम दिशा की रक्तशिला ऊपर पश्चिम महाविदेह के तीर्थंकर का जन्माभिषक करने में आता है. Four celestial slabs of stone namely Pāndukambala in the south. Raktakambala in the north. Pandu in the east and Rakta in the west, on which the birth ceremony of the Tirthankaras of Bharataksetra, Iravatakşetra, eastern Mahāvideha respectively is celebrated by Indras. These slabs are situate in the Pandaga forest on the mountain Moru. " चत्तारि श्रमिसेयमिलायो प्रवतं पंडुकंबबसिका श्रीतपंडुकंबक्रिका रस-कंबबसिका चतिरत्तकंबसिका" ठा० ४, २; जं• प॰ ४, ११७;

श्रामिसे ज्ञा. श्री • (श्रामिश्वा ) अभिनेषेषिश्रीमां दिवसनी है रातिनी सम्राय हरी सतवासे। रही सवारमां भुनि के कञ्यामां आवे
ते कञ्या. श्रामिंदिविकी में दिन या राशि
का स्वाध्याय करके रात्रि में रहने के बाद मादःकाल सुनि जिस स्थान में आवें वह स्थान
A place a monk comes to in the
morning after spending hisnight in A bhinaisedhikī in study
during day or night. विशे • ३४६१श्रामिस्संग. पुं • (श्रामिष्वक्ष ) कुञ्या "श्रीमसंग" शण्ट. देखां 'श्रीमसंग' शब्द. Vide
" श्रीसंग. " ठा • ३, ४; पंचा • २, ३४;
६, १=;

श्रभिहरू. सं० कृ० श्र० ( श्रभिहृत्य ) स्था-त्यार अरीने: जन्नरहस्ती अरीने. बलात्कार करके; ज्वरदस्ती करके. Forcibly; violently; by main force. 'संवं बदंतरस्य परो श्रभिहरू श्रंको पहिम्महंसि' श्राया० २, १, १०, ४म;

सभिद्वतः त्रिव ( स्रभिद्धतः ) सन्भूष आशेतः ગામમાંથી કે બ્હાર ગામથી લઇ સ્ટામે आहेत. सन्मुख लाया हुआ; गाँव में से या गाँव के बाहिर से लाकर मन्मुख किया हुआ. Carried towards; taken to. (?) નું સાધુતે માટે ધેરથી કે દુકાનેથી ઉપાશ્રયમાં લઇ આવેલ આદારાદિ આપવાથી સાધને લાગતેઃ દોષ; ઉદ્દગમનના ૧૬ દેઃષમાંના ૧૧ भे। दे। प. साधु के लिये घर से या दुकान से लाकर उपाश्रय में ब्राहारादि देने से साध को जो होच लग वह: उहमन के १६ दोशों में से ११ वाँ दोब. a kind of fault incurred by a Sadhu by food being brought to him in Upash raya from a house or a shop. 'उद्देसियं की बगरं, नि-यागं सभिद्वखािया य' दस०३,२; भग० ६, १३; श्राया॰ १, ७, २, २०२; स्य० १, ३, १ १; श्रांव॰ ४०; निसी० ३, ६; ६, ४; १ १, ६; १४, ४; १ ६, ४; पि० नि० ६३; ३०६; पंचा० १३, ६; √ श्रासिद्धः, था० І. (श्रीमे+हन्) सन्भुभ भावता प्राष्ट्रीते भारतुं: धात ५२ती. सन्मुख आते हुए प्रार्था को मारना: घात करना. To kill a living being coming in front; to kill.

स्रभिह्याह. भग० ४, ६; स्रभिह्यांति. पत्र० ३६; स्रभिह्यामो. भग० ६, ७; स्रभिह्याज. त्रि० श्राया० २, १, ७, ३७, स्रभिह्याजा. वि० भग० ११, ३;

म्राभिह्याह. श्रा० भग० =, ७; १=, =; म्राभिह्यामाया. व० कृ० भग० =, ७; १६.३:

श्रिभेहण्ण, न॰ ( श्रिभेहनन ) सन्भुण आव-ताने हुखुवुं प्रदार भारवा; सदाने लाते। भारवी; धात करवी, सामने श्राते हुए को माग्ना; सामने लाते मारना; धात करना, To scike, kick or kill any living being coming in front पगह॰ 1.9:

श्राभेह्य. त्रि॰ ( श्राभिहत-श्राभिमुख्येन हतो- '
ऽभिहतः ) पश्यी द्रशायेतः सात भारेतः ।
पैरों से दवाया हुआः लातो से भारा हुआः ।
kicked; troddon undor foot. '
'प्राभिहया वित्तयलेस्मिया' आव॰ ४, ३; ।
भग॰ १४, ६;

अभिद्वाणः न ( अभिधान अभिधीयते येन तद्भिधानम् ) नाभ; संज्ञाः नाम; संज्ञाः Name; appellation. नायाः ७; विशे ॰ २०; प्रव ॰ ६४; — वश्वः पुं॰ (-वर्षः) नाभना वर्धः - अक्षरः नाम के अज्ञरः one of the constituent letters of a word or name. पंजा ॰ ३, २२;

मिहिया त्रि ( मिहित ) ७३तः, ३६६.

कहा हुमा. Said; expressed. प्रद० ६७४;

मभीइ. पुं॰ ( चभितित् ) लुओ 'ग्राभिइ' शण्ट. देखो ' ग्राभिइ ' शब्द. Vide ' चभिइ. ' भग॰ १३, ६; सम॰ ३; कप्प॰ ७, २०५; जं॰ प॰ २, ३३;—पंचम. त्रि॰ (-प्यूपम) अस्थिय नक्षत्रथी पांचमुं (अत्तराक्षाद्रपट्ट) नक्ष-त्र. शाभिजित् में पांचवाँ नज्ञत्र; उत्तराभाद्रपद. ( a constellation ) fifth in order from Abhijit; the constellation named Uttarābhādrapada. कृष्प० ७, २०५;

श्वभीय-श्र. त्रि॰ (श्वभीत) क्षथरिद्धतः ऽर विनानीः निऽर. निर्भयः डर गहितः निषर. ि•arless. उवा॰ २, ६६: १०३: १०६: नाया॰ १: ६:

श्राभीरु. ति • ( श्राभीरु ) निऽर; सात अक्षारना लाय विनानीः सान प्रकार के भयों से राईत; निर्भय. Fearless, श्रापा • २,१५,१;(२) भध्यभ श्राभनी એક भृश्केना. मध्यम प्राम की एक मून्छेना. a modulation in the middle scale of a m u s i c a l instrument. ठा • ७;

श्रभुंजमाण, व॰ ऋ॰ त्रि॰ (श्रमुञ्जान) भीलन न करती, भोजन न करता हुआ, Not eating or dining, पंचा॰ १६, १२;

श्रमुंजिसा. सं कृ श्र श्र (श्रमुक्त्वा) अन्युन्तग्रवीने; क्षेत्रव्या वगर. विना भोगे. Without having enjoyed. or suffered. ठा॰ ३, २;

श्चामुजा. सं० कृ० अ० ( श्वमुक्त्वा ) ખાધા વિતા; બાગવ્યા વિતા. विना खाये; विना भोगे. Without having eaten or enjoyed. आया० १, ६, १, ११;

\*श्रमुक्तिर. त्रि॰ ( श्रम्नंशनशील ) लुअनार निक्षः अरुभिक्षित. जो भूल करने वाला या चूकने वाला न हो नह; अस्खलित. Infallible; not likely to commit a mistake, पु॰ च॰ ४, २८०;

अभूश्च-य. त्रि॰ (अभूत) असह्भूत; न अने तुं. न बना हुआ; असद्भूत. Not taken place; not come into existence. सम॰ ३०; दसा॰ ६, ६; विशे॰ १८४;

अभूह. स्ती॰ ( अभूति) भूति-संपहती अकाव. संपत्ति का अभाव. Absence of wealth or prosperity. दस॰ ६, १, १;—भाव. पुं॰ (-भाव) ज्ञानरूपी संपहती सहसाय निक्ष. ज्ञानरूपी संपत्ति का अभाव. absence of wealth of knowledge. "सा चेव को तस्स अभृह्माको " दस॰ ६, १, १;

भा तस्स अमृहमाना द्वा ह, १, १;

अभूयाभिसंकरणः एं॰ ( अभूताभिशक्कन
न भूतान्यभिशक्कने यस्मान् स तथा )

भूताने स्था न आपनार; कोनाथी प्राधुिओ।

भीओ नहि ते; प्रशस्तवाधुिविनयने।

ओड प्रडार जिससे प्राणी न डरें वह: प्रशस्त बाणीविनय का एक भेद. (One) who is not a source of fear to living beings; a variety of reverential speech. ठा० ७; भग० २४, ५;

भ्रमेज. ति॰ ( थ्रभेड ) न लंदी शहाय तेयुं; धायुं भल्ययत; अलदा श्रमेश; जो मेदा न जा सके वह; बहुत मज्जबूत. Very strong; impenetrable. भग॰ २०, ४; ठा० ३, २; —कथ्य. पुं॰ (-कवच-श्रमेश: कवचो यस्य स तथा ) अलिश-भल्यत द्वयवाणा. ध्रमेश-मज्जबूत कवच वाजा. (one) having an impenetrable armour. जं॰ प॰ ३, ४२; ४४; मग० ७, ६;

कारेयः पुं॰ (क्रभेद) ध्रमनुं उद्यंपन न ध्रवुं ते; अनितिध्रमः अनितिक्रमः; क्रम का उद्यंपन न करनाः Sameness; non-transgresgion. विशे॰ ६४३: श्रमेल. त्रि॰ (श्रमीह) निर्णय; निऽर. मय रहित; निडर. Fearless. जं॰ प॰ ३, ४७; श्रमोद्धा. त्रि॰ (श्रमोज्य) भे। भववा थे। भ्य निष्क. न भोगने योग्य. Unfit to be enjoyed. नाया॰ १६;

श्रमइ. हो॰ (श्रमति ) भति-अधिने। अभाव. बुद्धि का श्रभाव. Lack, absence of intellect. विशे॰ १०६;

श्रमहल ति॰ (अग्रमितन) स्पन्धः निर्भणः भेक्ष पिनानुं. मिलनता रहितः स्वच्छः साफः बिना मेल का. Free from dirt; pure; clear. नाया॰ ११; पगह॰ १, ४;

श्चमंगलः न (श्वमङ्गल) अभंगक्ष-अनिष्टः मंगल-श्वमं का श्रमावः श्वश्चमः श्वनिष्टः Inauspicious; evil. परह ० १, २:— निमित्तः त्रि० (-निमित्तः) अभंगक्ष-अनिष्ट् स्थाः अंगरपुरखादिः श्वमङ्गलस्चकः; श्रश्चमस्चक श्रहस्तुरसादिक निमित्तः of evil omen (throbbing of limbs etc.) indicative of an evil. परह ० १,२;

असंगलता. ह्री॰ (अमङ्गलता) अभंगत्तपर्धुः अमङ्गलपनाः अशुभपनाः Inauspiciousness. विशेष १४:

श्रमगा. पुं॰ (श्रमार्ग) भिथ्यत्व, ध्याय आहि अ-भार्यः मिश्यात्व, कषाय वर्गरहः, श्रात्मा का श्रहित करने वाला मार्गः. A wrong path, e. g. of herosy; evil passion etc. " श्रमगां परियाणामि ममां उदसंप्रकामि" श्राव० ४, हः

श्रमग्वायः पुं॰ ( समाघात ) लुओः समाघाय' शम्दः देखो ' समाघाय 'शब्दः Vide ''समाघायः''उवा॰ ८, २४१; पण्डः ३, १;

श्रमचः पुं॰ ( श्रमास्य ) अधानः भंत्रीः दिवानः राज्यना अरुलार यक्षात्रन्तरः मंत्रीः दीवानः प्रधान; राज्य का मुख्य कारोबार करने वाला.
A minister; an administrator
of a state. नाया० १; द; १२; १४; विवा०
४; ६; राय० २५३; भ्रोव० अरागुजो० ६६;
परह० १, ४; संत्था० ६०; विशे० ६२८;
कष्य० ४, ६२; सु० च० ११, ५६;

भ्रमच्छर. त्रि॰ (भ्रमत्सर) भत्सर-र्ध्या विनानाः पारश अध्यने सद्धन श्ररतार. मत्सर-ईर्षा के भ्रभाव वालाः दूसरे के गुणों को सहन करने वाला. Free from jealousy. सम॰ प॰ २३६;

श्रमच्छुरि. त्रि॰ (श्रमत्सरिन् ) भत्सर रिक्षेतः, परशुष्त्र आक्षक्षः मन्सर रहितः दूसरों के गुणों को प्रहण करने वाला. Free from malice or jealousy. पण्ह॰ १, ४;

समच्छरियत्ता. क्री॰ (स्रमन्सिरकता ) लुओ। 'स्रमच्छरियया' शण्ट. देखी 'श्रमच्छरियया' शब्द. Vide ''श्रमच्छरियया''. स्रोव॰ ३४; भग॰ ८, ६;

**ध्यमच्छिरियया. स्त्री॰ (ध्रमत्सरिकता**) भात्सर्थ-धर्षानी अलाव; पारका गुण सहन करवा ते. मत्सरता-ईर्षा का श्रभाव; दूमरों के गुणों को सहन करना. Absence of malice or jealousy. श्रोव॰ ३४; भग॰ ८, ६;

अमज्जमंसासि. त्रि॰ ( अमद्यमांसाशिन् )
भिंदिरा अने भांस न वापरनार. मिंदरा श्रार
मांस का सेवन न करने वाला; मद्य श्रोर मांस की
व्यवहार में न लाने वाला. (One )
abstaining from wine and flesh.
स्य॰ २, २, ३६;

अभिज्ञाः त्रि॰ ( अमध्य-नास्ति मध्यं यस्मिन् तत् ) भष्य विनानुः जेभां भे लाग न धर्म शेष्ठे तेवुं. मध्य रहितः जिसमें दो भाग न हो सकें ऐसा. Having no middle part; incapable of being divided into two or more parts. " तभो अमरका प॰ तं॰ समए पएसे परमाणू '' ठा०३, २; भग० ४,७; २०, ४;

असर्गः न॰ (\* भ्रमन ) न्तल्युं ते; आंतरिक्ष निर्ल्यः जानना; श्रान्तरिक श्रयवा मानसिक निर्णयः Knowing; mental decision. ठा० ३, ४; (२) अंतः अवसानः श्रन्तः; श्राखिरः श्रवसानः end. विशे० ३४४३;

श्रमण. न० (-श्रमनस्) विधारश्रन्य भन. विचारश्रन्य मन. Vacant mind; mind void of thought. "तिविहे श्रमणे प॰ तं॰ योतस्मणे योतयश्रमणे श्रमणे "ठा॰ ३,३;(२) असंती; भन विनानुं. श्रसंती; मन रहित. devoid of the possession of a mind. क० प० १,१६; क० गं॰ ४,४०; प्रव० १९२४;—तिरिय. त्रि॰ (-तिर्यम्) असंती तिर्यम. श्रमंत्री तिर्यम. sub-human living beings devoid of consciousness. प्रव० १९२४;

श्चमण्कस्त्र. त्रि॰ (श्वमनस्क ) भनती अट्रित रांद्रत. मन की प्रश्नीत राहत. Devoid of mental activity. स्य॰ २, ४, २;

श्चमणाम. त्रि॰(\*श्वमनाम-श्रमनश्चाप-नकदा-चिद्रिप ग्राह्मतथा जन्तृनां मनांसि श्वामोती-त्यमनश्चापम् ) भनने श्राद्ध न थाय ते; हमेश भनने व्यश्रिय लागे तेतुं: भनने श्रितिहृत. मन को जो त्राह्म न हो वह; जो सदा मन को श्वश्रिय स्रोग; मन के श्रितकृत्त. Disagreeable to the mind; distasteful. नाया॰ १; १६; जीवा॰ १; पश्च॰ २=; भग० १, ४; ७; ३, २; ७, ६; ६, ३३; जं॰ प॰ २, ३६;

श्चमणामः ति॰ (श्वमनोम-न मनसा श्वम्यते गन्यते पुनः पुनः स्मरणतां यत्तदमनोमम् ) भनने अत्यंत अनिष्टः मन को श्रत्यंत श्वनिष्टः Most disagreeable to the mind. भग॰ १, ५;—स्सरः पुं० (-स्वर ) अभिय स्वर-अवाल; भनने अध्याभते। २४२. मने। हरता रहित स्वर; अप्रिय स्वर; मन को न रुचने वाला स्वर. unpleasant sound; harsh voice. भग॰ १, ७;

अमर्गामतर त्रि॰(धमनमापतर) भनने अति-श्य अणभाभधुं. मन को भ्रत्यंत अत्रिय. Highly displeasing to the mind. नाया॰ १२; १६;

अस्यामत्ताः श्ली॰ (अमनोमता ) भनने अनिष्ट्रपञ्जं; भननी अनिष्ट्रयताः मन का प्रतिक्त्रयाः, मन का प्रतिक्रियताः, Disagree-ableness to the mind; mental disrelish. भग॰ ६, ३;

श्वमसूत्राता. त्रि (श्वमनोज्ञ-मनसोऽनुकूलं मनोक्तं न भनोज्ञममनोज्ञम्, अथवा न मनसा ज्ञायतेऽसुन्दरतया इत्यमनोज्ञम् ) भनने गभ-તું નહિ; મનને આનંદદાયક નહિ: અશે ભન; अभुंदर; अतिष्ठः, भतने अतिकृतः सन को जो श्राप्रिय हो वह: मनोहरता रहित; श्रानिए; श्रशो-भनः मन के प्रतिकृत. Not agreeable to the mind; not charming; ugly. पन २८; श्रोव २०; निसी० ७, २७; सुय० १, १, ३, १०; नाया० १; १२; १६; जीवा० १; भग० १, ४; ७; ६, २; ६, दे; ६, ३६; २४, ७; जं० प० २, ३६; --- पाशियग. न० (-पानीयक ) अनिष्ट-ખરાબ પાણી; ન પીવા યેત્ર્ય પાણી. खराव पानी: न पीने योग्य जल, bad water; water unfit for drinking purposes. भग ० ७, ६;—स्सर. पुं ( -स्वर ) भराय स्वरः अमध्र अवाजः श्रनिष्ट-खराब स्वर. bad voice; harsh voice. भग॰ १, ७;

अस्युएस्तरः त्रि॰ (असनोज्ञतर) अतिशय अभने।रा-अनिष्टः अत्यन्त अनिष्ट-असनोज्ञः Highly disagreeable; highly unpleasant. निवा १, १;

श्रमणुस्स. पुं॰ (श्रमनुष्य) भनुष्य निर्दे ते; देवता आहि. जो मनुष्य न हो वह; देव वगैरह. Not man, i. e.gods etc. नंदी •(२)नपुंसड. नपुंसक. an impotent. भग० द, ६;

भ्रमतः न॰ ( असृत ) सुधाः अभृतः असृतः Nectar. नायाः १ः (२)क्षीराध्ये समुद्रनुं ०४%. क्षीरोद्धां समुद्र का जलः water of the Kṣīrodadhi ocean. जीवाः ३,४ः भ्रमतः त्रिः ( श्रमनः ) संभतः निक्षः अभान्यः

असम्मत; श्रमान्य Not assented to; not acceptable. भग- १८, ७;

श्चमति ली॰ १ श्वमति ) इभितः इशुद्धिः कुर्बाद्धः दुर्मितः Wickedness of thought. " समाययंति श्चमतिं गहाय " उत्त॰ ४, २:

श्रमत्त.न ०(०व्यमत्र) पात्र; लाजन. पात्र; वरतन; भाजन. A vossel: a utensil. सूय० १, ६, २०: श्रांव० १७;

अग्रमः त्रि॰ (श्रमम-नास्ति सम्रमम्बं यस्य स तथा ) કાઇ પણ વસ્તુ ઉપર જેને મારાપણું નથી તે; મમત્વરહિત: નિર્લાભી, किसी मी वस्तु पर जिसका ममत्व नहीं है वह. Selfless; free from attachment to any object; free from greed. आवि० १०; १७; इस० ६, ६६; ⊏, ६४;भग० દ, ષ્ક (૨) જંબુદ્ધાપના ભરતક્ષેત્રમાં આવતી ચાવીસીમાં થનાર ખારમા તીર્થકર. जंबृद्धीप के भरतत्त्रेत्र में श्वागामी बीर्वासी में होने वाले वारहवें तीर्थकर. the wouldbe twelfth Tirthankara in the coming Chovisi in the Bharatakṣetra of Jambūdvīpa. খান• ४, १; सम॰ प॰ २४१; प्रव॰ २६६; ( 3 ) દિવસના ૨૫ મા મુદ્ધતું નામः दिवस के

रथ में मुहूर्त का नाम. name of the twenty-fifth Muhurta of a day. जं॰ प॰ २, २४; ७, १४२; स्॰ प॰ १०; (४) देवधुर, उत्तरधुरना जुगलिया मनुष्यों की एक जाति. a species of the Jugaliyas of Devakuru, Uttarakuru. जीवा॰ ३, ४;

श्रममायमार्गः व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रममीकुर्वत्) भारुं भारुं न करतोः वस्तु अपर भभत्य न राभते। किसी भी वस्तु पर ममत्व न रखता हुआः "यह वस्तु मेरी हैं, वह वस्तु मेरी हैं" इत्यादि न कहता हुआः Not saying "mine, mine," not attached to any thing. आया॰ १, २, ४, ६८;

श्चमस्मणाः स्त्री॰ (श्वमन्मना) अरुभक्षित--रुपष्ट वाष्ट्रीः क्रेमां अवश्य नदि-ऽवश न भाय-भन्भम थाय नदि तेवी वाष्ट्रीः श्वस्यानित-स्त्रष्ट वाणीः धाराप्रवाह वाणीः जिसमे श्रदके नहीं ऐसी वाणीः Uninterrupted clear speech: distinct, unstammering speech. श्रोव० ३४;

अमय. त्रि॰ ( भमत ) लुओ 'श्रमत' शण्ह. देसो 'भमत ' शब्द. Vide 'भमत.' पिं॰ वि॰ १६४:

श्रमयः न॰ ( श्रमुत ) लुओ ( श्रमत ' श्रम्हः देखो ( श्रमत ' श्रम्हः Vide ( श्रमतः ' असतः ' उत्त॰ १७, २१; नाया॰ १; राय॰ ६२; भत्त॰ १६७; पंचा॰ ३, १२;—कलस्तः पुं॰ ( क्ष्मशः ) अभृते अर्थो धडे। श्रमृत से भरा हुश्चा घडाः क pot full of nectar. नाया॰ ३;—फलः न॰ (-फलः) अभृते। ५२ ६६; अतिस्वाहिष्ट ६६. श्रमृत के समान फलः; श्रातिशय स्वादिष्ट फलः क nectar like fruit a very delicious fruit.

नाया॰ ६;--मेह. पुं॰ (-मेघ) ભरत आहि ક્ષેત્રમાં ઉત્સર્પિણીના બીજ્તે આવે ખેસતાં सात दिवस सुधी याथे। वरसाद वरसे तेनं नाम. भरत प्रादि क्रेत्रों में उत्सपिशा के दमरे श्रारे का-दूसर कालविशेष का प्रवेश होते ही सात दिनों तक जो चाथी वर्षा हो उसका नाम. the fourth shower of rain lasting seven days at the commencement of the second agon of Utsarpinī in Bhrataksetra etc. जं॰ प॰ २, ३८;--रस. पुं॰ (-रस) अभृतरस. श्रमृतरस. noctar पंचा • १६, १ • : --रसायगा. न० (-रसायन-ग्रमृतमिव रसायनं जराव्याधिहरीपधममृतरसायनम् ) અभृतऋष रसायशःदितशरी श्रमृतऋष रसायन iइतका.an elixir prolonging youth and life like nectar; anything wholesome, गच्छा० ४४:-- वर्जा, श्री० (-वक्की) अभर्तेश. श्रमरबेल: एक लता-विशेष. a kind of creeper. प्रव० २४०; **—वास**. पुं॰ (वर्षा ) तीर्थं धरता जन्म आहि प्रसंभे देवता पृष्टि करे ते. नार्थकर के जन्मादि के समय देवगण जो वृष्टि करते हैं बह. a shower of rain sent by gods at the time of the birth of a Tirthankara.श्राया • २.१४.१७६: म्रामयघोसः पुं॰ ( श्रमृतघोप ) નગરીના એક પ્રાચીન રાજા, કે જે સંજમ क्षध परम पह पान्ये। खते। काकर्दा नगरी का एक प्राचीन राजा, जो कि संयम लेकर परम पद-मोत्त को प्राप्त हुआ. Name of an ancient king of a city named Kākandī who became a monk and attained to Moksa. संत्या• OZ:

अप्रय. पुं॰ ( अपर ) देवता; देव. God. क॰ गं॰ १, १८; प्रव॰ १३३२;

पञ्च २; पराहर १, ४; श्रोव॰ २9; ( ર ) ઋષભદેવસ્વામીના તેરમા પુત્રનું नाम. भ्रापमदेवस्वामी के १३ वें पत्र का नाम. the name of the thirteenth son of Risabhadeva Svāmī. कप् ०७:(३) सिद्ध क्षेत्रवान्. सिद्ध परमेशी; सिद्ध भगवान्. soul that has obtained salvation. "इमस्स चेव पढिबृह्याद्राए श्रमराय महा-सड्डी" श्रायाः १, २, ४, ६४; श्रोवः — इंड. पुं॰ (-इन्द्र ) દેવતાના ઇંદ્ર; દેવતાના રાજા. देवों का इन्द्र-राजा. a king of gods. चट॰ १०;--ईसर. पुं॰ (-ईश्वर) देवताने। श्रीवर-धंद. देवों का ईश्वर-इन्द्र.the lord of gods; viz Indra. प्रव ा ४६६;--तिरिश्चाउ. न•(-तिर्यगायुष) દેવતા અને તિર્યચનં આયુષ્ય. देवता और तिर्यंच का आयुष्य. the life period of gods and sub-human living beings. क० गं॰ ४, ४२;-- भ-वरा. न॰ ( - भवन ) देवतानां विभान; २वर्भक्षेः इ. देवों का विमान; स्वर्गलोक. abodes of gods: heaven. इस॰ ४, २=;-वइ. पुं॰ (-पति) देवताने। छंद्र. देवों का इन्द्र. king of gods; Indra of gods. भग० ३, म: पन्न० २: जं० प०---वर. पुं ( -बर ) भहिंदे हेव. महिंद्व देव. स god of great wealth and power. तंडु - सुह. न० (-सुख) देवतानं भूभ. देवताओं का सुख; happiness gods. স্বাৰ • ४;

अमरकंका. बी॰ (अमरक्का) है। पहीनुं ६२ खु ६२ नार धात ही फंडना पह मे। तर राजनी भुष्य राजधानी. ही गदी का हरण करने वाले धातकी खंड के राजा पद्मोत्तर की मुख्य राजधानी. The capital of Padmottara king of Dhatakī Khaṇḍa who had kidnapped Draupadī. नाया॰ १; १६;

अमरजिझ. पुं॰ ( अमरजीव) अभरकुमारते। 
७५, के श्रे आवती भेषीसीमां नेषीसमा 
अनंतपीर्यनामे तीर्यंक्षर धरी. अमरकुमार 
का जीव, जो आगामी चौवीसी में अनन्तवीर्य 
नाम का २३ वॉ तीर्यंक्षर होगा. The soul of 
Amarakumāra which will take 
birth as the 23rd Tirthankara 
Anantavirya by name, in the 
coming Chovisi (cycle of time). 
प्रव॰ ४७५;

श्रमरवदः पुं॰ ( श्रमरपति ) हातपंशनी ओं । भुभार, हे लेखे भुश्लीनाथ प्रभु साथे प्रमुक्त्या लीधी. ज्ञातवंश का एक कुमार, जिसने मर्ज्ञानाथ प्रभुके साथ दीचा ली थी. A prince of Juata dynasty who entered the order of asceticism with Mallinatha. नाया॰ =;

श्रमरसेण, पुं॰ ( श्रमरसेन ) तातवंशना ओक कुमार, के लेखे महत्तीनाथनी साथे प्रवल्त्या लीधी, ज्ञातवंश का एक कुमार, जिसने कि मह्मानाथ के साथ दीचा जी. A prince of the Jhata race who entered monkhood with Mallinatha, नाया॰ मः

स्रमरिस्त. पुं॰ ( स्रमर्प ) धर्षाः अस्याः अहे-भार्ध. ईप्याः स्रदेखाई. Jealousy; envy. भग॰ ३, २: १४, १: (२) डे।५; रे।५; अ-सद्धनशीयता. कोपः रोषः सहनशीलता का स्रभाव. anger: impatience, पएह॰ १, ३: विशे॰ १६०६: (३) महा-६६।अह. बहुत स्रथिक क्षणका. deadly etrife. " ईसा समस्स सतवा " उत्त॰ ३४, २३;

श्रमिरिसस्. त्रि॰ ( समर्पस् ) अपराध सहत नहि इरनार; अपराधी उपर क्षमा न राष्ट्र- नार. अपराध सहन न करने वाला; अपराधी के जपर समामाव न रखने वाला. Unforgiving. पएह० १, ४; सम० प० २३६;

माल. त्रि॰ ( भमक) निभेग; स्वन्धः निमेल;
साफ. Pure: clear. राय॰ ४७; (२) पुं॰
( न विद्यते मकं कर्म यस्यासावमकः ) सिद्धः
भावान् . सिद्धः भगवान्. one free from
the bondage of Karma; a Siddha.
प्रव॰ १२४४; (३) अप्रभदेवस्वामा के सातवें पुत्र का
नाम. name of the seventh son
of Risabhadeva. कप्प॰ ७;

श्चमला. ली॰ (श्वमला) शड्डेंद्रनी पांचभी अन्न-भिंद्रभीनं नाम. शकेन्द्र की पाँचनी पहरानी का नाम. Name of the fifth principal queen of Sakrendra. ठा॰ ४, २; सग॰ १०, ४;

अभवस्सा. ह्री॰ ( प्रमावस्या ) व्यभावास; भृष्णु पक्षनी छेता दिवस. अमावस; कृष्ण पच की अन्तिम तिथि. The 15th day of the dark half of every lunar month. " अमवस्यपदिवयादि" पंचा॰ १६, २०:

श्रमहर्ग्य ति ( श्रमहाधक-महती श्रमां मृत्यं यस्यासी महाधेः, न महाधोंऽमहाधः स एवामहाधेकः ) अदु भृश्यवाणुं नदिः, सत्तुं; थे।ऽी डिन्भतनुं; द्वत्रुं. सस्ताः धोश कीमत वाताः; हत्तका. Cheup; of small value or price. "श्रमहम्बद् होह ह जास्तुस्य उत्तर् २०, ४२;

भ्रमहद्भग्. त्रि॰ (श्रमहाधन) लुओ। 'श्रमह-च्यय 'शम्द. देखों 'श्रमहम्चय 'शन्द. Vide ''श्रमहम्बय. '' पंचा॰ १७, १३:

समाइ. त्रि॰ ( समाधिन्-न मायाऽस्यास्तीत्य-मायी )भाया-कुटिलतारिहतः सरवः विश्वास-पात्र. माया-कुटिलता रहितः सरतः विश्वास-पात्र. Free from guile; guileless. " सत्तोतुष् सकुद्द समाई " दस॰ ६, ३, १०; भग० ३, ४; ४; उत्त॰ १३, १०; पंचा० १५, १२;— रूच. त्रि॰ (-रूप-समायि रूपं यस्यासावमाथिरूपः) सर्वथा भाषारिद्धतः सर्वथा माया-कपट से रहित. perfectly free from guile; perfectly guile less. " एगंतिदिही य समाहरूवे" सूय॰ १, १३, ६;

श्रमाद्ञ. त्रि (श्रमायाविन्) भाषारिद्धत. छल कपट रहित. Free from guile or deceit. श्राया० १, ६, ४, १६;

श्रमाइल्लया. क्री॰ (श्रमायाविता) भाषाने। अक्षाव; भाषाने। त्याग ४२वे। माया-इल कपट का श्रभाव Guilelessness; freedom from deceit. ठा॰ १०, १०;

श्रमाघाय. पुं॰ ( श्रमाघात-मा लद्दमीः साच हेषा धनरूपा प्रायरूपा च तस्या घातो हननं तस्याभावोऽमाघातः ) थे।री न अरवी ते; क्रेष्ठिनं भारवुं निह्न क्षेत्रभारी. चोरी का न करनाः किसीको न मारना. Absence of killing or stealing or both. "तएणं राष्ठिते चयेर श्रक्याकयाइं श्रमाघाए घृढ्ठे यावि होन्था" उदा॰ =, २४९; परह० २, ९;

न्नमागुन्त. न॰ (ग्रमानत्व) अभानिपर्ध्ः भानेनी अभाव. मान का ग्रभाव. Absence of conceit. भग॰ १, ६;

श्रमासुस. त्रि॰ ( श्रमानुष ) भनुष्य संअधी निद्धः भनुष्य शिवायनुं. जो मनुष्य सम्बन्धी निर्द्धा वहः. Not human: pertaining to things; not human. "श्रमानुसानु जोशिसु, विशिह्ममंति पाशियो' उत्त॰ ३, ६;

श्रमाणुस्सन्त्रः ति० (श्रमानुषक) भनुष्य संगंधी निद्धः भनुष्य शिवायनुं. जो मनुष्य सम्बन्धा नहीं वहः मनुष्येतर. Pertaining to things not human. सम० ३०;

अमाय. त्रि॰ ( अमाय ) भाषारिद्धत. माया रिहत; छुल कपट रहित. Free from guile or deceit. आया॰ १, १, ३,१८;

समायंत. व॰ ह॰ ति॰ (समात्) न भाते।; न सभाते।. न समाता हुत्रा. Incapable of being contained, सु॰ च॰ २, ६=; म्राग्नायन्त. न० ( म्राग्नायन्त ) અभाविपखं; भाषानी अलाव. माया का अभाव. Absence of guile or deceit. भग० १, ६;

अभाषि ति ( अमाषित् ) जुओ ' अमाह ' शण्ड देखां 'अमाइ' शन्द . Vide ' अमाइ''. भग् ४, ४; १०, ४: २४, ७: सम्मिद्दिः पुं ( सम्यग्दष्टि) भाषारक्षित सम्यग् दृष्टियोगे छवः कुटिसतारिक्षत समिति। माया-छल कपट रहित सम्यग्दिष्ट जीव. ॥ soul full of guileless right faith. भग् १, २; ३, ६; १६, ४:

अभावस्ताः ली॰ (अभावस्या) अभावसः अभावसः The last day of the dark half of a month. प्रच० १५६६; जं० प॰—चंदः पुं० (-चन्द्र) अभासती अंद्रभाः अमावस्या का चंद्र. a moon on the fifteenth day of the dark half of a month, नाया॰ १०; प्रच० १५६६;

अभावासाः स्त्रं ( श्रमावास्या ) अभावः सः कृष्णु पक्षते। छेदसा दिवसः अमावस्याः अमावस्यः अमावस्यः कृष्ण पद्ध का आन्तम दिनः The last day of the dark half of a month: " दुवालस अमावासाओ प० तं० साबद्वी पृष्ट्वती जाव आसाढी" स्० प० १०ः "जयायां भंते! साविद्विपृश्चिमा भवइ तयायां माही अमावासा भवइ " जं० प० ७, १४३; वव० ५०, २; कष्प० ५, १२७ः

श्चिमिञ्ज. न० ( श्रमेय ) लुग्ना 'श्रमेज' शम्ह. देखो 'श्रमेज' शब्द. Vide '' श्रमेज.'' कप्प० ४, १०१;

आभि-मे-ज नि॰ ( श्रमेष ) डेार्ड पत्थ वस्तु भाषीने आपवानी-इय विश्वय डरवानी अमुड समयभाटे ज्यां मनाई डरवामां आवी छ अेवुं नगर वगेरे. ऐसा नगर वगेरह, जहाँ किसी भी बस्तु को नापकर कय विकय करने की श्रमुक समय तक के लिये मनाहीं की गई हो. ( A city etc.) prohibited from buying or selling any thing by a measure of capacity. अं॰ प॰ ३; मग॰ ११, ११;

श्रामि मे उस. न॰ ( स्रमेष्य ) विधा; अशुथि.
विधा; मना: सहावि. Filth; dirt. तंडु॰
— पूराण. त्रि॰ (-पूर्ण) अशुथिथी करेल.
स्राह्यां से भरा हुआ. full of filth;
filthy. तंडु॰—रस. पुं॰ (-रस)
प्रवादी विधा; अशुथि रस. बहने वाली विधा;
स्राह्यां रस. liquid excrement. नंडु॰
— संभूयां त्रि॰ (-सम्भूत) विधाभांथी उत्पन्न
थन्नेश. विधा में से उत्पन्न. produced from
excrement or filth. तंडु॰

श्रामिज्यामयः न॰ (श्रमेष्यमय) विश्राभयः स्थाः थिभयः विष्टामयः श्रशुवियुक्तः Filthy; full of filth. तंड्र॰

श्रामित्तः न॰ (ग्रामित्र) अदितः अरतारः द्वश्मनः व्यहित करने वात्ताः शत्रः, दुश्मनः An enemy; a foe. ठा॰ ४, ४; नाया॰ १४;

श्रमिय. पुं॰ ( श्रमृत ) केती भरवाती धर्भ तथी ते; जिह लगपान्, जिसका मरते का धर्म नहीं है वह; सिद्ध भगवान्, A Siddha; one not subject to death, पक्ष॰ २; (२) न० अभृत; सुधा, श्रमृत; सुधा, nector, भग० ६, ३३; सम० प० २३२; गच्छा॰ ४६;

श्रमियः त्रि॰ (श्रमित-न मितं परिमितमितम्)
अपिशंभतः परिमाणुरिद्धतः असंप्न्येय वा
अनंतः श्रम्मामः परिमाण रहितः श्रमंख्यः
द्यनन्तः Unlimited innumerable.
''केवली...मियंपि जाण्ड श्रमियंपि जाण्ड'
भग० ४, ४; ६, ९०; उत्त॰ ३२, १०४;
कण० २, ३४; (३) दक्षिण तरहना
दिशाकुमार देवां का इन्द्र. the Indra of
the Diśākumāra gods of
the south. पश्च० २;—श्रासाण्यः पं॰
(-श्रास्तिक) वारंवार हिल्लं अदिशानार.

अधिस ६२ना२. बार बार ठिकाना बदलाने वाला; एक स्थानपर न रहने वाला. one changing his seat frequently. कप्प॰ १, ४०; — गाणि. पुं॰ (- ज्ञानिन् ) अनंतर्गाती; सर्वतः; हेवणसानी. अनंत ज्ञान वाला; सर्वतः; केवलां. one having perfect knowledge. सम॰ प॰ २४०; — मेह पुं॰ (-मेष) जुओ। 'अमयमेह ' शब्द. vide '' अमयमेह ' शब्द. vide '' अमयमेह यामं महामेहे पाउद्भविस्सह '' जं॰ प॰

आभिषगइ. पुं॰ ( अभितगति ) दक्षिण दिशाना दिशानुभार ज्यातिना देनताना छन्द्र; अवन-पितना २० छन्द्रभाने। ॐड. दक्षिण दिशा के दिशाकुमार ज्याति के देवों का इन्द्र; भवनपतियों के २० इन्द्रों में से एक इन्द्र. The Indra of the Disakumara gods of the south; one of the twenty Indras of Bhavanapatis. ठा० २, ३; पण० २; सम० ३२; भग० ३, ६; जं० प० ७, १६६; आभिषभूष. त्रि॰ ( अमृतभूत ) अधृत

तृक्ष, भ्रमृत के समान. Necturious.

'त्रियावययासुकासियं क्रमियभूयं' श्राउ० ६३: श्रामियवाह्या. पुं० ( श्रमितवाह्न ) उत्तर दिशाना दिशाधुभार देनताने: धन्द्र; अन्तर दिशा के दिशाकुमार देनों का इन्द्र; भगनपातयों के २० इन्द्रों में से एक इन्द्र. The Indra of the Disakumara gods of the north, one of the twenty Indras of Bhavanapatis. सम० ३२; ठा० २, ३; पक्ष० २; भग० ३, ५;

आमिल. न॰ ( आमिल ) अभिल देशनी भनावटनुं वश्चः; उननुं वश्चः आर्मान देश का बना हुआ वका; ऊन का कपड़ा. A cloth made in the Amila country; a wollen cloth. आया॰ २, ४, १, १४४;

**द्यामितक्त्रु. पुं॰ ( अस्त्रेष्ड्**) भ्ले<sup>२</sup>७ लापा न

જાણનાर; आर्थ. म्लेच्छ भाषा न जानने वाला; श्रार्य. A. civilized man; an Arya. स्य॰ १, १, २, १४:

स्रमिला जां ( श्रमिला ) २१ मा निम्ताथ तीर्थं इरनी भुण्य साध्वी. इक्कीसवें नीमनाथ नीर्थं कर की मुख्य साध्वी. The chief female ascetic of the twentyfirst Tirthankara Naminatha. सम ॰ प ॰ २३ ८;

स्रमिलागः त्रि॰ ( सम्लान ) क्ष्तेभाष्ट ग्रंथेक्ष निद्धः भिक्षेत्र थ्येथे निद्धः तालुः तालाः बिना सुरमाया हुन्नाः जो मिलन न हुन्ना हो वहः. Unwithered : fresh. स्रोव॰

श्रीमलायः ति ( श्रम्लान ) लुओ 'श्रीमलाण शर्मः देखा 'श्रीमलाय' शब्दः Vide " श्रमिलायः " भग ११, ११; जं ० पव — मल्लदामः न० ( - माल्यदामन् ) न ५२ माओक्ष ६ धनी भागाः न मुरमाये दुए फूलों की मालाः a garland of unwithered flowers. भग ० ११, १९; कप्प० ४, १०१;

श्रीमिलिश्रा ति॰ ( श्रीमिलित ) એક सत्रभां शीकां सत्रा भेलवी-लेल संभेल इसे लेखवुं ते भिवित होय, ते होय केमां नथी केवुं. एक मृत्र मे दूसरे सृत्रों को मिलाकर- गट पट करके बोलना मिलित दोष कहलाता है, यह दोष जिसमें नहीं है ऐसा. Free from the fault of causing confusion by intermixing one Sutra with another. श्रशुकां॰ १३; भग॰ ४२, १: विशे० ६४४;

असुइ. त्रि॰ ( अमोचिन् ) अधिक्ष अर्थने न छोडनार-अध्यय न भुडनार. उठाये हुए काम को बीच में न छोडने वाला. (One) ::ob leaving a work half done. निशेट ३४०२; अर्भुखको. व • हा • त्रि • (असुज्वतः असुअत्) ( 'असुज्वत् ' शण्डली पृष्ठीनुं स्थे ६ वयन, 'असुज्वतः' से संस्कृत शण्डले। स्मृत्याद से ). त सुक्रतीः त स्थारतो. "असुज्वत्, शब्द की वश्ची विभक्षि का एक वचन" नहीं क्षोक्ता हुआः स्थाप न करता हुआ. Not abandoning; not leaving off. उत्त ३६, 5%;

ममुग ति॰ (श्रमुक) अभु : १ ६ था थे। अभे । ते है। घे अे : श्रमुक; फला; कोई एक. . Certain; some one. वत्र २ २२; . ७, ५; नंदा० १५; दस० ७. ६; ५०; . विशे ९५६०;

अमुच्यमाणः व॰ इ॰ त्रि॰ ( अमुच्यमान ) । अमुन्तः त्रि॰ (अमृतं) अभृतं; वर्षः, गंध, रस अति न छोडाते। नहीं खुटता हुआः Not being २५श्रीशृदिन धर्मास्ति । अमृतं; मूर्ति abandoned. भग॰ ६. ३३: रहिनः वर्णः, गंध, रस और मार्श रहित धर्मास्ति-

समुरुद्धाः जी ( प्रमृरुद्धाः ) भूरिक्षांता अक्षायः मृत्कां का श्रभावः Absence of ; attachment, भग० १, ६;

**अमुच्छिश्र-य.** ति॰ ( श्रमाच्छित ) भुन्छां - न आसांत्रतिद्वात मृत्र्हां रहितः समन्व रहितः आर्गाक गहित. Page from attachment. दस॰ ४,१,१; ४,२, २६: १०,१,१६; उत्त० ३४,१०; नाया०१७: १६: भग०१४, ७: श्राया० २,१,४,२६:

अमुर्एत. व॰ कृ॰ त्रि॰ (अजानत्) स व्यापृताः नहीं जानता हुआ. Not knowing. विशे॰ ३३२;

अमुणियः त्रि॰ (अधमुणित-धज्ञात-नास्ति सृचितं ज्ञानं यत्र तद्मुणितम् ) अव्वर्थे।; ग्रानरिक्ष्तः नहीं जाना हुआ; ज्ञान रहितः Ignorant; devoid of knowledge. परह•१,२; प्रव•२४६; भत्तः १२४; —नामः त्रि॰ (-नामन्) जेनुं नाम काश्वामां नथी तिवीवस्तुः अज्ञातनाम की वस्तुः (a thing) of unknown name. प्रबर २४व;
— संख. त्रिर् (-संख्य ) केनी संभ्या
गण्यामां नथी ते; अपरिभित्त. संख्या रहित;
जिसकी संख्या की जानकारी न हो वह; परिमाण
रहित. of unknown measure or
quantity; unlimited in quantity
मुरु चरु २, ६४१;

श्रमुत्त. त्रि॰ ( श्रमुक्त) संसारथी भुन्त नथी थेये ते; संसारी. जो संसार से मुक्त नहीं हुआ वह; संसारी. Not liberated from worldly existence. ठा॰ ४,४; ९०; जं॰ प॰ ४,९९२;

प्रमुक्त जि॰ (प्रमूतं) अभूनं; वर्षे, अंध, २स कर्ने २५शेरिदेन धर्मास्ति । वजेरे प्रमृतं; मृत्ति रहितः वर्षे, गंध, रम और मार्शे रहित धर्मास्ति । Substance like Dharmāstikāya ) devoid of colour, smell, taste and touch. विशे॰ ६००; — भावः पुं॰ (-भावः) अभूतेप्यं, अमूर्णताः state of being devoid of colour, smell, taste and touch. " प्रमुक्ता । क्षरे विश्वे विश्ये विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे विश्वे

श्चमुत्ति. ब्रा॰ (श्रमुक्ति) भेक्षती अक्षाव. मोज का श्रभाव. Absence of salvation. (१) वाल. जोभ. greed: avarice, वगहरू १, ४;

अमुया त्रि॰ ( अमुक ) लुओ। 'अमुग ' राज्दा देखो 'अमुग' शब्दा Vide 'अमुगा' पिं॰ नि॰ ४२८;

সমূব গি॰ ( সম্ভৱ ) ২৮ নিমা নঙি আবিএ. ম্মৃবি ম বহা আবা हुआ. Not rememhered; unrecollected. মুব• ২, ৬, ২=; মব• ২, ৬;

श्रमुयंतः व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रमुक्यत्) न छे।ऽते।

न भुक्ते। नहीं छोडता हुआ; न त्यासना हुआ. Not abandoning; not giving up. भग ० ६, ३२;

असुय-द-ग. त्रि॰ (त्र्यस्तक) भाष्य अने ।
आक्ष्य-तर पुर्गण क्षीमा निना वैद्वियशरीर
अनावनार बात्र और श्राभ्यन्तर पुर्गण प्रहण
क्षिये विना वैकियशरीर बनाने वाला. (One)
who makes or creates a Vaikriya body (i.e. one which can
be made large or small at will)
without taking particles of
matter either from inside the
body or outside it. हान कः

आमुताः अ० ( अष्टवा ) सत्यः मन्यः मनाई. Truly; not falsely. म्य० १. १०, १२:

अमुह. त्रिक (अमुख) निकत्तर; करवाल न आपी शहे ते जो उत्तर न दे सके वह. Having no answer to give; tongue-tied. भगक द. ६;

अमुहरि जि॰ (अमुखरिन्) प्राथाण नहि तै: पढ़िभोले नहि ते: जो बात्न न हो वह: जो ज्यादह नहीं बोले वह. Not loguecious; not lippant. " निसंते सिया मुहरी उत्त॰ १, म:

महुट. त्रि॰ ( चमुड ) स्द निह, ते: तत्त्वते व्याद्याः सन्भागं जानने वाला (One)not a block-head; (one) who knows the reality: (one) knowing the true path. नाया॰ १७; दस०१०, १, ७: — दिष्टि. ब्रा॰ (-दृष्टि) अन्य दर्शनती धाम धुम तर्द्ध मेह वगरनी दृष्टि-सुद्धिः सम्बन्त्व के ब्राट ब्रावारों में से वीथा भावार. sight

or view uninfatuated by the pomp etc. of other creeds; the fourth of the eight practices of right faith. पन्न १; उत्त २६, ३१; प्रव ० २६६; पंचा ० १४, २४; -- लक्ख. ति । (-त्रचय-श्रमुदः सुनिर्णयो तस्यो बोध-विशेषां यस्य स तथा ) पश्तुना स्वरूपने यथार्थ ग्राल्पनार, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ र्गान से जानने वाचा. (one) knowing the real nature of things; possessed of a correct knowledge of the reality of things. पंचा १ १४, ६८: --हन्धः त्रि (-हस्त ) હું થની કળામાં હું શીયાર, હસ્તકળા કુશલ. हाथ की कारीगरी में कशत, proheient skilful handierafts manual arts, नाया॰ ६:

श्रमूह, त्रि॰ (श्रमृद) जुनेना 'श्रमृद' शण्ट, देखों 'श्रमृद' शण्ट, Vide 'श्रमृद', नाया॰ ६; श्रमें जा. न॰ (श्रमें अ) है। होने वेश्वती सुधी है। है वस्तुने भाषीने है। होने वेश्वती स्माप्ती नीह से से विकास दुइस. 'कार्ड मी श्रमुक समय तक किया वस्तु को नापकर न बेचे इस प्रकार की निकली हुई श्राजा. Temporary prohibition of sale by measurement जं॰ प॰ भग० १३, १३;

श्रमेडक. त्रि॰ (श्रमेध्य ) अपनित्र, श्रपवित्र; प्रवित्रना गहित, Impure: unlit for roligious purposes, विशे॰ ३४०४; न॰ विशा: नर्श, विष्ठा; मल, oxcreta; विश्वटल्ड, तंडु॰

जभीनने न अडाउनुं ते; पडिलेड्णुना એક युण्. पडिलेइन करते समय वस्न को मूसल के समान ऊंचा नाचा करके ऊपर या नीचे जमीन से न खुआना; पडिलेइन का एक गुच्च. A virtue in the examination of clothes or garments; not raising up or lowering down like a pestle the cloth to be examined and so preventing it from touching the ground etc. उत्त ॰ २६, २५; टा॰ ६, ३;

श्रमोहः त्रि॰ (श्रमोधं ) अवन्ध्यः सङ्ख सफल; जो बन्ध्य नहां वह; जो कभी असफल न हो वह. Unfailing: sure of effect.विशे • १८४: ३०१६: विवा ४; उत्त• १४, २१; दस० ६, ३३; ( २ ) पुं० કાઇ વખતે સુર્યના બિંબની નીચે ગાડાની ઉંધ-ધારીઓને આકારેકાલી કેળીજ રંગની रे भा हे भाय छे ते कभी कभी सर्य के नीच गाई। के **ऊद के आकार** की काली या दूसरे किसी रंग की जो रेखा दिखलाई पहता है वह, lines which some times appear under the disc of the sun resombling the front narrow pole of a cart. श्रद्धाजीव १२७; जीवाव ३, ३; भैंगव ३, ७; (३) पादणां पगरनी विक्रणी. बिना बादली की विजली. lightning without clouds in the sky. जीवा॰ ३; --वंसि. त्रि॰ (-दर्शिन् ) यथार्थ कोनार. यथार्थ देखने वाला. of uninfatuated sight or vision; (one) knowing the real nature of things. fagre ३: दस॰ ६, ६=;--वयस्त न॰ (-वचन) सार्थक-सरण वयना. सार्थक वचन: सर्न बनन. sensible or straight

forward speech; speech productive of proper effects. 3.

स्रमोह. त्रि॰ (समोह) भे। ६२ दित. मोह रहित. Free from delusion or infatuation. भग • १७, २:(२) पुं॰ જंणू भंहरता रूथ ४ पर्यत्ति। श्रेष्ठ कृत शिखर का नाम .name of a summit of the Ruchaka mountain of Jambu Mandara. ठा॰ ६:

अमोहाः स्रं ( अमोघा ) जे भू सुदर्शनातुं अपर नाम. जंबू सुदर्शना का दूसरा नाम. Another name of the Jambū Sudarśanā. जंव प् जांबा ३,४:(२) पश्चिम दिशाना अंजन प्रं पर्वनी दक्षिण तर्दनी अे प्रवादीने नाम. पश्चिमीय अंजनक पर्वत का दांब्या और का एक बावडी का नान name of a well inthe south of the western Aŭjanaka mountain. जीवा ३,४; ग्रा ४,२; ग्रा १४०२;

अनम. ह्या॰ (अन्या) भीताः भा. माः माता. Mother. नाया॰ क्रिं-आग्र. पुं॰ (-तात) भाषापः भाता पिता. तिर्धिका and mother; parents. नाया॰ हः -ताज्ञ-य. पुं॰ (-तात) लुभेः 'अम्मआश्र' शब्द. देखों 'अम्मआश्र' शब्द. पाते । अस्म आश्रे शब्द. पाते । अस्म अश्रे । उत्त॰ १६, १९; भग॰ १, ३३; —धाई. स्त्रं । (-धात्री) धावभाताः धार्शः धाय. व wet-nurse; व nurse who suckles a child for its mother. भग॰ १, ३३; नाया॰ ६; १४; १६; —याञ्च. पुं॰ (-तात) लुभेः 'अम्मआश्रे' शब्द. देखों 'अम्मआश्रे' शब्द. पाते । 'अम्म श्रे ।

अस्मगा. स्रो॰ ( सन्ता ) भाता; मा. माता; मा. Mother. भग॰ ६, ३३;

सन्यासी, हे जे जे नाभने। ओह संन्यासी, हे जे जे महावीरस्वामीना शासनमां तीर्थंडरनाभगेशत्र उपाजेन हुई. इस नाम का एक संन्यासी, जिसने कि महावीरस्वामी के शासन में तीर्थंकरनामगोत्र उपाजेन किया. A hermit so named who attain ed Tirthankara Nāmagotra during the rule of Mahāvīra. भग० १४; द; ठा० ६, १; भोव० ३६;

स्मरमयाः स्री॰ (स्रम्बिका) भाताः भाः माः माताः Mother विवा॰ २; नाया॰ २;

अस्मा. स्त्री॰ ( अस्वा ) भाता; भा. माता; मा. Mother. श्रंत०३, ८: सम० प० १७६: भग• १, ७; ८, ४; ६, ३३; १४, १; कप्प० ४, १०२; नाया० ५; ६; १८; -- यिइसमारा. पुं॰ (- पितृसमान ) માતા પિતા સમાન; સાધુ-મુનિને એકાંન दितशरी आवर माता पिता के समान; साधु-मुनि के किये एकान्त हितकारी श्रावक. (any body) equal to or in the place of parents; a Jaina housoholder devoted wholly to the interests of ascetics. य॰ ४, ३:-पिड. पुं• (--पिन् ) भातापिता; भाषापः मातापिता; माबाप. parents. राय० २८६; ठा० ३, ३; श्रोंव॰ ३=; नाया॰ १;—पिति. पुं॰ (-पितृ) भातापिताः भाशापः बाता पिताः माबापः parents. श्रंत॰ ६, ३:-- पितिसमाण. पु॰ (-पितृसमान ) लु<sup>ञ्</sup>। 'श्रम्मापिइ-समारा ' शंक्ट. देखों ' अम्मापिइसमारा ' शब्द. vide 'श्रम्मापेइसमाख.' ठा० ४, ३; -पियर. पुं· (-पितृ) भाततात; भा-आप. माबाप: माता पिता. parents. निर्० १, १; भग० ६, ३३; ११, १०; १४, १; छ० च० २, ३६३; दसा० १०, ३; नाया० १; नः ६; १६; १न; ठा० ३, १; भंत० १, १; कष्प० ४, १०२;— पेइयः त्रि० (-पैतृक) भातापिता संशंधी. माता पिता सम्बन्धी. of parents. " अन्मापेइएखं भंते! सरीरए केवइयं कालं संचित्रइ" भग० १, ७;

अम्ह. त्रि॰ ( ग्रस्सद् ) हुं; पेति. में; सुद ब-खुद; स्वयं. I; the first person singular.

चहं. प्र॰ ए॰ ठा० ४, १; भाया॰ १,१,१,२; मं. प्र॰ ए॰ विशे॰ २४;

श्चम्हं. प्र∘ ब॰ नाया० १; २; ४.; ६; १४; १६; भग०३, १; २; ७,१•; ११, ११; १४, १;

श्चाहं. प्र• व ब नाया व १; ३; ४; ८; ६; १४; १६; भग० १, ३; ६; ३, १; ४, ४; ७, १०; ८, ७; ६, ३३; १२, १; १८, २; ८; १६, ३; श्चेत व ६, १४; राय ०३०; २४१; पंचा व ६, २७; शंव प० ४, ११२;

मे. द्वि॰ ए॰ नाया॰ १; ¤; १६; नाया॰ घ॰ भग॰ ३, २; दस॰४,२, ३७; ६, १,१३;

ममं. द्वि॰ ए॰ भग॰ ३, २;५३,६; १४, १; नाया॰१; ४; ५; ६; १४; १४; १६; १८;

मम. द्वि० ए० नाया० १; ७; १६; भग०१४,१; भ्रम्हं. द्वि० व० नाया० १; ३; ४; ६; ६; १४;

भ्रम्हे द्वि॰ व॰ नाया॰ ३; ६; १४; भ्रम्हं. तृ॰ ए॰ ठा॰ ४, १; निर॰ १, १; भ्राया॰ १, १, १;

मे. तृ० ए० नाया० १; =; भग० १४, ७; दस० ४; ४, २, ३१; ६,४, १; मप्. तृ०ए० भग० १, ४; २, १; ३, २; ७, ६; म, १०; १४, १; १७, २;

**मज्ञम**∼ज्**मं. प॰** ए० नाया० ६; दसा० ६, २४: २४; विशे० १६१: पिं० नि० ३७६; सु० च० १, २;

**सहं-भ्रम्ह. ७० ए०** नाया० १२; १६; श्राया**० १**, ६, २, १=३;

सस. प॰ ए॰ भग॰ २, १; ३, २: ४,४;७, ६: १४, १;४२,१; नाया०१; २;४;७; =; ६; १२; १४; १४;

मे. ष० ए० भग० १, ३; २, १; ३, १; २; ४, ४; ८; ११, ११; १८, १०; नाया० १; ४; ८; ६; १३; १६; दस० ४; ४, १, ४२; ७६; ६४; ४, २, ३१; ३७; ६, ४; ८, १; वव० १, ३७; निसी० १४, १२;

**ध्यस्टं. व० व०** नाया०१; २; ३; ४; ४; ४; ह्र ६; १४; १६; १६; १८; भग० ७, १०; ६, ३३; ११, ११; १५, १; १८, २; विवा० ६; पिं० नि० ४८६;

**भाग्हे. प॰ व॰ नाया॰ ७**; ६; ९०; ९४; ९६; अग०९२, ९; **भोव॰** ३८; विया॰ ध: जं॰ प॰

सम्हार्गः व॰ व॰ नाया॰ ४; दः भग० ३,१; सम्हारिसः त्रि॰ ( सस्मादशः ) अभारा केथा. हमारे जैसाः हमारे समान. Similar to us; like us; resembling us. ''जे दुजाया श्राजो श्रमहारिसेहिं '' उत्त॰ १३, २७:सु० च० १,१६;

द्याय. पुं• (ब्रज) પૂર્વાભાદપદ નક્ષત્રના અધિષ્ઠાતા हेवता. पूर्वाभाइपद नज्जन्न का अधिष्ठात् देव. The presiding deity of the Pürva Bhadrapada constellation. "दो श्रया" ठा॰ २, ३: ऋगुजो॰ १३१; (२) थाउरे। बकरा. a goat. पक । जं प ४, ११४;--ककरभोइ. त्रि॰ (-कर्करभोजि-न जाजस्य कर्करं कर्कराथितं मासं भीक्तुं शास्त्रमस्येति ) भक्ष्याना कर्वत्र भांसन् अक्षरा **५२-५१२.बकरे के कर्कर मांस का भक्तण करने** वाला. (one) eating the crisp flesh of a goat, 'अयकक्षरभोई या. मुंदिल्के चिय सोखिए" उत्त ० ७, ७;--करग. पुं०(-करक) અક્ષ્યાસી ગ્રહમાંના ૧૭ મા મહાગ્રહ. શ્ર**ટ્યા**ર્સા ग्रहों में से १० वाँ महाग्रह, tho seventeenth major planet of the 88 planets. ' दो अब-कश्ता 'ठा० २, ३; स्० प० २०; जंब प० ७, १७०;--गर. पुं० (-गर-म्रजं गिरती-रयजगरः ) अक-लडराने पश गणाकनारः सर्पनी अंद्र बनतः भंदारी सर्पे, बकरीं को भी लील जाने वाला; सर्प की एक जाति: बढ़ा भारी सर्प; श्रवगर. a huge kind swallowing even of serpent a goat; a boa -constrictor. जीवा॰ **९;पद्म० १; स्य० २, ३, २४; अं० प० ३,** २४:--पोसच जि॰ (-पोपक) अध्राने पाणनार-पापड, बकरों को पालने वाला. a shepherd; herdsman. निसी॰ १, २३; ---घीडि. झी॰ (-बीधि) હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતિ, વિશાખા અને અનુરાધા એ પાંચ નક્ષત્રની ચાલ-ગતિવિશેષ. इस्त, वित्रा, स्वाती, विशासा और अनुराधा इन पांच नक्षत्रों की चाल-गतिविरोष. the motion of (peculiar to) the five

constellations viz Hasta, Chitrā, Svāti, Visākhā aud Anurādhā. 30 €, 9;

**द्याया. न • ( द्यायस )** લો ટું; ધાતુવિશેષ; લોહ. लोहा. Iron. जीबा॰ ३, १; राय॰ २४३: पन १: ग्रोव ०३८: उत्त ०३६. ७३: दय ० प्र, १, २३; =, २३; सग० ३, ३; प्र, २; १६, १: १=, ६;--- श्रागरः पुं॰ (-बाकर ) दे।ढानी भाज, दे।डी. खोंडे की खदान. iron-mine. निर्माण ४, ३७; ७:--कचल्ल. न० (श्ववस्त ) बादाना त्या: बादी, लोहे का नवा, an iron pan, ' केंद्र पुरिसे तत्तंसि श्रयकवल्खंमि ' भग०६, १:- कुंडिया. ब्रा॰ (-कुरिडका) देशिशनी इंडी. लोहे की कुंडी. an iron vessel resembling a large or a small tub. विवा॰ ६; कोद्रयः न॰ (-कोष्ठक ) લાંદું તપાવવાની કાકી ભટકી. लोहा तपाने की भई। an oven to heat iron; a furnace. भग॰ १६, १;—गोल. go (ांक ) क्षेत्रांना भाषा. लोहे का गोला. an iron-hall. ठा० ४, ४; स्य० २, २, ६४: पिं ने ४६०:-- शिव्वत्तियः त्रि (-निर्वार्तेत ) લાહાનું બનેલું; લાહથા નિમજેલં. सोहे का बना हथा; लोह से उलक. made of iron. भग• १६, १;—पाय. न॰ (-पात्र) લાહાનું પાત્ર-વાસણ. ह्याहे का घरतन. nn iron vessel. श्राया॰ २, ६, १, १५२, निसी० ११, १;--बंधर्ण. न० (-बन्धन) दीक्षानं भंधन-भंध. लोहे का बंध; लोहे का बंधन. an iron band or fetter. निसी॰ ११, २;--भार. पुं॰ (-भार) લાહાના सार साहे का भार-वजन load of iron. भग• १३, ६;--रासि. पुं• (-राशि) क्षेद्धाने। ढगला. लाहे का ढेर. a heap of iron. भग॰ १६, ६;—लोड.

पुं• (-स्रोभ) लेखिने। लेखि-संग्रह हित. लोहे का लोभ: लोहा संग्रह करने का लोभ. greed to store up iron. निसी० ५, ४: १५, ६;—हारि. त्रि॰(-हारि-न्) सेतनं क्युं वगेरेने सुरी लेखिनेक उपा-उनार; लेखियालिये। सोना चांदा वगेरह छोड़ कर लोहे को ही उठाने वाला; लोहिया-लोहे का व्यापारी. ( one ) carrying away iron leaving aside gold, silver etc. स्य० १, ३, ४, ७;

श्चर्यं. पुं॰ ( श्वयम्-इदम्-प्र॰प्॰ ) आ; रहाभे. नकर आगा. यह; सन्मुखः निगाह के श्वागे. This. नाया॰=: १४; १६; १=: भग॰१, ४; २, ४; ६; ७, १०; १६, १; दस॰४, २,३४; श्रमुजो॰ १६; वव॰ ४, १३;

श्चर्यंतियः त्रि॰ ( श्वयन्त्रित ) राज्यती भ्छे।र-छाप विनानुं: केना ઉपर राज्यती भुद्रा नथी ओवे। सिक्षा वंगरह (A coin etc.) not bearing the seal of the king, पोह्नेव मुद्दी जह से श्वसारे, श्रयंतिए कृदकहा वर्षे वा '' उत्त॰ २०, ४२;

श्चयंपुल. पुं॰ ( श्चयंपुल ) अयंपुस नामे शि-शःसानी ओड सेवड. गोशाला का श्चयंपुल नाम का एक सेवक. A devotee of Gośālā by name Ayampula. भग• ३,७;

भ्रयंपुलय. पुं॰ (श्रयंपुलक) लुओ ઉपदे। शण्ड. देखो ऊपर का शब्द. Vide the above word. भग• ८, ५; १४, १; भ्रयंसंधि. ति॰ (श्रयंसन्धि-अर्थ सन्धिर्यस्य साधोरसाववंसन्धि:-यथाकासमनुष्यानविधा-

यी, यो यस्य वर्तमानः काकः कर्तन्यतयो-पश्चितस्तस्य तत्करणतया तमेव सन्धनः इति क्रान्यसत्वाद्विभक्तेरलुक् ) के यभततुं स्वा- भ्याम, पि. अहिल्लु म्याहि के डाभ हीय ते वण-तेक ते डाभ डरनार; वण्यतसर डाम डरनार. स्वाच्याम, पिडकोहन म्याहे जो काम जिस समय का हो. वह काम उसी समय पर करने बाला; समय पर काम करने वाला. Punctual in the performance of religious and other actions. स्वाया १. २, ४, ८७;

क्रायसा पुं॰ ( घयन ) સૂર્ય અંદરતે માંડલેથી ખ્હાર જાય કે ખ્હારને માંડલેથી અંદરને માંડલે આવી એક આદૃત્તિ પુરી કરે તેટલા વખત; ત્રણ ઋત અથવા છ માસ પ્રમાણે એક અયન થાય છે, એક વર્ષમાં બે અયન થાય. પાપથી આષાઢ સુધી ઉત્તરાયણ અને આવાઢથી પાય-अधी दक्षिश्रायन. सूर्य की अन्तरंग या बाह्य अंबल की एक पूर्रा आवृत्ति में जो समय व्यत्तात हो बढ़: एक वर्ष में दो अयन होते हैं. एक दाचि-शायन दसरा उत्तरायखा पौष मास से शाबाढ तक उत्तरायण होता है और आगाउ से पीप तक दक्षिणायन. यह अयन का समय सूर्य की गति पर श्रवलंबित है. The duration of time required for the sun to make a complete revolution from outer to the inner orbit or vice versa. जीवा० ३, ४; जं॰ प० २, १=: श्राजो ११५; श्रोव० १७; स० प० ठा २, ४; अग॰ ४, १; ६, ७; २५, ४; विशे० २०७१; श्रोध० नि० २८२; ( २ ) ये नामनं એક शास्त्र. इस नाम का एक शास्त्र. & science of this name, wite 3 4: श्चायता. न० ( चतन -श्चत्सासत्यगमने, भावेतुम्, श्रतनमनाविकाकात्वात्वात्वभवनप्रकृतम् ) अ-નાદિ કાળથી નિરંતર ઉત્પન્ન થવામાં પ્રવર્તેલું. अजादि काल से निरंतर उत्पन्न होने में जो अक्स हो वह. Being eternally and ceaselessly produced. 'असाम्भयच-

महवा सावजमई य जोगंति' विरो २ १ १०८; अयग्. न ( अर्न ) अनः भाराः खुराकः अस. Food; food-stuff. प्रव ० १३६; अयस. ति ( अयस्न ) अध्यक्ष विनातुं; यतनाः रिंदत. यत्नाचार रहित. Without inspection in the matter of living beings. इसा • ६. ४:

आयर. पुं॰ न॰ ( चतर ) साभरे। भभू भ हाग परिभाक्षिशिष. सागरोपन प्रमाण काल विभाग. A period of time measured by or equal to a Sagaropama. " वीलिंड अवरेडि स्वरहिको" प्रय॰ ४०१; १०४७; विरो॰ ३३३६;

**દાયતા**. પું**ં ( દાવતા** ) અંધક્રાષ્ટ્રિયતા પુત્ર-ખ્ટ્રા દશાહ, કે જે નેમિનાય પ્રભુ પાસે દીક્ષા લઇ. ભાર વરસતી પ્રવજ્યા પાળી, શત્રુંજય ઉપર એક માસના સંચારા કરી, સિદ્ધ થયા. શ્રમ્પક-मुख्या का पुत्र-छठा दशाहे, जो कि नेमिनाय प्रभ के पास से दीका लेकर, बारह वर्ष तक प्रजञ्बा का पालन करके, शत्रुंजय पर्वत पर एक मास का संयास कर, सिद्धगति को प्राप्त हुआ. The sixth Daśārha son of Andhakavrișni. He took Dîksă from Neminatha, observed asceticism for twelve years, practised Santhārā for one month on mount Satruñjaya and became a Siddha. श्रंत॰ १, ६; (२) अंतभः सत्रना પહેલા વર્ગના છટ્ટા અધ્યયનનું નામ.**श्रंतगह सृत्र** के पहिले वर्ग के खठे अध्याय का नाम. Dame of the sixth chapter of the first section of Antagada Sutra, इंत. 9, ६: ( **૩ ) त्रि॰ निश्व**श: स्थिर, **विश्व**श: स्थिर. steady; motionless. जं॰ प॰ ३, ४२; भग० १, १; कप्प० २, १४; ४, ૧૦३; (४) પ્રથમ બળદેવતું નામ. प्रथम

बतदेव का नाम. name of the first Baladeva. प्रव • १२२४;

जयसभाया. पुं॰ ( घचतभातृ ) लुओ। 'भवसभाया ' शल्दः देखो ' अचसभाया ' शब्दः Vidə 'भवसभायाः विशे॰ ११०४;

अयता. श्री॰ ( भवता ) लुन्थे। ' भवता ' श्रुण्टः देलो 'अवता' शब्दः Vide 'भवता'. नाया॰ भ॰ ६;

अयस. न० ( अयग्रस् ) अपयशः अपशिति.
अपयशः , बुराई. Infamy; ill fame.
" अपसो य अधिक्वायां " दस० ४, २, ३=;
ओव० ४९; भग०. १४, ६; क० प० ४, ३७;
—कर. त्रि० (-कर ) अपयश हरनार.
बुराई करने वाला. defaming; bringing on ill fame; scandalous. भग० ६, ३३;—कारय. त्रि० (-कारक ) अपशिति हरनार. बुराई करने वाला. scandalising; defaming. भग० १४, १:—बहुल. त्रि० (-बहुल ) जेनी अपशिति ध्या थ्यंथी छे अवै।. जिसकी बुराई बहुत हुई है वह. highly infamous; notorious.
दसा० ६, १;

अयसी. बी॰ ( अतसी ) અલસી; એક જાતનું तेक्षपाणुं धान्य. श्रतसी; एक तरह का तेस वाला धान्य. A kind of oily seed: linseed. नाया॰ ६; ६; भग॰ ६, ७; २३, ्रे; **स्रोव०** २२; जीवा० ३, ४; उस० ३४, ५; पण॰ १; जं०प० प्रव० १०१३; (२) ब्युस-सीनं अंड-छंडिये. श्रलसी का माइ. ह plant of the above seed. que मोघ• नि॰ ४०६;--फ्स्रम. न॰ (-कुसुम) अवसीनु ६व. अन्तरी का द्वत. the flower of the Alasi plant. नाया • ५:--पुष्फ. न० (-पुष्प) लुओ डिपती शल्ह. देखो ऊपर का , क्रम्ब. vide the above word. उसा॰ ३४, ६; — सण्. न॰ ( - वन ) अक्ष-सीनुं वतः श्रवसी का वनः a forest of Alasī plants. भग॰ १, १; — जर्णुः पुं॰ ( -वर्षे ) अस्तीना ६सने। रंग; स्थाभ-वर्षः श्रवसो के भूल का रंग; स्थाम वर्णः - bluish colour of the flower of the Alasī plant. (२) त्रि॰ अक्तीना केवा रंग्वाला; आणा रंगनी. श्रवसी के समान रंग वाखा. black; of the colour of the Alasī plant or flower, उस॰ १६, १६;

श्रया. लो॰ ( श्रजा ) अ.शी. बकरी. A. she-goat. ला॰ १२, ६; पिं॰ नि॰ १३२;—कुच्छिल लि॰ (-लुक्-श्रवायाः कुचिरिव कुपियंस्य स स्था) अ.शी. साई नाता पेटवांगा. बकरी के समान होटे पेट बाला. having a small belly like that of a she-goat. उना॰ २,१०१;—वय. पुं॰ ( -नज ) अ.शी.ना वाडाः बकरियों का बाहा. a fold or pen in which goats are enclosed. "केंद्र-पुरिसे श्रयासयस्य एगसई श्रयावयं करेजा' भग॰ १२, ७;

श्रयास्तंत व॰ क॰ त्रि॰ ( श्रजानत् ) अलख्; त लख्ते। श्रजान; नहीं जानता हुआः Not knowing, ignorant. पन्न॰ १; स्य॰ १, १, १, ६; ६, १, २, ४; उत्त॰ ६, ७; पि॰ नि॰ ४१६; पंचा॰ ११, ३७;

श्चराणागाः त्रि ० (अधज्ञायक-श्रजानान ) अहाः तः ०४११तारः न जानने वालाः श्रज्ञ. Not knowing; ignorant. पंचा ० १७, २५;

भ्रयासमासा व॰ छ॰ ति॰ ( भ्रजानान ) न लाखती; अलाख, श्रजान; न जानता हुआ. Not knowing, ignorant. " रावस्स , फलविवागं भ्रयासमासा बहंति " परह॰ २,1; भ्रयावरियास्त ति॰ ( भ्रयासमीय ) लेनाधी कार्य न सरे तेनुं; अये। जन पुरतुं निक्षः जिससे काम न हो सके ऐसा; जिससे प्रयोजन पूरा न हो वह. Not capable of accomplishing one's purpose; falling short of one's requirements. भय॰ ७, ६;—उद्या. न॰ (-उदक) अये। जन न सरे तेट्सुं पाण्डी. उतना जल जिससे कार्य भाग न हो सके. water not enough to serve the purpose. भग॰ ७, ६; अयाखयह. त्रि॰ ( अयाखर्य-न वादर्यों- वन्न तत्त्रथा) अपरिपृष्टुं; जीध्ये तेटसुं निक्षः; अधुरं. अपूर्यं, जितना चाहिये उतना नहीं;

यत्र तत्तथा ) अपरिभूष्युं; लोध्ये तेटशुं निक्षः अधुद्दं. अपूर्णः, जितना चाहिये उतना नहीं; अधूरा. Inadequate, insufficient; incomplete. "अयाचयहा भोषाणं, जह तेशा म संगरे" दस• ४, २, २;

**अयुत**. न० ( अयुत ) लुओ। ''श्वउच्च'' शण्ट. देखो 'चउच्च' शब्द. Vide ''**चउच्च**''. जीवा ३, ४;

द्यायो. न॰ (भयम्) क्षेत्रं; क्षेत्रं, क्रोहा. Iron. मग० १६, ४: — कास्त्रल. न॰ (श-कवहा ) तवा; क्षेडी; इडाई. तवा; लोहे की कड़ाही. iron pan; iron caldron. भग- १६, ४; स्य० १. ४, १, १४;--कुं भी. सी० (-क्रम्मी ) देविती हिडी-इंडी. लोहे की केंद्रा. an iron yessel resembling a large or small tub. सम् २४३: —**નોસ. ૧ં૦ (-નોસ** ) લાહાના ગાળા. चोहे का गोला. an iron ball. दरा० **૬, ૧: — ઘતા**. ન૦ ( - ઘન ) લો ઢું કુટવાનું ध्या. लोहा पीटने का चन. a sledgehammer. सूच० १, ४, २, १४; क्रयोमकः त्रि॰ ( अयोमक ) दे। ६ भयः बेहातं. कोहमय; लोहे का. Iron; made of iron; consisting of iron. मग० १६, १; दस० ६, ३, ६; राय० २५३: **ક્રાયોસૂરુ. વું• ( થયોસુર્જા** ) લવણ સમુદ્રમાં ુ વાયુબ્ય ખુણામાં પાંચસા જોજન ઉપર भावेश એક અंतरदीप; पर अंतरदीयमांना ११ भा अंतरदीय, सबरा सहुद्र के बायन्य कोन में पांच सौ योजन पर स्थित एक अंतर हीप; यह अन्तरहीपों में से १९ वाँ अन्तरहीप. The eleventh of the 56 Antaradvipas; an Antara-dvipa in the Lavana ocean in the north-west at a distance of 500 Yojanas. ठा ४, २; (२) त्रि॰ अपेशमुद्ध अंतरदीयमां रहेनार मनुष्य. उक्त अन्तरहीप में रहने वाले मनुष्य. the people residing in the Ayomukha Antara-dvipa.

अर. पुं॰ ( अर ) याक्ष अवसापंश्वीमां लरत क्षेत्रता सातमा यहवर्ती अने १८ मा तीर्थंहर. वर्तमान मवसापेंग्या के मरतद्वेत्र के सातवें वकवर्ती और १८ वें तीर्थंहर. Name of the eighteenth Tirthankara and the seventh Chakravarti of Bharatakṣetra in the present Avasarpinī. 'अरो व अरवं पत्तो" उत्त १८, ४०; भग० २०, ८; सम० २४; अगुजो॰ ११६; अरआ पुं० ( अरक ) पैडानी वस्त्रे यहती नालि अने नेमि वस्त्रेनां आडां लाक्डां; आरा.

अरञ्ज. पुं॰ ( भरजस् ) दय भडायहभानी।
७० भे। भडायह. दय महाप्रहों में से ७० वाँ
महाप्रह. The seventieth of the
eighty-eight major planets,
स्॰ प॰ २०;

आरा. A spoke of a wheel, जं॰ प॰

अरझः न॰ ( चरत ) पांचभा श्रकाहेन्से। हेने। अरत नामे ओड पाथडे। पांचवें ब्रह्मदेव-तोक के एक पायदे (परत) का नाम. Name of a layer in the fifth Brabma Devaloka. ठा॰ ६, १; (२) रागरिंदत; श्रीति विनानीः राग रहित, बिना प्रीति का. unattached; free from attachment. श्रासा॰ १, ३, २, ११४;

श्चरद्व. श्री० ( श्वरति-न रतिः संयमविषया **પૃतिरस्तिः )** સંવમમાં ઉદ્દેગ; रान. દર્શન. ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય એ પાંચ આચારમાં **બેચેની; માહનીયના ઉદયથી થતા ઉદ્દેગ**રૂપ थित्तवि**क्षार. संयम में उद्देग: ज्ञान. दर्शन.** चारित्र, तप भीर वीर्थ इन पांची श्वाचारों में बेबैनी; मोहनीय के उदय से होता हुआ उद्देगरूप चित्तविकार. Discomfort experienced in the practice of selfrestraint; feeling of uneasiness in ascetic practices leading to right knowledge ''चरहं चाउद्दे से मेहावी'' खाया०१.२.२.७२. १. ३.३. ११७: जं० प०नाया०१: दस०८, २७: स्त्र० २, १, २६; उत्त० १०, १७; ३२, १०२; प्रबंध ४४७; क्षेष्ठ यक २, १०३; भण् १०६; कः गं र, ७; ५, ३९; ઠા∘ દ, ૧; (૨) ખાવીસ પરિષદ્ધમાંના ओ । परिषद २२ परिवहीं में से एक परिवह. one of the twenty-two varieties of sufferings. उत्त॰ २, १४; भग॰ ६, =: ( ૩ ) ઇષ્ટ વિયાગ કે અનિષ્ટ સંયાગથી थतं भानसिक इः भ. इष्टवियोग या श्रनिष्ट संयोग से होता हुआ मानसिक दु:ख. mental distress caused by an unfavourable event. मग॰ १, ६;—कस्म. न॰ (-कर्मन् ) लेना ब्रह्मथी छवने संयम વગેરેમાં અરતિ ઉત્પન્ન થાય તેવી એક નાક-ષાય માહનીયની પ્રકતિ; અરતિમાહનીય કર્મ. · जिसके उदय से जीव को संयम श्रादि में श्रर्रात उत्पन्न हो ऐसी एक नोकषाय मोहनीय की प्रकृति: चरतिमोडनीय कर्म. a variety of Karma known as Nokasāya Mohaniya the maturing of which produces distaste for ascetic practices: Arati Mohaniva Karma, ता॰ ६, १; --पार-री-सड. **વં∘ (–વરિષદ )** સાધુના ૧૨ પરિવહમાંના ં એક: અરતિનામે પરિવહ, સાથ કે ૨૨ परिषद्दों में से एक अरति नामक परिषद्ध. one of the twenty-two varieties of sufferings; a suffering known as Arati, उत्त १, १४; भग० म, म:--मोहिशाञ्जाः न० (-मोह **નાય)** અર્રાત નામે માહનીયકર્મની એક भ्रकृति. अरित नामक माहनीय कर्म की एक সহুবি. a variety of Karma known us Arati Mohaniva, क० गं- १. २१;—**-रइ. स्रा॰ (-रति ) अ**रति रति: ધર્મમાં અરતિ અને પાપમાં રતિ જારતિ રતિ: धर्म में अरति और पाप में रति. dislike for virtuous actions and inclination towards evil deeds" एरा भर-तिरती "ठा० १, १;---रइसह. त्रि० (-रति-सह) अरति अने रतिने सद्धन क्रमार. अरति श्रीर रति का सहन करने वाला. one who can remain indifferent to the feelings of attachment or dislike towards an object. श्राया० १, ३, १, १०८;

अविश्व क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध पानी का घडा. A pot of water known by the name of Lanjara. ठा॰४,४; अरक्खुरी. बी॰ ( अरबापुरी ) जिनवंद- ५०० राजनी के नगरी; स्वेनी अध्य- ६५१ स्वंध्र राजनी के नगरी; स्वेनी अध्य- ६५१ स्वंध्र राजनी के नगरी; स्वं की अध्यम् ६५१ स्वंध्र राजा की एक नगरी; स्वं की अध्यम् हिंदी स्वंध्रमा की जन्मपुरी. A town belonging to king Jinachandra Dhvaja; a town in

which the brevious birth of Suryaprabhā the principal queen of Surya took place. ग्या॰४० ७; **करता. યું • (बरक)** પૈડાનાં વચ્ચેનાં આડાં લાકડાં; ભારા. ચારા. The spoke of a wheel. भग० २, १; ३, ४; ४, ४; राय० १२६; — आड्रतात्रितात्रिका युक्तोऽरकायुक्तः ) सर्वं तरः आश्री युक्तः चारों कोर काराओं से युक्त. furnished with spokes on all sides. सग• ३.१; --- उसासिय. त्रि॰ (--उत्त्रासित-अरका उत्त्रासिता भारकाजिता यत्र ) लेभां पैडाना મારા અકાલવામાં આવ્યા છે તે. તિસંગ્ર શ્રાર हिलते हों वह. with the spokes of the wheel caused to shake, भग ३ . १ : **चरज्जंत.व॰कु॰त्रि॰(श्वरज्यत्)** २४५-ग्यासक्त न थते।; रागथी न रंगाते। ब्रानक न होता gw. Being unattached; not affected by passions. " विसरस अरजंती, रजंती संजमस्मि य" उत्त १६, १०; **भर**ज्जूय. ति॰ ( भरज्जुक ) २००० -हे।२८। विनातं. डोर बिना का. Devoid of a rope. तंड्--पास. पुं- (-पाश ) हे।रूध यभरने। पाश-अधन. डोरी विना का बन्धन. bondage without a rope. ds. **भरि**ष पुं॰ ( भरिष ) अरिश्ति लाई: केने માંહે৷માંહિ ઘસવાથી અધિ ઝરે તેવું લાકડું. भापस में घिसने पर अमिन को उत्पन्न करने वाली अग्नि की लेकड़ी. A fire-producing wooden stick; wood of Arani tree used to kindle fire by friction. " जहा य सन्ती सर्वी असंतो " उत्त० १३, १८; नाया० १८; राय० १६४; स्य० २, १, १६; भग० ११, ४; १८, ण्यात्व १२३; जंबप्य ४, ११४: करियम् की॰ ( बरियका ) लेते। संध् धीलक्ष छे अवी अह वनस्पति. एक वनस्पति; जिसका स्कंध ही बीजरूप है वह.
A variety of vegetation growing out of the branches of the original stem. आया॰ १,१, ४,१३०; अर्गणः न॰ (अर्थय) निर्णतः कंशसः पस्ति पिनानी अट्यी. निर्जन वन. A forest; a tenantless forest. उत्त॰ २४, २१; भग॰ ७, ६; पण्ह॰ २, ३; स्रोष॰ नि॰ १६६; स्य॰ १, १, १,१६; जं॰ प॰ २, ३१; वरो॰ १४४४;

अरएण्वां संग. पुं॰ ( अरच्यावतंसक )
अशीयारभा देखीडनुं अरथ्यावतंसक नामे
ओड विभान, डे रोना देवतानी २१ सागरनी
स्थिति छे. ग्यारहवें देवलोक का अरच्यावतंसक
नामक एक विमा, जहां के निवासी देवों की
२१ सागर को स्थिति-आयु है. A heavenly abode of the eleventh Devaloka, Aranyavatamsaka
by name; the gods of this abode
live for twenty-one Sagaras
of time. सम॰ २१;

अरति सं ( अरति ) जुने। 'शरइ' शन्द. देखो 'श्ररइ' शब्द. Vide 'श्ररह', सम० २१: ठा० १, १; श्रोव० २१; भग० १, ६; पहा० २३: -परिसद्दः पुं• (-परिषद्द ) कुः थ। 'चरइपरिसह' शफ्द. देखो 'घरइपरिसह' शब्द vide ' भरइपरिसह '. सम । २२:--रित. बी॰ (-रति ) काओ 'बरहरइ' शण्ट. देखो 'भरइरइ' शब्द. vide 'भरइरइ'. पन्न ॰ २२; अरयः पुं । ( भरक ) पैंडाना आशा पहिंचे का भारा. A spoke of a wheel. नंदी । ॥; **घरयः पुं॰ ( घरजस )** કર્મરજરહિત: સિદ્ધ अग्यान्, कमंहपी रज रहित; सिद्ध भगवान्, Free from Karmic dust; a Siddha. મન ર, ૧, ( ર ) ૮૮ મહમાંના મહાગ્રહ. न्दं प्रद्वीं में से एक महायह. a major planet out of eighty-eight planets. ठा॰

र २, २; स॰ प॰ २०; (३) पांचमा देखी। ह्या विभाननी ओड पाधडी। पांचने देवलाक के निमान का एक पायड़ा-परत. a.layer of the heavenly abode of the fifth Devaloka. ठा॰ ६; (४) त्रि॰ २०४-भेक्षरक्षित. रज सहत; निमेल. free from dirt. कप्प॰ २, १३;— अंबर.न॰(- अम्बर) रजरिंद वस्त. स्वच्छ वस्त; रज सहत वस्त. टीoth or garment free from dust. जं॰ प॰ ४, १९६; कप्प॰ २, १३;— अंबरवस्थ. न॰ (-अम्बरवस्त ) रजरिंदत आडाश के समान स्वच्छ वस्त; निमेण अ्गडां. रज सहत व्याकाश के समान स्वच्छ वस्त; निमेल वस्त. a clean cloth; cloth as clean as the sky. भग॰ ३, २; जं॰ प॰

अरयिशि. पुं॰ ( अरिन ) विस्तृत आंशिश सिंदिन द्वाथ. विस्तृत-खुली अंगुली सिंहत हाथ. A hand with the fingers stretched. ठा॰ ४, ४;

अरया. ब्री॰ (क्ष्यरजा-करजन्) क्ष्युद्ध विकथनी भुभ्य शक्षानी. कुमुद विजय की मुख्य राजधानी. The capital city of Kumuda Vijaya. जं॰ प॰

अरवग ति॰ ( अर्वक ) अर्थ देशमां रहेनार भनुष्य यगेरे. अर्व देश के रहने वाले मनुष्य वगैरह. ( A resident etc. ) of the Arva country. पक्क १;

भरचिंद न॰ ( भरविन्द ) अभश्य. कमल; पदा.
A kind of lotus. 'पुष्केसु वा अह भरविंदमाहु " सूय॰ १, ६, २२; २, ३, १८; पण्ड २, ४; — लोआए. त्रि॰ (-कोचन ) अभश्य सभाव नेत्रवाणा. अरविन्द-कमल के समान 'हें नेत्र' जिसके, वह. lotus-eyed. कप्प॰ ३, ४७;

સંસ્કારેલ નહિ: રસ વિનાનું; નીરસ. हॉग आदि द्रव्य से संस्कारित न किया हुआ। रस रहित: नीरस. Insipid: tasteless: juice-less. " श्रारसं विरसं वर्गव, सुइयं वा धसुहयं "दस० ४, १, ६८; श्रोव०१६; नाया० १६; भग० २, ९०;६, ३३; ११, १,२०. ४;--- आहार. पुं॰ (-बाहार ) रस विनाने। अ! ६।२. रस राईत श्राहार. in-sipid food; tasteless food. তাত খ,৭; (২) નીરસ આહાર લેવાના અભિગ્રહ ધારણ કરનાર साध्र. नीरस आहार प्रहुण करने का आभिप्रह धारण करने वाला साधु. an ascetic who has vowed to receive tasteless food.ठा॰ ४,१; परह॰ २, १;-- जीवि. पुं• (-जीविन्-श्ररसेन जीवितुं शीलमस्येति) अरस આહ!રથી છવનાર:અક્ષિગ્રહ ધારી મૃનિવિશેષ. रसहीन शाहार से जोने वाला; श्राभेग्रहधारी मुनि विशेष. an ascetic living on tasteless food. তা০ খ, ৭; মণ০ ৪, ২২; -मेह. पुं॰ (-मेघ ) रस विनानी परसाह: જેના ધણે ત્રેહ ન રહે તેવા વરસાદ. रस राहेत वर्षा. unsubstantial rain. र्जं० प० २, ३६; भग० ७, ६;

आरह. पुं॰ (अरहस्- न विद्यते रहो गुसं यस्या-सावरहाः) કंध पशु रदस्य केनी काशु कहार नधी ते; अरिदंन लगवान्, कोई भी रहस्य जिस से जिपा नहीं है वह: आरिहंत भगवान्. One to whom nothing can be a secret; an Arihanta. ठा॰ ४,१;६,१;—स्सर-श्रंग् (-स्वर) केनी अगट स्वर-अवाक छे ते; व्हेटा अवाकवाणा; भुक्षी वात करनार. उच्च स्वर वाला; बड़ी आवाज वाला.(one) having a loud voice; frank. " अरहस्सरा केइ विरठितीया" स्वर-१, ४, २, १९;

भरहः पं॰ ( चर्रत्ः) छद्र आहिना पूर्वित्रा

तीर्थं ५२: अरिइंत अभवान्. इन्द्रादिकों का पूज्य: तीर्थंकर: श्रारहंत भगवान. One worthy of worship by Indra etc; a Tirthankara. (२) अवधिज्ञानी अने धनः पर्धे वज्ञानी, अवधिज्ञानी श्रीर मनपर्यवज्ञानी. one possessed of Avadhijňāna and Manah paryavajñāna. ं तथा भरहा ए० तं व्याहिनासभरहा भवपजनवासचरहा केवलनासचरहा " ठा० ३, ४; नंदी॰ ४३; उत्त॰ ६, १८; स्० प० २०; भोव० १०; नाया० ४; ८; १६; अग• १, ४; २,१;७,१; ६,३२; जं० प॰२, ३०:--- प्यलाबि. पुं॰ (-प्रलापिन ) પાતે અરિદંત નહિ છતાં પાતાને અરિદંત તરીકે બાલનાર, 'હું અરિહત હું એમ મિથ્યા अक्षाप करनार. श्रारिहंत न होते हुए भी ' मैं चरिहंत हं 'ऐसा मिथ्या प्रलाप करने वाला. one vainly pretending to call himself Arihanta; one hypocritically calling himself an Arihanta. भग- १४. १:

श्चरहश्च-यः पुं॰ (श्वर्डत्) ळुओः श्वरहः शण्टः देखो 'श्वरहः' शब्दः Vide 'श्वरह' नाया॰ कः, १६; नाया॰ ध० १०; मग० ४, ६; ७,६; श्वरहृषोः ष० ए०

अरहंत. पुं० (अहंत) लुओ। 'अरह' शण्ट. देखो 'अरह' शब्द. Vido'अरह'. भग० ३, २; ७, ६; १२, २; १४, १; २०, ६; आया० १, ४, १, १२६; दसा० ६, ४; वव० १, ३७; नामा० १; ६; १३; ओव० २०; ओव० वि० १; जं० प० २, ३४; ४, ११४; — स्वित्त. स्वा० (-किंच) सण्धिनिशेष; लेखी अरिहंतपाडं आप्त याथ तेवी सण्धि. स्विच्यियेष; जिससे अरहंतता आप्त हो ऐसी सान्य. a spiritual acquirement leading a man to the

state of an Arihanta. प्रव १ १०७; अरहरू. पुं ( धरषष्ट ) पाणी अतिवानुं देंट; धटीयंत्र; धटभाग. पानी निकानने का घटीयंत्र; रहट. A water-wheel with pots fixed in it to draw water from a well. " अस्ममरचारहरे भिन्न भवा विमुचिहिसि" आउ० १६; पराह १, १; पिं नि करें:

**ग्ररहुएएय. पुं॰ ( श्ररहक्क )** अंपा नगरी નિવાસી એક વ્હાણવટી શ્રાવક, કે જેને સમુદ્રમાં દેવતાએ પરિષદ આપ્યા. વૃતથી ચલાવવાને બ્હાણને કુળાડવા જેવા દેખાવ કર્યા તા પણ તે ચલિત થયા નહિ: ત્યારે દેવતા તેના ઉપર પ્રસન્ન થઇ એક કંડળની જોડ બેટ આપી ચાલ્યા ગયા. અરહનક તે દુંડળ भक्षीनाथने लेट आप्या. चंपा नगरी निवासी एक जहाजी श्रावक, जिसे समूद्र में बेबता ने कष्ट दिया और वत से चलित कोने के लिये जहाज को इना देने का दृश्य दिखलाया: तो भी वह चलित नहीं हुआ. तब देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक जोडी कंडल भेंट में दिये. भरहणक ने वे कुंडल माजीनाथ को भेंट में दिये. A Šrāvaka living in Champā city and also a seafaring merchant; he was greatly troubled by a god in the ocean; the god in order to tempt him to give up his yows threatened to sink his vessel but in vain. The god then became pleased and presented him a pair of golden earrings. Arhannaka presented them to Mallinātha, नाया - =: (૨) તારી નગરીના દત્તના પુત્ર, કે જેથે પાતાના માળાપ સાથે અહેન્મિત્ર આચાર્ય પાસે દીક્ષા **હીધી, ભાપના સ્વર્ગવાસ <del>થય</del>ુ** 

યછી અરિણુક મૃતિને ગાચરી જવું પડ્યું. તડકા સહન ન થવાથી તે પાતત થયા. પહ તેથી તેની મા જે આર્યા થયા છે, તેને બહુ દુઃખ લાગ્યું, તે ગાંડા થઇ ગયા. આખર **ભાગમાં કસાએલ અર્રાશ**કે માતાની અવદશા જોઇ ત્યારે ફરી વૈરામ્ય ધારણ કર્યું. માના કહેવાથી કરી દીક્ષા લીધી, ધગધગતી શિલા ઉપર સંથારા કરી. તાપના પરિષદ **ક**ર્યે।. तारी नंगरी का पुत्र, जिसने कि अपने माता पिता साथ ऋर्डिमत्र नामक धाचार्य से दीचा ली. पिता के स्वर्गवास हो जाने के पद्मात भरियाक को भिक्तार्थ जाना पदा, परन्तु भूप सहन न होने से यह दी हा से पतित हो गया और भोग में फँस गया, इससे इसकी माता की बहुत दुःख हुआ और इस दुःस से वह पाग-लसी हो गई. माता की यह दशा देखकर भीग में फॅसे हुए अरिएक को वैराग्य हुआ और माता के कहने से फिर दीचा धारया की. तथा तम शिला ऊपर संबारा कर ताप का पार्रवह सहम किया. the son of Datta of the city of Tārī. He along with his parents took Dikṣā from the Achārya Arhanmitra. After the death of his father he (Aranika Muni) had to go out to beg alms. He could not bear the heat of the sun and fell off from his ascetic vows. The mother, greatly distressed at this became mad. At lengh Aranika pitying her again became a monk at her request and performed Santhara on a hot slab of stone and endured the pain caused

heat. उत्तः टीं रः — समगोः वासगः पुं ( - अमगोपासक ) अर दश्य नःने अभशोपासक-श्रावक. बरह-कक नामका साधुक्यों की उपासना करने वाला श्रावक. a Jaina layman of the name of Arahannka. नाया = =;

अरहस्स. न० ( अरहस्य-मास्ति रहस्य-मपरं यस्माचदरहस्यम् ) शुप्तभां शुप्त छेट शास्त्रनुं तत्त्व-रहस्य. छेद शास्त्र का गुप्त से गुप्त तत्त्व-रहस्य. The most abstruse and deep meaning of Chheda Sastra. ठा० ६;—आगि. पुं० (-मागिष् (-रहस्यस्याभावोऽरहस्य तज्जाजते यस्त तथा) जेनाथी डंघे रहस्य-शुप्त नथी ते ; सर्वज्ञ; अरिदंत अभवान्. जिससे कोई रहस्य छिपा न हो वह; सर्वज्ञ; अरिहत. omniscient; Arihanta. ठा० ६;

श्चरहा पुं० ( अर्हत् ) लुओ। 'अरह' शण्ट. देलो 'अरह' शब्द. Vide 'अरह' भग० १६, ५; १८, २; २०, ६; २५, ६; निर० ६, १; असुजो० १२७; सूय० २, १, २२; टा० ६, ४; कप्प० ५, १२०; सं० प० २, ३०;

अरहियः त्रि॰ ( अरहित ) निरंतरः विरक्ष विनाः निरंतरः सदाः Ceaseless; continuous. "अरहियाभितावा तहवि तर्विति" सूय॰ १, ४, १, १७;

ম্বোন সি॰ (ম্বান) বাণবঙ্কিন বান বাইনে Free from passion or attachment. মনত ৭৬, ২;

द्यरि. पुं० ( चिहि ) हुश्भन; वेरी; शुतु. रात्रु; तुरमन.An enemy. जीवा॰ ३,३; नाया॰ २; जं॰ प॰ २; — खुवस्वा. पुं॰ (-षद्वर्ग-षरवां वर्गः समुदायः षद्वर्गः ) ५: भ, डे।ध, क्षेत्रक्ष, भान भह अने भेाड(डर्ष) भे छ आंतरिक

६२भनने। सभुदाय. काम, कोच, लोभ, मान, मद, और मोह इन छः आन्तरिक शतुओं का अमुदाय. the collection of the six internal enemies, viz lust. anger, greed, pride, intoxication and rapture. सूय- टी- १, १, ४, १; चारिह, पुं न (चारिष्ट) शिल्यानं आय. नीम का माइ. the Nimb tree melia azedirachta. पत्त • ૧; ૨; (૨) અડીઠાનું વૃક્ષ અને કુલ; જેના કૃષ્ણિથી વસ્ત્ર ધાવાયછે તે. શ્રર્રાઠે જા ्रवृत्त और फल, जिसकी काग से दक्ष धोये जाते ्र है वह. the soap berry tree. पन• ्र ९; ६; राय॰ ४०; ( ३ ) पंटरमा धर्ननाथ-. તીર્થકરના પ્રથમ ગણધરનું નામ. पन्द्रहवें तीर्थं कर धर्मनाय के पहिले गए। पर का नाम. name of the first Ganadhara of the 15th Tirthankara Dharma-् nātha. सम॰ प॰ २३३; (४) द्रपलासुर. ्र बुषनासुर. Vrisabhāsnra; name of a demon. परह• ૧, ૪; (૫) ચાલુ ચાલીસીના ુ બાવીસમાં તીર્યંકર નેમિત થાં અપર નામ. ृ**वर्तमा**त चार्नासी के बार्वासर्वे तार्यकर नेमिनाथ का इसरा नाम. another name of the twenty-second Tirthankara Neminaths of the present Chovi-્રિકો. સર્મ ૧૧૦; ઠા૦ ૧, ૪; (૬) પાંચમાદેવ-विकिता त्रील पाथडातुं नाभः पांचवे **देव**लोक के तीसरे पायदे (परत ) का नाम. of the third layer or stratum ं of the 5th Devaloka प्रव । १४४४; ( ૭ ) ચાદમા અનંતનાથ તીર્યંકરના પ્રથમ ः अध्यक्षरनं : नाम, १४ वें तीर्थंकर अनन्तनाथ े के पहिले गराधर का नाम. name of the - first Ganadhara (apostle) of Anantanātha the 14th Tirthankara. 94. 1.v;

पुं ( हारिष्टनेमि ) याक्ष ग्ररिइनेमि. ચાવીસીના ભરતક્ષેત્રના વ્યાવીસમા તીર્થંકર: યદુવંશમાં ઉત્પન્ન થઍલ નેમિનાથ તીર્થકર, કે જે પરણવા જતાં પશુઓના પાકાર સાંભળી રાજાલને પરસ્યા વિના પાછા વળ્યા સંજમ લીધા અને બાવીશમા તીર્થકર થયા. वर्तमान चोवीसी के बादीसर्वे तांधेंकर: यद्वंशी नेमिनाथ तीर्थंकर, जो कि विवाह के लिये जाते समय रास्ते में पशुओं की पुकार सुन राजुल से विवाह किये विमा पांछे लौटे खोर दीखा धारया कर बाबीसवें तीर्थकर हुए. The twentysecond Tirthankara of the Bharataksetra of the present Chovisi; the Tirthankara Neminatha born in the Yaduvamśa. While on his way for marriage, he heard the piteous cries of animals, as a result of which he turned back without marrying Rajula (the proposed bride) and became a monk. He became the twenty-second Tirthankara. " तेषां का॰ ते॰ स॰ भरहा श्चरिट्टनेमी पंच चित्तं होत्था " कप्प॰ ६, १६६; ठा० २, ४; सम० १०; नाया० ५; उत्त० २२, ४; श्रयुजो॰ ११६; निर॰ ४, १; श्रंत० १, १;

मारिहपुरा ब्रा॰ (बरिष्टपुरी) इन्छ्यावध विजयती भुभ्य राजधाती कच्छकावती विजय की मुख्य राजधाता. The principal capital of Kachchhakavatī Vijaya. जं॰ प॰

आरिहा बो॰ ( अरिहा ) भढ़ाहरण विजयनी भुभ्य राजधानी महाकच्छा विजय की मुख्य राजवानो The principal capital of Mahakachohha Vijaya कंत्रप॰ आरिता को॰ (श्रारता) दुश्मनायटः श्रेत्रुशाय. दुश्मनीः शृत्रुता. Enmity: hostility. मग॰ ११, ४;

भित्रमण पुं॰ (भिर्दमन) श्रीऋषसदेव स्वामी
के ७० वे पुत्र का नाम. Name of the
seventieth son of Sri Risabhadeva Svāmī. कष्प॰ ७; (२) वसंतपुरते। भेड राज्य, हे जेनी राष्ट्रीओ भेड़ने
अक्षयदान आप्युं इतुं. वसन्तपुर का एक
राजा, जिसका रानी ने चार को अभय
दान दिया था. an ancient king of
Vasantapura whose queen had
given an assurance of safety
to a thief. स्य॰ ही॰ १, ६, २६;

आरिसः न० ( अशंख ) हरसः पुंढेना भसाः अक्षेत्र क्षातिः रागः बवासारः मस्स की व्याधिः Piles; hemorrhoids. जीवा० ३, ३: भग० ३, ७: नाया० १३: जं० प० २, २४: ओव० नि० मा० १८४:

अरिसा. ब्राः ( अर्थस् ) क्षरसः ओः प्रश्वारने। रेश्य. मत्से का रोग. Piles; hemorrhoids. प्रवः १३६०;

अरिस्सितः त्रि॰ (अरोवित्) હरसना रे।गवाणाः बवासीर की बीमारी वालाः (One) suffering from piles. विवा॰ ७;

√ झरिह. धा• I. (झई) थे। न्य धनवुं; क्षायक ध्यं; पूज्य धवं. योग्य बनना; लायक होना; पूज्य होना. To deserve; to be deserving of worship.

श्चारिहह्-ति. स्य॰ १, ३, २, ७; दस॰ व, २०; अग० २५, ७;

करिहप, भाया॰ १, ३, २, ११३; करिहासे: अग॰ १४, १; स्रारिष्ठः त्रि॰ ( सर्ष ) थे।२४; क्षाथकः Aग्यः सायकः Deserving; fit; worthy. नाया॰ मः स्रोव॰ २०; भग॰ ३, १; सु॰ व॰ १, ३५६; (२) आश्यार्थं आहिनी पदवी थे।२५; पूल्यः सावार्थं सादि की पदवीयोग्यः पूज्यः possessing the qualities of a preceptor. सम॰ मः नाया॰ ५, पंचा॰ १५, मः प्रव॰ १३५;

स्नरिहः पुं॰ ( सर्घ ) भूल्यः डिम्भतः सूल्यः कीमतः Price; cost; value. राय॰ द०:

श्चितिः पुं॰ ( अर्हत्-अर्हन्ति सिक्सिंश्विः सरारोह्यां नेत्यर्हन्तः ) भेक्ष अवाने साथ कः तीर्थं करः अर्दत् भगवान्. Dne worthy of final liberation; a Tirthankara. " श्चरिहति वंद्यानमंसयायि श्चरिहति प्य-सक्कारं सिक्सिंगस्यां च श्चरिहा तैया वृचति " जं॰ प० भग० १, १; ३, १; १८, ७; २४, ७; नाया० १; ८; १६; पत्र० १; श्चाव० ३४; श्चर्युजो० ४२: दस० ६, ४, २; कप्प० १, १; श्चाव० १, २; प्रव० ४;

मिरहता पुं (चिरहत्तु-चरीनहरूमीचि हत्तीस्परिहत्ता ) अभेरू पी हुश्मनने भारनार; अरिइंत
लगवान्. कमंहणी दुश्मनों को मारने वाला;
आरहत भगवान्. Destroyer of enemies in the form of Karmas; Arihanta. योव॰ १२; भग॰ १, १; च्युजो॰
१३१; नाया॰ १६; दसा॰ १, १; च्येह्य.
पुं॰ न॰ (-चेत्य ) अरिइंत संअधी छं। पश्
२भारक थिन्छ-साधु, साधुनी वेश, धुश-रत्प
वगेरे आरहत सम्बन्धी कोई भी स्मारक चिन्हसाधु, साधु का वेष और स्तूप आर्दक any
of the marks by which an
Arihanta is brought to mind,
e. g. an ascetic, the garments of an ascetic etc.

मग॰ १, २; बोन॰ १६;--भासिय. त्रि॰ (--भाषित ) અરિદુંતના ભાંખેલ-परू पेश. आहित कथित: शहित का कहा gun. told by or explained by Arihanta. स्य॰ १, ६, २६;--मछ-च्छायः त्रि॰ (-श्रव्यक्तःत ) अदिद्ते कर्तेव्य के भे लखावेश. बारेइंत द्वारा कर्तव्यका बत-खाया हुआ. prescribed as a duty by Arihanta, पत्र- १२;--वंश. पं॰ (-चंदा) अरि इंगनी वंश. द्यारहत का वंश. the genealogy of Arihanta. 210 3, १:—सासरा न॰ (–शातन) अरिर्न-षी पैंडर र् शासन-हर्शन; कैन हरीन, धारिहत-तीर्थं कर का शासनः जैन दर्शन, the canon of Arihantas: the Jaina canon or church, परहर १, ४:

स्विद्या पुं• ( सहस्य ) आर्थ सुश्थित अने सुभ्रीतपुद्द प्रथम शिष्दनुं नःभ. सार्थ प्राटेशन और सुगतितुद्ध के पांचने शिष्य का नाम. Name of the fifth disciple of Acya-Susthita and Supratibuddha. सप्र• =;

अरिहादेग्स, पुं॰ (अर्हहत) अर्भ सिंहिमिरिना भेश्याश्चिम आर्थ सिंहिमिरि का चौथा शिक्त. The fourth disciple of Arya-Simhagiri, कव = =;

चारिहदिजा पं॰ (चईदत्त ) जुणे। 'बाहि-दिरण 'शल्दः देखी 'बाहिदिरण 'शब्दः Vids 'चारिहदिरण ', कप्प० दः

श्रारिहणा. श्री॰ ( श्राहेता ) अतिर्धिः ती विश्वपञ्चेः इतिहत्त्राना. Status of an Arihanta; Tirthankara-hood. पैसा॰ व, ४०;

कार्यमः ति॰ (प्रवेष् ) रे गरहितः निरे.गी. रोग

रहित; निरोगी. Free from disease; healthy. भग १, १; भोव १०; कृप्र ० २, १५; सम ० १; नाया ० १;

**द्यरु**ख. पं • ( श्रह्म ) हरिवास क्षेत्रन विषध-વર્ઇ નામે વાટલા વૈતાહ્ય પર્યતના અધિકાતા है।ता. हरिवर्ष केन्न के विश्वहायह मामक बाटला वैताच्य पर्वत का आविज्ञात देव. The presiding deity of Vāṭalā Vaitāḍhya mountain called Viyarhāvai iu Harivarşa Kşətra ব - ল -ર, ३; (૨) ૮૮ મહાગ્રદ્ધમાંના પ૪ માગ્રહ. वद महाप्रहों में से ५४ वाँ प्रह. the 51th of the 88 great planets. सू॰ प॰ २०; ठा० २, ३: ( ३ ) સુર્યની પ્રભા इटवाने. सभय. सूर्यं का प्रभा फुटनं का समय. dawn. श्रोष॰ नि॰ २६६: (४) नन्ही-શ્વરવર સમુદ્ર અને અરુણાદગ સમુદ્રની प<sup>2</sup>थेनं द्वीप. नंदीश्वरवर समुद्र और श्रव्यो-के बाच का द्वार. tine दग समद्र island between the two oceans viz Nandiśvaravara and Arun> daga. स्॰ प॰ १६; जं॰ प॰

कान्ति बाते पृत्यत. the red particles of matter of the body of Rahu. वं प प रहा

अव्यापमा की॰ ( अव्यापमा) ६ भाती थैं करती अवल्या पालकी का नाम. Name the Prayrajyā palanquin of the ninth Tirthankara. सम॰ प॰ २३१;

अवस्थाह. पुं॰ ( अवस्थामद्र ) अवस्थार समुद्र का अधिपति देवता. अवस्थावर समुद्र का अभिनित देव. The presiding deity of Arunavara ocean. स्॰ प॰ १६; जीवा॰ ३,

अदि त्वर पुं॰ ( अहला र ) એ नाभने। એક दीप अन એક समुद्र इस नाम का एक दीप आए एक समुद्र An ocean of that name, an isl nd of that name. पक्क १४; स्० प॰ १६; जीता॰ ३, ४; अलु जा॰ १०३; — दीवा पुं० (-दीन) એ नाभने। એક दीप एक दीन का नाम. an island of that name. भग॰ २, ६; — समुद्द पुं० (-समुद्र) એ नाभने। એક समुद्र पुं० (-समुद्र) એ नाभने। એક समुद्र हो को नाम, जिसमें से तमस्द्राय निकला हुआ है. name of an ocean from which Tamaskāya has emanated. प्रव॰ १४१२;

अध्यावरसद्दः पुं॰ (अक्षावरसद्द) अश्याप्त द्वीपती। अधिपति देव. अक्षावर द्वाप का आध्याते देव. The presiding deity of Arupavara island. जीवा॰ ३, ४; अञ्ज्वरमद्दाभद्द. पुं॰ ( अर्थावरमहाजद्द)
अञ्ज्वर द्वंपने। आध्यात देवता. अरुवादर
द्वीर का अभिनति देव. The presiding
deity of Arunavara island.
जीवा॰ ३, ४;

अहराबरोभास. पुं• ( अहराबराबनास ) अं नामना ओड द्वीप अने ओड समुद्र. एक द्वीर और एक सनुद्र का नाम. Name of an ocean; also the name of an i land. जीवा• ३, ४;

अवस्था रोभासमहः पुं• ( अवस्था राज-भासभद्र ) अ श्वाप्त राज्ञा अधि-शता हे स्ताः अवस्था राज्ञास हो। का अ-विद्यात देव. The presiding deity of Arunavarabhāsa island. जीवा• ३, ४; स्• प• १६;

अरुण वरो मासमहाभद्द पुं॰ ( अरुण वरावभः समझ अरुण वर्षास द्वीपती अधिपति हेवता. अरुण वर्षास द्वीप कः अधि अत् देग, The pesiding daity of Arunt-varabhasa island. जावा॰ ३, ४; सु॰ प॰ १६;

महण्यरोभासमहायर पुं॰ ( महण्यत्य -भासमहायर ) अरुख्यरेखास समुद्रने। अधिपति हेपता. अरुख्योगास समुद्र का आविगत दव. The presiding deity of Arunavaroblassa ocean. स्॰ प॰ १६; जीयाः ३, ४; महण्यरोभासयर पुं॰ ( चहण्यस्य समा-सवर ) अरुख्यरेखास समुद्रने। अधिपति

सवर ) अरुख्यरे: लास समुद्रने। अधिपति देवता. श्रद्धावरोभास समुद्र का श्रिधिपति देव. The presiding daity of Arun warobhāsa ocean. जीवा• ३. ४; स. ५ ५ १६;

क्रद्रशास दुं (क्रद्रशास) राहुना क्षाबर नित्वाणां पुरुषण राहु के लालकान्ति वाले पुरुषल. The red material particles of Rāhu. स्॰ प॰ २०; (२) पायमा देवते । अइ धाला नामने विमान. पावने देवलोक जा बद्याम नामक विमान. the heavenly abode of the fifth Devaloka, Aruņābha by name. सम॰ मा भग॰ ७, ६; १८, ७; स्॰ प॰ १६;

आवणावाडिसन. पुं • ( अव्यावतंसक ) अशी-आरमा देवली इनुं अ नामनुं ओई विम न, दे जेना देवतःनुं आयुष्य ओईवीस सागरीपमनु छे. ग्यारहवें देवलांक के एक विमान का नाम, जिसके निवासी देवों की आयु २१ सागरीपम की है. The name of an abode of the eleventh heavenly region; the resident gods of which have a duration of life for twentyone Sagaropamas. सम • २१;

अरुपुत्तरवाडिसग. पुं॰ (अरुपोत्तरावतंसक)
अरुपोत्तरावनंसक नाभनुं पत्थम. देवलीकनुं
ओक विभान. पाँचवें देवलोक के एक विमान का नाम. A heavenly abode of the fifth Devaloka, Arupottarāvatamaaka by name. सम॰ इ.

आहरादि. पुं॰ ( करुणोद ) अरुष्णेह नाभे जें।। द्वीप अने ओड समुद्र. अहरागेद नाम का एक द्वीप कौर एक समुद्र. An island of that name; an ocean of that name. स्॰ प॰ १६;

श्चरुषोद्द्या पुं॰ (श्वरुषोद्दक) अरुख द्वीपने ६रते। अरुखे: इंग नामने। सभुद्र श्रद्या द्वीप को घेरे हुए श्रद्योदिक नामक समुद्र. An ocean named Arunodaka encircling the Aruna Dvīpa. क्षू॰ प॰ १६; सग॰ १३, ६; अवजीदय. पुं॰ ( संस्थीदक ) क्रिओ।
" अत्योदग ' शत्रः दखो " अवजीदग "
शब्दः Vide " अवजीदग ". भग॰
६, ४;—समुदः श्रि॰ ( समुद्र) लुओ।
" अवजीदग " शल्दः देखो " सर्वजीदग "
शब्दः vide " सर्वजीदगः " भग॰ ६, ६;
६, ४;

प्ररुप: न॰ ( भरुष् ) ज भभ; वश्व; धा. ज्रुक्म; घाव; वर्ग: A wound; a cut. " नाति-कंड्रुइयं सेयं भरुयस्सावरण्याति "सूय॰ १, ३,३,१३;

श्चरह. पुं॰ ( घईत् ) अृत् तीर्थं ३२; अरिह्नंत. चरिहंत; तीर्थं कर. Arihanta; Tirthankara. विशे॰ २००४;

श्चरहः त्रि॰ ( अर्ह ) थे। २४; क्षाय ३. योग्य; लायक. Worthy; deserving. विशे• ३३६=;

अरुह पुं• ( अरुह-न रोहति भूषः संसारे समुत्पचत इरवरुहः ) जन्भरिकतः सिद-भगवान् जन्म रहितः सिद्ध मगवान्. Free from birth; a Siddha. भग• १, १; अरुद्धतः पुं• ( अरुहत्-न रोहति संसारे भूवो

श्ररुद्धंतः पुं• ( श्रव्हत्-न रोहति संसारे सूचो वर्णवीजत्वादित्यरहत् ) अरिदंत ભગવાन्. श्ररहन्त मगवान्. Arilianta, भग•१,१३ धारुवः त्रि • (श्रक्ष्य-न विधते क्यं यस्यासावरूपः ३ परदित: वर्धरिदत. इप रहित: वर्ण रहित. Formless; colourless. मग०७, १०; -- काय पं • (-काय ) धर्भारित हाय . अध-માંરિતકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જ્વારિત-क्षेत्रं. धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा-स्तिकाय श्रीरं जीवास्तिकाय. the substancės viz Dharmāstikāya, Adharmāstikāya, Akāśāstikāya and Jīvāstikāya. भग ७, १०; शक्ति ति॰ ( अरूपिन-रूपं मुर्शिवयां दिमस्वं तजास्ति यस्येत्यरूपी) रूपरद्वितः रूप वगरनं. अमृत: रूप रहित: अरूपी. Formless: colouriess. उत्त॰ ३६,४; ६४; ठा॰ २, १; ४, १; भग० २, १०; ७, ७; ११, १०; १३, ७; १६, ८; १७, २; श्राया०१, ४,६,१७०; —श्रजीय. त्रि (-श्रजीय ) धर्मास्तिकाय અાદિ ચાર અજીવ દ્રવ્યા धर्मास्तिकाय धार्वि चार भ्रजीव द्रव्य. the four material substances viz Dharmāstikāya etc. भग० १०, १; ११, १०;-श्रजीवदव्य. न (-मजीववस्य ) अरूपी अध्य पहार्थः ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ એ ચાર દવ્ય. रूप रहित अजीव पदार्थ; धर्म, अधर्म, आकाश भौर काल ये चार इक्स. the four formless material substances viz Dharma, Adharma, Kāla and Akāśa, अग्र —श्रजीवपर्णवणाः स्री॰ (-मजीवप्रज्ञाः पना ) અરુપી અજીવની પરુપણા-નિરુપણ. रूप रहित अजीव पदार्थी का निरूपण. explanation of the formless material substances. पर्के १; —काय. पुं• (-काय) लुओ। "म्रह्वकाय" शर्भाः देखो " ग्रह्मकाम ' राष्ट्रं. vide " बाह्यकायं. " भग ७, १०;

आरोग. त्रि॰ ( चरोग ) पीधरिक्षतः रेशरिक्षतः पीडा रहितः रोग रहितः नीरोग. Free from disease or pain. भग॰ १६,१; अरोगि. त्रि॰ (चरोगिन्) लुओ 'अरोग'शण्दः देखों 'चरोग' शब्दः Vide ''चरोग.''दस॰ ६,६१; पिं० नि॰ ४१३; निसी॰ १३, ३७; आरोगा. त्रि॰ ( चरोग ) ळुओ ''चरोग' शण्दः देखों '' चरोग '' शब्दः Vide '' चरोग.'' शब्दः Vide '' चरोग.'' भागा॰ २, १५, १०६;

भ्रतीय-प-माला. व॰ कृ॰ त्रि॰ (भरीचयत्) न रेश्यवती. नहीं रचता हुआ. Not pleasing. भग॰ ३, १; ६, ३३; नाया॰ १४; १६; स्रता. त्रि॰ ( श्रता) ७४ ४। ४ ४२२:भां समर्थ.

द्याल. त्रि॰ ( चल ) ઇષ્ટ કાર્ય કરવામાં સમર્થ. इप्ट कार्य करने में समर्थ. One able to perform a desired work. आया॰ ર, પ્ર, ૧, ૧૪૦; ( ૨ ) અલાદેવીતું सिंदासन, अलादेवी का सिंहासन, the throne of Aladevi. नाया॰ ध॰ ३: इस्तं अ॰ ( अतम् ) परिपूर्शं; पर्याप्त. परिपूर्णं; पर्याप्त. Full; full of perfection. भत्त॰ ५: पंचा॰ ६, ५०; श्राया॰ १, ३, २, १११; १, ७, ४, २१६; (२) समर्थ. समर्थ. able; capable. दस॰ ७, २७; =, ६२; भग॰ ११, ११; १४, १; नाया॰ १; ८; १४; १६: निर्सा० १४, ७; उत्त० ६, ३: ( ३ ) प्रतिषेधः निषेधः नाक्षरः प्रातिषेवः निषेषः नामञ्जर. an indeclinable showing prohibition; no more. स्य॰ नि• ટી ર, હ, ૨૦૪; (૪) અતિ; ધહું; अत्यन्त. बहुत; ऋरयंत. enough; too much. श्रोव॰

मलंकरण ति॰ ( घलकरण ) शिलाशरक शोमाकारक. Adorning; beautifying; embellishing. कप • ३, ३६; मलंकार पुँ॰ ( घलकार ) आलूपंनु; देशांव-कार, आणावंशर, वेकावंशर अने आफर्या-

લંકાર એ ચાર પ્રકારના અલંકારમાને. ગમે ते એક अક र. बानुषणः, गइनाः, कशालकार, मातालंकार, दक्कातंकार और आभुत्र गालंकार इन चार प्रकार के चलकारों में से काई भी एक प्रकार का चलंकार. Any one of the four kinds of embellishment, viz those for the hair, those consisting of garlands, rich clothes, and gold and silver ornaments. " तएवां से स्रियामे देवे केस कंकरिया मास्रासंकारेणं वश्यासंकारेखं साभरणासंकारेखं चडिद्दिय चलंकरेण चलंकिए विभूतिए समायो' राय॰ १८६: नाया॰ १; २; १४; १६; १८: इस्० २. २: भग० ३. १: ७,६;६,३३:१४. १; ठा० ४, ४; दसा० ६, ४; कपा० ४, ६२; जं• प• ४, १९७;--सभा. बी० (-समा) અ તંકાર-ઘરે સાં પડુર ાની સબા-બેડક-ઘર. गडने पहिरने का घर. a chamber reserved for putting on ornaments. जावा॰ ३, ४;

**अ.तंकारियः पुं॰ ( अककारिक )** ६००भः नार्धः, पार्ड; नापित. नाइ. A barber. विवा• ६; नाया॰ ९३; (२) व्यवंकर; धरैखां. प्रक्रिकार, गहना. an ornament, नायाव १३; ठा॰ ४, १; जं० प० ४; ८८, — काम्म. न० (-कर्नेद् ) કેશ અ દિ સમારવ:તું કર્વ: સુરકર્મ; नुभु अर्दे दित स्था ते. केश-बाल वग्रह बनान का कर्म: चौरकर्म: बाल नख आदि काटना. shaving, hair-cutting etc. fagre ६; नाया॰ २; १६;-सभा. श्री॰ (-समः) જ્યાં ભેસી અલંકાર-ઘરેણાં પહેરાય તે રૂં સ્થાન; માભૂપસ પહેરવાની સભા-ધર. **जहां बै**ઠकर साम्बण पहिरे जॉय यह घर. a chamber reserved for putting on orname-Dts. जं॰ प॰ ४, ६६; राय॰ १६; ठा ०४, ३; (१) इन्द्रभूत हराववानी क्या. इज्ञामत कर- बाने की जगह. a room set apart for shaving purposes. बाया २; १३;— सहा. की॰ (-समा ) जुओ डिपा धण्ड. देखा कार का शब्द. vide the above word. नाया॰ १३; ठा॰ प्रं, ३;

अलंकारिय. त्रि॰ ( व्यवद्वारित ) अ.स्'ब्यु पंगरेथी अर्तकृत करेख. आभ्वय-गहर्ती से अलंकृत. Adorned; ornamented. भग॰ ४, ३३;

अलंकिश्व-य. ति॰ ( अलक्कत ) अतंतृतः निल्लिनः भुद्वेट आह्यी श्रक्षान्तः से सिला-ने यः अतंत्रः युक्तः श्रतंकार युक्तः Adorn-क्षाः क्षां व्यागा हुत्याः अलंकार युक्तः Adorned: ornamented. आव॰ ११: ३१: आवा॰ २, २, ४, १७०: अर्गुजो० । २८: ठा० ७, १: उत्त० ३०,२२: नाया॰ १: अम० ६, ३३. १८, ४: निर्सा० १२, ३४: कपा॰ ४, ६२: ६७: (२) न । २५८ अत्र अत्र १२: २६। ११: २७ स्तरं से याना. singing in distinct tunes or strains, regarded as a merit in music. अश्वता० १२८: जावा॰ ३:

अलं विश्व का निर्मा ( असह वन्ति व ) उन्नेधन करता थे। अन्न निर्मा उक्षान करने के अयोग्य. Intransgrossible. सुरु चर्र २, ४४४; अतंत्र निरु ( असम्ब ) अयु निर्मा; हुं दें , जो लंबा न हो वह; खाटा. Not long; short. " अयाकृष्टिक असंबकुष्टिक " उवार २,१०९; --कुक्सा नार ( कुके) अंश प्रस्ति कुलि-दुंभ छे केनी ते, केनी दुंभ अधारे असी नथी ते. जिसकी कुलि-कास बहुत संबी न हो वह ( one ) of small womb; having a womb not very long. नायार १;

सलंबुला बी॰ (महस्युक्) इत्तरक्य ५ पर्वन्छपर वसर्वारी महस्रानी पहेली ह्याहुमारिहा उत्तर हचक पर्वेत पर रहने वाली माठ दिशाकुमारियों में से पहिली दिशाकुमारी. The first of the eight D.sakumaris residing on Uttara Ruchaka mountain. जं• ए॰ ४, ११४४

असंभिता सं • इ॰ अ॰ (अक्रम्बा) न भा-भीने: भेगव्या पगर. बिना पाये; बिना प्राप्त किये. Without getting; without having obtained. ठा॰ ३, २;

स्रक्षेत्रोत समस्यः त्रि॰ ( मजभोगसमर्थं ) भाग भागप्याने पुरती रीते सभर्य थे भे अः भर जुनतीमां आविश्व. भोग भोगने में पूर्व रीति संसम्यः Fully enpable of worldly enjoyments; in the full spring of life. मांत्र॰

अल कायुरी लां॰ ( अजक युरी ) दीडिंध शास्त्र प्रभाष्ट्रे धुनेश्नी नगरी. लींकिक शास्त्र के अनुसार क्रवेर की नगरी. The city belonging to Kubera according to popular mythology. जं॰ प॰ १,४१;

आता पु॰ ( भवार्क ) व राख्सी नगरीने। राज्य बाराणसं नगरी का राजा. A king of the city of Varapusi. अंत॰ ६,

श्रालक्त पुं॰ ( श्रवण ) अंतगड सत्रना छहा वर्गना से। गभा अध्ययन मृनाभः श्रम्तगढ स्त्र के छंठ वर्ग के सोलहत्रं श्रध्याय का नाम. The sixteenth chapter of the sixth section of Antagada Sutra. श्रंत॰ ६,१६,(२) भहावीत्स्त्राभीना सभगभः इःशी-व्छारसी ( वार छसी) नगरीना ओक राज्य, के लेखे मे। पुत्रने र जय से पी भद वीर अभ्य स करी, ध्रष्टा वरसनी भ्रयण्य प्राणी, विश्वय प्रतंत अपर सथेरी। करी सिद्ध में। वी. महावीरस्वामी के समय का काशी (वाराया-सी) नगरी का एक राजा, जिसने अपने बंबे पुत्र का राज्य दे, महावीर स्तामी से दीचा जी और ग्याद अंगी का अभ्यासकर बहुत वर्षी तक दीवा का पालन किया, तथा अन्त में त्रिपुत पवंत के कार संवासकर सिद्धि प्रात्र की. a king of Benares contemporary with Mahāvīra Svāmī, who resigned his kingdom in favour of his eldest son, took D.kṣā from Mahāvīra, studied eleven Angas, practised asceticism for many years performed Santhīrā on Vipula mount and became Siddha. अंत- ६, १६;

ग्रह्मकला, न॰ (भ्रत्नका ) अपअक्षण्. कृतज्ञणः लगाव निन्दः A bad signi a bad habit. (२) त्रि॰ सःशं अक्षण् रिदेतः भ्रष्कं लज्ञणां सर्राहतः devoid of good signs. नामा॰ २;

म्रातक्षण्याः मा० (चन्नवस्ता) असमजस भाष्यः यदा तद्र भे अनु ते सममजस भाषणः यदा तद्वा बोजनाः Rockless, wanton speech विशेष ३४७;

अलगापुरी. स्नी॰ ( अलकापुरी ) लुओ। "अलकापुरी " शम्दः देखो 'अलकापुरी'' शब्दः Vide "अलकापुरी". संत॰ १;

स्रज्ञच्याः त्रि ( स्रज्ञच्या ) असंश्रद्धः न सार्वेशः न लगा हुन्नाः स्रयम्बद्धः Unconnectedः not joined together: पंचा॰ ३, २९३

श्चातत्त. पुं॰ ( श्वबन्त ) स.क्षा २स; व्यवत्ता. त्ताख का रस; ताज्ञारस. Luc; a darkred trans-parent substance. निर॰ ३, ४;

अज्ञतम् यः पुं॰ ( अज्ञत्तक ) अवते।. जावः Luc; यः duk-redi trabsparent substance. (२) त्रि॰ लाजथी २ंगेली; सास. लाख से रंगा हुआ; लाल. - dyed with lac; of scarlet colour. • जे रत्तप्ते सस्ततप्" अयुजो॰ १३१;

श्रास्त्रका. न॰ (श्रास्त्रका ) अक्षती; क्षाय रंअनुं ओक्ष ४०५. लाखः लाल रंग का एक इब्स. Lac; a dark-red transparent substance. श्रासुत्त ३, १;

श्रासाझ. ति॰ ( श्राह्म ) निंह भणेक्ष; भास न श्रमेक्ष. नहीं मिला हुशा; श्रमात. Unobtained; not obtained. ठा॰ ४, २; नाया॰ ४; भग॰ १८, १०; — पुरुष. ति॰ ( – पूर्व ) पूर्वे भास-निंह धरेक्ष; डे। चणत निंह भणेक्ष. पहिले कभी न मिला हुशा. not obtained before; never obtained before. श्राया॰ १, ६, ३, ८;

अस्ति जुन. त्रि॰ ( अति वेषयुक्त ) अक्षिण्ध-अभ्राप्तियाणुं; केने आक्षाराहि हेनो सास्त न भने ते. अति वेष सहित; जिसे आहारादिक का लाभ न हो वह. (One) with non-attainment of e. g. focd etc. पंचा• १८, ३६:

भ्रत्नियः त्रि॰ ( श्रद्धादेशक ) असि॰ ध्वाणुं; साभ वगरनुं; सि॰ धरिद्धतः लिंध रहित; लाम विनादाः (One) having no attainment or acquirement of. भ्रग॰ इ. २; श्रोव॰

सलव्यु अं. सं • क • भ • ( अवश्या ) भेणव्या विना; न भेणवीने. बिना प्राप्त किये; बिना पाये. Without having obtained; having not obtained. " अवस्थुजं नो परिवेचएजा" वस • ६, ३, ४;

असन्धमाख. व॰ छ॰ त्रि॰(जवस्वमान) व आस शतुं; व अणतुं. प्राप्त न होता हुच्या; न मिलता हुन्या. Being pot obtained; not being obtained. नाया॰ ६; १६; असम्बद्धाः द॰ इ॰ त्रि॰ (धराममान) त पाभते। धेक्षाः प्राप्त न इत्ता हुद्धाः Not obtaining: निर्सा॰ १०, ४४; नाया॰ २; =; ६; १६; ओव॰ १६;

भस्तस्तिरी त्रि॰ ( श्रवसंधी ) अलाहेवीनी पूर्वनी भाता. भतादेवी की पूर्वकी माता. The former mother of Aladevi. नाया॰ ध॰ ३:

\*श्रसमेथुः त्रि (श्रसमस्त-समग्रे) समग्रे; शक्तिमान् समर्थः शक्कि वाला. Powerful; strong. अ ४, ३;

झालमत्थुः त्र ॰ ( अखमला ) अस ६१।-भ ६१। ओवी रीते निषेध ६२नारः 'बस, समाप्त, अब न करों 'इस प्रकार निषेध करने वालाः Enough of it; don't do it. भग॰ ७, हः ठा॰ ४, २;

असयः न॰ ( असक ) विधिने। क्षांटाः विध्यू का डंकः A scorpion's sting, "ससप् भंजावेद्द " विवा॰ १, ६;

भलया भी • ( भलका) लुओ "भलकापुरी" शम्ह. देखो 'भलकापुरी' राज्य. Vide " भलकापुरी' ". नागा • ४;

अलयापुरी. की॰ (श्रवकापुरी) कुःशे। "श्रवकापुरी" शलकापुरी" शलकापुरी" शब्द. ऐश्रेत १, १; नाया॰ ६;

श्रासंबः त्रि॰ (संसप-सपन्तीति सपा वाचाकाः, न सपा सस्या मीवनतिनः ) भानवत्यादी. मीन नत धारण करने वासाः (One) with a vow of silence. स्य॰ २, ६, १४; श्रासंकः त्रि॰ (सस्य) आण्यः प्रभादी. साससः त्रि॰ (सस्य) आण्यः प्रभादी. पाससः प्रभादी. दिश्यः स्थापः वि॰ साः प्रदः (२) भन्दः पीभं संदः दंशः सस्य slow: not

भन्द; पीधुं. मंद; ठंदा; प्रस्त. alow; pot quick; dull श्रीमृक्त निक ४६; (३) र्डंक भणसीथे। एक प्रकार का बरसाती दो इन्द्रिय बाला जीवविशेष; भलसीया. the snake-like worms that originate in the rainy season mostly in Aslesā constellation i. e. about the beginning of July. "अलसा मा इवाह्या" उत्तः ३६, १२७; (५) उत्तर भरतभाने। ओड देश. उत्तर भरत चेत्र में का एक देश. name of a country in Uttara (northern) Bharata. जं॰ प॰

श्रालसगः ति ( श्रालसक ) आणसुः श्रालसीः Lazy; idle; inert. सूय॰ २, २, ५४; श्रालसमाणः व॰ कृ॰ ति ॰ ( श्रालसायमान-श्रानसोऽत्रसो भवतीत्यत्रसायते, श्रालस्य इत्यत्रसायमानः ) आक्षर्य ६२तोः श्रालस्य करता हुश्राः Remaining idle; keeping lazy, गच्छा॰ ४;

श्रतिश्र त्रि॰ ( श्रात्तस्यिक ) आगिसु; प्रभादी श्रात्तसी; प्रमादी. Idle; lazy; negligent. उत्त॰ २७, १०;

श्राल्सिरी. लो॰ (श्रव्लश्री) वाराख्सी नगरीना अक्ष गाथापितनी स्त्री; धरछेन्द्रनी अक्षा नामनी अश्रमिद्धिनी पूर्वेश्ववनी भाता. वाराणसी नगरी के श्रव्ल गाथापित की स्त्री; धरऐन्द्र की श्रव्ला नामक पटरानी की पूर्वभव की माता का नाम. The wife of the Gathapati Ala, of the city of

Vārāṇasī; the mother of Alā the crowned queen of Dharanendra in her previous birth. नाया॰ ४० ३:

श्रालसी. क्षां • ( अतसी ) अक्षसी; धान्य-विशेष. अलसी. धान्यविशेष. A. kind of corn. आया • नि • टी • १, १, ४, १२६; भग • २२, २;

अलहुय. त्रि॰ (अलघुक) अत्यन्त सक्ष्म; केनाथी भीको है। ४ ६६६ नथी ते. अत्यन्त स्ट्म; जिससे दूसरा कोई लघु न हो वह. Very minute; infinitesimal. ठा॰ १०;

द्याला. त्रि॰ ( प्रता ) ધરણેંદ્રની પ્રથમ અગ્રમ-दिपीनं नाभ, धरगोन्द्र की प्रथम पहरानी का नाम. Name of the first principal queen of Dharanendra, भग• ૧૦, ૫: નાયા૦ ૨; (૨) વિદ્યુત્કુમાર જાતની મેાટી દેવી. विद्युत्कुमार जाति की बड़ी देवी. a great goddess of the Vidyutkumāra elass. ঠা ১; —वर्डिस्यः न॰ (-श्रवतंसक) अक्षा हेबीनं अबन. अलादेवा का भवन. the palace of Ala Devi. नाया॰ २;नाया॰ ध॰ ३:—सीहासणः न॰ (-सिंहासन) ધરણદ્રની પદ્રરાણી અલાદેવીનું સિંહાસન. धरगोन्द्र की पहरानी भालादेवी का सिंहासन. the throne of Ala Devi the crowned queen of Dharanendra. नाया० घ० ३:

श्चलाश्च-य. न॰ ( श्वलात ) ઉઝાડીઉ; सणगतुं-धुंधवातुं छाछुं अथवा लाइडुं. सिलगता-शुंधकता हुआ कंडा अथवा काष्ठ. A burning piece of fuel. विशेष २२४; २४३३; दस॰ ४; म, म; नंदी॰ १०; पत्त० १; नाया॰ १६; श्रोघ० नि॰ २० २१; जीवा॰ ३, १; ठा॰ ४, १; डालाड. न॰ ( चलाबु ) तुंभार्य. तूंना. A gourd. अगुजो॰ १३१; श्राया॰ २, ६, १, १४२; स्य॰१,४,२,४;— च्छुंद. न॰(-च्छेद) तुंभार्युं छेदवानुं क्षियार—योगु पोरे. तूंना छदने का हथियार. an instrument (e. g. knife) to out or bore a gourd. " चलाउच्छेदं पहेहिं " स्य॰ १, ४, २,४;—पाय. न॰ (-पात्र) तुंभानुं भात. तूंन का पात्र. a vessel or receptacle made of gourd. श्राया॰ २,६,१,१४२; सलाउय. न॰ ( श्रव्हाडुक) तुंभार्युं. तूम्ना,

**अलाउयः न॰ ( ग्रलःबुक)** तुंग्सर्डुः, तूम A gourd. श्राया॰ २, ६, १, १४२;

अलाघवया. स्रो॰ (श्याताघवता-श्राताघव-व्यविद्यमानं साधवं स्वधृता यस्य स तथा तद्रावो-ऽसाधवता ) सधुतानी अलाव. समुता का श्रभाव. Absence of lightness or smallness. प्रव॰ द१३; पंचा॰ १७, १८;

শ্লেনাইবী প্লাঁ০ ( থকাইবা ) બુએ। 'শ্লনা' શબ્દ. देखो 'শ্লনা' शब्द. Vide ' থকা.' নামাণ ধৰু ३;

झलाबु. न॰ (चलाबु) लुओ। 'च्रलाउ' शम्ह. देखा 'ऋलाउ' शब्द. Vide 'चलाउ'. विशेष २३७०; जंपप०

अलाभ. पुं॰ ( जलाभ) अक्षाओं आदाराहिती अभाभि. जलाभ; बाहारादि की बाद्याप्ति. Nonsequisition e. g. of food etc. "बलाभो तं न तज्जप्" उत्त॰ २, ३१: दस॰ ४, २, ६;—परिसह. पुं॰ (-परिषह) आदाराहिक्ष्ती अभाभिती परिषद, बाह्यरादिक की बाद्याप्ति का परिषह, bearing calmly pain arising from not obtaining food etc. सम॰ २२; भग॰ ८, ८;

जलाहि. च॰ (चलम्) निपारण्: निपेध. निवा-रणः निवेधः मनाही. Au indeclinable meaning "enough." "don't do" (२) संपूर्ण; पर्याप्त. सम्पूर्ण; पर्याप्त. fully; perfectly. भग • ६, ३३; १४, १; नाया • १; १६;

भलाहि था॰ (भलाभे) अल धातुनुं ओक रूपः लुओ 'लम्' धातु. लमधातु का एक रूपः देखो 'लम्' धातु. A form of the root " लम् " ५. १. कष्प॰ १, १८;

श्रीलञ्जाः स्त्री॰ (श्रतीका) जुडाखुवाणी लापा: असत्य लापा. मूंठ भरी भाषा. False speech; falsehood. प्रव॰ १३३४;

श्रालिजर. पुं॰ (श्रालिजर ) घडा; काशीया; पाणी लरवानुं क्षम. घडा; पानी मरने का बरनन. A pot of water; a vessel in which water is kept. जीवा॰ ३; ठा॰ ४, २:

श्चालि जरय. पुं॰(श्वलि अरक) जुन्भे। 'श्वालि जर'' शांभ्ड. देखों 'श्वालि जर'' शब्द. Vide 'श्वालि जर'' ''कलसण्य श्वालि जरण्य जंबृलण् य '' उवा॰ ७, १८४;

श्रांतदः न॰ (श्रांतिन्द) अंग्रेप्ते।; चेतिरे। श्रोटला; चवृत्तगा. Verandah, (२) हुंई. कृंडा. a round tub-like vessel. श्रोष्ट॰ नि॰ ४७६:

श्चित्रियः न॰ (श्वित्वन्दक) लुओः 'श्चांतद' शण्टः देखो 'श्चित्तंद' शब्दः Vide''श्चांतंदः'' श्चासुत्रो० १३२;

**द्यतित्त**ः त्रि**० (श्रक्षिप्त)** क्षेपाॐक्ष-भरअॐ**क्ष** निद्रित्वना लीपा हुग्ना. Unsineared; not bespectered. उत्त० २४, २६;

श्रालित्त. न॰ ( श्रारिश्र ) हवेशुं; नावाने हवाववानुं वांसनुं. नाव चलाने का बांस-डांड. An oar. "श्रालित्तेख वा पीडप्य वा" आया॰ २, ३, १, ११६;

असित्तश्च. न० ( अरित्रक ) लुओ ''असित'' शण्ट. देखो ''असित'' शब्द. Vide ''असित.'' निसी॰ १८, १६; सित्यस. पुं॰ ( सित्यत्र ) विंधीनी पुंछीना आक्षारे केनां पांद्रां छे केवुं दृक्ष. बृक्तविशेषः जिसके पत्तों का स्नाकार विच्छू की पृंछ के समान होता है. A tree with leaves of the shape of the tail of a scorpion. विदा॰ १, ६:

भिष्याः भ्रस्त्यः मृठः मिथ्याः भ्रस्त्यः मिथ्याः भ्रस्ति वानि विक्रिः च्रिः च

अतिसंदः पुं॰ (श्रलिष्यन्द) वेशियानी श्रेष्ट करतः धान्यविशेषः चोलाः धान्यविशेषः A kind of corn. पन्न ० १:

श्चलुक्कित (त्रं क्षक्तिन्) स्तिम्धः स्तेदयुक्त स्पर्शवाणेः लुखं निष्ठिते. कस्त्रापन राहतः चिकना, Sticky; not dry, भग० १४, ४:

श्चलुग. न॰(श्वालुक ) आलु-लटाटा; इंदियिशेष. श्रालु: कंदविशेष. A bulbous root; e.g. a potato. पत्त ० १;

श्चलुद्ध. ति॰ ( श्रलुब्ध ) लेख वगर्ना; संतापी. लोभ रहित; संतोषी. Free from greed; contented. " सद्भूयां तयं न श्चलहे एस श्रलुद्धों " पएह॰ १ ५;

अलूसका व॰ कु॰ वि॰ (अलूपबत्) परिनापनाः पीडा न उपज्यवतेः; डाइना आख् न कुंटतेः. किसीको पीडा न देता हुन्याः किसीके प्राण न लेता हुन्नाः (One) not troubling others; one not depriving anybody of life. आया॰ २, १६, ४;

श्रलेव. पुं॰ (श्रलेष) क्षेपनी अकाव; अक्षिप्त पांचे, लेप का श्रमात्र; श्रालासपना. State of being unsmeared, unbespattered. श्राव॰ ६, १०;—कड नि॰ (- कृत) केनाथी पात्र भरडाय-क्षेपाय निद् तेवी वस्तु; हाणीआ, अला, वटाला वंगेरह. ( कांग्रसी पात्र न किंग्र हो ऐसी वस्तु; चना, बटला वंगेरह. ( anything ) which does not bespatter the vessel in which it is put; e. g. grams etc. पंचा॰ १८, ६;

श्रलेच ड. त्रि॰ ( श्रलेपकृत ) প্রঐ। '' श्रलेव-कड'' शश्र्द्र. देखों ''श्रलवकड'' शब्द. Vide ' श्रलेवकड ' पिं० नि० मा ३७; प्रव० ४०४;

त्र्यलेवाड. प्रि॰ (ग्रलेयकृत ) लुओ। 'श्रलेव-कड'शक्ट. देखों 'श्रलेवकड 'शब्द. Vide 'श्रलेवकड 'नाया० ६: ग्रंत० ६, १; प्रव० ७५१;

श्रालेसि. पुं॰ ( श्रालेशियन् ) देश्यारादेत, छतः सिद्ध लगतान् तथा अये। भी-ये। हमा गुल्हाल्। वाणा छतः, हुन्ल् आहि छ देश्यामांनी हाछ पल् देश्या वगरना. लेरवा रहिट जीवः सिद्ध भगवान् तथा चौदहवें गुणस्थान वाला श्रायोगी जीवः जिसमें कृष्ण श्रादि छः लेश्याश्रों मे से कोई लेश्या नहीं होती ऐसा जीवः A soul free from thought-tint or thought colours: a Siddha or a soul in the 14th Gunasthana.

अलेस्स. पुं॰ ( अलेश्य ) क्षेश्यारिकत छवः ચાદમા ગુણ દાણાવાળ। તથા સિદ્ધ ભગવાન્. लेश्या रहित जीव: बीदहवें गुगस्थान वाला जीव तथा सिद्ध भगवान् . A soul free from Leśyā or thought-tint e.g. a soul in the fourteenth spiritual stage and a Siddha. भग० ६, ४; ८, २; १७, २; १८, १; २४, ६; २६, १; जीवा० १;

अलोश्र-यः पुं॰ ( अलोक ) क्षेत्र-जगत ण्डारने। प्रदेश: अक्षेत्र. लोक-जगत् के बाहर का प्रदेश: अलोक. Place outside the world; place beyond the universe. ठा॰५; उत्त॰ ३६, १; नंदी॰ १५; श्रोव० ३४; सूय० २, ५,१२; भग० १, ६: २०, २; प्रव० ४६३;

भ्रालोग. पुं॰ ( श्रलोक ) लुओ। 'श्रलोश्र-य' शण्ट. देखो 'श्रलांग्र-य 'शब्द. Vide 'श्र**कोध-य'** दसा० ४, ३३: भग० २, ४; १४, द: श्रंत पुं॰ (-ग्रन्त ) अलाइनी अंत-छंडा, अलोक का अंत, the end of Aloka (i. e. region beyond the universe). प्रव॰ ६१६:

क्रलोगाकासः पुं॰ ( श्रलोकाकाश ) क्षेत्रहा हा-शनी ज्हार असीधाशश. श्रलोकाकारा; लॉक के बाहर का श्राकाश: Akāśa or space beyond the universe. भग॰ ૨૫, ૨;—**સેઢી**. સ્નાં૦ (- શ્રે**શી**) અલાકા-કાશની श्रेणी-पंडित. श्रलोकाकाश की श्रेणी-पंक. the line of space beyond the universe. भग ० २४, ३;

श्राकोभ नि (श्रवोम ) लेलरिंदत लोभ रहित. Free from greed. (२) पुं॰ क्षेत्रिको अलाव. लोभ का श्रमाव. absence of greed. सम० ३२; क० गं० ४, ६९;

श्रालोभत्त. न॰ ( श्रक्तोभत्व ) क्षेत्रभते। અભાવ, लोभ का प्रभाव, Absence of greed. भग॰ १, ६;

अलोभयाः स्त्री॰ ( असोमता ) दीलनी अन ભાવ: ૩૨ યાગસંત્રહમાંના આઠમા યાગ-संधद, लोभ का श्रभाव: ३२ योगसंग्रहों में से आठवाँ योग संप्रह. Absence of greed; the eighth of the thirtytwo Yoga-Sangrahas, सम॰ ३२;

श्रलोयंतः पुं॰ ( श्रलोकान्त) अक्षेत्रको अन्त-छेडे। अलोक का संत. End of the space beyond the universe. भग॰ १, ६; 97, 90;

श्रलोयागास. पुं॰ (श्रलोकाकाश) ळुओ। ' अलोगकास ' शण्ट, देखो ' श्रलोगकास ' शब्द. Vide 'श्रजोगाकास.' भगः २, १०; २०, २:

**श्रलोल** श्रि**॰ ( श्रलोल** ) અલુઝધ; લેહિપતા રહિત; કાઇની પાસે પ્રાર્થના કરનાર નહિ. लोलपना र्राष्ट्रतः किमीसे भी प्रार्थना न करने बाला. Not greedy; not soliciting anything from anybody. इस॰ १०, १, १७:--भिक्ख, पुं॰ (-भिन्न) કાઇની પાસે પ્રાર્થના ક્રરીને લિક્ષા નહિ માગ-नार ( साधु ). किसीसे प्रार्थना करके भिद्धा नहीं मांगने वाना (साधु). a Sādhu not asking food by solicitation. " असोलभिक्खून रसेसु गिउसे " दस॰ 90, 9, 90;

श्रलोलुग्र-यः त्रि० ( श्रलोलुप ) क्षेक्षुप-रस લંપટ નહિ; ખાવાના ગૃહિ નહિ. लोलपता राहत. Not greedy of sensual pleasures, of food etc. उत्त. २, ३६; २४, २७; दस० ६, ३, १०;

अलोलुप ति॰ ( अलोलुप ), लुओ ' अलो-

लुध-य' शण्ट. देखो " ऋलोलुभ-य" शब्द. Vida ' ऋलोलुभ-य. ' उत्तः २, ६६;

\*श्रह्म. त्रि॰ (श्रार्ड) क्षीक्षं; सल्ला; भीनं. गीला; सजल. भीगा हुत्रा. Wet; damp. "श्रहं चम्मं दुरुह्द" नाया॰ १२; १८; निर॰ १, १; प्रव॰ २३८;—कच्च्र. पुं॰ (-कच्च्र) એક लतनी आई यनस्पति; क्षीक्षे ड्यूरे। एक जाति कां हरी वनस्पति; कच्यूर. a kind of green vegetation. प्रव॰ २३८;—चम्म. न॰ (-चमंन्) आक्षं यामधुं आई चमं; गीला चमदा; wet leather. विवा॰ ३;—मुत्था. ब्रा॰ (-मुस्ता) नागरमीथ. नागरमीथा. a kind of fragrant grass. प्रव॰ २४०;

आहर्रे. स्नी॰ ( आहर्को ) शुन्छ ज्यातनी अंकु यनस्पति; दूधी. एक जाति की गुन्छ वनस्पति; दूधी. A kind of vegetation growing in bunches.राय॰ ४४:पक् ०३७:भग॰ २२, ४:—कुसुमः न॰ (-कुसुम) दूधी नुं ६्व. दूधी का फूल. a flower of आहर्ष्ट (प्. v.). पक् ० १; राय॰ ४४;

**\*श्रह्मक. व॰ ( धार्दक** ) आहु. श्रदरस. Ginger. जं० य•

अञ्चलका. पुं० (आर्द्रक) लुओः 'अञ्चलक' शण्टः.
 देखो 'अञ्चलक' शब्दः. Vide 'अञ्चलकः.'
 प्रव० २३८;

श्राह्मियावर्ण. त्रि॰ (क्ष्मालायन-सन्धि ) क्ष्माय निंद्धे तेवे। सांधा-णे द्रव्यने। परस्पर भेणाप. मालूम न हो ऐसा जोड़; दो वस्तुश्रों का पर-स्पर मेल. Union of two substances without the dividing line being visible. भग॰ ८,६;—वंधा. पुं० (-वन्ध ) એક द्रव्यने भीन्त द्रव्यनी साथै ચાંટાક્લું ते; सांधे। क्ष्माय निंद्धे तेवी रीते गुंह चगेरेथी थान्तुं ते, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ चिपकानाः जोबं न मालूम हो इस राति से गोंद वगैरह से जोड़ना. joining two substances in such a way that the joint is not visible. " से किं ते श्रिह्मयावणवंधे श्रिष्ठावणवंधे चडविहे परणके, तंजहा-केसणावंधे उच्चयवंधे समुच्यवंधे साहणणावंधे" भग॰ =, ६;

श्राक्षिए. वि॰ गच्छा॰ ४६; श्रक्षीयावेइ. ग्रि॰ नाया॰ २; श्रक्षीयावेइसा. सं॰ कृ॰ नाया॰ २;

श्रज्ञीसः त्रि॰ ( श्रातीन ) ગુર્વાદિકને આશ્રિ २९ेस. गुरु आदि के आधित रहा हुआ. (One) relying or depending upon a preceptor etc. नाया ० १६; राय ० २८६; भग० १, ६; श्रांव॰ १०: ३८; श्रंत० ३, ૧; (૨) આ-સમન્તાત્ સર્વ ક્રિયામાં લીન-ગુપ્ત;ગંભીર ચેષ્ટા કરનાર, सम्पूर्ण कियाओं में लीन- गंभीर चेष्टा करने वाला. seriously or solemnly performing all actions. जं॰ प॰ २, २०; (३) भन. વચન અને કાયાથી સુપ્ત થએલ. મન, વचન श्रोर काया से ग्रप्त. controlled in mind: speech and body. उत्त॰ २३, ६; भग• २, १; २४, ७; नाया० १; कप्प० ४, ६१; श्चरात्त॰ ३, १; (४) ઉત્પન્ન થએલ; વૃદ્ધિ पाभेक्ष. उत्पन्न: गृद्धि को प्राप्त. born: developed. नाया • १६; ( ५ ) भने। ६२: सुंदर. मनोहर; सुन्दर; ख्यस्रत. charming; beautiful. नाया॰ १; (१) न॰ शरीर. शरीर. body. नाया॰ १; (१९) त्रि॰ निःसंग;

सेपरिदेत. निःसंग; लेप रहित. free from attachment; unattached. कप्प॰ ७, २१०;—पक्षीसगुत्त. त्रि॰ (-प्रकामगुत्त ) अंगिपांग वगेरह को संख्यम में रखने वाला. well-controlled in the actions of the limbs and sub-limbs of the body. दस॰ ६, ४१:—प्यमास्य. न॰ (-प्रमास्य) शरीर प्रभाष्, शरीर प्रमास्य: शरीरानुसार. the measure of the body. नाया॰ १; जं॰ प॰ २, २०;

आश्लीग् त्रि॰ ( श्रकीन ) श्रप्त निह्न ते. जो गुप्त न हो वह. Not secret; open. जीवा॰ २, ३:

अक्षीखया. को • ( भाकानता ) अ<sup>२</sup>तंदियपञ्जं. गुप्तेन्द्रियपना. Restraint of the senses. भग • ६,३१;

आह्नेसा जी (अह्नेस्या ) क्षेश्यानी व्यक्षाय. लेस्या का अभाव. Absence of Lesyā (i. e. thought tint or thought colours). क ॰ गं॰ ४, ४३;

য়াব্ব. য়াও ( থাব ) অধি ৬ খাওু. য়াওিকনা. A. prefix showing addition, excess. समঙ १;

अवहराणः त्रि॰ ( अवतीर्थः ) ઉत्तरेक्षं; तरीने धार गव्येक्षं. उत्तरा हुआ; तिरकर पार गया हुआ. Crossed; descended. सु॰ . च० १, २२=; ४, ३४;

अधउक्तिय. सं॰ कृ॰ श्र॰ (अवकुट्य ) नीचे नभीने; नीचे शरीर संदेश्योने. नीचे कुककर; शरीर नीचे को सिकोडकर. Bowing down; contracting the body and lowering it. आया॰ २, १, ७, ३७; √ श्रवज्ञस्त. घा॰. I. ( श्रप+ज्ञम् ) त्याभ करवे।; तलवुं; भुशी देवुं. त्याग करना; खोडना. To abandon; to give up. सवज्ञसङ्क. 'सवज्ञसङ्ग पायकंवसं' उत्त॰ १७, ६; पंचा॰ १६, ६;

भ्रवउड. न॰(\*भवकोट-ग्रीवामक्षन)श्रीया-डेाड भरःथी ते. गर्दन मरोड़ना. To turn or twist the neck. नाया॰ २;

श्रमवज्रहरा. न० (\*सवकोटक ) लुओ। उपसे। शण्द. देखों ऊपर का शब्द. Vide the above word. विवा• २; वंश्वख. न० (-बन्धन ) भस्तकों भरठीने शुला साथे पीठना लागमां आंध्युं ते; भुश्वेटाट आंध्युं ते. मस्तक को मरोदकर भुजा साथ के पीठ पर बांधना. to bind fast e.g. by twisting the arms and the head and tying them to the back. विवा• २; ६; अंत• ६, ३; राय• २५३: परह• १, १;

त्रवउडयः न० (श्ववकोटक ) लुओ। " श्ववज् ड '' शण्हः देखो " श्ववज्ड ''शब्दः Vide 'श्ववज्डः'' विवा० १,२;

अवज्ञस्या. न॰ (अध्यवसन-धवजोषण) ६५-यास. उपवास. A fast; fasting. " धवज्ञसमा उ जे चित्ता " पंचा॰ १६, २४:

श्रवज्ञस्त् ग्रा. न॰ (भ्रपवसनक) वस्त्र विना २६। टा६ वनेरे सहन करवां ते; तपविशेष सेववुं ते. वस्त्र रहित होकर ठंड भादि का सहन करना; तपविशेष करना. Endurance of cold etc. without putting on clothes; a kind of austerity. पंचा॰ १६,३७;

अवंकः त्रि॰ ( अवक ) अ-निह वह-वां हुं; सीधुं; सरस. वकता रहित; सीधा; सरल. Straight; straightforward; not tortuous. राव॰ =६; मार्चग. पुं॰ ( चपाक ) आंभने। भुष्णे। आंख का कोना. The corner of the eye. राय॰ १३२; जं॰ प॰ (२) त्रि॰ अंगनी भे।ऽ भांपखुवाले. सारित्क ऐव वाला. ( one ) having a physical defect. जं॰ प॰ जीवा॰ ३, ३;

\*अयंगुय. त्रि॰ (अपावृत) ६ धार्च भुडे धुं; भुडे धुं; भुडे धुं, भुडे धुं. उघाड़ा रखा हुआ; बिना ढंका हुआ। Kept open; open. अग॰२, ४; पगह॰ २, ४; वेय॰ १, १४; राय॰ २२४; धोत॰ ४०; — दुवार. त्रि॰ (-द्वार) ६ धार्च भुडे धुं द्वार-व्या-री व्यारखं छे के नुं ते. जिसका हार या खिडकी खुला हुई हो वह. with door open; with the gate open. ''अवंगुयदुवारा'' भग॰ २, ४:

ष्ठायं जाया शि॰ (भव्य अनजात —व्यञ्जनान्यु-पर्व्य रोमाणि न जातानि यस्य स तथा) केने हाडी, भु॰७ यभेरे ७०थां नधी अने। जिसकां डाडी और मृंद्ध उगी न हो वह (One) having beard, mountaches etc. not yet grown. वव॰ १०, २०; कप्प॰ १, २०;

अवंक्ष. त्रि॰ ( अवन्थ्य ) વંષ્ય નહિ: सम्मा કાર્યકર્તા. जो वन्थ्य न हो: सफल कार्य-कर्ता. Not barren; unfailing in doing work. सूय॰२, १, २२: (२) सक्थ. सफल.fruitful; bearing fruit in due season. विशे॰ ११०३: (३) पुं॰ सक्या-शुक्षाशुक्ष कर्भना विवेचनवाणा १६ भे। पूर्व. शुभाशुभ कर्म का विवेचन करने नाला ग्यारहवाँ पूर्व. the eleventh Purva discussing knowledge etc. and so fruitful in result. सम॰ १४; नंदी॰ ४६; प्रव॰ ७२३; अवंक्षाः बी॰ ( अवन्ध्या ) गंधिसाविलयनी मुण्य राजधानी. गंधिलाविजय की मुख्य राजधानी. The principal capital city of Gandhilāvijaya. जं॰ प॰ श्रवंतिसुकुमालः पुं॰ ( चवन्तिसुकुमार ) ઉજ્જયની નગરી નિવાસી ભારા સેકાણીના પુત્ર, કે જેણે આચાર્ય પાસે દીક્ષા લઈ. તરત સંથારા કર્યા: વનમાં એક સિયાલણીએ તેની જંધાનું માંસ ખાધું; તથાપિ તે સમાધિ પરિણામથી પતિત ન થતાં પામી સદ્રતિ પામ્યા उज्जयिनी निवासी भद्रा सेठाणी का पुत्र, जिसने कि आ-चार्य से दीचा लेकर तुरत संथारा किया. वनमें एक लोंबड़ी ने उसकी जंघा का मांस खाया तो भी वह समाधि से च्युत न हुआ और मरकर सद्गति को प्राप्त हुआ. The son of Bhadrā the wife of a merchant of Ujjain. He took Dīkṣā from his preceptor and immediately performed Santhārā. The flesh of his thigh was eaten by she-jackal but he got a result absolution as his Samādhi, after his death. संतथा०

अवंतीगंगा. ब्रां० ( अवन्तीगङ्गा ) शिशाक्षाता भतने अनुसार स्थे अधिविक्षात्र. गोशाला के मत के अनुसार एक कालविभाग. A division of time according to the tenet of Gosala. भग० १४, १; अवंदंत. व० इ० त्रि० ( अवन्दमान ) पंदना न अरती. वन्दना न करता हुआ. Not saluting; not bowing to. प्रव० ६२०; अवंदिशाजित. ति० ( अवन्दनीय ) न पंदशा थे। अथ; नभन अरवा थे। अथ निक्ष वन्दना करते योग्य नहीं. Unworthy of be-

ing saluted; not deserving salutation. 94. 9.3;

√ अवकंखः था॰ I. ( वव+काङ्क् )
भाशंक्षा १२वी; अिलशाया १२वी. आकांद्या
करना; अभिलाषा करनाः To desire.
(२) पाळण कोवुं. पाँछे देखना. to look
behind or backward.

भवकंखह. भग० १, ६; भवकंखंति. श्राया॰ १, १, ७, ४७; १, २, २, ७४:

श्रवकंखमारा, व॰ कृ॰ नाया॰ ६;

अवकंखाः ली॰ ( अवकाङ्चा ) ઉत्सुक्षप्र्युः; ઉत्सुक्ताः उत्सुकताः Longing; yearning. ठा॰ ४,३;

स्मवकर. पुं॰ ( भवकर ) ४२२।. कचरा. Refuse; dirt. भग॰ १४, १;—रासि. पुं॰ (-राशि ) ४२२।ते। ४१थे।. कचरे का देर. heap of dirt or refuse. भग॰ १४, १;

श्रवकरश्च. पुं॰ ( धवकरक ) અવકરક-કચરા नाभने। કાৈઇ માણસ. किसी मनुष्य का नाम. Name of a person, श्रग्रुजो॰ १३१;

**अवकास. पुं॰ ( अवकारा )** व्याश्रयिशेष. आश्रयविशेष. A place of shelter of a particular kind. परह॰ २, ४;

श्चविकरियद्यः त्रि॰ (अश्चविकरणीय) छोऽया क्षायः त्यागया ये। ग्यः ज्ञोडने लायकः त्यागने ग्रोग्यः Worth being cast away or thrown away. परह॰ १, ३; ४;

श्चवकोडनः न॰(\*श्ववकोटक) भायुं नभाडी हाथ साथ पश्चाडे भांधतुं ते. सिर नमाकर हाथों के साथ पश्चि बांधना. Lowering or bending the head back ward and tying it to the hands. पराह॰ १, १; श्चवकंतः त्रि॰ ( श्वपकान्त ) सर्थ शु.भ सावथी भ्रष्ट थेंगेल-पतित थेंगेल. सम्पूर्ण शुम मानों से अष्ट-पतित. Utterly sinful or degenerate. "रयखप्पमाप पुरुषीए क भवकंतमहानिरया प॰ तं॰ सोसे सोसुए उद्देशे निद्देश अरुए पजरुए" " पंकप्पमाप पुरुषीए क भवकंतमहाखिरया प॰ तं॰ सारे नारे मारे रोहे रोहुए साइसाई " ठा० ६;

अवकाति की॰ ( अपकान्ति ) परित्याभ; तथ्युं ते. कोचना; त्यागना. Abandonment; leaving off. नाया॰ =;

√ शबक्रम. था॰ I. II.(भग+क्रम्) शति क्षरती; अतुं. गमन करना; जाना. To go; to move. (२) पाछा ढाउतुं. पीछे हटना. to retreat; to turn back.

अवक्रमइ. राय० ४४; नाया० १; २; ६; १२; १३; भग० १, ४; २, १; ३, २; ७, ६: दसा० १०, १;

**धवक्रमेइ**. नाया० १;

श्रवक्कमंति. जं० प० ४, ११२; नाया० ४; ६; १७: भग० ३, १; १४, १;

भवस्कमामिः नायाः २; ७; भवस्कमामोः नायाः २;

अनकामिजा. वि॰ श्राया॰ १, ७, ६, २२२; २, १, १, १; इस॰ ६, १, ६;

श्रवक्रमेजा. वि॰ भग॰ १, ४;

**अहस्त्रीस्ता.** सं० कृ० नाया०२; **१६; आया०** २, १, १, १; दसा० **१०, १**; चउ० १४:

**भवकस्म.** सं**० कृ० वेय० ४, १५; वद०** १, २६;

भवसमङ्काः सं - कृ । नाया । १; ७; ६; १३; भग । २, १; ३, २; ७, ६; ६, ३३; ११; ६;

स्रवस्तित्ता. सं०्रु० भग० १४, १; स्रवस्तमाण्. व० क्र० विवा० ६; ्र भवक्रमणः न॰ (अरकमणः) नीक्षणत्रं निकलनाः
To come out; to go out. भग॰ ६,
१३; ठा॰ ७; (२) पाछा दृश्तुं; पाछा सरकत्रं
पाँछे हदना; पाँछे सरकता. to retreat;
to turn back. भग॰ १४, १; पि॰ नि॰
१९१;

अवकास. ९० ( अवकाश ) अभिभानथी अन्ध थतुं ते; भे:हतीयडभंती ओड लेह. अभिमान से अन्या हो जाना; मोहनांय कर्म का एक भेद. Being blinded with pride; a variety of Mohaniya Karma. सम. १२; भग. १२, ५;

भवजास. पुं॰ ( अपकषं ) ऋदि आहिते।
अत्यन्त अक्ष्य करवे। ते; सभृदितुं अत्यन्त
अश्रिभान राभवुं ते. ऋदि आदि का अत्यन्त
अक्षर करतः; संगति का बहुत ज़्यादह आभगान
रखना. Trumpeting forth one's
opulence or prosperity; boundless pride of one's prosperity.
भग॰ १२, ४;

भवकोसः पुं॰(भाकोश) भीलानुं घरातं भावि ते; निन्दाः निन्दाः दसरं को सुभता हुआ वालनाः Casting obloquy or consure upon others. सम॰ ४२; भग० १२, ४;

√ श्रावक्स. दा॰ I. (श्रव+इच्) अपेहा राभपी;राढ कोपी. श्रपेद्धा रखना, दाट जोइना. To expect; to wait with eagerness.

**धवन्तह.** श्रा॰ नाया॰ ६;

आवस्तार. पुं॰ ( अवस्कार ) विधा; भण. विद्या; मत्त. Dirt; excrement. विशे॰ ३४०४;

श्रवक्कारणः न॰ (भ्रवकारणः) अभाराण्ट भेश्यवा ते. श्रवशब्द बोत्तनाः Speaking indecent words. परहः १, ३; श्रावक्खारणः न॰ (धपहरणः) सानिध्य न इत्युं ते; प्रसन्न न थयुं ते संगति न करनाः प्रसन्न न होना. Not to be associated with; not to be pleased with. पएह॰ १, २:

श्रवक्षेवण न॰ ( अपनेपण ) नीये १६वं ते; उत्सेपणाहि पांच कर्मे पेश णीलुं कर्मे. नीचे फेंकना; उत्तेपणादि पांच कर्मों में से दूसरा कर्म. Flinging, throwing down; the second of the five varieties of action viz throwing up etc. विशे॰ २४६२;

श्रवगः न॰ ( श्रवक ) पाशीमां उत्पन यती अंध जातनी वनस्पति. पानी में उत्पन होने वाली एक जाति की वनस्पति. A kind of aquatic plant. स्य॰ २, ३, १०;

श्रवगद्भ-य. त्रि॰ ( ध्रपगत) भरी श्र्येशुं; हुर ध्र्येशुं मर गया हुआ;दूर होगया हुआ. Dead; romoved. खोव॰ ३१; नाया॰ १: २; राय॰ २१६; भग॰=,=; उत्त॰ २=,२०;दस॰७,१४७; =, ६४; प्रव॰ ६६७; कष्प॰४, ६१;— खेयः त्रि॰ (-वेद) पुरुषवेह, स्वीवेह अने नेपुंसक वेह, श्रेत्रखु वेहथी रिद्धत. पुरुषवेद, खीवेद खीर नपुंसक वेद, इन तीनी वेदों से रहित. having no sex,either, masculine feminine or neuter. प्रव॰ १४३४; भग॰ =, =;

आधराधिगाय. त्रि॰ (\*अपकर्णित-अवगयित ) अवग्रश्वात १९३३; अताहर १९२३, स्रताहर किया हुसा. Despised; disrespected. जीवा॰ १;

श्रवगत : त्रि॰ ( श्रवगत ) नष्ट ध्येशेस; क्षियु

थेंभेंस. नारा को प्राप्त. Destroyed; fuded; decayed. पंचा॰ १०, ७६; आयोग प्र. पुं॰ ( अपगम ) दिनाश. विगारा. Destruction. विराः १७६; अयगम. पुं॰ ( अयगम ) निश्चय. निश्चय. Determination. विरां॰ २७६; अयगर. पुं॰ ( अयकर) क्रिपे। 'अयकर' श॰६. देको ' अयकर ' शब्द. Vide अयकर'. अग॰ ६, ६;—रासि. पुं॰ (-राशि ) ६२२ ने। राशि-८गक्षी. बुरसार पदार्थी का राशि-देश. भग॰ ६, ६;

स्राधाराह. त्रित ( स्वयाह ) व्यवशाहीते रहेस; व्याश्रीते रहेस. साध्रय में रहा हुआ; पकदकर रहा हुआ. Resorting to; dependent upon. देवी स्था १२; त्रियो रहारर; सगा १, ६; स्रोव

आद्बारि. त्रि॰ (आकारिन्) अपशार श्रेन: र. अवाकार करो दाला. (One) who does an ill turn; (one) who injures. पंदा॰ १४, ३७;

**अध्यास. न॰ (अवश्यः)** ६०५ति २५.न. उत्पत्ति स्थान. Place of origin; source of birth; place of production. सूप॰ २, ३, १;

आवगाह. पुं॰ ( अवगाह ) अवगाहना; क्षेत्र स्पर्याना. अवगाहना; क्षेत्रस्यरांना. Pervasion or oscupation of space. क॰ गं॰ ४, ७६;

अवगाइका. सं ( सवगाइना ) शरीसहिती ( : ઉथाई, शरीसहिने आधाशभदेशने अवगादीने र देखे थे ते आधाशभदेशनुं परिभाख्, शर्ता-र रादि की कंगई; बाकाश के जितने प्रदेश में हारीशदि रहे हुए हैं उतने बाकाशबदेश का प्रदिमाण: The beight of a body

etc; the measure of space occupied by a body etc. which remains in it. प्रव ११; भग । २, १; विशे १ ६ १; (२) अपकाश आपवे। ते. भारतारा देना: जनह देना. giving room or space to. भग• १३, ४; (३) अंदर भवेश करवे ते. भांतर प्रवंश करना. entrance into. विशे • १०२६;-- गुरू पुं• (-गुरा ) અવકાશ આપવાને ગુણ ऋषेदारा देने का गुण. the attribute of giving room or space to. 310 4, 3; भग॰ २, १०;--लक्कग्र. न॰ (-कंब्य ) અવકાશ અ:પવાનું લકાણ છે જેનું તે; આકા-शादितशयः भवकारा देना हो जिसका सक्रम है वह: आकारगारितकाय, that of which the property is to give room or entranco into viz Akāśāstikāya. भगः १३, ४:

अवगाहिया. सं॰ छ॰ अ॰ (भ्रवग क्रा) भ्रेनेस क्ष्मीने; भेशीने प्रवेश करके, धुसद्धरके, Have ing ontered उत्तः १०, ३३;

अविभिन्ने अस्य. सं॰ क्र॰ अ॰ ( अन्युझ ) उद्दे-श्रीने; अर्शीने. उद्दश करके; लख करके. Alluding to; aiming at. कप्प॰ ६, ६१;

अदगुण, था॰ II. (धव+गुण्) क्ष्माः ६४।५२ तिशाद खोलना. To open the doors.

सवपुर्वाह. नाया॰ १६; सबपुर्वाह. सग० १४, १; सबपुर्वाहता. सं॰ कु० नाया॰ १६; सबपुर्वाहता. सं॰ कु० नाग॰ १४, १; सबपुर्वाहता. व० कु० सग० १४, १;

स्त्रज्ञाहर ति॰ (स्वन्ह) व्याप्तः व्याप्तः, व्याप्तः, व्याप्तः, Pervading; pervasive: नाया॰ वः स्वयुक्तः हे सं॰ हः वः (स्वयुक्तः) स्थादिः

ाशन , इस्रेने. आलि ान देका; भेंड करके. Having ombraced. सु॰ च॰१०, ६६; अवस्य. पु॰( अरचर ) घटाडे:, द्वानि. घाटा; चुक्तान. Degrouse; loss. भग० ११, ११;

√ श्रवाविज्ञ. था॰ I. ( श्रप+िप+ष) अपथ्य पामते!; धरी लांु. घर जाता: यस हो जात:-To decreuse; to be diminished. श्रवविज्ञह क॰ या॰ सूय॰ १, २, ३, १; श्रवविज्ञह क॰ वा॰ स्य॰ १, २, ३, १;

अवसुत्रः पुं॰ ( अवसुत्रः ) शुक्षः ती पःसेते। ओगे. चूर्रेके पास का आता-ताकः. A nicha behind an oven. दिंगां॰ भा॰ ३४; अवसुत्रीः बां॰ ( अवसुत्रः ) প্রতী। 'अवसुत्रः' शण्टः दंखो अवसुत्रः शान्दः Vida 'अवसुत्रः বি॰ নি॰ भा॰ ३४;

अश्वसूलगः न॰ (अवज्वक-अवव्यमधोसुली-इता ज्वा यथा अवति तथा इतसवज्वसम्) चे।८ शी नीये २ शे तेनी रीते भरतः नभाऽनुं ते. इस प्रकार मस्तक नमाना, । जस से कि जाटी नोवे हो. Banding down the head in such a way that the tuft of hair on it also becomes lowered in the act. नाया॰ १६; अवस्य त्रि॰ (स्वयाच्य) न कड्डेस थेरभ; अवस्थानीय; अपर्श्वनीय, न कड्डेस य्राय; स्वयानाय, Inexpressible; unwor hy of boing said or spoken. दिशे॰ ६३:

श्रव व्या नि (श्रास्य-न पतन्ति यहिनन्तुत्पचे दुर्गतो श्रवशायक्के वा पूर्वज स्तद्यस्यम् ) संतानः पुत्र-पुती. सन्तानः पुत्र-पुत्री. Issue: progeny टा॰ ४,४; श्रयुजो॰ १३३; मग० ३,७: नि त० ३०००:—ने इ. पुं० (-स्नेइ) पुत्र, रोज आदिश्ने स्तेषु पुत्र, पीत्र आदिका स्तह.p trental affoction. सु० च० ४,३१=;

अबच्छेय. पुं॰ ( अबच्छेर ) विभाग; आग; अंश. विभाग; दुकहा; अंश; हिस्सा. A. part; a portion; a division. ठा॰ ३, ३;

अवजाश्र-य. पुं॰ ( भाजात ) पियाना इरता आछा अछायाता पुत्र, रोभ लरत यह तीना पुत्र आहित्ययशा. विता की भोजा कम गुणों वाला पुत्र, जंस भरत चकाती का पुत्र आहित्ययशा. A son inferior in qualities to his father; e. g. Adityayasā the son of Bharata Chakravartī रा॰ ४, १; अवजाण धा॰ I. ( अप+जा ) अपस्य इरवे; नाइणुत्र थं; वत छुपायती. नामंजूर करना; बात श्रिपाना. To hide or suppress a fact; to dany a fact, अवजाण स्वार स्वा॰ १, ४, १, २६;

श्रवज्ञ. न॰ ( श्रवच ) पाप; निन्ध क्ष्मै-अनु-४.न. पार; निन्ध कने. A. sinful deed or performance, सूय॰ २, २, ६५३ भोष नि ६४७;—इयर. त्रि (-इतर )
भाभशी भिन्न. याप से भिन्न. different
from, opposed to sin. पंचा - १,२५;
—इर. त्रि (-कर-सवयं पापं तस्करणश्रीकः) भाभी; भाभ इरनार. पापी. sinful;
given to sin. "तजातिया इसे कामा
बजकरा य एवमक्साए" स्म - १, ४; ३,
१६;—भीष्ठ. त्रि (-मीष्ठ) भाभ इरनामां
भीइष्. पाप करने में भीष-डरपोक. timid in
the matter of sinfulness; afraid
of sin. उत्त - ३४, २८;—विरद्द. ज्ञां (-विरति) अनदा-पाभनी निश्ति. पाप की
निवृत्ति. cessation of sin. क - प ५, २८;

श्रावडमा. त्रि॰ (श्रावध्य) वध क्षत्रवा ये। २५ निक्ष. वध न करने के योग्य. Unworthy of being killed. नाया॰ १६;

भवन्भाता. न॰ (भ्रवण्यान) भाडुं व्यान; हुष्ट व्यान; आर्त अने रीद्र व्यान. बुरा व्यान; आर्त और रीद्र व्यान. Evil meditation viz painful and revengeful meditation. श्रोव॰ ४०; पंचा॰ १, २३;

अवन्मास्याः श्री॰ (अपध्यानता ) आर्त्त अने रेक्ष ध्यान ध्यानुं ते. आर्त्त श्रीर रोद्र ध्यान का करना. Act of meditating painfully or revengefully. टा॰ रे. रेः

अवडआय. त्रि॰ (अपध्यातृ ) हुष्ट चिंतवन। क्षरनार; हुष्ट ध्यान धरनार. हुष्ट-खराव चिन्तवन करने बाजा (One) who performs an evil kind of meditation. नाया॰ १४;

श्रवहसाया व ॰ छ ॰ त्रि ॰ (श्रवतैमाम) न वर्तते। न वर्तता हुआ. Not present; not existing. भग • ३, ३;

भवहंभ. पुं• (भवहम्म) सित, शांकणा

पगेरेने टेंडा आपने। ते. दिवास, स्तम्ब धारि को जो सहारा दिया जाता है पह-Supporting; leaning upon a wall, a pillar etc. for support-सोय॰ नि॰ २६३; ३२३;

अवहंभिय. सं॰ ह॰ अ॰ (अवहम्य) अरेलीने; रेश ६४ने. टेका देकर. Leaning against; supporting oneself on or against. प्रव॰ २४२;

श्रदहाबरणाः की॰ ( श्रवस्थापना ) भद्धानतनुं आरे।पण् १२वृं ते. महात्रत का श्रारोपण करना. Investing (a disciple) with Muhāvratas i. e. full vows. पंचा॰ १७, २६;

श्रवद्विश्च-यात्रि॰ ( श्रवस्थित ) स्थिर रहेस; वध्यट न थाय ते ने स्थिए; न्यूनाधिक न होने बाला. Steady; unchanging; remaining fixed. नाया॰ ४; स्रोत्र॰ १०; ३४: सम० ३४: प०२०४: स्०प०**व: भग•** ₹, 90; ¼, 9; =; €, ₹₹; 9=, 90; २०, =; २४, ७; पंचा० १०, १३; जं० ४०१, ૧૫; (૨) શાધ્વત; ન: श ન પામે એવું. शाश्वत; नित्य. eternal; imperishable. म• ર, ર; નંદી - ૧૯:(૩) મું • અપ્રતિપાતિ ( જેનું પત્રન ન થાય તે ) અવિધાત અવધિશાન: યાત્રજ્જીવ પર્યત રહે તેવું અવધિ જ્ઞાન. **श्रव**स्थित श्रवधिज्ञान: जीवन रहने वाता श्रवधिशान. steady Avadhi-Jñāna supported by proper circumspection and spiritual power. पण ३३ ;विशे • ४७७: (૪) પ્રથમ સમયે જેટલી પ્રકૃતિ **બાંધે** તેટલી જ બીજે ત્રીજે આદિ સમયે બાંધે ते अस्थित श्रंध. प्रथम समय में प्रकृति का जितना बंध हो उतना हा बंध दूसरे तासरे आहि में होना वह: सवस्थित कंध.

Karmic bondage uniformly increasing or rising with every Samaya, beginning with the first (Samaya). क॰ गं॰ ४, ७६; क॰ प॰ ७. ४१:--परिवास पुं॰ (-परिवास) स्थिर परिष्काम. स्थिर परिणाम. stoady thought-activity. And 34. 5: --बंध. पुं• (-बन्ध ) पहेले सभये केटली મકતિ બાંધે તેટલીજ બીજે ત્રીજે આદિ સમયે ભાંધે તે; પ્રકૃતિબંધના એક પ્રકાર. વહિલે समय में जितनी प्रकृति बांधे उतना ही दूसरे श्रीर तांसरे आदि समय में बांधने वाला: प्रकृतिबंध का एक भेद. steady bondage of Karmie matter, i. e. the same amount in every unit of time; a variety of Prakritibandha. क॰ गं॰ ४. ७६: क॰ प॰७,४१; **आवाद्विह. लॉ॰ (अवस्थिति)** भर्भाधः ६६.

सीमा; मर्यादाः Limit; boundary. ठा॰

**धवारः** पुं॰ (श्रवट) કુવे।. कूप; कुत्रा. A well. पिं॰ नि॰ १६१; ठा॰ २, ४;

महांडस. पुं॰ ( मनतंस ) भूषणः मूषणः गहना. An ornament. स्॰ प॰ १८; —कृड. पुं॰ ( -कृड ) भेरुना अद्भाव वनना आड़ हिग्दिश्य इटमाने सातमें इट-शिभर मेह पर्वत के मदसाल वन के ब्राठ दिग्हस्ती कृटों में से सातमें कृट. the seventh of the eight Dighasti summits of the Bhadrasāla forest of mount Meru. जं॰ प॰

अवार्डसञ्च पुं• ( अवतंसक ) शिभर शिखर. A summit; a pinnacle. जीवा॰ ३; (२) मेरु पर्श्वत. मेरु पर्वत. mount Meru. जं• प॰ भविंदसग. पुं॰ ( भवतंसक ) भुगट; शिभर. सुकृट; शिखा. A diadem; a summit. परह॰ २, ४; जीवा॰ ३, ४;

आवडु. पुं॰ (\*मन्द्र-कृष्ठाटिका ) श्रीया-डे।इनी पाछती साग मोना; गर्दन का विद्यला माग. The back part of the neck. भग॰ १४, १;

श्रवद्भव: त्रि॰ ( श्रवाद्-श्रवगतमर्दं यस्य तद्वार्द्धन्) अर्धुः अर्धः भाषाः Half, श्रोव• १६; भग० २४,६; श्रोघ० नि० भा० ६६: पत्त १८; (२) अर्द्ध दिवस. छाधा दिन. half of a day. भग॰ १६, ३; -- उमायारिया. श्ली॰ (-श्रवमोहारिका) ઉણાદરી તપના એક બેદ: અર્ધ ખેરાક लेवे। ते. ऊनोदर्श नामक तप का पक भेद: नित्य के भाजन से श्राधा भोजन करना. a variety of Unodari kind of austerity viz taking half the amount of food required. वव • इ. १५; भग० ७, १:- खेत्त. न० (- क्षेत्र ) अर्ध ક્ષેત્ર-પંદર મુહ્તે સુધી ચંદ્રની જોડે યાગ કરતાર नक्षत्र. अर्थ केत्र अर्थात् पंदह सहते तक चंद्र के साथ योग करने वाला नक्तत्र. A. constellation which remains in conjunction with the moon for Ardhaksetra i. e. 15 Muhū rtas. च॰ प॰ १०; ठा॰ ६:--गोल. पुं॰ ( - गोता ) અર્ધ ગે.ળા; ગાળ: તા અર્ધ ભાગ. श्चाधा गाला: गाल का आधा हिस्ताhalf of a globe; hemi-sphere. स्॰प॰ =: -गोलगोल. पुं॰ (-गोलगोख) અર્ધ ગાળામાં સમાએલ બીજા અનેક ગાળા. श्राधे गोले में समाये हुए दूसरे अनेक गेले. several other spheres contained in a hemi-sphere. वं॰ प॰ नः -वंदसंदाया. न॰ (-वन्दसंस्थान ) अर्ध

चन्द्राक्षरः दाथीना हंतनेः व्याक्षर अपंचंद्रा-कार; हाथां के दांत का बाकार. shapa of the half-moon; shape of the tusk of an elephant. তা॰ ২, ১; --- दिवस पुं (-- दिवस ) अध दिवस. . सावा दिन. half a day. भग १६, ३; --पोग्मलपारेयद्दः पुं॰ (-पुःगब गरेवतं) પુદ્દગગપરાવનન-અર્ધ પદમળપાવરના ક ળવિસાગવિશેષ. તેના पुरुगल परावतनः अयोत् कालावभागावशय के आप भाग का अपे पुरुग तरहावर्तन कहते हैं. half the time required for Pulgila change, पवा॰ ३, ३२; मग • =, ६; १२, ६; जांवा • १;

श्राचनाः न॰ (श्रावन ) गभन १२२ ते: गनि १२२ ते. गमन कराः गात करनाः Act of going; motion. (२) अध्युः ते. अन्तनाः act of knowing. नंदा॰

खात्र हुझा. ति॰ (धानद्र) अधिते. बाता हुझा. Bound; fastened. भग०२,१; खासस्मात व॰ कृशतं श्रीत्र तत्र्रीती तुनभते. नावे शासा-श्रम हाता हुझा. Bending low. राय॰

आवश्य र. पुं (आवश) हर करवं ते: निर्धेष करवे!
ते. दूर करवा; निषंत्र करवा Removal; prohibition. ठा॰ =;—श्वयग्य. न॰ (- वचन)
हे। १६शे क्र व्यत्यः निन्हा वयतः दोषदरोक वचन;
निन्दा वचनः words of censure;
fault-finding speech. प्रव॰ व॰ ३;
आवश्यय्यः न॰ (आवनयम) निर्धेष करवे। ते;
हर करवं ते; निषंत्र करवा; दूर करवा.
Act of removing; act of
forbidding. विरो॰ १८३; १०३८; पिं
वि॰ ४७३; पंचा॰ १६, ६४;

Earth: land, fie fie sas;

र् झास्त्रीं. था॰ I. ( अप+नी.) ६२ हेरेवुं; ५ दी भु5वुं, बूद करना; निकाल बालवा. To remove; to drive out. स्वस्तेष्ट्र. रागा॰ व; पंचा॰ १७; ४; स्वस्तेष्ट्र. था॰ ति॰ नि॰ २२६; स्वस्ताया. वि॰ " प्रतिसक्षेत्रा " दसं॰ ७; स्वस्तायां, सं० कु॰ सोष० नि॰ ४०१; स्वस्तायांत्र. व० कु॰ विशे॰ १२६६;

अवलोयः न॰ ( अपनीत ) निन्धास्थः निन्दा संबद्ध Slanderous; scandalous.यह-११: इस॰ ६,२,२२; (२) त्रि॰ ह्रुरे धरेक्ष. द्र । इया हुआ. removed; forbidden. स॰ २० २. ६ :--- उच्छीयबयण. न॰ (-उपनांतवचन ) निन्हा साथे स्तुति सूथक વચન જેમ 'અ સ્ત્રી રૂપમાં ખરાળ પછા આચરણમાં સારી છેઃ વચનના સે.ળ પ્રકાર-भ'ने। शारमे। प्रकृत, निन्दा के साथ साथ स्त्रति सुचक बवन, जेस 'बसुक की कुरूपा है परंतु है सदाचारियी; 'बबन के सालह मेदी में से बारहवाँ भेद. an expression combining praise with censure; e. g. this woman is not fair but she is well-behaved. भागा २, ४, १, १६२;--वरश्र ति ( -चरक ) ક્યાંક બાેક સામાં વ્યાવ્યું હાય, એક સ્થાનેથી ખીજે સ્થાને રાખવામાં આવ્યું હે.ય. તેની ગવેષણા કરન:ર; અભિગ્રહ तिशेषधारी. कहीं भेज हुए या एक स्थान से दूसर स्थान पर रखे हुए की गवेषणा करने वाखः; स्रोभग्रहविशेष का भारी। ( one ) who searches after a thing transferred from one place to another; (a person) with a particular kind of vow. जोव॰ १६; श्चवखोयः न• ( अपनीष ) ६२ ४२५ ते. दूर करना. Removal. विशे ६ ४३;

अच्छाताः ति - ( स्थर्च-न विश्वते वर्षः पंच सितादिरस्थरवर्षम् ) वर्श्वरद्वितः रंगरदितः अभूनं ६०५. वर्ष संहतः विना रंग काः क्रमणं द्रव्य. Colourless: having no colours for:nless (substance). मग॰ २.९०: ११, १: २०, ई: (२) নি-ম. বিন্যা. censure; obloquy. বি• ति भा २७:--कर. हि (-कर) अव-ગુણ બાલવાવાલા: નિન્દા કરતાર: નિન્દા काने बाता. (one ) who detracts. or consures. भग. ६, ३३:-- कारमः थ. त्रि॰ (-कारक) अपयुख भे।सन.रः अवर्शवाह भाषानार. अवगुरा कहने वाला. (one) who detracts or censures.भग• १४. १:-- बाद पं (-बादिन-अवर्णं वादेतं शाजमस्येत्यवर्णवादा ) अपही ते **५२नार: (न-६५. चपकासिं करने वासा;निन्दक.** (one) who detracts or censures. " माई अवस्त्रवाई, किविसिप भावणं क्रवार " उत्त- ३६, २६३; दसा- ४, १०१; प्रव• ६६५०;—साच. पुं•(-बाद् ) अवर्धु थाश्व । ते: निन्हा अशी ते. विन्हा करताः धवर्णवाद बोजना. detricting; cansuring. " सर्वाचाय च प्रंमुहस्त " प्रव-890: EXX:

**अवएख दं** ति • ( अवर्षादर् ) नि-६६. निन्दकः ( One ) who detracts or censures. दत्ता • ३, १८;

स्वयंग्यंतेत. ति॰ ( सवस्य ) अवश्वः हो।
भीश्वनारः नि॰ हा सवर्णताद बोलने वालाः
नि॰ ति॰ हा सर्वे वाला. ( One ) who detracts or censures. सम॰ ३०;
स्वयंग्याः सी॰ ( सवसा ) ३५५भानः अनाहरः
अपनानः सनादर. Insult; dis-respect.

सीव॰ ४३; पंता॰ ३, ३४; प्रव॰ ४०३;

अवरहाण . न ( अपस्तान ) तथाविध संस्का-रित जणधी स्तान करवुं ते; शरीरनी विश्वस हर करन र द्रव्यभिश्रित जणधी स्तान करवुं ते. सथावित्र संस्कारित जल संस्तान करना: शरीर की विकताहट दूर करने वाल द्रव्यों के माधित जल से स्तान करना. A bath with water mixed with a dirtremoving substance. विवा %; नाया % १;

श्रवनष्ट. त्रि॰ (श्रवतष्ट) छ। श्रीने पान्त शुं करें शुं॰ बी तकर पतला क्या दुवा. Made slender by cuopping off the outer parts. स्य॰ १, ४, १४;

महत्त. पुं॰ (चन्यक्त) आहे प्रस्ती अंहरते।
आणा : अविश्वन हाथी व्यते आणा :
बाठ वर्ष से कम उम्र का बालक; मर्पारणत सदस्या का बातक. A boy under eight years of age; a boy of immuture age सोय॰ नि॰ ४६%;

श्रवत्तक्य त्रि • ( श्रवत्तक्य ) क्षेत्रा थे. २५ निक्षः अनिर्वयनीयः न कहने योग्यः अनिर्वयनीयः Inexpressible; indescribable; unspeakable. दस- ७, ४३: पह- १०: द्यात्रज्ञो ० ७४; भग - ९ २, १०; प्रव० १२९१। कः प॰ ७, ४२;—संध. प्रं॰ (-वन्ध ) અવસ્તવ્ય બંધ; જે કર્મપ્રકૃતિના અયન્ધ થયા પછી પુનઃ ભંા થાય તે પ્રથમ સમયે अवस्तन्य अन्ध इडेवाय. जिस कर्मप्रकृति का अवस्थ होने के बाद पुनः बंध हो वह प्रयम समय में चवक्रव्य बंध कहलाती है. that Karmic nature which binds a man again after once freeing him from bondage is at its initial stage called Avaktavyabandha: 5- 4- 4, 33:

**अञ्चल्तव्यगः न॰ ( अवस्तव्यक्-न कृति साप्य-**कतीति चक्तं शक्यते यत्तदक्तव्यक्रमेश्रीन-स्यर्थः ) કૃતિ કે અકૃતિ શબ્દથી કહેવા થાગ્ય निह ते: એકनी संभ्या. कार्त अथवा अकति (कितने हैं १ या कितान नडी हैं १) शब्द के द्वारा न कहने योग्य एक की संख्या. The numerical figure one ia epeaking about which we can not say " how many? or how many not?". ठा॰ ३, १; भग॰ २॰, १०; --संचियः त्रि॰ (-सन्चित-स्वक्तव्यकेनेकेन स विश्वताः) એક समये એક ज ઉत्पन्न थाय-એક સંખ્યાથી ગણાય તેવા નારકો વગેરે. एक . समय में एक ही उत्पन्न ही खर्थात् एक ही संख्या से गिना जाय ऐसा नाएकी अहि. Narakis ( hell-beings ) etc. that are born one at a time or that can be counted one at a time are 3. 9: भग० २०, १०;

आवस्त्वाः जो॰ ( अवस्तव्या ) न ३६ वा ये। २५ स्थापः न कहने योग्य भाषाः Speech unworthy of being expressed or uttered. " जा य सचा अवसन्या " इस॰ ७, ३;

श्चावतथा वि ( श्वावस्थ - श्वावति उन्तीरयवस्थाः ) २हेनार. रहने बाला. ( One ) who resides. " तरमण बिहुमजनणो, बज्जा-दशो सालयावस्था " विशे ९ १७४६;

स्वत्यान न (सपार्थक) पूर्वापरना संजन्ध विनानी व अपरथना; सूत्रने। એક देए. पूर्विपूर्व सम्बन्ध राहत वाक्यरचना; सूत्र का एक दोष A fault in the construction of a Sutra; faulty grammatical construction of a sentence. प्रस्

कासरबार बी॰ ( सनस्या ) दशः रियति दशाः स्थिति Condition; state; plight.

पंचा• १६, ३६; १८, १६; प्रव॰ 4ई; (૨) છદ્દમસ્ય, કેવળી અને સિદ્ધપાશું એ त्रश अन्तरथा, स्रग्नस्य, केवली और सिद्धपना यह तीन श्रवस्थाएं. The three states viz that of a Chhadmastha, a Kev and a Siddha. प्रव - ६६: -- इं.तर. न॰ (- बन्तर ) दशाविशेष. दशा विशेष. a particular, specified state or condition. ( 2 ) પર્યાયાન્તર-એક पर्यायभाधी भीज पर्यायभा अनु ते. एक पर्याय में से दूसरे पर्याय में जाना. passing one modification to another. पंचा॰ १८, २६;— आसर्ण. न • (-माभरण ) અવસ્थाने ઉચિત આભરશ-धरेखां. श्रवस्था के योग्वश्राभूवण्-गहुना.. an. ornament befitting a particular condition, ठा॰ ५. १:-- असिय हि॰ (-उचित ) અવસ્યાને ઉચિત: અવસ્યા યાેગ્ય. अवस्था के योग्य.befitting a particular stage or condition. पंचा॰ ४. ६: -- तिग. न॰(-त्रिक) छहभस्य, देवणी अते सिद से त्रश दशा. इग्रस्य, केवली और सिद्ध ये तीन दशाएं.the three conditions viz that of a Chhadmastha. a Kevali and a Siddha. प्रव ६६६

अवत्थासा न॰ ( अवस्थान) न्थिति; ओड़ देडाओ स्थित रहेवुं ते स्थिति; एक स्थानपर स्थिर रहना. Steady residence in a place; steady condition. विशे• ११०; प्रव॰ २७॥;

अवितिथयः त्रि॰ ( अवस्तृतः ) पसारैसः शिका-वेशः फेलाया हुआः विद्याहुमाः Spread; extended: नाया॰ =;

अवस्थुः न॰ ( अवस्तु -च विषये परस्त्रिके-बोडवों सत्र सदबस्तु ) निर्श्वेः; व्यर्थे शन्यानिर्गेकः सर्व ग्राह्तः Manninglessः; fruitless; purposeless. परह० १, २;

खबद्ग्यः न॰ (खबद्म) श्रेतः छेडाः भर्येन्तः ख्रुतः खाबिरी सिराः पर्यन्तः End. स्य॰ २, ॥, ९ः

भ्रमन्तः ति ( भ्रवत्त-स्ववस्यस्यं इव्यं भारवाम्तं नृतिकादि पस्ताऽसावपद्तः ) ६४६१२ नि ते;ते ५९१६ी. विना तह काः नाजुकः Not solid; fragile. ठा० ४, ४;

अवदात त्रि ( अवदात ) निर्भेगः सुदः; २५२७. निर्मेतः; साफ्तः स्वच्छः. Pure; clean; clear. " संसिद्धांतवदातसुद्धं "स्य • १, ६, १६;

श्रवदाय. त्रि॰ ( श्रवदाक ) भार; स≩हः गोरा; सक्रेद. White; spotless. परह० १, ४;

√ अवदाल था॰ II. (भण+रक्) विदारख् ६२पुं; शीरपुं: ६१८पुं. चीरना; फाबना; विदारण करना. To cut; to tear; to cut into two or more pieces.

**अवदालेह**. भग०१६, ४;

खबदाक्रिय. सं ० कृ० भग० १३, ६;

श्रवद्रांतियः त्रि॰ (श्रवद्रांदे-क्रिन्त) विश्वसित; प्रयुक्षितः विकसितः क्रूता हुन्याः Opened; budded. जीवा॰ ३, ३; श्रोव॰ १॰; नाया॰ १; उवा॰ २, ६॥;

श्चनहार. न॰ ( अपदार ) नानी भारी; र्छीडी. बोटी सिक्सी. A small window; a back-door. "तेष अवदारेषं सो जतिगतो स्थोगविषय " नावा० २; १४;

. 🗸 **धावहास. था॰ II.( जय+उद्+रक्** ) ઉधा-कृष्ट्रं, भेशवपुं, उवाहना, बोलना, To open. जनहातीह. पत्त॰ ३६; भव॰ ६, ९०; जनहातीसा. सं॰ इ॰ भव॰ ६, ९०;

आवहाहका. न॰ ( व्यवाहक ) कुन्ध 'वावद-हता' शब्द. देखो 'व्यवहता' शब्द. Vido 'व्यवहता'. विवा॰ १;

भवर्त्स. पुं॰ ( चवर्ष्मस ) श्वरिक तथा तेना क्या निःसार जनावनार भावना, है के भावन नाथी असुराधिकमां उत्पत्ति थान ते. चारिक्र चौर उसके फल को निःसार कनाने चाली भावना, जिससे असुरादि पर्यांग में उत्पत्ति होती है. A thought showing right conduct and its fruits as useless; this sort of thought causes a man to be born among demons etc. " चडिंबहे चवरंसे प॰ तं॰ चालुके चनियोगे संमोहे देसकि चिस्ते " ठा० ४, ४;

अवदंशिः त्रि॰ ( अपध्यंतिष् ) भ्वंस करनार; नाश करनार. ध्वंस करने वाला; नाश करने वालाः A destroyer; a killer. "पच्या वरिक्या व मसाववंसी " उत्त॰ ४, ७;

सन्धरः त्रि॰ ( भन्दष्ट ) त्रभ थ्येश. तृतः. Satisfied; having enough. नाया॰ १८;

श्रवधारियका जि॰ ( अवधारितमा ) अव-धारण् ५२वृं ते. श्रवधारच करना. Thinking; considering, पंचा॰ ३, २४;

श्चनित्रकः सं कृष्ण श्रम् ( श्वनतस्य ) नीयाः धर्मनेः नभीने तस-नीया होकरः Having: bent low; bowing down. श्वासान् २, १, ६, ६२;

√ व्यवपंशुर. था॰ I. (श्वाच+व्यप+यू) क्ष्माधः ઉधाऽयां-भोक्षयां. क्रिवाच खोलवा. To open a door.

श्रवनंगुरे. वि॰ ' सप्यक्त नाकांगुरे ' इस≪ ४, १, १८;

अवयुद्ध. त्रि॰ ( अवस्तुष्ट ) २५शे ६२ेश. स्पर्श किया हुआ. Touched. सु॰ व॰ १०३२; √ आवपेष्ट्याः भा• I. (भव + म+६ष्) श्रीतरः ६िथी लेवुं, तपासवुं, निरीक्षणु इरवुं. चारों और देखनां, जांच करनाः निरीक्षण करनाः To examine; to investigate.

**अवपेक्खह.** आश्रुउत्त॰ ६, १२;

√ अवसुरुक्तः था॰ I. ( अव+सुष्) જાણવું; सभलपुं, जाननाः समक्तनाः To know; to understand.

व्यवकुरमंति. विशेष १६७; व्यवकुरम्बसि. उत्तर १८, १३;

स्रविशेष्ट. पुं॰ ( भववोष ) २५ति; २भ२ध्. स्मृति; बाद; स्मरण. Recollection; remembrance. श्राया॰ टी॰ १,१,१;

ब्राह्मास. पुं• (ब्रह्मास) हेभाव. दिखाव; दश्य. Show: manifestation: appearance. जीवा॰ ३,१; (२) तेज अने शाननी प्रश्तश. तेज और ज्ञान का प्रवाश. lustre of knowledge and power. जीवा॰ ३.१;

कावभासयः प्रि॰ ( प्रवमासक ) প्रश्नारः परःश्नी अवसः इरनारः जानने वालाः पदार्थों का ज्ञान करने वालाः (One) who knows or understands: विशे॰ ३१७;

श्रासमः त्रि (श्राह्म ) हीनः श्रीधुं. होनः हतका. Loss. श्राया २, १, ३, १७;

आवमएत्. धा॰ . II. ( अप+मन् ) अपभान ३२नुं; अनाहर इरवे: तिरस्कार इरवे. अपमान करना; तिरस्कार करना. To insult; ६० diarogard.

चवमण्यति. स्य॰ २, २, १७; चवमण्यति. सग॰ ३, १; नाया॰ ४०

**भवमस्याहः, मा**०उत्त० १२,३६; भग० ५,४; "१२, १;

सबमाबिका. सं • ह • ठा • ३, ५;

भवसविश्वता. सं॰ कु॰ सग॰ ४, ६; भवसवश्वत. व॰ कु॰ स्य॰ १,२,४,७; ३,४,७;

अवसह. पुं॰ ( अपसर्व ) भसा पुं-भईन ४२ वुं ते. सलना; मर्दन करना Aet of rubbing. " अवसर्व अप्यक्षो परस्त व करेंति" परह ॰ १, २;

अवमाराः न॰ (चयमान) अपभानः अनाहरः तिरस्धारः अपमानः तिरस्कारः Insult; disregard. भग•३, २; राय• २६४; स्रोव• २१;

अवसासः न॰ (अवसःन) अवभान—हाथ, गल, पुट वर्गरेथी वर्गुने अवशी ते; अरपिवशिष. अवसान—हाय, गल, फुट वर्गरेह से वस्तुविशेष का साप करना. Measurement of a thing by the hand, by a yard etc; a kind of measurement. ठा॰ ४, १; असुलो॰ १३२; (२) भाननीय पुरुषने तुंधारे आधाववुं ते; अपभान धरवुं ते. सान्य पुरुष को तृ तदाक से बुलाना; अपमान करना. insulting; showing disrespect to a worthy person. परह॰ २, ४; आव॰ २१;

अवसाशिश्च-य. त्रि॰ ( श्वपमानित ) अप-भान पाभेक्ष. श्रामानित. Insulted. हु॰ य॰ १२, ४; पिं० नि॰ ४६४; भग॰ ३,२; ११, ११; भोष॰ नि॰ ४२४;

अवसार पुं॰ ( अपस्मार - अपस्मवंते पूर्ववृत्तं वि-स्मव्यंतेऽने ने अपस्मार: ) रागिवरीप; केमां पूर्वनी ढडीडतनुं विस्मरख अध काय अभी कातना એड राग, वाध; भूगी; ढिस्टेरीया. एक रोगिवरीय, जिसमें पूर्व की स्मृति नष्ट हो जाय वह रोग; मृगा. A. disease such as hysteria, epilepsy etc. in which a person becomes unconscious of his former condition. चाया० १, ६, १, १७२:

भवमारियः ति ( भपस्मारित भपस्मारः संजातो यस्येति ) अपरभाररे।अवाले।; वाध-भूगी रोगवाले।. भपस्मार-मृगं रोग वालाः Suffering from epilepsy etc. भागा १, ६, १, १७३;

अवयः न॰ ( अवक ) એક સાધારણ વનસ્પતિ; सेवाण. एक साधारण वनस्पति; सिवारः A kind of vegetation; moss. पक १;

अवयः न॰ (अब्ज) ५५%. कमल. A lotus.

√ क्रावयक्त था॰ I. ( वप+ईक्) अपेक्षा राभपी; आडांक्षा डरवी. व्रपेत्ता रक्तनाः व्याकोत्ता रक्तना. To expect; to desire. (२) कोनुं; आगणपाछण निरी-क्षणु डरवुं. देखता; आगे पाँछे निरीत्त्रण करना. to observe.

**श्रवयक्खड्**. नाया० ६;

**प्रवयक्खं**ति. नाया० ६;

श्रवपक्खिस. नाया॰ ६;

स्रवयस्त्रसाय. व० कृ० भग०१०, १; स्रवयस्त्रंत. व० कृ० नाया० ६; ग्रोष० नि० भा०१८८;

**श्रवयग्गः पुं॰ (\*श्रवदग्र-पर्यन्त** ) अन्तः छेडे।; पर्यन्तः श्रन्तः श्राख्रिः End; limit. ठा० २, १; भग० १, १;

श्चावयता. न॰ (श्ववचन) निन्हा वयन; अये। व्यन. निश्च वचन; श्रयोग्य वचन. Improper speech; censurable speech. वेय॰ ६, ९; ठा॰ ३, ३;

श्रावयमारा व॰ छ०ति ॰ (श्रावदर) शुरुं न भेशिन ते।; भेरिं न भेशितो. सूंठ न बोतता हुआ. Not telling a lie. श्राया॰ १, ४, २, १४६; √श्रावयर. था॰ І. (श्रप+छ) अपशर ४२वे।; अपशान ४२वं म्ह श्रावकार करना; भाषसान करना. To injure; to insult. भाषयगङ्क. सम ॰ ४०;

असयरंख. नं • ( चनतरंख ) • ઉतरवृं; नीचे आववुं, नीचे उतरना. Act of descending; coming down. प्रव॰ नधरः

अवयरिस त्रि॰ ( अपकर्ष ) थे। ५. थोडा. Small; little. विशे॰ १४०३;

भवयत पुं॰ ( भवयत ) अवयव; अवयविती ओड विलाग भवयत; अवयवा का एक विभाग A limb; a part of a body. भगुजा॰ १३१; विशे॰ २८; प्रव॰ १४९१; क॰ ग॰ १, ४८;—फरिस्स पुं॰ (-स्परी) अवयव-ओड देशनी ३५शी एक देश का छुनाtouch or contact of a part. "जस्स बरसासगावयवफरिसविकसियविमलमङ्किर-गा" क॰ प० ७, ४७;

श्रमयानि ।त्रे॰ (श्रवयानि ) अवयववाणुं; केना आग पंडी शंडे अवुं. श्रवयाने वाला; जिसके भाग हो सके वह. Having limbs or parts; divisible into parts or limbs. ठा॰ १, १; सम॰

अवयार. पुं॰ ( अपकार ) अपधार. अपकार. Damage; hurt; injury. विशे• ३२६=;

अथयार. पुं॰ (भवतार) सभावेश; अन्तर्शाव-समावेश; अन्तर्भाव. Inclusion; state of being included. प्रव॰ ६६६;

#श्रवयास त्रि॰ ( मत्त ) गांडा. पागल. Mad. पिं॰ नि॰ ५८१;

भ्रवयासः न॰ (ेश्ववकाश-भाषिक्रन ) आर्थिशनः, भेटतुं ते. श्रालिंगनः, भेटकरना. Embrace. भोघ॰ नि॰ भा॰ २४४;

श्रवयासावियः त्रिः ( श्रवकाशित-श्राश्के-वित ) आर्थिशन आर्थेश श्रालिगन किया हुशा. Embraced, विवा १, ४; श्चवरविदेह आ ति ( भपरविदेहक ) पश्चिम भड़ाविदेख क्षेत्रभां जन्मे अ पश्चिम महा-विदेह चेत्र में जन्मा हुआ. Born in the western Mahāvideha region. श्चगुजो॰ १३१;

श्चियाः लां॰ (श्वपरा) निक्षना विजयनी
भुभ्य नगरीः निलना विजय की मुख्य नगरीः
The chief city of Nalina Vijaya.
ठा॰ २, ३; (२) पश्चिम दिशाः पश्चिम दिशाः
the west: प्रव॰ ७६०;

अवराइआः स्नं॰ ( अपराजिता ) पश्चिम
भडाविहेडनाः हिन्न्छु आंउवानी पांत्रभी
प्रेम विश्वपनी मुण्य राजधानीः पांचम
महाविहेह के दक्षिण भाग की पांचवी
वप्रा विजय की मुख्य राजधानीः The
capital of the fifth Vaprā
Vijaya of the southern part of
western Mahāvideha. जं॰ प॰

श्चवराजियाः स्था॰ (श्वपराजिता) शंभ विक्यमती भुण्य नगरी, शंख विजय की मुख्य नगरी The capital of Sankha-Vijaya, ठा० २, ३;

अवराहः पुं० न० ( अवराध ) अपराधः युन्देः इसुरः अला अपराधः गुनाहः भूनः ि aultः offence. ' अवराहसहस्सधरणां भो ' तं दु० नाया० ६ः दस० ६, २, १०ः सु० च०४, १२४ः वव० १, ३७ः दसा० ६, ४ः पि० नि० १२७ः प्रव० ७३६ः पंचा० १४, १७ः (२) अतिथारः वत लांगवानी हे।शीशः अतिचारः वत नंग करने का प्रयत्न. an attempt to violate a vow. पंचा० १६, १४ः सामणाः स्रो० (- समापना) अपराधनी क्षभा भागवी ते. अपराध की समा मांगना. asking pardon for a sin or a fault. प्रव० ६६ः - प्याः न० (-पद) धिर्धे क्ष्याय आहि-भेक्ष भागते है। है। साराः इन्द्रियविषयक क्षयाय आहि; मोस्न

को रोकने वाला. an obstacle in the path of salvation; e.g. passion etc. भत्त॰ ४६;--च्या. पुं॰ (-व्या ) अपराधरूपी वल-धा. भ्रापराधरूपी वरा. a wound or a scar in the form of a sin, पंचा॰ १४, ४०; सलतः त्रि॰ (-शरूप) अतियारक्षप शहय. भ्रातिचार रूप शल्य. a fault rankling in the heart like a thorn. पंचा• १६, १४:-सल्लपभवः त्रि० (-शत्य-प्रभव ) स्थित पृथ्वीना संसर्गरूप अतियार-भूत शब्यथी उत्पन्न धनेत्व. सचित पृथ्वी का संसर्ग हुए। जा श्रातिचार उससे उत्पन्न, born of, arising from Atichara (partial violation) incurred by touching animate earth i. e. earth-bodied sentient being. पंचा० १६, १४:

श्चवराहिः जि॰ ( श्वपराधित् ) युन्देशार्ः; अपराधीः श्वपराधाः Guilty; criminal. राय० २०७:

अविरिलंक जि॰ (अपरस्य ) पश्चिम तरहतुं. पश्चिम की और का. Western, "अवर-वर्णनंड " नाया० ६:

स्रवरुद्दः पुं॰ (भवरुद्द) नारशेना द्वायपण आश-नार परभाधाभी नारका के द्वायपण को तो इने बाला परमाधामा. One who breaks off the hands and feet of Narakis; the Paramadhami, सम॰ १६;

श्रवरोष्परः न० ( परस्पर-प्राकृतन्वादादि रकारः) अन्येतन्यः श्रन्योन्यः Mutual. विशेष २४९; विंक्ति २३४;

अवरोहः पुं• ( अवरोध ) अन्तःपुरः अन्तःपुरः जनान खानाः A harem. सु• च• २, ४०३: (२) आपरेध्यः आवरणः सटकानः absence of obstruction. विरो• १•३; √ श्रवलंब. धा॰ I. ( श्रव+खम्ब् ) व्याश्रय ५२वे।; अन्रतंथन ५२वं श्राश्रय करना श्रवल-म्बन करना. To lean upon; to resort to.

**धवसं विषाण**. सं० कृ• भ्राया० १, ६, १, २२; **धवसंविभ**∼य. सं० कृ० श्राया० २, १, ६, ३२; सु० च० ४, २३२;

**श्चवसंबिजः** भत्त**०** १६६; श्चवसंबित्तण्, हे० कृ० दसा० ७, १; श्चवसंबसायः, व० कृ० ठा० ४, २;

अवलंबः त्रि॰ (श्ववलम्ब) पश उँथा अने भाधुं निथुं इरी अट्डनारः पाँव ऊँचे खोर सिर नांचे करके लटकने बालाः (One) in a topsyturvy posture of the body; one suspending him-self head over heels. श्राव॰

श्चवलंबरा, न० ( अवलम्बन ) पश्तुना सामान्य तथा विशेष श्रेशनी अपअद्ध. वस्तु के सामान्य तया विशेष श्रश-भाग का श्चवप्रद-श्चवलम्बन. Grasping the general and particular parts of a thing, नंदां• ३०; (२) आश्चर; आधार; टेडा. श्चाश्चय; श्चाधार; टेका. support. जीवा• ३, ४: जं॰ प० १; निसां• १, १२; (३) ओटली. श्चोटला. a verandah. (४) भश्चड नभावनुं ते. मस्तक नमाना; सिर कुकाना. act of lowering the head. ठा० ४, २; —बाह्य. श्ली॰ ( क्ष्वाहु ) डेडेडी; डेडेरी. कठहरा. A railing, जं॰ प०

अवलंबरायाः स्रो॰ ( अवलम्बनता ) अवस्थः भित्रानि। ओ । ओ । अवस्यहः स्रोतज्ञान का एक भेदः A variety of Matijñāna; perception, apprehension of an object. Here the state of mind

is such that it has a vague idea of an object. नंदी॰ ३०;

अवलंबिझ-यः त्रि॰ ( भवलम्बित ) निरंतर; ६भेशां निरन्तर; हमेशा; सदा Always; eternally नाया॰ १; (२) त्रि॰ अव-लेखन ४रेस अवलम्बन किया हुआ resorted ( to ). दस॰ ४, २, ६;

अवलद्धः त्रि॰ ( श्वरत्तब्धः) अपभानपूर्वकः भितेत्रेत्रप्रसानपूर्वकामला हुत्राः Obtained with insult. "परघरप्यवेसे लद्धावलद्धाई" श्रेति ४: भग० १, ६;

अवलिक्जंत. व॰ कृ॰ ति॰(श्रपलपत्) भःतीः; भःऽभःतीः बकता हुश्राः बद्दबाता हुश्राः Prattling; talking nonsense. मु॰ च॰ ४, ६०;

श्चवित्तं पुं॰ (भवित्तम्ब) ओड देशनुं नाभ. एक देश का नाम. Name of a country. ठा॰ २, ४;

श्रवलित्तः त्रि॰ ( श्रवलिप्त ) व्याप्त. व्याप्त. Pervaded by: सूय॰ १, १३, १४;

अविलिप्पः था॰ I. ( भव + स्विप्+क॰ वा॰)
लेपायुं: भर्धायुं: लेप का किया जाना To
be smeared; to be bespattered.
भवितपद: क॰ वा॰ उत्त॰ २४, २८; भग॰
है, ३३;

श्रवितयः त्रि॰ (श्रवित ) निद्ध विशेक्षं; धऽी भारेत निद्धाः वाजेत निद्धः विना सुद्धाः हुन्नाः न कुकाया हुन्माः Not folded; not bent. उत्त॰ २६,२४;

भवलुयः न॰ ( \*भवलुक-नीकाद्यः ) ६ देशां विशेषः तावाने श्वाप्तवानं ओड ६ ५ ५ ६ १ एक प्रकार का बांसः नाव चलाने का एक उपकरणः A kind of oar. साया • २, ३, १, १ १ ६:

- भ्रवलेहिलियाः स्रो॰(\*घवतेसिनका-वंतत्वग्) यांसती ७५६ी छास-छाधः वांस के उपर की झालः The outer bark of a bamboo. ठा॰ ४, २; निसी॰ २, २६;
- भवलेहिया. बी॰ (धववेहिका) याटणु. भवलेह; चटनी. Semi-fluid medicine to be licked. प्रव॰ २२=;
- अवलेही. ली॰ (अवबोहिका-वंशवरूक ) वां-सनी छे। छं. बांस के ऊपर की खाल; जो बांस पर पत्ती के बाकार में होती है. The outer bark of a bemboo tree. क॰ गं॰ १, २०;
- श्चवलोपमाला. व॰ कृ॰ त्रि॰ ( श्ववलोक्यत् )
  भवले। इन ५२तेः श्ववलोकन करता हुन्याः
  Observing; inspecting, नाया॰ १;
- अवलोब. पुं॰ ( अवलोष ) वस्तुना सहस्राधने धुपानचे। ते; असत्यनुं त्रीसभुं नाम. बस्दु के सद्भाव को खिपाना; असत्य का तीसवाँ नाम. Concealing the real nature of a thing; the thirtieth variety of untruth. गबह॰ १, ६;
- श्रवसः न॰ (\*सवर-सवयर) ८४ आप अववंग प्रभाख अगिविशेषः =४ लाल श्रववंग प्रमाण काल विशेषः A period of time, measuring eighty-four lacs of Avavangas. ठा॰ २,४; भग० ४,९; २४, ४; भगुजो॰ १९४; जीवा॰ ३;
- अववंगः न॰ (अववाज्ञ-अवववाज्जः) ८४ आभ અટट प्रभाषा कालविरोपः A period of time measuring eighty-four lacs of Atatas. जीवा॰ ३; टा॰ २, ४; भग॰ ४, ९; २४, ४; अगुजो॰ ११४;

- मावसकाः श्री ( श्ववणक्या ) तथीः तथाः तवाः A pan; a metal or earthen vessel to bake bread. भग १९, १९; सवसहणाः श्री (श्ववर्तमा-श्वपक्षेते ह्र्स्वी-क्रियते स्थिति यया सा ) ले अध्ययसायथी क्रेनी दीर्ध रिथित अने तीव स्थां धटाडे। करवाभां आवे-स्थितिधान या स्साधात क्रियते ती अध्यवसायविशेषः जिस प्रयत्न से कर्म की दीर्थ स्थिति श्रीर तीव रस में कर्मा की जा सके वह प्रयत्नविशेषः Thought activity lessening the duration, and intensity of Karma. इ० प०१, २:
- भ्रमवरोवित्ताः जी॰ (\*जन्यवरोपिता-भ्रम्वक रोपक) व्यपरे।पःनाशने। अकायः अविनाशः नारा का भ्रमावः Non-destruction. eternal existence. " जिल्लामवाको सोवक्ताको भ्रववरोविता भ्रवद् " ठा० ६; भ्रववाभः पुं० (भ्रवपातः) आत्रभनः अव्ययं ते. भ्रागमनः भ्रानाः Act of coming; arrival. "साह्यमक्तुवाको किरिवा कामो उ भ्रववाष् " पंचा० ७, १९;
- भावतायः पुं ( भावतात ) श्रीमानं भाराश्वः श्रीक्षत्रं तेः निन्हाः निन्दाः साराय बोसनाः A consuro; seandal. पगहः २, २। पंचाः ४, १६;
- भाविहः पुं॰ (भविष) भेशालाने। भेंक श्रावक अनुसाता (एक सत्रवर्तक) का एक श्रावक अनुसायों. A follower of Gosala. भग॰ =, x;
- अवसः त्रि॰ ( जवरा ) परवशः परतंत्रः । भैवशः अस्पतंत्रः परवशः कर्मवशः पराधीनः Dependent; not free; under the controlling influence of Karma. भग॰ ३, २; नावा॰ ३; स्य॰ १, ३, १, १०; उस॰ ७, १०; १३, १४;

- आवसकाण. न॰ (भवव्यष्कण) पाछण कर्नुते. पीछे जाना. Act of following; pursuit. पंचा॰ १३, १०;
- अवसक्ति. त्रि॰ ( अवष्यष्किन् ) हु२ २ हैन।२; पाछा ८६न:२. दूर रहने वाला; पीछे हटने बाला. Remaining at a distance; retreating backwards. स्य॰२, ६,६;
- अवस्त्रकः त्रि॰ ( अवस्त्र ) निभग्नः तत्त्वीन अभेक्षः हुश्रीभश्यक्षः त्रिमम्नः तक्क्षांनः इत्रा हुश्राः Plunged in; absorbed in; drowned in, उत्तर १३, ३०: ३२, ७६;
- √ श्रवसम्पः धा॰ ी. ( श्रय + सृपः) हर लाशी कर्तुः सटशी कर्तुः दृरु भग जानाः सटक जाताः To escape; to run away. अवसम्बन्धिः सृथ० १, ३, २, १४:
- श्रावस्ति दिए (श्रेष्टिक्षिक्ष) छेडीने आशी-कतारः तकतारः ह्यांक्यर भाग जाने वाला. (One) who abandons and flies away. "श्रविश्वस्त स्वायसिष्यो।" सूनव १, २, २, २०;
- अवसारिषणी स्रं ( अवस्थिणी ) इस है। अ अहि सागरे एम प्रभान हितरेत होना समये सभये दानि इस्थितार ए आरापरिभेत झान विश्वाग, दस को इक्षे इंग् सागरे एम प्रमाण काल: जिसमें हर समय अवनीत हो हो तो रहती है वह छः आरा परिभेत कालविभाग. The reon of decrease, measuring six Ārās; the time of descent equal to ten Kodākodī Sāgaropamas; a Kodākodī=( a crorex a crore). भग २३, २; ४, १;
- भवस्यः त्रि॰ (भपसद) तु॰ %. इलकाः तु॰ छ. Mean; low; base. ठा॰ ४, ४;

- श्रवसक्तः त्रि॰ (श्रवस्ववशः) ५२५शः स्वतंत्रताः रिक्तः परवशः पराधानः Not free; dependentः नाया॰ १६: १६;
- श्रवसञ्च. न॰ (श्रवसञ्घ) अहनी यासविशेष. प्रहों की गतिविशेष. A particular kind of the motions of the planets. जीवा॰ ३, ३;
- श्चायसह. पुं॰ (श्वायस्य) धर; आश्वय; आश्वमः भर; श्वाश्रय; श्वाश्रमः A place of shelter; a house; an ascetic's abode. उत्तः ३२, १३; गाह० १, १;
- श्रवस्ताणः न० ( श्रवसान ) छेडे।; अंतः भरेवसानः समाप्तिः पर्यवसानः श्रन्तः समाप्तिः Endreonelusionः पि । नि ०१०३; स्रोधकः नि ०भा०४४: श्रोधकः नि ० ७६०; श्रोव ० ३१; जीवा ० ३,४: विशे ० ८८; श्रुणुजी ० १२८; निसी ० २०, ११: नाया ० १; प्रव० १३४८; कष्प ० ४. ६२;
- श्रविसद्धंतः पुं० (श्रपसिद्धान्त ) अपितद्धांतः अवस्थि सिद्धांतः श्रवन्य सिद्धान्तः A fulse principle or doctrine. विशे०२४४०; √श्रवसीश्रः था० I. (श्रव+यद्) सीधानुः असेश पानशः Tobe afflicted; to feel pain.
  - आवसेस. पुं० ( अवशेष ) लाशीतुं; शेष रहेतुं; प्रेतुं, शेष रहा हुआ: बचा हुआ. A. remnant. भग० ३, १: ४, =: ६, ३: ४; ७. ६; १२, ६: २०, =: २४, १; २०; नाया० १: ४; =: १६; विवा० ६: वव०२, ४; श्रोव० ३४: सम०प० २३१; उत्त०२६, २०; वेय० २, १२; जं० प० २,३३; ४,१९७; राय० ७३; ठा० ७; उवा० १, १६; प्रव० = ६६;
- भवसोहियः सं० कृ० श्र० (भवशोध्य) हर ५रीते; परिदरीते. दूर करके. Having removed or abandoned. "भवसोहिय इंटयापहं" उत्त० १०, ३२:

**अवसोहिय** त्रि॰ ( अवशोभित ) शालतुः शालनीक सुशोभित Beautiful; charming नाया॰ १;

. श्रवस्त. न॰ (श्रवस्य) अवश्यः नक्षीः लरुरः निश्चे. श्रवस्यः जरूरः निश्चयः Certain: unavoidable. श्रगुजो॰ २=ः नाया॰ १ः भग॰ ६, ३३: पि॰ नि॰ ३५२:—कायव्यः त्रि॰ (-कर्त्तंब्य) अवश्य १२वा ये। १४. श्रवस्य करने योग्यः necessarily to be done. गच्छा॰ १२; —विष्यज्ञित्यः त्रि॰ (-विष्रहेय) अवश्य त्यागवा ये। १४. श्रवस्य त्यागने योग्यः necessarily to be given up or abandoned. नाया॰ १=;

श्रवस्त्वयः पुं॰ ( अग्रज्ञय-श्रवश्रावणः ) श्रीतिम् स्थादेशनः स्थापनः साधनः श्रवज्ञम्बन-सहसादेनेकासामः Amenis to lean upon; a support. वेष० १, ३२;

श्चवहरतु. सं० कृ० श्च० (श्वपहत्य) अपदर्शनीः इर डरीनीः छेरडी हस्तीः अपत्ये भुद्राने. हूर करकेः श्वलग करकेः छोड़ करके. Having abandoned: having removed. सूय० १, ४, १, ९०: श्रोघ० नि० भा० १७२; श्चोव० १२; ३२; भग० १, ६:

श्रवहर्द्ध लेस्सः त्रि ० (श्रवपहुन्य लेश्य-श्रपहतः लेश्य) केले केल्या हुर ५२१ छेते. जिसने लेश्या-श्रोंका नाश किया हो वहः One who has removed thought-tint, दसा• ४, ३०;

श्रवहट्दुसंजम. पुं॰ ( श्रवहत्यसंयम-श्रपहत-संयम ) ઉચ્ચાસદિ અલિધિએ પરદેવવાથી લાગતા અસંજમ; અસંજમના ૧૭ પ્રકારમાં-તે। એક मलमूत्रादि श्रविधि से डालने से होने बाला श्रसंयम; श्रसंयम के १० प्रकारों में से एक प्रकार. A sin arising from laying down exercta etc. in improper ways; one of the seventeen kinds of Asamyama or lack of asceticism. सम॰ १७;

श्रयहड ति॰ (श्रपहत) अधिने भीके भुडेश. लंकर दूसरी जगह रखा हुआ. Carried to another place. "बालमां श्रवहाय श्रव-हडे विनुदे" भग ० ६, ५;

প্রায়ন্ত নিষ্ঠি ( প্রায়ন্ত হিনৱ ) ভাষ । ধঃ-এন করে হারী স্টিপ্ত, হাথ । पत्रकर আহিং কিনা হুপ্সা, Pushed out by holding the hand; turned out by holding the hand, নহািত

श्रवहरह, मु० च० १४, ४४; नाया० १६;१८; द्सा० ६, १६; भग०१०, ३; निसी• १०, १०;

श्रवहर्ष-रे-ज्ञा. वि० भग० ४, ६; ॥, ७; श्रवहर्षिमु. मृ० ठा० १०;

श्रवररिमाणः व० कु० भग० ३५, ५;

श्चबहरिश्चा त्रि॰ (श्वपहृत ) अपदार **४रेक्षः** सर विवित चुगया हुश्चा या **द्यांना हुश्चा.** Taken away; removed; robbed. प्रव॰ ६३; नाया॰ २; ९८;

्रिश्रवहस्तः घा॰ I. ( श्रय+हस्) दसर्वु; ढास्प ४२वृं: हेसनाः To laugh,

श्रवहसद्दः ठा० ४, १; नाया० १८; श्रवहसियः सं० कृ० नाया० ८;

श्रवहास्त न॰ (भ्रवधान) साक्षात् अर्थनुं परिन्छेदन-तान, वास्तविक भ्रम्भ का बोभ, Knowledge of the actual or true meaning, विशे॰ =१; श्रवहाय. सं० कृ० थ्र० ( श्रवहाय ) तछते; छोडीते. छोड़ करके; त्याग करके. Having abandoned. भग• ६, ७; १३, ६; १४, १; जं० प० २, १८;

अवहार. पुं॰ ( अवहार ) शंननुं अपद्रश्यु करनुं ते. गर्भ का अवहरण करना. Act of removing an embryo by causing miscarriage etc. भग्न १८, ४; २३, १; २३, १; २४, १; २४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ३४, १; ४४, १; प्रत्र १८, १; प्रत्र १८, १; (४) व्यवस्थ अध्यितिश्चर एक प्रकार का जनवर प्राणी. a kind of aquatic animal. पग्ह॰ १, ३;

**স্নায় নিশ্ব** (স্বিত্তা ক্ষর । স্বাধান প্রাণী।; নিশ্বধান, নিশ্বধান, নিশ্বধান; হত্ত, (One)
who has made a determination or decision; determined.
ठা॰ ३०;

श्रविहे. पुं॰ ( श्रविध-श्रव-श्रधो विस्तृतं वस्तु धीयते पशिच्छिद्यतेऽनेनत्यवाधः. यहा श्रविधर्मयादा स्वीप्तेत्र वस्तुषु द्रव्येषु परिच्छेदकतया श्रवृत्तिस्त्रतयः तदुपलक्षितं मानमप्यविधः ) अवधितानः पांच ज्ञानो में से तीसरा ज्ञान. The third of the five kinds of knowledge; visual knowledge. क॰ गं॰ ४, १४: पक्ष॰ २८:

(२) भर्यादाः मर्योदाः, हद्द. limit. सु• च॰ ३, ४४:

भयहिन्नः त्रि॰ ( श्रवष्टत ) नियमित; शेष्ठिस धराव्येक्षः नियमित; निश्चित किया हुन्नाः Settled; fixed. विशे॰ २६३२;

श्चर्याहेश्च (श्रव्यधित) केंतुं भन धान नथी ते. जिसका मन दोन न हो वह. Of unufilieted mind. इस० द, २७;

श्चविद्याः नं ॰ (२ श्वविद्याः च्वविद्याः ) नेथुनः स्थीपुरुपसम्मागमः न्यार्कः ६, ६०: Soxual intercourse.

\*श्रविद्वारः है॰ है॰ श्र॰ (चालिवेतुम्) अक्षावयाने, चलाने को. In order to cause to move, नाया॰ १७;

श्रवहिष. ति० ( श्रवहित ) ४८ेत. कहा हुआ. Said: related. पन्न० १४:

**श्रवहियमण्** ति० (श्रवहितमनम् ) सावधानः सान्तः सावधानः शान्तः Attentive; culm. सु० च० १, १०४:

श्रवहिरियः त्रि॰ ( श्रवहृत ) अपदृश्यु ४१ैक्षः क्षत्री क्षत्रिक्षः चुराया हुन्नाः लूटा हुन्नाः Snatched; robbed. भग॰ ११, १; १२, २; ३४, १ः

श्रवहीय. न॰ (श्रमधीक) ६तरी श्रुद्धिथी भोत्रायतुं पर्तन, तुन्छ बुद्धिन कहा हुआ वचन. Speech proceeding from mean motives, परह॰ १,२; √ श्रवहीर. धा॰ II. (श्रव+ह) अप६२नुं; भाक्षी કरतुं. खाली करना; श्रवहरण करना. To clear away; to take away. श्रवहीरह. भग॰ १२, २; २३, १; श्रवहीरांते. श्र्युजो॰ १४४; पश्च• १२; भग० ११, १;

श्रवहीरंति. सग० ३४, ५:

**धावहित्माया. व० क्र० घ्रा**सुजी० १४४; भग० ११, १; १२,२;२३.१;३१, १; ४१, १; जीवा० ३,१; नाया० १=;

भवहीरेमाण. व० कृ० भग० १८, ४;

अवहीरिज ए. सं॰ छ॰ अ॰( अवजीयं) धीरत आधीने; धैर्व दहते. घीरज बंबाकर: धिर्व देकर. Having calmed: having consoled. स॰ च॰ १४, ४६;

अबहेडिअ-पः निः ( अबहेडिन-प्रवहेलित ) भागुं नीन नभावेतः तिः सुवी हिंह नभावेतः नीवे निराहताहुब्धः पीठ तक महत्रक नमापा हुआ. With the head bent as far as the back; with head lowered down. " अबहेडियपिटिसउनमंगे " उत्तर १२, २६;

**श्रवहेरी**: स्नि॰ ( श्रवहेला ) भग्नकः दस्ति. इसा. मजाक. Joke, सु० च० १८, ०४;

श्रवहोलंतः ति २ ( श्रवधोत्तयत् ) हे अत्यभानः व्यक्षायभानः चतायमानः चांबतः हलचल सहित. Moving: swinging; waving; unsteady: नाया• दः

अवास्त्र-यः पुं० ( अपाय ) समाहियी जित्पन्न धर्मेल है.पः स्थलर्थः रागादि से उत्पन्न हुआ दोषः श्रनर्थः Sin arising from passion etc. श्रोव० २०; ठा० ४, १: ३; क० गं० १, ४;—असुरुपेहाः श्री•

(-श्रनुप्रेदा-श्रवायानामाश्रवजन्यानर्थानाम-नुप्रेचानु चिन्तनमपायानुप्रे**चा** ) અ:প্রব આદિ દાેષાનું ચિંતવન કરવું તે; શુક્ક્ષ ध्यानने। એક भेदः आश्रव आदि दोषों का चिंतवन करना; शुक्रध्यान का एक भेक्ट a variety of Sukla Dhyana viz meditation upon the influx of Karma श्रोव० टा० ४, १; भग० २४, ७;—वंसिः पुं॰ (-दाशिन् ) અનર્ધ વગેરે દોષ ખતાવનાरः हे।पटर्श. श्रमर्थ धार्द दोव बताने वाला; दोष-दशी. one who points out fault; fault stinding, भग० २५, अ ठा॰ ज, १: पंचा॰ १४, १८:-- भीया त्रि॰ (-भीत ) અપાય-પાપદાનથી ભવ પામેલ, <mark>पાપદોવ</mark> में इस हम्राः, frightened or torrified by sin; fearful of sin, पंताक क, ३६.-- विजयः नक ( विचय अपाया समादिलानेता **अनर्थाः**, धिर्वायन्ते निर्शायन्ते परयानारपन्ते वा यस्मिस्तर्गायविचयम् ) शगद्वेष आदि देषन् ચિંત તા કરતું તે; ધનધ્યાનના પહેલા એદ रागदेपादि देशो हा चिन्यान करनाः **धर्म**ध्यान क प्रमा भेड. meditating upon faults arising from passions ote; the first variety of Dharma Dhyana, भग० २४, अ ठा० ४, २;

श्रवाश्च-यः पुं॰ (श्रवाय ) ઉद्धापेद करीं वस्तुनेः निश्वय करवे। ते, क्रेम के आ ध्वन्तक छे: भतिज्ञानने। बीके भेद उद्दापोद (तर्कावतर्क) के द्वारा वस्तु का निश्वय करना, जैसे यह ध्वजा ही दें: मितज्ञान का तामग भेद. Specific determination of a thing by the process of thinking and mental reasoning, e. g. this is a banner and

nothing else; the third variety of Mati-Jñāna. दसा० ४, ४४; नंदी॰ २६; पश्च॰ १४; विशे॰ १०८; सम॰ २८; नाया॰ १४; भग॰ ६, २; १२, ४; १७, २;—मइ. स्ति॰ (-मिति) छदाथी व-स्तुने। निश्चय करवा ते; भित्रज्ञाने। श्रीकृते भेद; ईहा से वस्तु का निश्चय करवा; मांतज्ञान का तासरा भेद; the third variety of Mati-Jñāna; determining the nature of a thing by exertion or dealing with perception to arrive at judgment. हा॰ ४, ४; ६, ५;

श्रवाइद्धः त्रि॰ (श्रम्यादिग्धः) वहताथी रहितः भ्यवहः यकता से संदृतः श्रवकः संधाः Not erookedness. भग॰ १६, ४:

भ्रमाईस्, ति० (भ्रमातीन वातीनानि वाती-पहतानि, न वातीनानि व्यवातीनानि) वायुधी न पडे केवा ६६ भूगवाती, वायु से न गिर-सकते वाला; इड मृत वाला Firmly, deeply rooted; not to be uprooted by wind, सय०

भवाउड. त्रि॰ ( भ्रमावृत ) वस्त्रसिंदतः नभ्नः वस्त्र रहितः नम्नः नंगाः Nakedः devoid of clothes. प्रव॰ ४२६: त्र्योघ॰ नि॰ भा॰ २४२: दस॰ ३. १२: (२) न॰ वस्त्रने। अकायः वस्त्र का श्रभावः absonce of clothes; nudity: भग॰ २, १:

श्रवाउडश्च त्रि॰ (श्रप्रावृतक) वस्त्र ओदया विना शियाणाभां टाद व्यने उनाणाभां तर्डे। सेवनार; नञ्न थे आतापना क्षेनार; बिना वस्र पहिने शीतकाल में ठंड श्रीर प्रांच्म ऋतु में गर्मा सहने वाला. (One) enduring cold and heat without putting on clothes; one practising austerity in a condition of nudity.
नाया॰ १; टा॰ ४, १; श्रोव॰ १६;

स्रवाउयाइयः पुं॰ ( स्रवायुकायिक) वायुकाय निद्धिः वायुकायथी जिला वायुकाय से जिला One not an air-embodied soul, भग• =, १; ६;

श्रवापत्ता. सं • कृ • श्र० (श्रवाचियत्वा) अध्यां-श्रीते; यांन्या विना. विना पढ़े; विना बांचे • Without having read. निसी • ११,१६;

श्रवायणिज्ञ त्रि॰ (श्रवाचनीय) वायना आपवा येग्य निद्धः लिखाववा लायक निद्धः बंचाने के श्रयोग्यः पहाने के श्रयोग्यः Unfit to be taught; unlit for teaching. "चत्तारि श्रवायणिज्ञा प॰ तं॰ श्रविणीएं विगइपडियदे श्रविउसवियपाहुडे माई " हा॰ ४.३;

श्रवायाण, न॰ ( श्रपादान ) से वश्तुभांती.
सें ४ ४२तु, केतावी छुट्टी पटे ते अपादान;
पांचभी विभिन्नते। अर्थ, जिससे दो वस्तुश्रों
में से एक वस्तु पृथक् हो जाय वह श्रपादान;
पांचवा विभक्ति का श्रार्थ. Taking away
from; separation of one thing
from another; the meaning of
the ablative case, पिंच निंच भाग २६;
श्राह्मों ९ १२६: ठा० ६, १;

श्रवारियः त्रि॰ ( श्रवारित ) निवारणु निष्क इरेशः देशभ्ये अट्टशवेश निष्कः, निरंदुशः निवारण न किया हुआः किसीसे न श्रटकाया-रोका हुआः निरंकुशः Unhindered; unchecked. ' 'श्रजा श्रवारियाशो, हत्थीरज्ञुं न तं गच्छं " गच्छा॰ ६५ः

अयावकहाः स्त्री० (\*अवायकथा-पाककथा)ः शाक्ष, श्री वर्णेरे लीजन संअंधीवातश्रीत करवी ते. शाक, भी वर्णेरह भोजन के संबन्ध की सत चीत करना. Talk about the articles of food such as ghee, vegetables etc. ठा॰ ४, ३;

भवाव इ. त्रि॰ ( भ्रमावृत ) वश्चरिक्षतः निश्ना वस्त्र रहितः निगा. Naked; devoid of clothes. प्रव॰ १४८१;

**श्रावि. श्र॰ (श्रापि)** पि. भी: ही. Also; but also, दसा॰ १, ४; ३, ३१; निसी॰ २०, १०; १४; श्रोव॰ ११; नाया॰ १: ३; १२; १६; १=; श्रावो॰ ३; सूय॰ १, १, २, १: वेय॰ १, ४४; वव॰ १, ६; विशे॰ ४४३; दस॰ ४, १, ६=; क॰ प॰ १, २२: (२) संभार्थित संभावनाः सुमिक्तिः a particle showing possibility. प्रव॰ =१४;

श्चित्र थ (श्विच) सभु=२१४. समुख्य. An indeclinable meaning "moreover." जं∘ प॰ ४;

श्राविश्वारि त्रि॰ (श्राविश्वारिन्) के तिथतिमां श्रण्ट्थी अर्थमां अने अर्थथी श्रण्टमां तेमक भन वजेरे थे। थे। तुं परिवर्तन इति अक्षम नथी तेः शुक्रिक्थानने। श्रीकं लेहा जिस स्थिति में राज्य से आर्थ में और अर्थ से श्राव्य में उसी प्रकार मन आदि योगों का भी परिवर्तन हलन चलन नहीं होता यह स्थितिविशेषः शुक्रध्यान का दूसरा भेद. The second variety of Sukladhyāna; the condition of mind in which the thought—process is stopped and their is no passing of the mind from word to meaning and meaning to word. श्रोव॰ २०;

श्रविद्याः त्रि॰ ( श्रविदित ) अन्तरशुः निह न्तरोशुं विनाजाना हुन्नाः Not known: unknown. पि॰ नि॰ ३३६; आविदय. त्रि॰ ( श्रद्वितीय ) जेनी साथे जीजे नथी ते; એક्લी. जिसके साथ दूसरा न हो वह; श्रकेता. Alone; unaccompanied by a second. भग॰ ३, २;

श्रविउक्कंतिश्च त्रि॰ (श्रन्युकान्तिक)
०४८६६६८-१८४५ने न प्राप्त थंभेक्ष; केमां
छव भरी गया नथी ते; स्थित विना मरा
हुआ; सांचत्त; जीव सहित Sentient; full
of sentient beings भग॰ १, ७;

श्चिविष्ठहमाणः व० कृ॰ त्रि॰ (श्वविश्वव्यमान) पीडलीः दुःण पामतीः दुःख पाता हुआः Suffering pain; being afflicted. स्य० २, २, २०;

श्रविउपगन्नाः हो। ( श्रव्युत्प्रकटाः न विशेष् पत उत् प्रावस्थतश्र प्रकटा श्रव्युत्प्रकटा ) विशेष इसीन प्रश्च निक्ष ते. विशेषता में श्रप्रकटितः Not conspicuous; not prominently visible, भग• ७, ९०;

श्रिविडण्यगडा स्वंति ( अविद्वाप्रकृता ) अपि-हातिको शक ६९५ -- १९५० अविद्वानो के द्वारा कहा हुई ( कथा ). Told by those who are not learned " अन्हं इसा कहा अविडण्यगडा " भग० १, १; १८,७;

स्रविउसरण्याः श्लां ( स्रव्युत्सक्रेनता-सम्यु-स्पर्कत ) अधिन पश्तु परंभ पंगरेने प्यव-श्थित राणपां ते; श्लापत्रना पांच अक्षित्रभन-भ ने। श्लीरंग अलिगभन- स्रविक्त कर्मच श्लाद को व्यवस्थित रखनाः श्लावक के पांच स्रभिगमनों में से दूसरा श्लाभगमन- The second of the five Abhigamanas of a Jaina layman; orderly arrangement of inanimate objects such as clothes etc. नाया • १;

- अविउसविसाः सं॰ कृ॰ अ॰ (अधन्युपस्थाप्य-धन्युपशाम्य) ७५शभाष्या विनाः विना उपशम किये. Without having calmed or quieted. वेय॰ १, ३३;
- श्वासित कि॰ ( श्रन्युपशमित ) ६५-शभावेश निंछ, न उपशम किया हुश्रा. Not calmed; not quieted. वेय॰ १, ३३;—पाहुड नेते॰ (-प्रामृत ) केथे देखिने शांत निधी ध्ये! ते. कीथ की जिमने शान्त न किया हो वह. (one) who has not assuaged or calmed his anger. निसी॰ १०, १४; टा॰ ४, ६;
- श्राविउस्सियः सं ॰ इ॰ श्र॰ ( श्रब्युत्स्उय ) निक्ष छोडीने; निक्ष् तछने. न छोडकरः न स्यागकरः Without having abandoned; without giving up. स्य॰ १,६,२३;
- श्राविश्रोगः पुं॰ ( श्रवियोग ) विधायते। अलावः पुत्र, भित्र आहिते। अविरद्धः वियोग का श्रावः पुत्र, मित्र श्रादि का श्रावरहः Absence of separation, e. g. from sons, friends etc. पगह॰ १, ४;
- श्नाविद्यास. व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्राविन्द्रमान) न भेण-वते। प्राप्त न करता हुआ. Not getting; not obtaining. विवा॰ १, २;

- श्रविकंपः त्रि॰ ( श्रविकम्प ) अथक्षः, स्थिरः श्रवलः स्थिरः Immoveable; steady; firm. पंचा॰ १८, १४: प्रव॰ ५६१;
- श्रविकंपमार्गः ति॰ (श्राविकम्पमान) है। धर्थी न ४२ पते।; न श्रुकते। कोध से न काँपता हुआ. Not trembling, e. g. with anger. " विगिच कोहं श्रविकंपमार्थे" श्राया॰ १, ४, ३, १३४;
- स्रविकत्थाएं. पुं॰ ( श्राविकत्थन ) अतिवधारें न भेलिनारः हिन्छारी अने परिभिन भेलिनार. बहुत ज्यादह न बोलने वालाः हिनकारां श्रोर परिभिन बोलने वालाः One, not given to speak too much; one measured and beneficent in speech. प्रव॰ ४४६;
- श्रविकण्यः पुं० ( श्रविकल्य ) विडल्प-संदेदते। अभाषः विद्धां इपख्रं. संदेह का श्रभावः निः-शंकपनाः Freedom from doubt; absence of misgiving. " श्रविक-प्रेण तहकारो " प्रव० ७७९;
- श्चिषकलः त्रि॰ ( श्चविकल ) भरिपूर्णः विक्रसः भंडित निः ते. परिपूर्णः श्चलंडितः Perfect; entire; complete. पं॰ नि॰ ७९: भग॰ ६, ३३; पंचा॰ ६, ३६;
- স্পবিকাर go ( भविकार ) विश्वारनी अक्षाय. विकार का श्रभाव. Absence of modification or change, श्रगुजी १३०;
- श्राविकारि. ति० (श्राविकारिन्) केतुं रूपान्तर न थाय ते; अविधारी. जिसका रूपान्तर न हो सके वह; श्राविकारी. Unchangeable; constant. पिं० नि० २७६;
- श्रविकिश्च त्रि॰ (भविकेष) वेथया ये। आह निर्देश न बेंचने योग्य. Unworthy of sale; unfit to be sold. इस॰ ७, ४३;

श्चिक्खगः पुं॰ ( श्विक्क ) अपेक्षा अरनार. श्वेद्धा करने वाला. (One) who desires or expects. विशे १७१६;

श्रविक्खण, न० ( श्रवेद्यण ) अपेक्षा. श्रवेद्याः
Desire; expectation. विशे० १००६;
श्रविक्खाणेजाः त्रि० ( श्रवेद्यणीय ) अपेक्षाः
- अरवा याज्यः श्रवेद्या करने योग्यः Worth desiring; worthy of being desired. विशे० १०१६:

श्रविक्खितः त्रि॰ (श्रव्यात्तिप्त ) श्रंथणता-रिहतः, रिक्षेपरिहतः, चंचलता रिहतः, Free from distraction; free from instability. (२) ६५थेरापप्रिक गमन इरनारः, उपयोगपूर्वक गमन करने वालाः (one) who walks attentively. दस॰ ४, १, २; ६०;

श्रविक्खियः त्रि॰ (श्रवेदित ) नजरे लेलेबुं; ६ष्टिनेश्यर धरेतुं. खुद का देखा हुआ. Seen; seen with one's own eyes. पि॰ नि॰ ४१७;

श्चिमइयः त्रिः (श्चिकृतिक) विभय-धी आहि विश्वरी वस्तुने। त्याभ अस्त् रः घा श्चादि विकारी वस्तुत्रों का त्याम करने वालाः (One) abstaining from things increasing passions, e. g. ghee etc. मृयः टी॰ २, २, ३=;

श्रविगण, पुं॰ ( भ्रविकरंग ) निश्रम; निक्रम-लेहनी अक्षाय, निश्रम; विकल्प का श्रभाव-Absence of doubt or difference of opinion; determined principle; settled principle. क॰ गं॰ ६, ३६;

श्चित्रयः त्रि॰ (भविगत) अश्वष्ठः श्वष्ट निर्दे ते. जो श्रष्ट न हो वह. Not contaminated; uppolluted. नाया॰ ६: १६; अविगलः त्रि॰ ( अविकल ) ६क्ष; यतुर. दच्च; चतुर; कुशलः Clever; skilful. विशे॰ १४३६;—कुलः त्रि॰ (-कुल ) अदिथी परिपूर्ण कुणः ऋदि से भरपूर कुलः a well-to-do, opuler t family. भग॰ ६, ३३;

श्रिविगिद्वः ति० (श्रिविकृष्ट ) छहुनी अंदरनुं तथ इरनार. छहु के श्रंदर का तप करने बाला (लगानार दो उपवासों से श्रिविक उपवास न करते हुए तप करने बाला ). ( One ) not practising the austerity of more than two consecutive fasts. पंचा० १२, ४०;

श्रविगाह : त्रि (श्रविमह) सरगः अवक्ष. सरलः सीयासादा. Straight; straight forward. श्रांव --- गइ. स्नां - (-गति ) सरव गतिः वां इ विवासी गतिः सरल गतिः straightforward gait; motion which is not crooked. भग. १४. ४: --गद्दममावर्णः त्रि॰ (-गतिसमापश्च ) ઋડજા ગતિ સંપાદન કરેલ: સરલગતિ પામેલ ऋज गति-सरल गति का प्राप्त, one who has acquired a straightforward gait. भग० १४, ४; २४, ४;—गहसमा-वग्ण्यः प्० (न्गतिसमापश्क)अआ ग्रि-सरक्ष गति प्राप्त **५**२व छत्र, सरल गति पाया हुआ जीव. ( a soul ) that has acquired a straightforward gait. भग० १, ७;

श्रविष्य न॰ ( स्रविष्म ) विष्नते। अक्षायः निर्विष्नपश्चेः अंतरायते। अक्षायः विष्न का स्रभावः निर्विष्नपनः श्रन्तस्य का समावः Absence of or freedom from obstacles. विशे॰ १३; स्रोव॰ ३=; नाया॰ १; ४; =; मग॰ ४२, १; मस॰ १४=; र्वं॰ प॰ २, ३०;

- अविघुट्ठ. न० ( श्रविघुष्ट ) भेसुर न थाय, तेथी रीते भावं तेः भायनतेः अध्याष्ट्र, वेसुरा न होने पावे, इस सांति से मानाः माने का एक गुरा. Singing without discordance: a merit in singing. अगुजो० १२५: ठा० ७, १;
- श्रीविचितियः त्रि॰ ( श्रीविचिन्तितः ) वितन न ४रेश्वः न विचारा हुन्नाः Not thought upon. विशे॰ ११३;
- श्रविच्यवग्रः न० ( श्रविच्यवम् ) विश्यवनः विनाशने। श्रभावः श्रविताशः विच्यवन-विनाशं का श्रभावः A bsence of destruction: विशे• २६५;
- अविच्चुरः कां• ( अविच्युनि ) २५ितः धारखाः स्मृतिः, यादः Remembrance; recollection: विशे• २८•;
- अविचित्रुगण् त्रि० ( अविचित्रः ) विन्छेह न पःभेत्रः अवृदितः आत् विन्छेद न पाया हुआः; चालू Continuous: uninterrupt ed. ठा० ४. १: (२) के भां प्रतिपक्षति। से दि-छेद्द्राभां नथी आन्या ते. जिसमे प्रतिपद्धां का सन्देद दूर न दिया गया हो वह. (that) in which the doubt or objection of an opponent has not been set at rest. सृय० २, ७, ३=;
- श्राविच्छ्रेयः पुं॰ (श्राविच्छ्रेद) विन्छेहते। अक्षावः तिरंतरपछ्ंः विच्छेद का श्रभावः सगातार. Continuity; absence of break. प्रव॰ ६२;
- स्रविजागुझ त्रि॰ (स्रविज्ञानक) अल्राख्यः अथ्रुत्रः विज्ञानरिक्षतः स्रजानः विज्ञान रहित. Ignorant; devoid of knowledge. स्राया॰ १, १, २, १४;

- श्रविजाएश्च. व० छ० त्रि० ( श्रविजानत् ) त ब्दालुतीः नहीं जानता हुआ. Not knowing. जंसि गुहाए जलस्य तिउहे, श्रविजासभी हरमह लुत्तपरस्यो " सूय • १, ५, १, १२;
- भविज्ञाः ब्रॉ॰ (ब्रविधा) भिथ्यात्यसदित् अज्ञानः ५शास्त्रः मिथ्यात्व सदित श्रज्ञानः कुशास्त्रः Ignorance accompanied with false belief. उत्त॰ ६, १; ३४, २३;
- श्रिविग्रयः पुं० (श्रविनय-विशिष्टो नयो विनयः प्रितिपत्तिविशेषः, तत्प्रतिप्रेषोऽविनयः )ः भेभदणीः अविनयः वेश्रदवाः, श्राविनयः विनयः विभाविष्टेषः अविनयः वेश्रदवाः, श्राविनयः विनयः वि
- श्रविशिज्ञमाणः व० क्र॰ त्रि० (श्रविनोयमान) भृत्व तथते। पूर्णं न होता हुत्र्या. Not being complate. विया॰ २; ३; नाया॰ १;
- श्रिविश्वाश्च त्रि॰ ( अविनीत ) अविनयवात्; विनयवितः अविनीतः अविवेडी. विनय रहितः अविनीतः Maddest; insolent. दस॰ ६, २. २२: उत्त॰ १३, ६; ६; ठा॰ ४, ३: वेय० ४, ६;—ण्य. पुं० (-आरमन्) विनयवित आत्मा. विनय रहित आत्मा. १ soul devoid of modesty. पन्न॰ ३:—ण्या. पुं० (-आरमन्) निन्ध आत्माः विनयवित आत्मा. निय आत्माः विनय रहित आत्मा. soul deserving censure; soul devoid of politeness. दस॰ ६, २, ३;

अविश्राः स्त्री॰ ( अविज्ञा ) अन्नष्ये हे। पसेववे।
ते. बिना जाने दोष का सेवन करना. Unconsciously resorting to sin. स्य॰
नि॰ टी॰ १, १,१:—उवइयः न॰ (-उपचित-अविज्ञाननविज्ञा तयोपचितम् ) अन्नाष्ये करेश क्षेत्री. बिना जाने किया हुआ
कर्म, Karma done unconsciously.
स्य॰ नि॰ टि॰ १, १, १;

**बाविएसाय.** त्रि॰ ( बाविहात ) त ल्लाओं अ; अविदितः अविदितः न जाना हुआः वे माल्मः Unknown; not known, भग. १. ६; ३, ७; १८, ७।—कम्म त्रि (कर्मन-मविज्ञातमविदितं कर्म क्रियाच्यापारा मना-वाकायलच्यो यस्यामी । केते भत, यसत अने अथाती अविनेत् ज्ञात नथी ते. मन, बचन : थौर काय की प्रवृत्ति के ज्ञान से सहित. (one) who has no knowledge of the processes of mind, speech and body. श्राया १, ३, १, ६। —धम्म. त्रि॰ (-धर्म) धर्मतानर्हतः; ધર્મનું સ્વરૂપ જેના અભુવામાં નથી તે. ધર્મ ज्ञान रहितः धर्म का स्वरूप जिसने नहीं जाना पह. ignorant of the real nature of religion. भग , १०;

श्रावितक्क. त्रि॰ ( भवितकं-न विश्वते वित-कोंडश्रदानकियाफलं देहरूपो यस्य भिद्याः सोडवितकंः ) ५तर्धरितः भराण विधार रित्ते कृतकं गहितः भरते विज्ञागं बालाः Free from bad or irreligious thought. " सुसमाहितकेसस्य, श्रावित-करस्य भिष्णुणो " दसा॰ ४, ३५; ३२;

द्धावितहः त्रि० ( भवितथ ) सत्यः सत्यः भर्तः वास्तविकः यथार्थः सस्यः सन्धाः वास्तविकः True: correct: proper. जं० प० २, ३१; सु० च० ४, २४०; भोव० १६; ३२; नाया॰ १; ३; १२; भग॰ ६, ३३; ११, ११; पराहः २, २; आव॰ ४, ८; कप्प॰ १, १२; ३, ४४; पंचा॰ १२, १४; (२) व॰ सन्यार्धः सचाई; सत्यता. truth. ओव॰१६; ३२;

अधितिरागः त्रि॰ ( अधितीयं ) संसारने निद्ध तरेतः संसार सागरने अंडे निद्ध पड़ेंग्येस. संसाररूपी सागर के किनारे न पहुँचा हुआ। जन्म मरण में फैंसा हुआ। (One) who has not crossed the worldly ocean. स्य॰ १, २, १, ६;

अधितिगृहः त्रिः (अधिनृष्ण न-विगता नृष्णा यम्यासी) गेरेने धाम लागनी तृष्णा भरी नथी ते जिसकी काम भीग की इच्छा नहीं मिटी बहः ( One ) whose thirst for sensual pleasure is not quenched. नाया॰ १;

द्मिवित्तः त्रि० (भिवित्तः) अत्भ. तृप्ति में गहनः Unsatisfied; not satisfied. पगह० १, ४)

श्चितियः त्रि० (श्वद्वितीय ) लुओः 'श्विक् इयः 'शल्डः देखोः 'श्विद्वयः 'शब्दः Vide ''श्विद्वयः'' भग० १२, १;

अविदलक हैं। ति० (अद्विदलक वे) इट्टा निक्क इरेस, १९६मा पगरने; केनी हाण हरवामां आती नधी ते. दुक हा न किया हुआ; जिसके दो भाग न किये गये हो वह. Not reduced to pieces, not ground, e. g. pulse etc. आया• २, १, १, २;

श्रविदिएगाः त्रि • (श्रविदत्तः) अध्युद्धीयेश्वं. नहीं दिया हुआः Not given. वव • १, २२; ६, १; निसी • ४, २२; ११, २४; भत्त- १०३;

भविद्यकर्ग्णयः त्रि॰ ( धविद्यक्ष्येक ) क्षान् विष्या पगरनेतः विना विषे-विषे हुए कानों वालाः ( One ) with earg upperforated, सग॰ १४, १;

- **अविज्ञत्थः** त्रि॰ ( अविष्वस्त ) लेभां छव नाश पाभेक्ष नथी ते; अधेत निक्ष ते; संधेत. सचित्त; सर्जावः Sentient; living; having life. निस्तां॰ १७, ३०; आया॰ २, १, ७, ४१; २, १, ८, ४६;
- अविधू िक्ताः सं० क् ० अ० ( अविधूय )
  भंभर्या पगरः दूर धर्या पिनाः खदेवे विनाः
  विना वूर किये. Without shaking off;
  without removing: स्य० २, ४,९०;
- श्रविष्यक्रोगः पुं॰ ( श्रविप्रयोगः ) विअवेशन-विवेशनोतः व्यक्षावः रक्षण् वियोगः का सभावः संरच्याः Absence of separation; protection: " सुक्खायां श्रविष्यक्रोगेयां" ठा॰ ४, ४; भग॰ २४, ७;
- **अविष्यकह**ंत्रिक ( अविष्रकृष्ट ) तथिक; इस निद्धि ते. नज्दांक; समाप: पास. Near; in the vicinity, नायाक ९;
- अधिष्यगन्न त्रि (अधिप्रकट) अप्रध्यः भुक्षं निद्धः धुभुं, अप्रकटः द्विपा हुआः Not open: secret: hidden, भग ० ०, १०:
- अविष्यमुक्कः पुं• (अविष्रमुक्तः) निर्दे छुटेने। विशेषे हरी न भुडाकेने। विशेषतया न बुटा हुआ. Unemancipated; not released. भग• १७, ९;
- श्राविभग्जः त्रि॰ ( श्राविभाज्य ) केता विभाग त थर्छ शक्ते अंतुः अवयव विनानुः श्राविभाज्यः विभाग रहितः श्रवयव रहितः Not divisible into parts. ठा० ३, २; तंडु०
- अधिभक्तः त्रि ( अविभक्त ) विभाग निष्ठे करेक्ष; क्षांग न पाउंक्षः अविभाजितः जिसके विभाग न किये गये हों वहः Undivided; not divided into parts. वेय २, १८;
- श्रविभाइमः त्रि॰ ( श्रविभागिम-श्रविभागेन निर्वृत्तोऽविभागिमः ) भागश्यत्यः, भागरिहतः,

- श्रविभाइयः त्रि॰ ( श्रविभाज्य ) जुओः 'श्रवि॰ भज्ञ ' शेण्डः देखों 'श्रविभज्ज' शब्दः Vide ''श्रविभज्ञः'' '' तथो श्रविभाइया परवास्त्र', तंजहा-समय पुरुषे परमास्त्रः '' टा॰ ३, २;
- श्रविभागः पुं॰ ( श्रविभागः) विभागते। अ-भावः अन्तररद्वितपात्रं विभाग रहितता. Absence of division into parts. भग०२०, ४; क०प० १, ४; (२) जेना રેંગકના બે ભાગ ન ધાય તેઃ તિર્વિભાજ્ય અંશ. जिसके दो भाग न हो सके दह श्रेश. nn indivisible portion क प॰ १. ३ :: --- उत्तरियः त्रि॰ ( उत्तर ) २सना ओडेड अंशे उत्तरीतर यथतं. एस के एक एक श्रंश में उत्तरोत्तर बहुता हुआ. progressively increasing in intensity. क॰ प॰ १, ३०:—पलिच्छेयः पुं (-परिच्<del>छे</del>द-प-रिच्छियन्त इति परिच्छेरा ग्रंशाः, ते च सवि-भागा भवन्त्यतो विशेष्यन्ते, प्रविभागाश्च ते परिच्छेदाश्चेत्यविभागपरिच्छेदाः ) जेना વિભાગ ન પહિ શંક તેવા અંશ <del>ऐ</del>सा <mark>श्રંશ</mark> विभाग नहीं दिया जा सके. जिसका an indivisible part of a thing. भग∘ =, ९०;
- अविभाव त्रि॰ ( अविभाष्य ) पराक्षय करवा मे त्र्य निष्ठ, पराभय न करने योग्य. Unworthy of being overpowered, defeated etc. परह॰ १, १;
- श्रविभाविषाउँजः ति॰ ( श्रविभाविनीय ) अ-সংগ্রামনীয়; অসংগ্রমাণার, শ্বসংগ্রামনীয়-Not praise-worthy; not commendable; blameworthy. सु॰ च॰ ३, ३४६;

श्राविभूसियः त्रि॰ ( श्राविभूषित ) निलूपल्-रिद्धतः शिलुगाररिद्धतः विभूषण रिहतः शृंगार रिहेतः Devoid of ornaments; not adorned. प्रव॰ ६४६ः—प्पः त्रि॰ (-श्रात्मन ) निलूपल्डिद्धतः देह छे केने। ते. जिसका देह श्राभूषणों से रोहत हो वहः ( one ) with body devoid of ornaments. प्रव॰ ६४६;

भविमणः ति॰ (श्रविमनम्) शत्य शिन वगरतुः भश्रत्य शिनवाणाः श्रह्यता सहित चिन वालाः Not absent minded; not vacant—minded: श्रमुत्त॰ ३, १: (२) नेतभादि तिपयमां केत् भन लागेतुं छेते. भोगादि विषयों में श्रामक मन वालाः (one) longing after sensual pleasures. श्राया॰ १, ४, ४, ५३ ३:

श्रविमाणियः त्रि० ( श्रवमानित ) जुञ्छः 'श्रवमाणिय' शञ्दः देखे 'श्रवमाणिय' शब्दः Vide ' श्रवमाणियः ' कप्प०४, १४:

अविमाणियदोहला हैं। ( श्रविमानितदो हदा ) देते हैं इंडी-भने २४ ५ई घंडा हैं ते स्त्री जिसका दोहला गर्भावस्था का मनेएथ पूर्ण हुआ हो वह खो. A woman with her cravings during pregnancy fulfilled. सग् ११, ११;

**श्रविमुत्तयाः वीक्ष्यं श्रविमुक्तताः )** परिश्रद वृत्तिः परिश्रद राज्यदे ते. परिश्रद का रखना. Attachment to worldly possessions. ठा० ४, ४;

श्रविमुक्तिः खाँ (श्रविमुक्ति) देशभागिः, देशभा इर्था ते. लोभ करनाः Avarice: greed. पंचा १९, १६; (२) न भुइतुं ते. न होशनाः not giving up; non-abandonment. प्रय० ६१३;

अधिमोयण्याः स्रो० (श्यविमोचनता-श्रवि-मोचन) पश्यादिने। अत्यागः बन्नादि का त्याग न करना. Not giving up or abandoning clothes etc. भग॰ ६, ३३:

श्रवियः श्रव (श्रपि च ) वणी; भी जुं; भखु. परन्तु; श्रोर भी. Moreover; also. भग०१, ७; ३, २: १४, १; पिंवनिव ३७६; श्रवियः पुंव (श्रविक ) नेते: थेते. मेडा. A ram,श्रायाव टांव १, १, ६, ४८;

अवियसः त्रि॰ ( अध्यक्त ) अरुपष्टः अस्पष्टः Not clear; obscure, स्य॰१,१,६,२%; (२) भृश्वः सहस्रह विवेहरुदितः ज्ञानः अने वर्षाः अपिश्वः सहस्रह विवेहरुदितः ज्ञानः अने वर्षाः अपिश्वः प्रवास्त्र विवेक श्रःसः अपा अपिशः वर्षाः अपिशः प्रवास्त्र विवेक श्रःसः अपा अपिशः वर्षाः अपिशः वर्षाः अपा अपा अपा १, १,१,१,१९। जोभगः त्रि॰ ( ज्ञासक) देल्भः हिस्तानी अहण्यतः ज्ञासक देवें। यो एपः ज्ञानः कः कि kind of gods called Jrimbhaka, भग॰ १४, ६;

श्रीवियस विश् ( अर्थानिक ) अप्रांति हार है अर्थान कारक. Unpleasant; exciting disgust. पगह १, ३; १, ३; — उन्नयाय. पुंड ( उप्रांत ) प्रेमला अलावने अर्थात लाश. विनयता अप्रांत लाश. प्रेम के अभाव के कारण विनय का नाश. destruction of modesty duo to absonce of love; lack of politoness arising from lack of love or affoction. ठाड १०; — विमाहि. पुंड ( विशाधि ) प्रेम वगर विशाधि थवी ते; विशाधिती अह लेह. बिना प्रेम के विश्वद्वता का होना; विश्वद्धि का एक भेद. purity without love; a variety of purity. ठाड १०, १:

अवियाइं. अ॰ ( अपि च ) वणीपश्व; संभा-वनाः और भी; संभावनाः Moreover; an indeclinable showing probability.नाया॰१६; श्राया॰२,१,६,४६; तंदु०२४: स्य॰ २,७,५:(२) समये; व्यव-सरे. श्रवसर पर. on an occasion; at a proper time. राय॰ २३७;

\* ऋषियाउरी. क्रां॰ (भविजनित्री) वंध्याः वांलश्री. वंध्याः बांमः A barren woman. नाया॰ २ः

श्रवियागुश्च व॰ छ॰ त्रि॰ (श्रविज्ञानत्) निर्द ब्ताजुताः अज्ञानी, श्रज्ञानीः न ज्ञानता हुश्चा. Not knowing; ignorant, श्रावा॰ १, १, ६, ४६:

श्चियार, न॰ ( श्रविचार- न विद्यते विद्यारीsधंडयञ्जनयोशितरस्मादितरत्र तथा सनःप्रस्टर्ताः नामस्यतरस्माद्रस्यत्रयस्य तद्विचारम् ) अह યાગમાથી બીદન યાગમાં કે અર્થમાંથી વ્યન જનમાં જવું આવવું જયાં નથી તે; શુકલધ્યા-नती रेंगे 5 अंडरिं, एक योग में ने दूसरे योग में या अर्थ में से बर्धजन में जहाँ मन की पृक्ति का आना जाना नहीं होता वह ध्यानः शक्रायान का एक भर. A variety of Sukladhyana; meditation in which one does not pass from one thought activity into another or from the meaning of a word to other notions suggested by it. "ज़ान वितक्के ग्रवियारे" ठा० ४, १: (२) निश्नेश्टः હલન ચલન વિનાના પાદપાપગમન સંથારા. रहित-हलनत रहित-पादपोपगमन संभाग, motionless; Santhärä known as Padapopagamana. ''सवियारमवियारा, कायचिट्टं पई भवे'' उत्त० ૩•, ૧૨; ( ૩ ) ત્રિ૦ વિચાર્યા વગરનુંઃ અसंगत; अशालन. बिनाविचार किया हुआ; श्रमंगत; श्रमंगद्ध. disconnected in thought; inconsiderate thoughtless स्य० २, ४, १;

\*अवियासियः सं ० १० १० ( श्रालिङ्ग्य ) व्यासिंगन दहने. श्रालङ्गन करके. Having embraced. नाया ० २;

प्राविरद्दः स्नि॰ ( सविरति ) पापनी अनिवृत्ति — अपस्थिक भाषा । असेवन् । असिवन् । असि

श्रविरद्यः त्रि॰( श्रविरितक ) पापनी निष्टित्तः विनानाः पाप की निष्ठितः से रहितः (One) not free from sinfulness. श्रोप॰ नि॰ ६००:

श्चित्रह्या. स्ना॰ (श्चित्रिंतिका-न विद्यते विरित्ति-यंस्याः सा श्चित्रितिका ) अतरिक्षित स्त्री. व्रत रहित स्त्रंग. A woman not observing vows. टा॰ ६: वेय॰ ६,९।

श्राचिरति. स्ना॰ ( श्राविरति ) लुओ।"श्राविरइ' शल्द. देखी " श्राविरइ " शब्द. Vide " श्राविरइ. " भग० १, १;

श्रिवरस्त. त्रि॰ (भ्रविरक्त) विरक्ष्त थओल निक्षः शर्भी; अनुरक्ष्त. जो विरक्ष न हुआ हो वहः रागी. Not free from attachment. भ्रोव॰ नाया॰ १४; भग० १२, ६; १६, ९; **श्चाविरय-श्चाःत्रि॰(श्वविरत)**सावध क्रीगथी निष्टता ચએલ નહિ;પાપસ્થાનકથી નિવૃત્તિ પામેલ નહિ. सावद्ययोग-पापकर्न से भानिशृतः ( One ) not free from sinful practices. भग• १, १; =, ६; ११, १; १७, २; ३४, १; ४०, १; पश्च॰ ३; नाया॰ ४; ৭६; ঠা০ २, १; श्रोव • ३=; उत्तः ३४, २१: पंचा • **६, ४२; भक्त० ६७; (२)** अविरितः सम्यगृहष्टि आहि गुल्स्थान श्रविरातिः सन्यगृहष्टि श्रादि गुणस्थान, non-cessation of attachment to worldly objects; the Gunasthana called Avirati Samyagdristi etc. क मं १, ५६; २, २; ४, ४२; ---भाय. पुं॰ (-भाव ) अतिरतप्रखुं; आरं-भनी अनिवृत्ति. अविरतताः पात कर्म मं कानेत्रति, non-cessation of sinful activity; non-abstinence from a sin. प्रद० १३२०:-मरण, न० (-मरका) अवतीपर्शे भरवं तेः भागभरश बतहीन श्रवस्था में मरनाः जिसे जैन परिभाषा में बालमरण कहते हैं. death in a state of vowlessness. ( this is called Balamarana, lit. death in childhood). प्रव॰ १०२७;—वाइ. पुं॰ (-वा-बिन-वदनशीको वादी, अविरतस्य वादी **चविरतवादी ) '**अविश्त धूं' એम भे:सनारः परिभद्धधारी, परिप्रहधारी: अपने को आविरत कहने वाला. one who declares himself to be not free from sin: (one) having worldly possessions द्यायाः नि. १, ४, १, २२४;<del> सम्मत्त</del>ः पुं• (-सम्पन्स ) अविरत सभ्यगृहष्टिवाला; **ने।था गु**ख्ठाखायाये। ७४, मविरत सम्मनहिः: चौथे गुगस्थान वाला जोब. a soul in the fourth Gunasthana or spiri-

tual stage of evolution; a soul with vowless right belief. क गं-४, ४२;--सम्मदिद्रिः पुं॰ (-सम्बग्रहि) વિરતિ વિનાના કેવળ સમકિતદ્દષ્ટિવાળા: ચાથે शुल्हां वर्तता अव.वत रहित सम्यग्दृष्टि। चौथे गुणस्थान बाला जीव. a soul in the fourth Gunasthana, with right belief but without abstention from sin. सम• १४:-सम्मविद्विगुणहाशः न० (-सम्यग-दृष्टिगुणस्थान ) अविश्तिसभ्यगृदृष्टि नाभे थे।यं गुण्डाणुं, श्रावरत सम्यग्दष्टि नामक चोथा गुणस्थान, the fourth Gunasthāna so named. क॰ गं॰ २, ३; ऋविरयं , भ्र॰ ( भ्रविरतम् ) सततः निरंतरः इमेशा; निरन्तर; सदा. Constantly; incossantly, प्रवः ४०३;

**प्राविरत्त**. त्रि • ( प्रविरत्त ) धुटां ७२।यां निद: धाई: धृह: विरत्तता रहित: जो नितर बितर न हो; मिला हुआ; गाडा. Not scattered; thick; dense. "water-समसहियचंदमंडजसमप्यभेटि " परह • १. ४; श्रोव॰ १०; (२) निरंतर; आंतरा रहित. निरंतर; श्रंतर रहित. perpetual; having no intervening substance. श्रोव॰ १०; जीवा॰ ३, ३;—इंत. त्रि॰ (-दन्त) छिद्र वगरना तथा सरभी पंक्ति-भां रहेबा हातवाला अंतर रहित समधेला में रहे हुए दोनों वाला (one) with regular त्रि॰ (-पत्र) धाटां पांद्यांपाणां आऽ वरेरे. सधन पत्तों वाला माद वगैरह. (trees etc.) with densely growing leaves. " अविरस्यका अविद्ववका " सीया • ३:

श्राधिरह. पुं॰ ( श्राधिरह ) विरद्धने। अलाय; निरंतर रहेवुं ते. विरह का श्रमाव. Absence of separation; continuous stay or existence. " श्रंतोमुहुत्त-विरहो " श्राया॰ नि॰ १, १, ६, १४६;

काबिर दिका. त्रि॰ ( कविरहित ) विश्वश्वित; निरंतर. विरह रहित; निरन्तर. Having no separation; continuous. पंचा॰ ४, ४०; ६, ४०; भग० १,१; १०, १; १३, १; २४, १२; १६; ४१, १; वव॰ ८, ४;

श्राविराहरा। कां • (श्रावराधना ) विशिधना-संज्ञभाभेश्नाने। अभावः विराधना-नंयम के संदित होने का श्रमावः Absence of breach of ascetic conduct. भग• १४, ६; ७;

अविराहिक-यः त्रि॰ ( बविराधित-न विरा-धितोऽविराधितः ) सर्वथा विराधना धरेल नदि, सर्वेदा विराधना-खगडन न किया हुआ. wholly violated; Not partially violated; (e.g. ascetic .conduct ). पराह० १, ३; प्रव० ११३३; - संज्ञम. पुं॰ (-संयम) अफंडित संजभ-વાન : ભરાબર પાળેલ છે સંજમ જેણે એવા साध असंदित संयम बाला: संयम की यथा रीति से पालने बाला साधु.an ascetic fully observing the rules of right conduct, भग॰ १, २;—संजमासंजम. पुं• (-संबमासंबम ) અખંડિત શ્રાવકપણં; **ખરાખર પાળેલ શ્રાવકપાંચું. असंडित श्रावक** पन; यथारीति पाला हुआ श्रावकाचार. flawless, complete observance of the rules of right conduct prescribed for a Śrāvaka. भग. १,२: —सामगुण, त्रि॰ (-श्रामण्य) केशे यारित्र **अ**राणर आराधेक्ष छे ते. चारित्र का विधिवत श्राराधन-पालन करने वाला. (one) who has perfectly practised the rules of right conduct. भग• १५, १;

श्राविरियः त्रि॰ (श्रवीर्य) पीर्थ-साभर्थ्येरिहत. सामर्थ्ये रहितः Powerless; devoid of powers. विवा॰ १, ३;

श्रविरुद्धः त्रि॰ ( श्रविरुद्ध ) पूर्वापर विरेध રહિत; संगतियुक्त. पूर्वापर विरोध रहित. Not involving contradiction; having proper connection of parts. पंचा॰ १७, ३: (२) विनयवादी; દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંચ, પશુ, પક્ષી વગેરે સર્વના विनय ५२नारः विनयवादाः देव, मनुष्य, पशु, पन्नी श्रादि सबका विनय करने बाला.(one) having reverence for all viz gods, men, lower animals etc. 'श्रविरुद्धी विग्रयकारी देवाईगां पराए भसिए' नाया॰ १४; श्रोव॰ श्रसुजो॰ २**०;**(३) **पुं॰ न**• પરસ્પર વિરાધ ન હાય એવાં રાજ્યનાં ગ્રામા-हि. परस्पर विरोध रहित राज्य के प्रा**म आदिक**. villages of kingdoms which are not mutually at variance. प्रवः ૧૩૧૦; (૪) વડીલાેની મર્યાદાનું ઉદ્યંધન ન ५२नार. बढ़े बुढ़ों की मर्यादा का उक्कंचन न करने बाला. obedient respectful to elders. प्रव॰ १३१०; --- चेलाइयः पुं • (-वैनयिक ) भाता आहि सर्वने। अविरोधपक्षे विनय કरनार. माता. गिता श्रादि सब का श्रविरोधों भाव से विनय करने वाला. one invariably respectful to parents etc. अणुजो॰ २०;

आविरोह. पुं॰ ( अविरोध ) विरोधनी अभाव. विरोध का अभाव. Absence of hostility. विरो॰ ६३: पंचा॰ १, १७; ४, मा श्राविल. न॰ ( श्राविल ) अस्पर्कः हे। जुं: भ्रावित. श्रस्वच्छः मालिन. Not clear: turbid. जीवा॰ ३, ४:

• **प्राविलंबिय**. त्रि॰ ( भ्राविलम्बित ) विश्वभ्य-२िक्षत; उतावणाः विलम्ब रहितः फुर्तालाः उतावलाः Bearing no delay: hasty. नाया॰ १; भग॰ ७, १: ३१, ११: पग्ह॰ २, १; कप्प॰ १, ४:

श्रविला की॰ (श्रवी) धेटी; अडर भेक Aewe पिं॰ नि॰ भा॰ ४०: पिं॰ नि॰ १६४: श्रविवास. त्रि॰ (श्रविपर्यास) विपर्यास-विपरीततारिंदत विपरातता सहत. Free from a contrary state of things. उत्त॰ २६, २०: भग० ३,६:

भविवज्ञय. पुं• (भविषयंय) विभरीत सुद्धिते।
अक्षाप्त. विषयंत युद्धिका श्रभाव. Absence
of a contrary inclination of
the intellect. (२) तन्यता अध्यपसायरूप सभिन्नेत. तस्त्व का श्रध्यवसायरूप सम्यक्त्व. right faith consisting in
a settled conviction about
reality. विशे• २०६४;

अवियरियः त्रि॰ ( \* आविवस्ति-अविवृत )
विवर्ण १रेक्षे निर्देश अर्थक्षे व्याप्त्यान न १रेक्षः जिसका विवरणा न किया गया हो।
Not explained विशेष १३६१;

अविविचित्ताः सं • कृ ० अ ० ( अविविच्य) विवे-यन-५थ अ २ छ। इसी विनाः जुद्दा १ ४ सी विनाः बिना प्रथकरण किये, विवेचन किये बिनाः Without having distinguished; without having separated or analysed. स्य ० २, ४, ५०;

श्रविसंधि. पुं॰ ( भविसन्धि ) छेने। सांधे। विधिटे निक्षे ते; प्रवांपर विरोध आवे निक्षे तेवुं. पूर्वापर विरोध राहतः जिसका जोक इ.टे नहीं वह. Anything not involving its parts in mutual contradiction. श्रोतः ३४;

श्रविसंघाइः त्रि॰ ( श्रविसंवादिन् ) विसंवादी निक्षः अयथार्थे निक्षः विसंवाद∽ बकवाद न करने वालाः श्रयथार्थता रहितः Not inconsistent; not incongruous, पग्रह∙ २, २;

श्रविसंवादराजोगः पुं॰ ( श्रविसंवादनयोगः)
यथार्थः श्रोत्तपुं; श्रोतीने ६री न ०० पुं
अने यथार्थः प्रवृत्ति ६२री ते. यथार्थः कहनाः
श्रोर चलना-कहकर बदल न जानाः Consistency in speech and action. ठा॰
४, १; भग॰ ६, ६:

श्रविसंवादि त्रि० (श्रविसंवादिन्) कुशे।
"श्रविसंवाइ " शब्दः देखे। "श्रविसंवाइ "
शब्दः Vide श्रविसंवाइ: " पण्ड० २, २;
श्रविसंवायणाजीगः पुं० (श्रविसंवादनायोगः)
कुश्रे। श्रविसंवादणजीगः शब्दः Vide श्रविसं वादणजीगः "भग० द, ६, ६१० ४, १;

श्चित्रमाः त्रि (श्विषम) समत्तः सपाटः उन्ते नीत्ते नदि ते. समतलः अधाई नाचाई गहेत. Lovel; not having ups and downs. नंड्॰

श्रविसयः न॰ (श्रविषयः) निर्विषयं ज्ञानः ज्ञानन्तिः अविषयः ज्ञानं के विषयः में रिद्धनः (Objectless knowledge; (anything) not a province or object of knowledge. पंचाः ४, ४६

भविसाइ. त्रि॰ (भविषादिन्) भेहरिदेत. स्रेद गॅहन; विषाद गेहिन. Free from dejection; undejected, पगह॰ २, १;

अधिसातिः त्रि॰ ( अविपादिन् ) शुल्ला 'अवि-साइ' शल्दः देखी ''अविसाइ'' शब्दः Vide 'अविसाइः' पगइ॰ २, १;

श्रविसारश्र—य. त्रि• ( श्रविशारष्ट् ) अशतुर; अधुशक्ष. बातुर्थ्य रहित. Not clever; not skilful; not proficient. उत्त॰ २८, २६; प्रव॰ ६७३;

श्विसुद्धः त्रि॰ ( श्विसुद्धः ) अविशुद्धः शुद्धः निशुद्धः वर्णे आदि से रहितः. Not elear; devoid of pure tint. पंचा॰ ४, १३; क॰ गं॰ १, १४: ठा॰ १, ४; क॰ प॰ २, २;—लेस्सः त्रि॰ (-लेरम) भृष्णादि अशुद्धः लेस्यावालाः शुद्धः लेस्या वालाः शुद्धः लेस्या रहितः having black etc. thoughttint; devoid of pure thoughttint; hग॰ १, २; (२) विशंश जानीः विभंग ज्ञानीः one having wrong visual knowledge, भग॰ ६, ६:

श्रविसेसः त्रि॰ ( श्रविशेष ) विशेषरिद्धतः सा-भान्यः विशेष रहितः सामान्यः (Common; devoid of particularity: अ॰ २, ३: भग० १४, दः ३४, १:

श्राविसेसण्. न० (श्राविशेषण्) अविशेषः सभातः श्रावशेषः तमानः Absence of particularity, विशेष ११४;

श्राविसेसियः ति० (श्राविशेषितः) सामान्यः विभागभेदेतः ग्रामान्यः माधागगः विभागः गृहेतः Common; not specified or particularised: विशेषः ११४; ४४=; नामा॰ घ० ३; ४० १०; क० प० ५, २४;

भावसोडि पुं॰ (भविशोधि) विशुद्धिते।
भभाव विशुद्धिका श्रभाव Absence of
purity पंचा॰ १३, १६: (२) अतियार;
यारित्रने भवीत करनं ते. भितिचार; चारित्र
को मलिन करना violation of rules
of right conduct; sullying one's
conduct. प्रव॰ ५७=:—कोडि. औ॰
(-कोटि) संयभने अविशुद्ध करनार आधा-

કર્માદિ છદાવાના સત્રુદ: પાતે હણવં, બીજાની પાસે હણાવવું, હણાતે અનુમાદવું, પાતે રાંધલું, બીગ્નની પાસે રંધાવલું અને રાંધનારને अनुभेहितं, अ छने। वर्श. संयम हो। घ्रशक् करने वाले आधाकमीदि छः दोषों का समृहः स्वयं मारना, दूसरे से मरवाना, मारने वाल का अनुमादन करना, स्वयं पकाना, दूसरे से पकवाना श्रीर पकाने वाले का श्रनुसोदन करना, इन छ: दोषों का समह. the collection of six faults like Adhākarma etc. which pollute ascetic conduct. These are as follows:- to kill, to cause another to kill, to approve of an act of killing on the part of another; to cook, to cause another to cook and to approve of cooking on the part of another श्रायाव निव्हीं वर्त, १. १:

श्रविस्तासिणाञ्चः त्रि॰ ( श्रविश्वसनीय ) वि-श्रास ४२वः योज्य निष्टि विधास न करने दोग्यः Unworthy of trust, तंद्र॰

श्रिविस्सामः रः ( श्रिविश्राम ) विसानीः विधा विनाः लगा पास्त देशां विनाः निरन्तरः विश्राम का ग नेनाः ज्या भी न टहरनाः निरेत्तरं, लगातारः Without rest; without stopping; ceaseless. श्रीवः २४; उत्तः १६, ३४: वियागाः स्तं ( वेदना ) विश्रांतिरदित वेदनाः निरन्तरं होने वाली पाडाः ceaseless pain; perpetual pain. पगहः १, १;

स्त्रविस्सासः त्रि॰ ( ग्रविश्वास्य ) विश्वासः अर्थाने अथे। त्यः विश्वासः न करने योग्यः Unworthy of trust. " ग्रविस्सासो य भूषायं " दसः ६, १३; (२) न॰ अविश्राभः अशान्तिः दुःसः pain; restlessness जीवा॰ ३, १;

- श्रिविहरणमाण नि॰ (श्रिविहन्यमान ) विविध परिषद्ध, अपसर्गथी न द्वागता. जो विविध परीषद्द श्रीर उपसर्गों से न मारा जा सके बहा. Not sinking under various sufferings; not succumbing to various kinds of pain. 'श्रिविहरण-माणो फलगावतद्वि' श्राया॰ १, ६, ४, १६६;
- खाबिहवा स्त्री॰ ( भाविधवा ) प्रतिपत्नी रही: स्थ्या सम्रवा स्त्री A woman whose husband is alive; a woman in coverture, भग॰ ३३, ३५;— बहु, स्त्रा (-वयू) स्थ्या; विश्वा निव ते, सम्बा ह्या a woman whose husband is alive, नत्या॰ ५; नग॰ ५२, ५;
- श्रिवहार पुं॰ (श्रिवहार) विदार ते १६६। ते; विहार न करना. Absence of or cessation from peregrination (Vihāra ), पंचा॰ ११, ३६:— प्रकृष. पुं॰ (-पन्न) दिदार न १२६ ते। पक्ष आंध-अत्य विहार न करने का पन्न-श्रामणाय the tenet that there should be no peregrination, पंचा॰ १९, ३६:
- श्रीविद्याः पुं• (-श्रीविधिः) अधिविधः शास्त्रविदितः विधितः अधारः शास्त्रः विदितः शास्त्रातुः कृतः विधितः अधारः Absence of ceremony preserioed by Sastras, निसंद क, २४; ४, २०; पंचा० ७, ९०;
- स्मविद्यंस. त्रि॰ ( स्मविद्यंस न विस्ते विद्यंस वेषां सेऽविद्यंसाः ) दिशा वगरताः हवाणुः दयालुः हिमास संहतः Kind: merciful: not injuring others आयाः १, ६, ४, १६३:

- श्रविहिंसा, स्रं ( भविहिंसा-विविधा हिंसा विहिंसा, न विहिंसा श्रविहिंसा) दिंसाते। अभाव: अदिंसा, श्रहिंसा; हिंसा का श्रभाव-Absence of different kinds of injury, e.g. killing, etc. " श्रवि-हिंसामेच पब्चए,श्रगुधम्मो मुणिया पवेदितो" स्थ० १, २, १, १४: श्रगुणे १९१०:
- श्रिविहिसियः त्रि॰ (श्रिविहिसित-नास्ति विहिसा यस्मिस्तद्विहिसितम्) सार्थः रीते निर्छेप धर्मेसः अशितः सम्यक् श्रीवनः जीव रहितः Lifeloss: insentient: स्य० २,५,४६;
- श्रीविहेड श्र. य. ५० (त्थ्रीविहेठक श्रीविहेसक)

  के हिने १९६५ पीत्र के प्रत्यनगर निद्धः श्रीवनने
  दुः व के अस्त निद्धः निर्देश किसीको पाडा
  न देने वालाः दूसरे को दुःला न देने वालाः Oue, not giving paid on trouble to others ( जबसेने श्रीविहेडण् जी स भिकानु ( देग्र० ५०, १, ४०, उल्.० १८, ४४)
- श्रवीहः विष् ( श्रवीचि ) इसापना तरंशयी श्रीत क्रपाय की तरंगों में सहत. शिएक शिलाम शिल अ १४०० जा मिरिक्स की श्रीत स्थान १०, १० वृद्धः नेत् ( द्रव्य न वीचिद्रस्थमवीचिद्रस्थम् ) सन्पूर्ण स्थात द्रव्यः सर्वेत्रुष्ट्रश्यादः १ तंश्या सम्पूर्ण श्रीत द्रव्यः आहार की सर्वेत्रुष्ट वर्गणाः स्थानस्थान ( श्रीत्रुष्ट की सर्वेत्रुष्ट वर्गणाः स्थानस्थान ( श्रीत्रुष्ट की सर्वेत्रुष्ट वर्गणाः
- अवीइकंत. ति॰ ( भव्यतिकास्त ) आंतहभू । निः १२४: धिवेधन न १२४: न उलोपा हुआ: आनिकमण न किया हुआ: Not violated; not transgressed: भग॰ द, ७;
- श्रवीहमंतः त्रि॰( भवीचिमत् ) ध्यायना संलंध यगस्ताः कषाय के संबंध में महितः Free from any contact with passions, सग् १६, २;

श्र**धीह्य. सं० कृ० भ्र० (भ्रतिविष्य)** लुहा पाउपा विना. विना जुदा किये. Without having separated or discriminated. भग• १०, २;

अविद्यः सं • ह • भ ० ( भविषित्य ) निर्दे वियादिनिः विश्वदेष श्यी विनाः विना विचारेः विकल्प किये बिनाः Without having thought, भग • १०, २:

ख्यां यः त्रि ( चिद्वतीय ) श्रीजनी सदाय विनानी; श्रेष्ठवी; श्रेष्ठकः वृमरे की सहायता से रहित; श्रेष्ठेजाः Alone; solitary; one without a second. विवा १, १: (२) श्रनुपमः जेन्ना नेन्दे श्रीने न देव ते. श्रनुपमः जिसके समान वृगरा न हो वह matchless; univalled उत्तर २०,२२:

स्रवीयगागः पुं० ( भवंतरागः ) सत्तरागः हे ५०॥ निद्धे ते: १६ भरथः जिसकाराग नहा गया वहः । इसम्यः One who is not a Vitariga or an omniscient; one who is Chhadmastia (i. e. in the 11th ) or 12th stage of the spiritual ladder). पंनाव हः दशः

श्रवीरियः पुं० (श्रवीष्यं) भनना शक्ति जिनाः नीः, वीर्वेद्धीनः सम्भा शांक्षने सहतः पाँवहानः Dovoid of power of strongth; dovoid of power नाया = : १३: १६: भग० १. ५: ५, ६;

स्रविद्यास पुं॰ ( स्वित्रम्म) अविश्वास प्राण्यान विधान के श्रमाव; प्राण्यातिपान के तीमरा गीण नाम. Distrust; want of confidence; the third subordinate description of Pranatipata (killing etc.). पण्ह॰ १, १;

श्राचीसतथा त्रि॰ (भविश्वस्त) विश्वासरिहत. विश्वास रहित. Lacking in confidence. गच्छा॰ ६७: श्चबुकंत. त्रि॰ (श्वन्युक्कान्त) अथेत नहि थेशेक्ष; संयेत. सर्जाव. Living; sentient निर्सा॰ ११, ३०;— जीव. पुं॰ (- जीव) संयेत; कंभांथी छव नीक्ष्णी गया नथी ते. सचिन; संजाव. sentient or living matter. निर्सा॰ १७, ३०;

अबुग्गहटाग्. न० ( अविभ्रहस्थान ) अविभ्रह रथानः इतहत् रथान नहिः अविभ्रह स्थानः जो स्थान कलह का न हो वहः Anything not a proper abode or object for quarrel. " आयग्यितवङ्गागस्य गं गणेति पंच अबुग्गहरागा पग्याचाः, नंजहा-आयग्यिववङ्गाण्यां गणेति आगं वा धारणं वा सम्मे पउंजित्ता भवह १, एवं महाराष्ट्र गियाण् सम्मे २, आयश्यिववङ्गाण्यां गणेति जे सुपज्ञवजाण् धारेष्ट् ते काले सम्मे ३. एवं गिलाग्यसंहवयावच्चं सम्मे ४, भ्रा-यग्यिववङ्गाण्यां गणिति आपुष्कियचारी गावि भवष्ट् गो ध्रमापुष्कियचारी" ठा० ४ १;

**श्चतुः हिन्नाग्.** त्रि॰ ( **श**न्यव**िद्यमः)** छव-रहित तांहः छपसदितः सर्जावः Living; sentient श्राया• २. १, १, २:

श्रमुक्तः त्रि० ( श्रमुक्त ) हेत्स्थी न - प्रेश्शिसः क्यांमे प्रेरित न किया हुआ. Not directed or instructed by anybody, ठा० =: √ श्रदे, पा० L.( श्रप+इण्) क्युं, जानाः Togo. (१) नाश पानां, to be destroyed.

भावति. पंचाक १४, ०: पश्चक २८: विशेक ००; श्रावेश्रः पुंक (श्रवेद) वेहरदित; अवेही. वेद (श्री वेद, पुंचेद और नपुंसक वेद) राहेत. (One) free from or devoid of sex-feeling. क० प्र०४, ४८:

अवेड्य. त्रि॰ ( अवेदित ) नहि वेदेश: नहि अनुभवेश: अनुभव न किया हुआ. Not felt or experienced. कप॰ ६, १८; श्रवे उश्वियसरीर. पुं॰ ( श्रवेकियशरीर) अवंधाररिक्षत शरीर. श्रलंकार रहित शरीर Body devoid of ornaments. भग॰ १८, ४;

श्रवेक्स आणाः व ॰ क ॰ त्रि ॰ ( श्रवेक्साण ) निरीक्षण ६२ते। निरीक्तण करता हुआः Looking into;observing: नाया ॰ ६;

श्चवेक्खयंत. ति ( श्रवेकत् स्रवेकमाण) ळुओ '' स्रवेक्खमाण'' शब्द. देखो 'श्चवेक्खमाण' शब्द. Vide 'श्रवेक्खमाण.' नाया ६;

अवेक्खाः ब्री० ( अपेजा ) अपेक्षाः आशयः द्रव्य, क्षेत्र, धण, लाव आहिना अलिप्रायः अपेजाः आशयः द्रव्य, जेत्र, काल, भाव आदि का अभिप्रायः Expectation; desire: aim; intention. विशे० २४४: १०१६: पंचा० ४, ४२: पं० नि० ४४२:

अवेत. त्रि॰ ( अपेत) लुद्दं; लिल जुदाः भिषः; पृथक् .Different from; separated from. विशे॰ २२१३;

श्रवेदः पुं॰ ( श्रवेद ) पुरुषवेदः, श्रीवेद आहि वेदर्गहित छवः; हसभा शृष्णुशृष्णुश्ची भांडी सिंह पर्यत छवः,पुरुषवेदः,श्रीवेद श्रादि वेद रहित जांवः; दसवें गुण्णस्थान से सिद्ध पर्यन्त जांवः A soul free from Purusa-Veda,Stri-Veda etc; a soul between the tenth Guṇasthāna and final emancipation; a soul free from sex-feeling. छा॰ २, १; पश्च॰ २; जीवा॰ १; भग॰ १७, २; श्रवेदश्च-यः पुं॰ ( श्ववेदश्च ) जुओ। 'श्रवेद' शण्टः देशो 'श्रवेद' शब्दः Vide 'श्रवेद'.

भग० ६, ३१; १८, १; २४, ६; २६, १; अधेद्रग. पुं० ( अवेद्रक ) लु ओ। "अवेद्र" शण्ट. देखो " अवेद " शब्द. Vide " अवेद. " ठा० २, १; ४, ४; परह० १, २; भग० ६, ३; ४; ४, ६, २; ११, १; २६, १; ३०, १;

श्रवेयइत्ता.सं० कृ० भ० (भ्रवेदियत्वा) वैद्या पगर; लागट्या पगर. श्रतुभव किये बिना; बिना भागे. Without having experienced. भग० १, ४; सम० प० १६४; पगह० १, १;

श्रावेषगा. पुं० (श्रावेदक) लुग्ने। "श्रावेद" शल्ह. देखो "श्रावेद" शब्द. Vide. 'श्रावेद.' ठा० ४, ४; क० गं० ६, ५१; क० प० ५, ६५;

श्रमेयग. त्रि॰ ( भ्रमेदन-न विद्यते वेदना यस्य सोऽवेदनः ) साता, असाता वेदना से रहितः सिद्धः सिद्धः साता, श्रमातास्य वेदना से रहितः सिद्धः (The soul) free from the feeling of pain and pleasure; (the soul) that has obtained salvation. विशे॰ २१२७; पन्न० २;

स्रवेरमण्डभाणः न० ( भविरमण्धान-न विरमणमविरमणम्, तस्य ध्यानम् ) पापथी न निष्ठत्त थतानुं ध्यानः पाप से निवृत्त न होने का ध्यानः Meditation upon non-abstention from sin. भाउ०

अबेहियाः सं० क्र० अ० ( अवेचय ) क्लेप्टनि; आक्षेत्र्यन्तिः देखकरः आलोचना करके. Having seen or observed. सूय० १, २,२,८;

श्रवोगड. त्रि॰ (भग्याकृत) विभाग निक्ष पाउँवः; भाषातान्मे वहुँसी न क्षींवंतुं. श्रविभाजितः; सगा संबन्धियों द्वारा न गांटा हुआ. Not divided into shares. सम॰ ३३; वव॰ ७, २२; (२) त्रि॰ विशेष्णे।थी भेद न पाउँव. विशेषणों द्वारा जिसका भेद न किया गया हो वह. not distinguished by adjectives; not differentiated by adjectives सम॰ ३३;

स्रवोगडा. क्वा॰ ( प्रव्याकृता ) गंभीर अर्थ-वाणी लापा अथवा अव्यक्त-अरुपष्ट अक्षर वाणी स्था. गम्भार अर्थ वास्ती अथवा अस्पष्ट अस्पष्ट अस्पे वाली भाषा. Language with deep and profound meaning; language with obscure or illegible letters. "अवोच्छिएण्गण् अवोगडाण्" सम॰ ६; पग्इ॰ २, १;

श्रवोच्छिग्गा ति॰ (श्रन्युच्छिस) ०४व२छेह रहित; ५थडत्वरहित; छित्र लिन्न नहि थञ्चद; लुडूं निद्धि पाउँद ज्यवच्छेद रहित; पृथक्ष्व र्राहत. Not scattered; not separate ed. दसा० ६,२; वव० ७,२२; सम० ३३; वेय० २, १८; भग० ७, ५; ८, ४; पंचा० ४, ८;

श्रदोचित्रां त्यायः पुं॰ ( श्रव्यविद्यतिनय-**चन्य ब**िख्रित्र तिपादनपरी नयोऽहयव-चित्रात्तिनयः ) द्रव्यारितः नयः वस्तृनं निरन्तर अस्तित्व अतावनार नयः **इच्यास्तिक** नयः वस्त का निरन्तर श्रास्तत्व बताने वाला तय. Logical standpoint showing the eternal and continuous existence of things. नंदा॰-इ. યું ( - જાર્થ ) દ્રવ્ય: શાધ્યત પદાર્થ, દ્રશ્ય; शाधनपदार्थे. eternally existing substance: substance. मंदी • —हया. स्ना॰ (-मर्थता ) દ્રવ્યની અપેક્ષા. द्रव्य की अप्रेचा. standpoint of substance or matter, नंदी॰

श्चवोच्छेदः पुं॰ (श्वस्यवस्क्षेद्र) व्यवस्थेह-भृथक्षर्रश्वोत अस्तावः प्रथक्षरण का श्रभावः Absence of separation. भग॰ २०, =;

श्रवोह. पुं• (श्रपोह-श्रपोहनमपोहः) निश्चय. निश्चय. Decision; determination. सम॰ १;

श्चव्यद्देभाव. पुं॰ ( श्रव्ययीभाव ) અવ્યયી-ભાવ સમાસ; સમાસના એક પ્રકાર. श्वव्यर्था- भाव समास; समास का एक भेद. Avyayībhāva compound; a kind of compound adverbial in meaning. अणुजा॰ १३१;

श्रव्यक्सित. त्रि॰ ( श्रन्याचिप्त ) विक्षेप वगरनुं; स्थिर; विक्षिप्त हत्तिवाणा नांद. स्थिर; विद्धेर रहित; बिना विद्धित हत्ति का. Undistracted in mind; steady. दस॰ ४, १, २; उत्त॰ १८, ४०;

श्रव्यग्ग. त्रि॰ (श्रव्यग्न ) स्वस्थ; यिन्ता वगरनुं. स्वस्थ; चिंता रहित. Calm; free from anxiety or distraction. उत्त॰ १४, ३; — मण्. त्रि॰ (-मनस् ) स्वस्थ यित्तवाणा; प्रपृद्धित यित्तवाणा. स्वस्थ चित्त वाला; प्रफृद्धित चित्त वाला. (one) having a calm and undistracted mind. उत्त॰ १४, ३;

श्रव्यक्टभागः त्रि॰ (श्रपादंभागः) अर्ध लागः श्रद्धं भागः श्रावा हिस्साः A half; half. निसी॰ २,३४;

अव्यक्त निर्शः नाम, जित्त भादिथी ध्यत धरवा येन्य निर्शः नाम, जाति आदि के द्वारा कथन करने के अयोग्य. Indistinct; incapable of being indicated by name, kind etc. स्य० २, ६, ४०; विशे० १६६; २१२; वि० नि० ४६०; नंदी० ३४; प्रव० २६३; (२) तान अने अभरमां न्छानी; आह वर्ष की अवस्था तक का वालक. immature in age and knowledge; a boy up to eight years of age. नित्ती०१६, २१; (३) अश्पतः छेह स्त्राना २६२४नी अल्लाशु. अल्पकः केद सूत्र के रहस्य की न जानने वाला. shallow in knowledge; igno-

rant of the real deeper meaning of Chheda Sūtra. भग॰ २४, ७; (४) સાધુતામાં સંદેહ રાખનાર અવ્યક્તવાદી એક निह्नव. साधत्व में संदेह रखने वाला अव्यक्त वादी एक निह्नव, a Nihnava known as Avvaktavādī, having misgivings about asceticism. विशे ॰ २३००;—गम जि० (-गम) नाशवाने अक्षमर्थ. भागने में असमर्थ.incapable of making an escape. (२) पं व्यासनी। अभाव, गमन का श्रमाव, absence of going away or escape. ( :) અસ્પષ્ટ शतिवाणाः अस्पष्ट गति वाला. (one) without clearly defined motion: (one) with indistinct gait. स्य॰ १, १४, २;—इंसराा. पुं० न०(-दर्शन-ग्रन्यक्तमस्पष्टं द्शीनं स्वप्नार्थानुभवो यत्रासावन्यक्तदर्शनः) **અસ્પષ્ટ દર્શન - દેખાવ;** સ્વપ્ત દર્શનના એક બેદ. श्रस्पष्ट दशेन: स्वप्न दर्शन का एक भेद. a dim, dreamlike sight or appearance; a variety of dreamy appearances. भग० १६, ६:— स्वः त्रि०(-स्व-श्चमूर्तत्वाद्वयक्तरूपमस्याऽसावव्यक्तरूपः ) भवक्तरूपी छवः भारमाः श्रव्यक्तरूप वाला जीव: श्रात्मा. soul, so called because it is formless. " श्रव्यत्तरूवं प्ररिसं महंतं " सूय ० २, ६, ४७;— लिंगा. न० (一個事) અવ્યક્ત લિંગ, જિનકરિયના વેપ. जिनकल्पी साध का वेप. the dress of a Jaina ascetic, প্ৰত ৩২3:

श्चव्यत्तव्यगसंचियः पुं॰ ( श्रवक्रव्यकसञ्चित ) जुओः 'श्रव्यत्त'' शल्हः देखो ''श्रव्यत्त'' शब्दः Vide '' श्रव्यत्तः '' भग० २०, ९०;

श्रद्धिभिचारि पुं• ( ग्रद्धिभचारिन् ) અश्रक्षियारी हेतु; साध्यते छाडी श्रद्धि न जनार हेतु. ग्रद्धिभचारा हेतु; साध्य को छोड़कर अन्यत्र घटित न होने वाला हेत. (In logic) the middle term that invariably accompanies the Sādhya (i. e. major term); invariably concomitant middle term. पंचा ० २, ३७;

श्रद्भवयः त्रि॰ ( श्रद्भय ) नाशरहितः अभ-१९८०ः नाश रहितः श्रद्भयय-श्रद्भिष्ठेतः. Indestructible: नंदी॰ ४७; समै॰ १३; भग॰ ६, ३३; १८, १०; नाया॰ ४; स्य० २, ६, ४७: जं॰ प० १, १४; (२) पुं॰ आत्माः श्रात्माः soul: "धुवे शियण् सासण् श्रद्भयण् श्रद्भयण्" भग॰ २, १; (३) आयारांग आदि भार संभ सास्त्र अवयतः श्राचाराङ्ग श्रादि बारह श्रङ्क शास्त्रः 12 Angasastras viz Āchārānga etc. नंदी॰

श्रद्ययसिश्चांत्र ० (श्रद्यवसित) पराक्ष्म प्रश्तेः निश्चप परानेः पराक्षम संहतः निश्चयसहितः Not heroic: not decisive; not firm 'तथां ठाणा श्रद्धवस्यस्य श्रहिषाण् श्रमुहाण् श्रक्तमाण् श्रिक्तिसाण्' टा०३,४: श्रद्ध्यस्यण् पुं० (श्रद्ध्यस्त ) लेकित्तर रीते पक्षते ५२ भेः दिवसः लारसन् नामः पद्ध का बारहवाँ दिनः हादशा का लोकोत्तर नामः The name of the twelfth day of a fortnight, जं० प० ७;

अञ्चह त्रि॰ ( भव्यथ ) पीधरिदित; देव पंगरेता उपसर्भशी न शीओ तेवा पीडा रहित: देवादि के उपसर्ग से न हरने वाला. Free from affliction; fearless of troubles eaused by deities etc. (२) न॰ व्यथानी अभाव; शुक्त ध्यानने ओक आवस्थान, व्यथा का भ्रभाव; शुक्त ध्यान का भवत्तम्बन, absence of or freedom from mental pain; practice of pure concentration on the soul. ठा०४, १; श्रोव० २०; भग०२४,७;

श्रव्यदिश्व-य. त्रि॰ ( श्रव्यथित ) उहात्त दिक्षवाणाः, धीर. उदार मन वालाः, धार. Lofty or courageous in heart. " श्रद्धिया से श्रव्यद्धियों " दस० ६, २७; (२) केने डे:४ हुः भ न आपे ते. जिसे कोई दुःख न दे वह. (one) not troubled by anybody. भग० ३, २, जीवा॰ ३, ३; पंचा॰ ४, १०६; जं० प० २,२४;

श्चवाहद्धः ति० ( श्रव्याविद्धः) अविपरीतः ६अद्वं अअद्वं निद्धः तेः श्वविपरीतः जो उत्तरा सुलरा न हो वहः Not topsyturvy: not turned upside down: श्वयुजी० १३:

श्चन्याधाश्च. पुं॰ ( श्वन्याघात ) व्याधात-विद्यंता अभाव. व्याधात-विद्यं का श्रभाव. Absence of obstacles; absence of obstruction. विशेष १६६;

श्रद्धारा, त्रि॰ (श्राम्लान) वेहं विनय्भ व्यते वधारे धरभाके तं, कृद्ध क्रिय श्रीर श्राधिक मुरभाया हुआ, More withered than fresh, श्रोघ॰ नि॰ ४८८;

श्रद्धावाह. न॰ (श्रद्धाबाध-न विद्यंत द्यावाधा यत्र तद्दुद्धावाधम् ) लेभां द्रव्यथी शरीर थीश अने लापथी भिध्यत्यादि देएनी क्ष्या-थीश नथी केंचुं सुभ-स्वास्थ्य श्रुपादिक्षेत्रं पन्दता करती पभते पुळ्युं ते. जिसमे द्रव्य से शरीर पांडा और भाव से मिध्यात्वादि दोष की पांडा नहीं ऐसा सुख-स्वास्थ्य गुरु श्रादि को बंदना करते समय पूछना. A question about health and comfort to a preceptor etc. at the time of salutation. प्रव॰ ६६; (२) शरीरनी थींअने। अलाय. शारीरिक पांडा का श्रभाव. absence of physical pain. किंते भते श्रद्धवाबाहं

सोमिला।जंमे वातियपित्तियसंभिमसञ्जवाहय ·····सरीरगया दोसा उवयंता 'भग० १८. ૧૦;नाया०१;५:(३)વિવિધ ભાધા–પીડાવિનાન सुभ. विविध प्रकार की बाधाओं में रहित सुख. happiness unalloyed with various kinds of troubles. 'প্ৰভবাৰাত্ম-दवाबाहरां' भग० ५. ४: ११. ६: १२: नाया० प्रः श्रोत्र० १०; सम० १; दसा० १०, हः; **६**; স্বাৰত ६, ११: কণ্ড ২, १४; २७; ( ४ ) વ્યાભાધારહિત સિહિસ્થાન: માક્ષ. वाधारहित मिद्धिस्थानः मोज्ञ. absolution. ३६: पगहरु २, ३; ( ५ ) ५५०)२।छनी वस्से આવેલ સુપ્રતિષ્ટાભવિમાનવાસિ લાકાન્તિક देवतानी એક ब्रत्त. कृष्णाराजी के बीच **में** श्राये हए सप्रतिष्टाभ नामक विमान वार्ता लोका-न्तिक देवों की एक जाति. a kind of Lokāntika deities residing in Supratisthābha Vimāna situated between the Krisparājīs, प्रव. १४६२; नाया ० =; भग० ६,५; १४. =; ठा० ६; पगह० २. ३;

श्रद्धामोह. पुं॰ ( ग्रद्धामोह ) व्याभीद-श्रांति-ता अभाव. भ्रान्ति का श्रभाव. Absence of delusion or infatuation. विशेष ८०६:

श्चव्यायः त्रि॰ (\*श्चम्लात-श्चम्लान ) धरभाशेक्ष तदिः न मुरमाया हुन्नाः Not faded or withered. नाया॰ १;

श्रद्धावड. त्रि॰ ( श्रद्धापृत ) व्यापार करवाने अपेश्य वस्तु. व्यापार करने के श्रयोग्य वस्तु. (A thing) unfit for trade purposes. " सडियपडियं न कीरइ जहिय श्रद्धावडं तयं वस्थु " वेय॰ ३, १७;

श्रुब्वावसः त्रि॰ (श्रव्यापसः) केंद्रेश निहः, नाश पाभेश निहः न भेदा हुश्राः, नाश न पागा हुश्राः Not pierced; not destroyed. भग॰ १, ७;

अञ्चाहयः त्रि॰ (अञ्चाहत) न ६७॥ थेथे। नहीं मारा हुआ. Not killed; not struck or beaten. नंदी॰

भ्राव्वाहयपुञ्चावरत्त. न॰ ( भ्रम्याहतपूर्वा-परत्व) भूर्याभर वाड्यती विरोध न आवे, तेवी रीते भाक्षतुं ते; सत्यवयनना ३५ अतिशय-भानी भेड- पूर्वापर विरोध रहित बोलना; सत्य वचन के ३५ श्रातिशयों में से एक श्राति-शय. Speech without inconsistency; one of the thirty-five Atisayas of truthful speech. राय॰ सम॰

श्चन्याहिश्च त्रि॰ (श्रव्याहृत) न भेक्षावेस. विना बुलाया हुआ. Not called or spoken to. "श्वन्याहिए कसाइत्या " आया॰ १, ६, २, ११;

श्चद्रवो.स॰(\*सब्बो-हाः') जिह-शिह स्थह अध्यय. खंद सूचक श्रव्यय. An interjection expressive of sorrow. सु॰ च० ७, ३०५;

श्रव्योक-ग-ड. बि॰ (श्रव्याकृत) लुओ। "श्रवागड" शफ्ट देखों श्रवोगड शब्द. Vide 'श्रवोगड. 'वेय०२, १८; ३, २०; भग॰ १, ६:

अध्योगडाः स्त्री॰ ( अध्याकृता ) लुओः 'अवो-गडा' शल्दः देखो ''अवोगडा'' शब्दः Vide 'अवोगडा' दसा॰ ३, ३०; स्य॰ २, ७, ३८;

श्रञ्चोच्छिरासः त्रि॰ (भ्रज्यवच्छिन्न) ६६ वगरनं; भाभ विनानं, सीमा गहितः माप रहितः Unlimited; immeasurable, श्राया॰ १, ४, ४, १३०ः (२) अभ्यष्टितः छेहन ध्या विनानं, श्रक्षरिडतः, बिना छेदा हुझा. whole; unbroken, श्राया॰ २, ७, २, १४०ः जं॰ प॰ ३, ४२ः अध्वोि छुत्ति. त्रि॰ ( अध्यविष्कृति ) ले तृटित न थतां निरन्तर प्रयाहरूप से चला आ रहा हो वह. Continuing ceaselessly or without a break. विशे॰ १४; ६६१; (२) ब्री॰ व्यवश्वेदनी अस्माव. absence of break or separation. भग॰ ७. ३;— स्याद्ध. पुं॰ (-नयार्थ) भुन्नी अवोच्छित्तस्य हु ' शन्द. देखो ' अवोच्छित्तस्य हु ' शन्द. रखो च अवोच्छित्तस्य हु ' शन्द. रखो ' अवोच्छित्तस्य हु ' भग० ७, ३;

श्रवीयडा स्त्रं॰ (श्रव्याकृता) लुओ "श्रवी-गडा " शब्दः देखी "श्रवीगडा " शब्दः Vido "श्रवीगडाः " भग० ७, ३; ९०, ३; प्रव॰ ६०२;

 $\sqrt{$  श्रास्त. था ullet 1. ( ध्वत्) है।तुं: यतुं. होना. - To be.

भ्रत्थिः श्रमुजो० =१:श्राया• १,१,९,३: वेय० १,३३: दस० ४,२,२६:

संतिः स्य०३,१, १,७;श्राया० १,१,२,१४; श्रेतिः स्य०२,१,६;श्राया०१,१,१,२; मो. व० ३० व० भग० १४,१;

सिखाः वि० श्रोत ० ३ मः; उत्त ०६ 🏄 ४ मः; श्राया ० १, १, २,१३;

**भासी.** भू० श्राया० १, १,१,३: उत्त. २४, १: श्रमाजो० १६:

**ब्रासिमो**. उत्तर १३, ४;

√ श्रसः धा॰ I. (श्रश्) भावुं; लेकिन ४२वुं. - खाना; भोजन करना. To eat; to dine. श्रसहः पि॰ नि॰ ११४; सु॰ च॰ १०, ३७;

श्चसइ. स्नी॰ (ग्रमृति) अनाज भाषतानुं એક भाष; द्रधेणी केवडुं भाष; पसलि ग्रमाज नापने का एक <sup>माप</sup>; इयेली के बराबर माप. A measure of capacity for corn equal to the palmful of the hand. अशुजो १३२;

असई. अ०३ ( असकृत् ) वारंवार; अनेक वार. वार बार; अनेक बार. Often; frequently. असई तुमग्रुस्सेहिं, मिच्छादंडो पर्जु उत्त० ६, ३०; भग० ६, ५; ३५, १: जीवा० ३, १; दम० १०, १, १३; आया० १, २, ३. ७७;

श्रसई. की॰ (श्रसती) ५५८।; असती. कुलटा; व्याभचारिणी. A strumpet; an unchaste woman, प्रव २६७; (२) दानी, दानी, a maid-servant, भग• म, **१;---पोस्त**, न० (- पोषण - श्रसस्यो दुःशी-लास्तासो वासीसारिकादीनो पोपखं पालन-मसतीपाषणम् ) दिसक अथवा इक्सी પ્રાથ્કીનું વ્યાપાર અર્થે પાષળ કરવું તે: શ્રાવકના સાતમા વતના છેલ્લા અતિચાર हिंसक भ्रथवा कुकर्मी जीव का व्यापार के लिये पांषण करना: श्रावक के सातवें बत का श्चनिम कर्मादानरूप श्रातिचार, feeding and keeping a cruel arimal; for the purposes of trade; the Atichara of the last yow of alayman, styled its fifteenth Karmadana. प्रव २६७: -पोपस्पयाः स्नाः (ःयोपसना-योपसः) દાસી, વેશ્યા વગેરેનું પાપણ પાલન કરતું તેન सातभा वतने। अंध अतियार दासा, वेश्या श्चादि का पालन-पोपमा करनाः सानवे बन का एक श्रांतचार, maintenance of anaidservants, prostitutes etc: an Atichara ( portial violation ) of the seventh yow. भग॰ =, ४; डवा० १. ४१;

झसं. त्रि॰ ( श्रप्तत् ) अिद्यभानः असत्. श्रविद्यमान. Not existing; not being. सूय॰१, १, १, १६; श्चसंक. त्रि॰ (श्चशक्द-न विद्यंते शक्दा यस्य तदशक्कम् ) निःशंधः शंधा पगरने। निःशक्कः शंका रहित. Having no doubt; free from doubt. श्चाया॰ १, ३, २, ५॰;—मण्. त्रि॰ (-मनस्-श्चशक्कं मनो यस्यासावशक्कमनाः ) ६णनी शंधा न राभनारः तपना ६णने। संदेख न धरनारः फल की शंका न करने वालाः तप के फल का संदेह न करने वाला. free from any doubt about the efficacy of penance. श्चाया॰ १, ३, २, ६०;

श्रसंकिण्यः ति॰ ( श्रसङ्काल्पित ) आक्षे अति न इरेश; भनभां संहर्भ न इरेश. मन में मंकल्प न किया हुआ. Not even thought of. विशे॰ २४४; भग॰ ७, ९; श्रसंकमाणः व॰ कृ॰ ति॰ ( श्रशङ्कमान ) शंहा न हरते। शंका न करता हुआ. Not doubting or suspecting. नाया॰ ९; श्रसंकि. ति॰ ( श्रशङ्किन् ) शंहा निह हरनार शङ्का न करने वाला. One who does not suspect or doubt. सूय॰ ९, ९, ६;

असंकिय. ति॰ ( अशङ्क्य ) शंधा धरवा वे व्य तिहः शंधातुं स्थात नहिः शङ्का न करं वे।ग्यः शंका का जिसमें स्थान न होः Not worthy of suspicion. "असंकियाइं संकंति, संकियाइं असंकिको " नय॰ १, १, ६:

श्चमं कि (ल हु जि॰ ( असंक्लिष्ट ) संक्षित्रप्ट-दुष्ट विद्या अदुष्ट: विशुद्ध परिणाम वाला. Not wicked; not impure in mind. "असंकिलिट्टाइ वरथाइं" ओव॰ ३=; पणड॰ २. १; — आयार. त्रि॰ (- आचार-असं-क्लिष्ट इहपरस्रोकाशंसारूपसंक्लेशविष्ठ मुक्तं आचारो यस्य सोऽसंक्लिष्टाचारः ) के ने। भाशार सर्व दे।परिद्धत छे ते; सक्ष्म दे।पते। परित्याग करनार, सम्पूर्ण दे।प रिदित श्राचार बाला; समस्त दे।षों का परित्याग करने बाला. (one) who has abandoned all sorts of sins, बव ३, ४;

श्रसंकिलेस. पुं॰ (श्रसंक्लेश) संक्षेशनी अलावः परिखामनी विशुद्धिः संक्लेश का श्रमावः परिखाम की विशुद्धिः Absence of impurity of thought; purity of thought-activity. '' दसविहे श्रसंकि लेसे परणके, तंजहा-उविहिश्रसंकिलेसे जाव चरित्तश्रसंकिलेसे' ठा० १०;

असंक्रयः त्रि (असंस्कृत) शंरधररितः असंक्राररितः असंक्राररितः संस्काररितः असङ्ग्रप् र्राहतः Devoid of purifying impressions; not civilized: devoid of embellishments पण्ड० १, २:

**ग्रसंख**. त्रि॰ ( ग्रमंख्य ) संज्यातीतः कंती ગણત્રા ન ધર શકે તેવું: અસંખ્યાત, संख्या-तीतः जिसका संख्या न का जासके ऐसा. Incalculable: countless, कर गंर ह. ४०: नाया०५; ३: क०प० १, ८:— **श्रंश**. पुं• (-ग्रंश ) અસંખ્યાતમાં અંશ ભાગ. श्रसंख्वातवाँ श्रंशार्वहम्मा, an infinitesimal portion. क० गं०य, ७६: -- श्राउय. त्रि॰ (-श्रायुक्त) असंज्यात वर्धना आवृ'य-वाणाः ब्युग्रहीया यंगरे. श्रमंख्यान वर्षे की आयु वाला; जुर्गातया आदिक. having u life of countless years (e.g. tho Juguliyas etc. ) प्रतः १३६१: ·—कोडि. पु० (-कोटि ) अन्तेष्य हे।ऽ. श्रसंख्य करोड़. countless creres: an infinita number of ecores, प्रव 🔻 र११: गुगियः ति॰(-गुणित) असण्य श्रष्टुं असंख्य गुणाः multiplied countless times; infinitely nultiplied. क॰ प॰ १, १६; प्रव॰ १०६४; — यसः न॰ (-बस्) असंण्य अणाः असंण्य अपिराभतः सेनाः असंख्य बन्नः असंख्य- अपिराभतः सेनाः क countless host; an immunerable army. स॰ च॰ २, ६४; — वासः ति॰ (-वपे) असंण्यात वर्षना आयुष्यवाणाः जुग्रसीया वर्णरेः असंख्य वर्षी की आयु बाला जुग्रसीया वर्णरेः असंख्य वर्षी की आयु बाला जुग्रसीया वर्णरेः having a life of countless years (e.g. the Jugaliyas etc.) क॰ द० ४, १६।

कलह ) भादांना ५७%: शण्डेना ४०८५ बातों की लड़ाई. शब्दकलह . A wordy quarrel; quarrel by exchange of angry words. गच्छा ११७:

श्चर्सम्बद्धिः पुं० ( श्चर्सम्कृति कलह ) ४४८; ४४२नेतः भगडाबाजाः Quarrel; strife. प्रव० ४६२:

श्चमंखतमः त्रिकः भ्रमंख्यतमः) अशेकतात्रीः श्चमंख्यातवाः Infinitesimal, ४० ५० १, ६;

श्चर्यस्वयः त्रि० ( श्वसंस्कृत ) સંસ્કાર થઇ શકે નહિ તેવું; કાચના વાસણુની પેંક તુટવું કાઇ પણ रीते संधाय निक्ष तेवं. जिसका संस्कार न हो सके वह; कार्च के बर्तन के समान हटने पर पुनः न जोड़ा जा सके वह. Incapable of being restored to its original condition like a vessel of glass when it is broken. "श्रमंख्यं जीविय मा पमायप्, जरोवणीयस्य हु निध्य ताणं" उन्न ८, १; (२) उत्तराध्ययन स्त्रना बाधा अध्ययननुं नाम. उत्तराध्ययन स्त्र के बांधे श्रध्याय कानाम. the name of the 4th chapter of Uttaradhyayana. ध्याजो ० १३१:

श्चासंस्वयः शि॰ (श्चासंख्यः) संज्यातीतः केनी शक्ष्यो न थक शक्ष तिरुद्धाः अर्थक्यातः संख्याभिषः जिन्दाः केन्द्रां न हो सकेः श्चासं रुपातः Indus medille; countless. उत्त• ६, ४≠.

**असंखिजा** जि॰ ( असंख्येय ) रेती संख्या धर ન શંક એવું; સંખ્યાને ઉત્રંથી ગયેલું; સંખ્યા-तीत. जिसकी संख्या न की जा सके वह: संвания Innumerable: countless. ध्रमात्रीक ४=: समक १: क० मंक ४, ६४: जंक प० २, १८: ४. ११७: कथा० २, २७: ---श्चंग्न, पं • ( श्वंश ) અસંખ્યાતમાં ભાગ. श्रसंख्यानवी भाग. an infinitesimal portion क॰ गं॰ ४, ६४:--पण्सिश्च. पुं (- प्रदेशिक ) असंभापिरहिशक २३५: અસંખ્યાત પરમાણુ મળી બનેલ એક ચીજ. ध्यसंख्य प्रदेशिक स्कंधः अतंख्यात परमासुधी से मिलकर यनी हुई एक वस्तु. a thing made up of countless atoms. श्रमुजो० १३२:--समयाहियः त्रि॰(-सम-याधिक ) અસંખ્યાત સમયે કરી અધિક--व-धारे श्रयंख्यात समय की श्रपेचा श्रिधिक. exceeding by an incalculable period of time. भग॰ १, ४;

श्चसंख्यिभागः पुं॰ (श्वसंस्थभाग) असंभ्यान्ति। सागः श्वसंख्यानवाँ भागः An infinitesimal portion. क॰ प॰ १, १०; श्चसंख्यिमत्तः त्रि॰ (श्वसंख्यमात्र) असंभ्यात परिभाष्युवाणुं. श्वसंख्यात परिमाण वानाः. Occupying an infinitesimal portion of space. क॰ प॰ १, ६;

श्रमंखेजा विक (श्रमंख्येय) असी 'श्रमंखिजां' शण्ह, देखों " अमंतिज " शब्द, Vide '' श्रप्तंग्वज्ञ. '' भग० १, ४; २, द; १०<mark>;</mark> है, 9; ४, ७; १३, १; १६, ¤; १६, ७; २४, २; ३२, १; ४१, ३; ठा० १, १; जं०प० २, ३१: नंदा० १०: विशे० १६६;— **काला. पुं**० ( -काल ) असंज्याता शणः पश्यापम. સાગરાયમ, ઉત્સવિભી, અવસવિભી વગેરે. श्रमंख्य समयः पन्धायमः सागरायमः उन्स-पिंगी, व्यवसापंत्री वर्गरहः incalculable period of time अन् ४, ७: जं प॰ ३,४२:-- कालसमयः go (-कालसमय) असंभ्यात अधिक्ष सभय श्रमंख्यात कालस्य समय, period of time incalculable in its extent. ठा॰ २, २:--कालस-मयहृइ. पुं० (कालममयस्थिति) असंज्या-તા કાળસમયની સ્થિતિવાળા છવ; નારણ स्थाहि, अमंख्यान समय की स्थिति वाला जीवः नारकी आदि. souls like Naraki etc. whose life (in hell etc.) extends over incalculable periods of time. " दुबिहा ग्रेरइया परमत्ता, तंजहा-संखेजकालसमयद्विद्या चेव प्रसंखेजकाल-समयद्विद्या चेव "ठा० २, २;—र्जावियः पुं• (-जीवित) અर्सभ्याता છવ केमां छे ते. जिसमें असंख्य जीव हैं वह. (anything) containing countless fives " से कि तं श्रसंखेजजीविया ? श्रसंखेजजीविया दुविहा पराण्या, तंजहा-एगाहिया बहुदिया य'

भग० म, ३; ठा० ३, १: पछ० १;---दीवसमुद्दः पुं॰ (-द्वीपसमुद्र) अर्रेण्याता द्वीप अने सभुद्र, श्रसंख्यात द्वीप श्रीर समद. countless islands and oceans. भग॰ ६, ६; जं॰प॰ १, १४; -- पएसाहिया त्रि॰ (-प्रदेशाधिक ) अलं-भ्याता प्रदेशे **५री अधि**क, श्र<mark>संख्या</mark>त प्रदेशों की अपेद्धा से अधिक, exceeding by incalculable units of space. भग॰ १, ४;--पएसिश्च- पुं॰ (-प्रदेशिक) लुओ। " श्रसंखिजपएसिश्र " शण्ट. देखां भ्रसंखिजारएसिश्र '' शब्द. vide " **श्रसंखिज्ञप**ण्सिश्च ". भग० २, १:—पण्-सोगाढ. त्रि ० (-प्रदेशावगाढ ) आधासना અસંખ્યાતા પ્રદેશને અવગાહીને રહેલ. श्राकाश के श्रसंख्य प्रदेशों को श्रवगाहन करके ठहरा हुआ. interpenetrating the incalculable units of space. भग॰ २, १:--पदेसियः पुं॰ (-प्रदेशिकः) क्रुओ। " श्रसंखिजाएसिय '' शण्ट देखे। 'श्रसंखिजारर्गसत्रा' शब्द. vide " श्रसंखिज-पएसिश्च. ''भग० १८, ६:--चित्थड, श्रिक (-विस्तृत ) असंभ्याता कोकनना विस्तार-વાળું; અસંખ્યાત જેતજનનું લાંબું અને પહેાળું. असंख्यात योजन के विस्तार वाला. असंख्यात योजन का लंबा श्रीर चीडा. of the length and breadth of countless yojanas. भग॰ ६, ४: जावा॰ ३: -सम-यसिद्धः पुं॰ (-समयसिद्धः) केने सिद्ध થયાને અસંખ્યાતા સમય થઇ ગયા છે તે. जिसे सिद्ध हुए असंख्य समय हो गया है वह. one after whose Siddhahood countless units of time have elapsed. पन ।;

असंखेजजरु. त्रि॰ ( असंख्येय ) लुओ। " असं-

ॉखज " शण्ट. देखो " श्रसंसिज " शब्द. Vide " श्रसंसिज. " भग १८, ३;

श्रसंक्षेडजहगुरा, ति० ( असंख्येयगुरा ) असं-ण्यातगर्णुः अंडने असण्याते गुण्डी अं तेटहां. एक को असंख्यात से गुणा करने के समान. Multiplied innumerable times. भग० २४, ६;— हीरा, ति० (-हीन) असंण्यात गुण्डीलुः अंड शीजनी अपेक्षाओ असंण्यात गुण्डु आेडुं. असंख्यात गुगा होनः एक दूसरे की अपेक्षा असंख्य गुणा—भाग होन. falling short to an incalculable extent. भग० २४, ६:

श्रसंखेडजइभागः पुं० (श्रसंख्येयभागः) असं ज्यातीमे लागः अंशः ओड वन्तुना असंज्यात अंश डरीओ तेमाने। अंड अंशः श्रसंख्यातवा भागः एक वस्तु के श्रसंख्यात भागों में से एक भागः An infinitesimal part of a thing. भग० १, १; ४; २,७; १०; ४,७: ६, ६: १६, ३: २४, १; ३६, १; - हीसा त्रि० (-हीन) असंज्यातीमे लाग दीन-अंत्रुं, श्रसंख्यातवा भाग होन कमः less by an infinitesimal part. भग०२४, १: ६;

श्रसंखेडजग. त्रि॰ (श्रसंख्येयक) असंभ्य. श्रसंख्य. Countless: innumerable. क॰ प॰ १, ६:—प्पएस. पुं॰ (-प्रदेश) असंख्यात प्रदेश. का infinitesimal particle of matter occupying a unit of space. क॰ प॰ १, ६:

श्चर्संखेडजगुरा, पुं॰ (भ्रसंख्येयगुरा) असंभ्यात गुल्;असंभ्यात गर्लु श्चमंख्य गुर्णः श्चसंख्यात गुर्गाः Multiplied innumerable times. भग० ४, ७; १६,३;२०, १०; २४, १; ४; ६;—परिद्वीसः त्रि॰ (-परिश्वीण-असंख्येयगुणेन परिश्वीणो यः स तथा) असंभ्यातगुण्डीण्; असंभ्यात गणं ओाधुं,असंख्यात गुण हीनः असंख्यात गुणा कम. falling short to an incalculable extent. ओव • हीण्. त्रि • ( - हीन ) लुओ। ''असंखेजगुणपरिहीण'' शब्द. देखो '' असंखेजगुणपरिहीण्'' शब्द. vide '' असंखेजगुणपरिहीण्'' भग ० २५, १;

असंखेजजभागभेत्त. पुं॰ ( असंख्येयभागमात्र ) असंज्यातभे। भागभात्र. श्रसंख्यातवाँ भाग मात्र. The infinitesimal part of a thing. भग॰ ६, ५;

श्चसंखेउजहाः अ॰ ( श्चसंख्येयका ) असंभ्यात्ता अधारतुं. श्चसंख्यात प्रकार का. In countless varieties, भग॰ १२, ४;

असंग. पुं॰ ( असक-न विद्यंते सको मूर्तत्वायस्य संतथां) भरश्रद्धतथा प्राथनी उपाधिरिद्धत आत्मा. परिष्रह तथा कषायरूप
उपाधि से राहत आत्मा. Soul free
from the troubles of worldly
possessions and impure
passions. श्रांव॰ (२) भाक्ष. मोच्च. absolution. पण्ण॰ २: (३) सिद्ध भगवान;
मुक्त आत्मा. सिद्ध भगवान; मुक्क आत्मा.
the soul that has obtained
salvation; a Siddha. श्रोव॰ (४)
भि॰ लाह्य अने आश्यन्तर संगरिद्धत. बाह्याभ्यन्तर संसर्ग से रहित. free from
physical and mental attachment. पण्ण० २;

असंगह. पुं• ( असंग्रह ) संग्रह न करने वाला. (One) who does not collect. निशे• ५०६; (२) विवाहना अभाव. absence of marriage; celibacy.

पच्छाविय तं कर्ज असंगहो माय नासिजा"
पिं निं ५०६;—रुद्द. पुं० (-रुचि-न वियतं संग्रहे रुचिर्यस्य स) ઉपगरण आदिनी रुचि न इरनार; लेखि दृत्तियाला निह. उपकरण आदि की रुचि न करने वाला; लोनवृत्ति रहित. one free from the desire of such materials as alms-bowl etc. पगह० २, ३;

असंगहियः त्रि॰ ( श्रसकृहीत ) आश्रय विनाना; डेडिया संग्रद हराक्षेत्र नहि. श्राथय रहित; किसीके हारा भी जिसका संग्रह न किया गया हो वह. Not supported or harboured by anybody. ठा॰ =;

श्चसंघयण, न॰ (श्वसंहनन) वज् अवस्त नाराय आदि संघयस्तो अभाव, बजू, ऋषम, नाराच श्चादि संहनन का श्वभाव Absence of such physical constitutions of bones as Vajra, Risabha, Närächa etc. (adamantine structure). भग॰ १, ५;

स्रसंघयिषाः त्रि॰ ( असंहननिन् ) संध्यक्ष वगरनाः, नार धी, देवता अन्तिः संहनन राहेतः; नारकां, देव आदिः Having no physical constitution consisting of bony joints like adamantine bony joints etc: Nārakī, gods etc. भग॰ १, ४; २४, १२;

श्रसंजम. पुं॰ (श्रसंयम) संयभने। अलाव; पापनी प्रवृत्ति; प्राखातिपात आहि सावध अनुष्ठान. संयम का श्रभाव; पाप की प्रवृत्ति; प्राणातिपात श्रादि सावध श्रनुष्ठान. Absence of ascetic conduct; sinful conduct, e. g. killing injuring etc. श्राव॰ ४, ७; पण्इ० १, ३; उत्त॰ ३१, रः भग० २, ४; २४, ६; ७ः दस॰ ४, १, ६६ः ६, ४.१ः प्रव॰ १३०७ः (२) संयमनी विराधना. संयम की विराधना-नाश. destruction of right or ascetic conduct. एगिदियाणं जीवा समारंभ-माणस्म पंचविह श्रमंजमे कजह "ठा॰ ४, २: ७.१; —कर. ति॰ (-कर) असं-लभ इरनार- सेवनार; सावध्र प्रश्रिच इरनार. श्रमंयमी; पाप करने वाला. (one) acting sinfully; (one) acting against the rules of right conduct. दस॰ ४, १, २६:—जोग. पुं॰ (-योग) सावध्र क्रोग-पापनी व्यापार. पापकमे. sinful operation. पिं॰ नि॰ ४६०:

श्चासंज्ञयः जि॰ ( श्वसंयत् ) लुर्ये। ' श्रविरव ' श्राप्तः देखो 'र्ञावस्य'शब्दः Vide 'त्राविस्य'. श्रोव०३८; सूय०१, १, २, २८: श्राया० २, १, २, १३; ठा० ४, ४; भग० १, ९; २; ६, ३; १७, २; नाया० १६; दस० ७, ४७; नंदी० १७; प्रव० = ६३: - पृथा स्त्री० (-पना) અસંજય-અવિરાત-પ્રાહ્મણ આદિ મિલ્યા-ત્વિની પજ્ત, કે જે નવમાં અને દશમાં તીર્થ-કરના આંતરમાં ચાલ થઇ હલી; દશ **અ**≈छेराभ ने। એક અ≈छेरे। ऋविरती-बाह्यगा श्चादि मिथ्यात्वियों की पूजा, जो नवें श्रीर दसवें तीर्थंकर के बीच के समय में शुरू हुई थी: दस श्रद्धेरी में संएक श्रद्धेरा-श्राधर्य. worship done of Brāhmanas and other heretics, not accompanied with restraint of senses etc. It commenced in the time that passed between the ninth and the tenth Tirthankaras. कष्प॰ २;—भवियदःबदेव. पुं॰ (-भव्य-द्वरबदेव ) અलव्य छव तथा यारित्र-શત્ય ભવ્ય છવ, કે જેતે ચાલુ મનુષ્યભવ

पूर्ण इरी देवतापणे अपन्यं छे ते. अभन्य जीव तथा चारित्रश्न्य भन्य जीव. जिसे वर्तमान मनुष्यपर्याय प्राकर देवपर्याय में उत्पन्न होना है. an Abhavya soul and a Bhavya soul without right conduct to be born amongst gods after their death in their human existing birth. भग० १, ३;

श्रसंजलः पुं॰ ( श्रसञ्ज्वल ) भरतदेवनी वालु अवस्थिशीना आहेमा अनंतन्त्र स्वाधीना समहाक्षीन घर त क्षेत्रना तीर्थ हर. भरतज्ञेत्र की वर्तमान श्रवसार्थगां के श्राहवे लीर्थकर अनन्तनाथस्वामा के समकालांन ऐसवत ज्ञेत्र के तीर्थकर. The Tirthankara of Iravata Kşetra, the contemporary of eighth Anantanatha Svämi of the present Avasarpini of Bharata Kşetra, सम॰

श्चासंजोषता त्रि (श्वसंयोजियत्) संयोग न इरावनार, नंयोग न कराने वाला. (One) who does not cause union with, " सोयामण्यं दुक्खेयं श्वसंजोणता भवद् " ठा० ५०:

श्चसंजोगि त्रि॰ (श्वसंयोगिन्) संयोगरहित. संयोग गहत. Devoid of union with (२) पुं॰ सिद्ध छत्र. सिद्ध जिल. a soul that has attained to salvation. ठा॰ २, १;

असंठावियः त्रि॰ ( असंस्थापित ) संरक्षार वगरतुं. संस्कार रहित. Devoid of ceremony performed or impressions made. नंदी॰ ४६;

- श्चसंतः त्रि॰ ( श्वसत् ) अविद्यमानः भादेः असत् श्वविद्यमानः भूठाः श्वसत् . Nonexistent; untrue. श्वागुजो॰ १४६ः उत्त॰ ६, ४१ः पंचा॰ १, ३४ः ६, २१ः १२, ३८ः प्रव॰ १२१३ः
- श्च संतः त्रि॰ ( श्वशान्त ) शान्त न थेथेस; हेाधाहिस्ते न ઉपशमापेस श्वशान्त; शान्ति र्राहत; कोधादि सहित. With passions unassuaged, परह॰ १,२:
- श्चसंतन्त्र. पुं॰ (श्वसत्क) असत्: अविद्यभान. श्रमत्: श्रावद्यमान. Non-existent. स्य॰ २, ४, २;
- श्चसंतकः न० ( श्वसकः ) जुह्हः असत्यः भूहः श्वसत्यः Alie; falsehood, पण्ड० १, २: ( २ ) अर्लुहरः सुन्दरता गहतः devoid of beauty, पण्ड० १, २;
- असंतकः न॰ ( श्रशास्तक ) छैतः है।धादि हपाय शान्त थया तथी ते जिसके काप श्रादि कपाय शान्त न हुए हो वहः ( One ) with unassuaged passions like anger etc. पगह॰ २, ३:
  - श्चमंतयः न॰ ( श्रमन्तन ) रागाहिनी अर्थातः रागादि की प्रश्नातः Active condition of attachment, passion etc. परह॰ १, २;
  - श्चसंतोसः पुं॰ ( मसन्तोष ) असन्तेषः परिश्रदतुं न्मेश्चताभः श्वसन्तोषः परिम्रह का एक नामः Discontentmentः पग्ह॰ १, ४:
  - श्चसंथड. त्रि॰ (श्वसंस्तृत) अशक्तः असमर्थः निर्वाद पुरतुं नदि श्रशकः श्वसमर्थः निर्वाद के श्रयोग्यः Insufficient; incapable; powerless. "श्वसंथडा इमे संबा" दस॰ ७, ३३; श्राया॰ २, ४, २, १३=;

- भ्रासंथाडिश्चः त्रि॰ ( श्रसंस्तृत ) असभर्थ अशक्तः श्रसमर्थः श्रशक्तः Incapable; powerless. वेय॰ ४, =:
- श्चसंथरंत. व॰ कृ॰ त्रि॰ ( श्वसंस्तरत् ) निर्वाद पुरतुं न थतां. निर्वाद योग्य न होता हुआ.Însufficient for meeting the required purpose. श्रोघ॰ नि॰ १८१; निर्सा॰ १०, ४४;
- श्चसंथरमाणः व० कृ० वि० ( ः श्वसंस्तरमाण-श्वसंस्तरन् ) अुर्वेशः "श्वसंथरंत " शक्तः देखो 'श्वसंथरंत 'शब्दः Vide "श्वसंथ-रंत " श्रोघ० नि० १८५; निर्सा० १०, ४५; श्वसंश्वयः वि० (श्वसंस्तृत) असंश्रद्धः संश्रद्ध नदिः श्वसंश्वयः जो संबद्ध न हो वहः Irrelevant. "श्वसंश्वया स्रो वितिशिच्छतिन्ना" सूय० १, १२, २;
- श्रसंदिझः ति ० ( समन्दिग्ध) सन्देदरेदितः संदेह
  राहितः Devoid of doubt. भग० २, १;६,
  ३३; ११, ११; नाया० १;६; ठा०६, १;दस०
  ०, ३; दसा० ४, ४१; ५२; निर० १,
  १; कष्ण० १, १२; ३, ५४;—फुडवयण्,
  त्रि० (-स्फुटवचन) सन्देदरेदित रप्रुट वयन
  लेवितारः संदेह राहित स्फुट वचन बोलने वालाः
  (one) who speaks clear words
  devoid of doubt. दसा० ४, २७;
  —वयण्याः स्ति० (-वचनता) सन्देदरेदित
  २५४ वयन लेवितां ते. संदेह राहित स्पष्ट
  वचन बोलनाः speaking clear words
  devoid of doubt. ठा० १, १;
- श्चसंदिद्धत्तः न० (श्वसन्दिग्धत्व) संदेध न ४२वे। तः निःशं ४५ाणुः सत्यवयनने। ६६मे। अतिशयः सन्देह न करनाः निःशंकपनाः सत्य वचन का ग्यारहवाँ श्वतिशयः Freedom from doubt; eleventh Atisaya of true speech. स्म० ३६; श्रोद०राय०

श्चसंदिद्धाः स्त्री॰ ( स्रसन्दिग्धा) शंकारदित २५८ ભાષા. शंका रहित स्फूट भाषा. Clear speech devoid of doubt. दस॰=,४६; श्चसंदीगा. त्रि॰ (श्वसन्दीन) पंदर दिवस सुधी જ મમાં મુસાકરી કરવી પડે એટલા છેટાનું **રથાન:** સિંહળડ્રીય આદિ. इतनी दूरी का स्थान, जिसके लिये पनद्रह दिनों तक जल में यात्रा करना पड़े: सिहलद्वीप वगैरह. ( A place ) requiring fifteen days' voyage to reach; Simhala Dvīpa etc. श्राया॰ १, ६, ३, १८७; (૨) સમુદ્રની વેળ ચડ્યે પણ પાણીમાં ुथे नि तेवे। द्वीप. समुद्र की भर्ता-चढ़ाव के समय भी पानी में न इबने वाला द्वीप. (island) not covered under water even by the waters of the tide, जं॰ प॰

श्चसंपश्चोगः पुं॰ ( श्रसम्प्रयोग ) विश्वयेशः; अयेशः, संयेशनेः अभावः संयोग का श्रभावः वियोगः Separation; absence of union. भग• २४, ७;

श्चसं पगहः पुं॰ (श्वसम्प्रग्रह-समन्तात् प्रकर्षेण् जात्यादिप्रकृतलच्चोन प्रहणमात्मनाऽवधारणं सम्प्रग्रहः, तदभावोऽसम्प्रग्रहः ) ब्यति व्याहिना भटने। व्यक्षायः जाति श्चादि के मद का श्रभावः Absence of pride of caste etc. ठ०० =:

श्चसंपगहिया त्रि॰ (श्वसंप्रगृहीत) भान-भद्द रिदेता मान रहिता Free from pride or conceit, दसा॰ ४, १२; १३; १४;

असंपत्तः त्रि॰ ( श्रसस्प्राप्त ) असंक्षण्य-क्षाणेक्ष निर्दे विश्वास निर्दे न लगा हुआ; न मिला हुआ. Not joined or attached राय॰ ६३; (२) प्राप्त निर्दे थयेक्ष; न पहेंग्येक्ष. अप्राप्त; न पहुँचा हुआ. not obtained; not reached. पन्न॰ १; १६; भोव॰ २२; नासा॰ १: १८; भग॰ ३, २; ८, ६; ७; १४, १; (३) श्री आहिना संगम थया पहेंद्वानी आमनी दशा; श्रीनुं श्रिन्तन-२भरख् युगेरे. स्नासप्तम होने के पूर्व की कामदशा; स्त्री का चिन्तवन भादि mental condition of a lustful person before the actual fruition of desire, e. g. meditating upon a woman etc. प्रव॰ १०७०;

श्रसंपहिट्ठ. त्रि॰ ( असम्बह्ध ) भीकाने पिछा-रवामां हर्षं वगरनी। दूसरे को धिकार देने में हर्षं न करने वाला. Not rejoicing in hating others. "श्रवगामणे असंपहिट्ठो जे स भिक्ख् " उत्त॰ १४, ३;

असंपुडियः त्रि॰ ( असम्पुटित ) ५२२५२ न भेगेत्र; भुक्तुं, परस्पर न मिला हुआ; खुला हुआ: Not mutually attached or joined. नाया॰ १; २;

असंपुराणः त्रि • ( ग्रसम्पूर्णः ) अपूर्णः सम्पूर्णः निर्दे । प्राप्तः प्रभूराः Incomplete; imperfect. नाया • ९; भग • २४, ७; प्रव • ४३४; पंचा • १४, ४८;

श्चरंबद्धः त्रि॰ ( ग्रसम्बद्ध ) सम्भन्धरिद्धतः; शण्टाहि ले।गभां सम्भन्ध विनानेः; परिश्रद्ध व्याहिङभां व्यम् द्धितः सम्बन्ध रहितः; शब्दादि भोग में बिना सम्बन्ध वालाः; परिश्रहादिकः में मूर्च्छो रहितः. Not connected; not attached to worldly possessions and pleasures. " मुहाजीवी श्रसंबद्धोः, हविज्ञा जगणिस्सिष् " दस॰ ८, २४; भग० १२, ६; विशे॰ २०८;

असंबुद्ध त्रि॰ ( असम्बुद्ध ) અ-निह सम्भुद्ध-समक्रभुवाणाः तत्यवेत्ता निहः समक्रभु-वाणा निहः हाधारीयाः समक्त रहितः ज्ञान रहितः तत्वों को न जानने बालाः One lightened; ignorant. श्रंत॰ ६, १४; उत्त॰ १, ३:

श्चासंभंतः वि० (श्वासम्भाग्त ) श्वभरदितः श्वान्तिरदितः भ्रम रहितः Free from delusion. कप्प० १, ४; द्य० ४, १; ४, १, १; नाया० १; ८; भग० २, ४; विवा० १, १; राय० ३३;

स्रातंभवः पुं॰ अञ्चलका ) न देविः अञ्चलकाः चनाः श्रयंत्रपतः होन का स्राप्ता नक श्रास्त्रभावः Impossibility; improbability, वि॰ नि॰ भा॰ २०; नागा॰ ३;

श्चानंभीय भि० (श्वयम्भियम्) ग्रेनी अपरि प्रमुखन्मय न ते.य ते. शत्य गडनका कभी श्वांग्वरण न द्वायद्व गड़पा. Impossi ho at all times: 1966. उठ्ठी अदिक्षां वित्य वीर्म कर्षणिवस्ति । प्रदेश १३१०: ८० ग० ४,७१:

श्रमं सुनिष्णुक्तर वंश्वाश्याः (श्रम विद्याः) ६-६ ६० ६० ६० व्या स्वयं स्वयं विदेश ₩ hout oradioedig without documentag (१००० वर्षः)

भारत्याक्ष्यकृतः । अन्यस्य क्षेत्रः ) स्राधीतः । अन्ति (१९९१) १४८० सङ्ग्रहेनः Not - Cathold, sotiasi, usted, भगव १. १०

श्रातं ते । एक ( आजर्गाश ) देते देवत विभिन्ने अभिनेते आधारित न दोने वाला. ( One ) not thrown into delusion by the supernatural powers of gods etc. ठा० ४, १: भग० २५. उ: (२) पुंच भूदत ते। व्यभावः शुक्रवध्यानतुं को अवाध्य मृहता का श्रामान; शुक्रवध्यान का एक लक्ष्मा. absence of delusion; a mark of pure concentration.

द्यसंमोह्य वि० (धनम्मोहक) अपेशेशश्रन्य; अनुप्युक्त उपयोग शुन्य; उपयोग रहित. Devoid of attention towards the soul भग० ६, ६;

श्चासंत्राच्या ति ( श्रम्बेह्मण्य ) भेशित शहाय ते वृं; वाधीकिश्वर न श्राय ते वृं, कहा न जा सकते बाजा; वचनातीत. Inexpressible; incapuble of utterance. श्वागुजी • १४०;

प्रासंकोश्व- यः दं० ( प्रसंक्षांक ) अप्रश्नसः प्रकार का स्थानः Absence of light; doubliness श्रापा० २, १०, १६७; ( २ ) त्रि० अप्रशासकांतुः अधारत्वालुं. प्रकाश रहित स्थानः प्रयेश वाताः doubt; full of doubliness. स्थानः २, १०, १६७; ( ३ ) स० कर्या इर रहेल साम्भानी नक्रस् न पर्दे तेत् स्थानः त्रे द्रं पर के मनुष्य के न विकास नग्ने. ता place not within range of sight from a distance.

ध्यनेव्यव्यक्ति व्यक्ति ( अगरमधाना ) अरस परस स्ताप १८६० अर्थात् अंक क्रिया अधि क्रियाने अथा विश्वन प ध्या न पाने ते. परमार द्वाचाना रहित्याः ध्यांत् एक क्रिया आ नृत्यं क्रिया को पाधारप न होनाः No soollistion of one per-रिकास का क्रिया के प्रकार hamony, विशेष ३००१:

द्यानं अग. पुं॰ (श्रापंतरः संवरणं संवरः, न संवरोऽसंवरः) आश्रावः संवरने। अक्षावः आश्रावः गंपर का श्रागातः Absence of stoppage of karnan influx of Karma. "पंचित्रहे श्रसंबरे परण्ये, तं-जहा-सोइंदियससंवरे" ठा० ४, २: "छ्विहे ससंवरे पर्ण्याने, तंजहा-सोइंदियससंबरे फासइंदियससंवरे " ठा० ६; **श्रसंचलिय** त्रि**॰ (श्रसंचलित)** न वणेक्ष. न मोड़ा∹वलयाकार किया हुआ. Not curved or bent, तंड़०

असंविग्गः ति॰ (ग्रमंविग्न-न संविग्नोऽसंविग्नः) शिथित आयारपाणाः पासत्था आहि. शिथित आयारपाणाः पासत्था आहि. शिथित आवार वाला. Lax in spiritual discipline; Pāsatthās etc. प्रव॰ ७१७;—पिक्खियः पुं॰ (-पान्निक) सुसाधुनी ळुगुभ्सा अरनारः पासत्था आहिते। पक्षपातीः सुमाधुकी जुगुप्मा-निन्दा करने वालाः (one) who is partial to well behaved Sädhus etc. प्रव॰ ७१७;

श्चसंविभाग. पुं॰ ( श्वसंविभाग ) संविकाशनी अलाव: अरुणा लाश न पाऽपाते. गींवनाग-समान भाग का श्चभाव. Unequal division. दस॰ ६, २, २३;

श्रसंविभागि. पुं० ( श्रसंविभागिन ) आहारा-दिइमां सरेणा (लाग न इरतार: श्रीकिती साथै विपमता राजनार, श्राहागाँदक में एक समान भाग न करने वाला. ( One ) not dividing equally, e.g. food enc. " श्रसंविभागी न हु तस्य मोक्स्यों " दस्य ' ६, २, २३; इत्तर १५, ६:

स्रसंद्वुड. ति० ( श्रमंत्रुत ) भाषता निरोध-रिद्धताः इंद्रियनिश्रद्धी रिद्धाः केले अक्ष्यता दार रेक्षां नधी ते. पाप के निरोध से र्गहतः; इन्द्रियनिश्रह से र्गहतः श्राश्रव के हारों को न रोकने वाला. Unrestrained in senses: (one) who has not stopped the gates of Asrava. भग० १, १; ७, १: २; ६: १६, ६: स्रोव० ३=: (२) अध्य निर्धातीः अंड प्रहारः क्षाड काले तेवी दीते प्रभटपञ्जे हे.५ क्षभादी संयमने सक्षीत हरे ते. 'बकुशनियक्ष' दोष का एक प्रकारः जिसमें खुल्लमखुल्ला दोष नगाकर संयम को मिलिन किया जाय. an ascetic who sullies his right conduct openly; a variety of Bakuśa Niyań-ga. प्रव• ७३१:—वउस. (-वकुश) प्रशः रीते द्रीप संगठनार साधु. प्रकटनया दोप लगाने वाला साधु. an ascetic openly (shamelessly) incurring sin. हा॰ ४.३: भग० २५,६:

असंसह जिब्धम्मष्ट) भीव्यता पिट-आटारमां निंद भेगे थे. एसरे के आहार में न मिला हुआ. Not mixed up with anothers food. वेप० २, १३: (२) सदि भर्डाकेंस नादे अपार्श्वेत. न लिया हुआ. not bedrabed: not smeared. wia. १६: इत्१० ४, १,३४: -- खरळ य. ५० ह्या ० ( सरक) विना भरद्रालेश दर्ध स्थाप तेन्द्र લેવું રેત્વી પ્રવેશાયા કરતારા અવિષ્ણાં હોય धारी अपने विना निर्णे हुए हो में से 🚊 👵 प्रतिहा करने दाचा साध्: ध्रांभवता गाव तत माप a Sadhu who has acade up his mind to nempt only that (feed) which is given with an unsmeared hand, sign 11: ध्रमंतद्वाः खाः ( श्रमंतृष्टा ) ५।५ तथा पात ન ખરદાય તેવી રીતે કિયા કેવી તે ત્યારે-पशानी परेता अधार, इस प्रकार में भिक्ता लेना जिनमें हाथ तथा पात्र लिप्त न हो: (पगड़े-पणा का पांडणा नेद. Accepting food without amening the hand or the alms-bowl; the first point of carefulness in begging food. प्रव ७४६:

श्रामंस्याः न॰ (श्राशंसन-भ्राशंसन्त) विनाशः, विनाशः Destruction: ruin.पण्ट०१.३;

असंसत्तः त्रि॰ ( असंसक्त ) संसर्ग-संशंध-पश्चियरदितः सम्बन्ध रहितः जान पहिचान रहितः Having no contact or connection. उत्त॰ २, १६; २४, २७; ( २ ) अश्वतिश्रद्धः आसर्थित-भभववरदितः आवाह रहितः ममल बिका का unattached to worldly things. दस॰ ४, १, २३: ६, ३२: पगद० २, ३;

श्चाने ाग. पुं॰ ( श्चसंसार ) संसारता व्यक्ततः नाक्षासमा ता श्वभावः मोज्ञ. Absolution: कांत्रात्वराणः वाश्वभावः मोज्ञ. Absolution: कांत्रात्वराणः पुं॰ (-समापद्यः न संसार्थः कांत्राव्याः पुं॰ (-समापद्यः न संसार्थः कांत्राव्याः ) नेसाराक्ष्य-भेताः पर्यात्वराणः पुक्तः छ । निस्ताराक्ष्य-भेताः पर्यात्वराणः मुक्तः छ । निस्ताराक्ष्यः गया हुश्चा जावः मुक्तः छवः किंद्रः निष्यः व liberated soul. प्रश्नः १९ ठा० कांत्रः ।

श्चारक्षयः त्रिष् (श्चारंग्कृतः न दिवाते संग्रहः तं संस्कारी यम्य सोडमंग्कृतः) होत् हि हि हि हिता संस्कार गाँउतः Unrefined: काenlightened, पगद्दः १,१, समस्यायः त्रिष् (-श्चारंग्कृतः) स्थत्यन्त संस्थारकार्यः सुद्धः संस्थार व्यवस्थान्त संस्थारकार्यः से संहतः altogether unrefined or unenlightened, पगद्दः १, ४;

श्चामकार पुं॰ ( श्रसकार ) असत्यार ( ) ता दश अपभाव श्रामातः श्वनादर ( In out) disrespect.(२) त्रि॰ सत्याररदित स् ार रहित full of disrespect, भग•१४,५:

श्चसकारितः त्रि॰ (श्वसकारित) अल्डिट इराकेशः; सत्धारं न इराकेशः, श्रनादर गाया हुश्रा; सत्कारं न पाया हुश्राः, Dishonoured; disrespected, निर• १, १;

श्चसकारियः त्रि॰ (श्वसकारित) सन्धर निद्धि ४२तः सकार न किया हुआः Dicrospected; dishonoured: नाया॰ १६;

श्रसकारियः सं कृष्ण श्रव (श्रयसकार्य-श्रयसकृत्य) सत्कार न करीतः अनादर क्रीतेः असत्कार क्रीते. सन्कार न करकेः श्रनादर करके. Having dishonoured or disrespected. नाया कः

श्चसिकिरियाः स्नं। (श्वसिक्तिया) भारी द्विभा;
भराभ वेष्टाः दुष्ट चेष्टा; सराव कियाः A
wrong action; a wicked action.
पंचा १०,५०: -- गहिनः त्रि०(-गहिन) भारी
द्विभा - पापना व्यापार्थी रहितः चराव कियापाप के व्यापार ने सहनः free from
sinful actions, पंचा १६, ४५;

श्चसम्महः पुं॰ (श्वसद्ग्रह) लेखे आश्रदः दुरा-श्रदः आभ वस्तवी आधित बर्भेक्ष आश्रतलेख पल पतः देखेषा ते. दुराग्रहः श्चाप्त वचन से बर्धान विषय का भा पत्त लेना. Perverseness obstinately maintaining things proved to be false by the words of competent and the mittles. विशेष २३=३; वंबाष्

श्चासम्बाद्धि (श्वरतायः) त प्रशंसवा येज्यः स्वाधा न ध्यत्तेयास्यः प्रशंसा न करने बोग्यः Unworthy of praise. विशेष १४०=:

श्रसच्चः वि० (श्रसत्य ) भिथ्या-भारं हुं निष्काः परिणाभशन्यः विभ्वाः मूँगः विष्काः परिणाभशन्यः विभवाः मूँगः विष्काः परिणाम सहतः l'utile: false. "कोहं श्रसचं कृत्विज्ञाः" उत्त० १, १४ः (२) न० अक्षत्य जुडः श्रसत्यः मूँगः false-hood; lie. भत्त० ६०ः सम० १३ः पग्ह० १, २ः—मगजोगः पुं० (-मनोयोग-नास्ति जीव एकान्त-सद्भूतो विश्वव्यापी-त्यादिकुविकल्पचिन्तनपरो मनोयोगः ) भनभां भारी रीते थित्यन ४२वं तेः असह्भूतं है विपरीत पदार्थनुं थित्यन ४२वं असह्भूतं है विपरीत पदार्थनुं थित्यन ४२वं

ते. मन में मिथ्या चिन्तवन करनाः ऋसद्भृत या विपरीत पदार्थ का चितवन करना. and perverse thought-activity. क० गं० ४,२७; — बहुत्रोगः. पुं०( बाब्रोग) **અસત્ય-મિ**ટ્વા વસત્વે ૧૫-વસત્વવાપાસ વસ્ત थे।गने। ओड लेह. असम्य - दचनरोग-धराह्य वचनव्यापार: वचनयोग का एक सेंद्र, falso speech-activity; a false speech: a variety of speech-activity. कः गं ० ४, २०:-- बाह्य, जि० (- प्राहित ) असत्य भावतार, ह्यनहा बाजने वा पहल liar. दसा॰ ६, =;—संघपास, न॰ (-सन्याय) અસત્ય સંકેત: જુદનું ૨૦ મું તામ. જારાય सङ्केतः फेंठ का २६ वा twonty-sixth variety of falsehood: a false Sanketa. **प्**राह० १, २:

श्रसम्बोसः त्रि॰ ( श्रयत्यस्याः गःसि भःयं मृषः च यत्र तर्यस्यस्य ) अल न्हे **તેમ અસ**ત્ય પણ નહેંદુ તેવું વ્યવસાય सत्यता और श्रयखना रहिन. Neither true nor false; practical standpoint. विशेष ३७४: दस० ७, ३: -- भारताः स्त्री० (-भाषा न विद्यते सत्यं सूरा च गत्र सा चासी भाषा चायत्यस्काभाषा ) अला नहि तेम **અસ**ત્વ ત**હે** એવી ભાષા: ગાયહ રામાયા.સંવ્યતા श्रोर श्रमस्यता रहित भाषा: व्यवहारगापा. speech which is neither true nor false; practical speech. भग० ५६, मः संग्रजीमः पुं ( - मनोपात ) २,८४ नहि તેમ અસત્ય પણ નહિ એવા વ્યવહાર-મના જોગ-સનતા વ્યાખાર, મનારાપના એક બેઠા सस्यता और अल्याना रहिन नहीं वालानः मनी-योग का एक भेद. practical thoughtactivity neither wholly true nor wholly false; conventional though?. भग० २४, १; सम० १३; क० गं० ४, २७;

अस्य सोसा सि॰ ( जसप्य स्पा ) सत्य निष्क तेम असत्य निष्क केवी आपा: व्यवहार आपा: सक्ष्मा जीर अस्वदाना में विद्या व्यवहार भाषा: Language which is neither wholly true nor wholly false; practical speach; conventional speech, उत्त २४, २०;

श्राह्मात हा॰ ( शसम्बा ) भारतन सात. श्रमान सापा labo, uncruthful speech प्रवर्षकर

अस्याम्बन । १० । यसम्बन्धः ) जुनेत " अस्यासीस " अध्य देखी १ वरणाय-मोत " शब्द. Vide ' अस्त्रसोस '. भग ॰ १६, ६;--भाखाः स्वर् ( भाषः ) १५५८। **लाप!. देववहार भाषा:** सहय धीर धारस रहित चाषा. conventional speech; language which is neither wholly true nor wholly false. राज १६, =:-- सराहोय. पुं ( मनावोग) क्को ' असच्चते।समग्रजीम '' शक्ट, देखी श्रमक्त्रमंसम्हाजीग "श्र-व. vide ' छत्यसोसम्याजीमः''नगर २४, १:— मण-निद्धांस. हो। ( मनोपिक्सी ) व सत्य તેમજ ન અસત્ય રોવા મનના વ્યાપારની नि<sup>भ</sup>ान सत्यता श्रीर श्रमस्यता रहित सने।-व्यापार की निज्ञींत. conventional thought neither wholly true nor wholly false, भग । १६, =; —मलप्पश्चीमः पुं०(- मनःत्रयोगः) क्रेश " श्रमच्चमीसमणजीग " श्रप्ट.देखी 'श्र-सर्वमोत्तमगाजाग " शब्द. vide " श्रासन-संत्रमणजोगं". भग० =, १: सम० १३; - बहुजीय. पुं० (-वाम्योग ) व्यवहार વચનના યાગ-પ્રવૃત્તિ; વાગ્યાગના એક એંદ. सत्याध्सत्य वचनव्यापार; वचनयोग का एक भेद. practical, conventional thought-activity neither wholly true nor wholly false. भग०२४, १;

श्चसं व्यामोताः स्ना॰ (श्वसंत्रम्या) लुओः ' श्वमचमोताः' शक्टः देखो '' श्चसंचमोताः' सार्वः Vide 'श्चमचमोताः'' ' जंगेव सर्च ग्वाकोतं योव संख्यमोतं श्वसंचामोतं ग्वाम तं चक्कि भासकार्वः श्राया॰ २, ४, १, १३३; नग्र १३, ४, १६, २, १८, ७; पद्म ० ११;

अस्तितास्य य॰ छ॰ त्र॰ ( \* भसजमाण-अवलड) २३त न थताः संग न ३२ताः संग च करता १ व्या अध्रक्त न होता हुआः ति amaining unattached; for from Attachment. " ने काम-संगेषु शयशस्यास्य, मास्यस्यपुत्ते यावि दिखा" ७ च॰ १४, १४, १४, ६; ३२, ६;

श्चाराज्याः त्रि० ( धापाध्य ) असाध्यः अश्वन्यः स्थिति शक्षय नेतृः श्वसाध्यः सिद्ध न हो गर्वतः पाताः Impossible to be accomplished, पशेष २५६; सु० च० ६, ४०;

आ पं क्रिका आ पुं ( श्रस्थाप्याय ) सल्ला-यती व्यक्ताव रवाध्याय-शास्त्र के पठन पाठन का श्रद्धाव Abrence of the study of Sastron, वय० ७, १२; १३; निसा• १६, १४, १४;

श्चास्ताइश्च. न० ( श्वस्वाध्यायिक-श्वा मर्या-द्या सिद्धान्तीकान्यायेन पटनम् श्वाध्यायः, सुन्दु शानन श्वाध्यायः स्वाध्यायः स एव स्वाध्याविकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्या-यिकम् ) सक्तज्ञायने अटडावनारा डारखो; सेहि, परू, भिस्तवित्रेरं, अतीस असळ्ज्ञायना डारखे।भांतुं अभे ते अडि. स्वाध्याय को रोकने याला कारणः; लोहीं, मांस ययेरहः, क्तीस श्रस्वा- ध्याय के कारणों में से कोई एक कारण. Any one of the thirty-two obstructions to the study of Śāstras; flesh, blood, puss etc. टा॰ ४, २; १०; प्रव० १४६१; आव० ४, ७;

श्चसढः त्रि॰ ( श्वसड ) शःतार्राहतः, सक्टरतः रागद्वेपरदितः, शुद्ध अंतः अरुषाणाः, सज्जनः रागद्वेप रहितः, शुद्ध अन्तः करण वालाः (One) not a rogue or a rascali ( one ) of pure licent. सु॰ प॰ १. ६०: पि॰ नि॰ ३६६: विशे॰ ३४९०: प्रव॰ ७=४; १३७०;

श्रसराः न॰ ( ग्रजन ) नायनः भाराधः अनः भावातं. भाजन. Food. दम० ५ १, ४०: प्र०; ४७: १०, १, ५; उत्तर २, ३; ३२, १२: राय० २६२; इ.सा० ।, ७, ६, ५६७; २, ११, १७०: पिंच निय १३४; १६०; ६४०; पगट० २, १(भग० २, १) ४: ७, १: पञ्च० १; समः २५; ३३; वय० ५,५६: नया० ५; प्र: १६: फाप्पक ४, =२, प्रयक ४३४; प्रकार प्र, २५: (२) श्रीपद्मानं अट. एक विशेष प्रकार का रुख. a kind of tree. उत्त॰ ३४, =;— पास्त. न० (- पान) अल अली. श्रद्धजन, food and water, दस॰६, ४०: — **दर्श**, ८० ( दन) असन भीवडान अधनुं यत. एक विशेष जात के हुन्ने का बन. ध forest of Asa a trees. भग॰ १, १; ग्रस्तराक. पुं० ( अशनक ) श्रीयशनुं आऽ. एक

जाति का दृज्ञ. A kind of tree. श्रोव॰ श्रक्षाणुः पुं॰ ( श्रशनि ) प्रशः धन्द्रने। श्रायुधः यज्ञः इन्द्रका श्रायुधः Inden's thunderbolt. उत्तरु २०, २१: ( २ ) स्थाधशभांथी

bolt. उत्त० २०, २१: (२) आशशमांथी भरते। अभिने। ३७. आकाश न भिरता हुआ अभि का करा, particles of fire dropping from the sky. पन्न० १; (3) विशेष. विशेष. particularity स्॰ प॰ र॰; — मेह. पुं॰ (-मेघ) धराती वरसाद. आलों की वर्षा. a shower of hail. भग॰ ७, ६;

श्रसणीः स्री॰ (श्रशनी) लक्षेन्द्रना क्षेष्ठभाण सेमिनी चेश्यी पहुराष्ट्रीः बलेन्द्र के लेकियाल सोम की चौथी पहरानीः The fourth principal queen of Soma the Lokapāla of Balendra, भग० १०, ५: ठा० ४, १: (२) वैरेश्चनेन्द्रनी चेश्यी पहुराष्ट्रीः वैरोजनेन्द्र की चौथा पहरानीः the fourth principal queen of Vairochanendra, भग० १०, ५;

असगिगाः पुं । ( असंज्ञिन् ) भननी संज्ञानिहन अव. मन रहित जीव: अमंत्री. A soul devoid of consciousness of mind, ठा॰ २, २: पन्न० ५० भग० 9, २; ७, ७; **८, २; २४ ५**; ३६, ५: क० गं० ४, ३५:- आउय. न० (-आयुष्क) અસંત્રિએ બાંધેલું પરભવતું આવષ્ય - આઉ તું. मन रहित जीव हारा बांधा हुआ। परभव का সামুদ্ধ. period of life for the next birth incurred by a soul without mind-consciousness. भग० १,२;—पंचिदिय. पुं० (पत्रवेदिय) અસંતા પંચન્દ્રિય છવા સંમૂર્દ્ધિમ મનુષ્ય, सभुद्धिंग्रभ तिर्थेश वर्शेरे, मन रहित पंचेन्द्रिय ৰাৰ. a soul having five senses but without mind-consciousness. भग० २४, १;३६, १;<del>— मगुरस</del>. पुं० (-मनुष्य ) भन विनाना-संभृदिक्तम भन्ष्य. मन रहित सम्मृच्छिम मन्द्र्य. a Samműrchhima human being devoid of mind. भग० २४, ५; २०;—सुय. न॰ (-श्रुत ) भिध्यादृष्टिनुं श्रुत-शास्त्र, मिथ्या-

दष्टि का शास्त्र. a heretical Śāstra.

श्रसिएस्यः त्रि॰ (श्रसंज्ञीभूत ) भिष्या ६ष्टिः मिण्यादृष्टिः Heretical: having a false faith. (२) अन्तीत भन्दित तिर्थय पंथेन्द्रिय वर्गेरेः मन गहत तिर्थय पंचे-दिश्य वर्गेरहः devoid of mind, e. g. animals with five senses अग०१,२;

श्रसिएणहिसंचयः पुं० ( श्रमन्निविसञ्चय ) केनी पासे वासी भावानुं नधी तेः सहा तार्कु भानारः ब्लुगन्निया भनुष्यः जिसके पास बासी भोजन आदि न हो यहः जुगन्निया का सनुष्यः One who always ents fresh food, o.g. Jugaliya, जं०प०

श्चर्सातं, श्रव ( श्वसकृत्) कुरेला १ श्वसई १ सण्ट, देखो श्वसई शब्द, Vide श्वसई,१ भगव २, ३, ११, १, इनव ४, ३, १२, ७,

श्च**सतो. श्र॰ (श्रस्यतम्** ) व्यन्त परमतभा. पर्मतमें, In another faith: not in one's own faith, स्य॰ २, ६, १२;

श्रमत्तः त्रि० (ग्रशक्त) अशस्तः शक्ति वगरतुः सामर्थ्ये वगरतुं, शक्ति रहितः नामर्थ्य सहतः Incapable; powerless, उत्त० १३, ३२; पि० नि० ६२४; विशे० २२६३;

श्चसत्त. त्रि॰ (श्वसकत ) निःसंगः व्यनासकत. श्वनासकः परिश्रह रहितः निर्माहीः Free from attachment, ''जे श्वसत्ता पायेहिं कस्मेहिं 'श्चाया॰ १, ४, २, १६७;

श्रसत्त. न० (श्रसत्व) पारंडरूपे अधि-धभानपाणुं, केम-भाडीनुं सुवर्णुरूपे असत्व, सुवर्णुनुं भाडीकुषे असत्व. दुसरे का श्रपेत्ता श्रस्तित्व का श्रभाव, जैसे सुवर्ण का श्रपेत्ता महा का श्रार महा का श्रपेत्ता सुवर्ण का श्रभाव. Mutual non-existence, e.g. of earth in gold and of gold in earth. नंदी•

श्चसतथा न० (श्वराख) निरवध-तिहींप व्या-साररूप संबद्धा निर्दोष श्वाचारण संयम. Asceticism consisting in faultless conduct. श्चाया० १, ३, ३, १२४; (२) व्यक्ति व्यक्ति स्थाया० १, ३, ३, १२४; (२) व्यक्ति व्यक्ति स्थाया० श्चायन श्चादि शस्त्र का श्चमाव absence of weapons such as lire etc. श्चाव० ६, १०; दम० ४, २, २३:—परिण्या त्र० (-परिण्य) व्यक्ति व्यक्ति शस्त्रयी परिष्याम व पामेत्र; व्यक्ति व्यक्ति शस्त्रयी परिष्याम व पामेत्र; व्यक्ति व्यक्ति स्थाय वरत्, श्चायन श्चादि शस्त्रों से परिण्याम (विकार) न पाया हुत्र्या; सांचत्ता के living, sentient thing not deprived of life by fire etc. दस० ४, २, २३; नाया० ४; भग० १०, १०;

श्चर्यामाः पुं॰ ( श्वश्वस्थामन् ) अश्वत्थामा राभि लेख पाद १३भारः श्रश्यत्थामा नामक या-द्यक्तारः Assatthania of Yadava family: नाया॰ १६:

श्रमदारंभः पुं॰ (श्रमदारम्भः) हिस्तहारम् इति का है कारणः सोहा आरंभः An evil activity ( such as agriculture to lavolving killing ), पंचा॰ ४. ४३: - पचसः त्रि॰ ( श्रवृत्तः ) फेली काहि व्यार्थभां प्रवृत्त थलेवः सोटे आरम्भों में नगा हुआः ( one ) engaged in an evil activity, e. g. agriculture etc. पंचा॰ ४, ४३:

**श्चमद**াं স**॰ ( श्वराब्द )** शश्वदिदित. शब्द गहित. Speechless; wordless, **भग॰** ४, ७;

श्चसहहरा, न॰ ( श्वश्रद्धान) निगेह आहिनी ६४१६त ઉपर ભरेति। न राभवे। तेःअश्रद्धाः अविश्वासः निगोद खादि के वर्णन पर श्रद्धाः न रखना; र्यावधास; श्रश्रद्धा. Want of trust; lack of faith in the account given about Nigoda etc. पंचा॰ १४, ३४;

श्चसद्द्वमाणः व ॰ क्व॰ त्रि ॰ (॰ अश्वस्वातः ज्ञानः इधनः) श्रद्धानः अती-राभितोः श्रद्धानः रखताः हुआः. Not putting faith in. सग् ॰ ३, १: ६, ३३; ११, १२; १४, १; नाया॰ १२; १४; १६; उवा॰ २, १२३;

श्र**सहहाए** ति॰ (श्रश्रद्धन्) श्रद्धा न राभिता, श्रद्धा न रखता हुन्ना, (One) having no faith in, प्रव॰ =२०:

श्चराहित (त्रश्रहेत) श्रक्षा १२२६ वे १५ वर्ष का न करने योग्य. Unworthy of faith; incredible, नावा १४;

श्रमवल । त्र० ( श्रशवल ) २३ सण्या देवथी हर रहेनार: श्रारित्रना श्रावित्रार अधि स्थानियार अधि शुद्ध संवम भागनार, २३ शवल दोषों से द्रु रहने वाला: श्रावित्रार सहित शुद्ध चारित्र का श्रामथक. One avoiding twenty—one Sabala faults: (one) leading an ascetic dife avoiding violations of the rules of right conduct. टा॰ ४, ३; पग्ह॰ २, ३; भग॰ २४, ७;—श्रायार पुं॰ (-श्राचार) विश्रद्धायार; निर्दाप यारित्र, शुद्धाचार; निर्दोप चारित्र, प्राक्षाचार; निर्दोप चारित्र, प्राक्षाचार विश्रद्धायार; निर्दोप यारित्र, श्राद्धाचार; निर्दोप चारित्र, प्राक्षाचार स्वरं ३, ३;

श्चसन्धाः त्रि ( श्वसम्य ) असल्यः विवेधरिक्षतः श्वसम्यः विवेधरिक्षतः Impolite. श्रोत्र • चयणः न (-चचन ) असल्य वयतः विवेधरिक्षतः वाध्यः दुर्भयन श्वसम्य वचनः दुर्वचनः स्वराव वचनः impolite words. " श्वसव्यवयणेहिं य कलुणाविवन्नसंदां " दस् • ५, ९, ६, २, ५:

श्वसन्भावः त्रि॰ ( श्रमद्भाव ) आधाशधुसु-મની પેંકે અસફભાવ–પદાર્ધ: ન બનેલ બનાવ. श्राकाश कुछुम के समान प्रश्ने के श्राहेतत्व का श्रमात A non-existing thing, e.g. a sky flower. जीवा॰ ३, १: खोव॰ ४१; श्रात्तो । १४१: क० प०४, २४: —उद्मा-चर्गाः ह्याः ( - उज्जातनः ) असत् भरार्यन् अतिपादन अस्वेति, बातव् । दावि का प्रांतवादन करना. act of propounding false, non-existing things, नाता १२: भग०१, ३३:-- ठवसा, खा० ( स्वापता) ते સ્થાકાર ન હાય છતાં તેવાં તેવી સ્થાપના કરવી તે: જેમ લાકડીના ધોડા બનાવવે'- : धें। इ.सी इत्पना इस्थी ते. वह ब्राकार न होने षर भा उसमें उसका स्थापना करना, जैसे : लकरी का बोहा पनाना अववा ८५% के उंडे में घोड़े का कराना काना. inregining a thing to be that which it is not, e. g. to imagine a stick to be a horse. श्रात्मा भागः पञाच. षुं • (-पर्वव ) પર પર્શાવતી અપેતાએ અસ-हरूप पर्याय, पर पर्याय का अपना से असद रूप-नास्तिहव पर्याय false from the standpoint of the higher form of modification. भग० १२, १०; -पठबुगाः स्त्रं। (-प्रश्यापना) अशत् भाषती इंटेपेता असत् श्रय का कल्पना. imagining a false, non-existent meaning or thing. भग. ११, १०;

असन्भावणाः श्री॰ ( श्रसन्भावना ) व्ययत्य भावनाः श्रसस्य-भूँठा भावनाः Meditation on an unreal thing. भग॰ १४, १;

श्चसब्भूयः न॰ ( श्वसद्भृत-न सद्भृतमसद्-भूतम् ) असत्यः जुडे श्वसत्यः भृष्टः Untruth: falsehood: भग० ४, ४; ६:

असमंजसः त्रि॰ (असमञ्जय ) असंगतः अधितः अधितः अशाभनः श्रमंगतः अधितः अधितः Unbecoming; improper: ungraceful. उत्त॰ ४,११: आया॰ १,६,१,१०२: गच्छा॰ ७३: चिद्वियः न० (चिष्टिन) अधित अधित अष्टा का करनाः प्राणा का वन कादिः improper action, e. g. killing etc. पंचा॰ १,६८;

असमण, पुं॰ ( श्रथमण ) कारापु, साधु निद्ध, श्रमाञ्च; साधुत्व का श्रभाव, () तर, not a Sadhu, " गंतुं ताय पुर्णा माध्य, श्र श्र तेणासमणी सिया " मूब॰ १, १, २, ०, —पाउम्म, त्रि॰ (-प्रायोग्य) साधुने कार्य रवा येभ्य निद्ध, साबु के श्राचत्या म कर्ते वेग्य, unworthy of practice for an ascetic, निर्मा॰ =, १;

श्चसमणुष्ठः त्रि॰ ( श्वसमनीज्ञ ) व्यनिष्ठः श्वनिष्ठः हानिकारकः Evil. ठा॰ ४, १; (२) शाक्ष्यादि ३१३ पाणिठीः शाक्ष्यादि ३६३ पाखंडीः the 363 heretics like Śākya etc. श्वाया॰ १, ६, १, २;

असमतः ति॰ (श्रतमाप्त) अपूर्ः अपयोप्तः अधुरुः अपयोप्तः अपूराः Incomplete. क॰ गं॰ ४. ४४; क॰ प॰४, ४४; ६६; प्रव॰ ६२६; (२) अध्यभाप्त विधि. अपूराविधि. incomplete ceremosys वव॰ ४, १९; पंचा॰ १९, २७;—कप्प. पुं॰

(-কৰণ) અપૂર્ણ વિધિ. শ্বধুবা ৰিখি. incomplete ceremony. पंचा• 19, ২৬;

असमतः न॰ ( असम्यक्तः न सम्यक् असम्यक् तस्य भावस्तथा ) असम्यक्षां ; सम्यम् निक्षः सम्यक्तः का अभावः यथार्थता का न होना. The quality of not being right. स्य॰ १, ८, २२;—वृंसि. त्रि॰ (-वर्शिन् ) सम्यम्दर्शी निक्षः भिष्या दर्शनी. मिथ्यादिष्टः असत्य दर्शनी को मानने बाला. ( one ) having wrong belief; ( one ) who does not see things rightly. स्य॰ १, ८, २२;

असमत्थ. त्रि॰ ( ग्रसमर्थ ) असभर्थ; अशक्तः; करी आंभथी पशु शीनार ग्रशकः; कमजोर; कर्षा नज़र से भी डर जाने वाला. Feeble; weak; timid. स्य॰ नि॰ १, ४, १, ६१;

असमय. पुं॰ (\*असमय-असम्यक्) असम्यम् आयारः जुहनुं प्रयीक्षमुं नाम. खराव बालचलनः मूंठ का पच्चीसवाँ नाम. Bad conduct; 25th name of false-hood. पराह ॰ १, २;

भसमाण त्रि॰ ( भसमान ) असाधारण; सर्वेतिः हुष्ट. भर्येतिः इष्ट. भर्येतिः सर्वे से श्रेष्ठ. Extraordinary; the best or highest of all. " भसमाणं चरे मिक्स् " उत्त॰ २, १६;

स्रातमाणियः त्रि॰ ( स्रतमानित ) केने। सन्भान नथी क्षेत्रे। ते; तिरस्तृतः जिसका सन्मान नहीं हुन्ना वहः भ्रपमानितः Hated; tinhonoured. नाया॰ १६; निर॰ १, १; स्रतमारमः पुं॰ ( स्रतमारम्भ ) सभारम्भने। अभावः छवनी हिंसा न ४१वी ते. समारम्भ का अभाव; जीव की हिंसा न करना. Absence of killing or injuring sentient beings. "सत्तविहे असमारंभे पएण्यत्ते, तंजहा-पुढवीकाइयअसमारंभे जाव अजीवकायअसमारंभे " ठा० ७;

असमारंभमाण. व॰ कृ॰ ति॰ ( असमारम्भ-माण) सभारम्भ न करता हुआ. Not killing or injuring sentient creatures. ठा॰ ४, २; भग॰ ३, ३; ८, १;

असमाहर. त्रि॰ ( असमाहत ) अशुद्ध; शुद्धि-थी २६त. शुद्धि रहित; अशुद्ध. Impure; full of dirt. " वितिगिष्क्षसमावयवेषं अप्पायोवां असमाहडाए केस्साए" आया॰ २, १, ३, १८; (२) २वीडारेस निर्धः अद्ध्युः निर्धि डरेस. स्वीकार न किया हुआ; प्रहण न किया हुआ. not accepted or taken. सूय॰ २, २, २०;

श्रसमाहिः पुं॰ ( असमाधि ) सभाधिथी विपः રીત: માલમાર્ગથી વિપરીત માર્ગ-અસમાધિ: चित्तनी अस्यस्थता, समाधि से विपरीत: मोख मार्ग में विपरीत मार्गः वित्त की अस्वस्थता. Distraction of mind: lack of concentration of mind opposed to the path of salvation. 'दसविहा असमाईं। परवक्ता, पावाइवाएं?' ठा० १०; स्य० १, २, २, १=; उत्त० २७, ३; सम० २०;-कर. त्रि॰ (-कर) असभाधि-यित्तनी अस्वस्थता अस्तार. श्रसमाधि-वित्त की अस्वस्थता करने वाला. causing distraction of mind. नाया ॰ १६; परह ॰ २, ३;--कारझ. त्रि • (-कारक ) पेतिनेः અથવા બીજાને અસમાધિ ઉપજાવનાર. श्रपनी श्रथवा दूसरे की श्रसमाधि-चित्त की भ्रस्वस्थता उत्पन्न करने वाला. ( one )

causing distraction to himself or others.दसा॰ १, २; २१;२२; —हाण-त्रि॰ (-स्थान ) असभाधिना २० स्थान । असमाधि के २० स्थान. the twenty causes or sources of distraction of mind पगह ० २, ४; ठा॰ १०; दसा॰ १, ३; भाव॰ ४,७:--पत्तः त्रि॰ (-प्राप्त ) असमाधिने पामेश असमाधि पाया हुआ. (one ) who has not got a concentrated, peaceful mind. "श्रसमाहिपत्ता कालमासे कालं किशा " उना = =, २४५:--मर्गा. (-मरण ) पासभर्थ. बालमरण. premature death; death in infancy. थाउ॰—मरगाउभागः न॰ (-मरगध्यान) **'સામાે માણસ અસમ**:ધિએ' મરે એમ સ્વિતવવં તે, જેમ પાલક અભવ્યે ખંધકમુનિના संश्वेषभां थितव्यं तेम. किसी दूसरे मनुष्य का समाधि रहित मरण चितवन करना. जैसे पालक नामक श्रभव्य ने खंधक सनि के सम्बन्ध में चितवन किया था act of meditating that a particular person may die in a distracted condition of mind; the Abhavya Pālaka, wished this sort of death to Khandhaka Muni, आउ॰ **असमाहिय** त्रि॰ ( असमाहित ) भी भटता बीभत्तः भयानकः Indecent; ભુકું. obscene. सूय० १, ३, १, १०; (२) માેક્ષમાર્ગરૂપ ભાવ સમાધિથી દૂર વર્તનાર: शुक्ष अध्यवसायरहित. मोचमागृहप भाव-समाविके अनुसार बतांव न करने वाला; शुभ श्रध्यवसाय रहित. devoid of the good thought-activity of meditation leading to salvation. स्य॰ १, ३, 3, 93;

असमिकिसय. त्रि॰ ( ससमीचित् ) विश्वार्था विनानुं. विना विचारा-सोचा हुआ. Not properly thought of or considered. कप्प॰ ६, ६३;

श्रासमितः त्रि॰ ( श्रासमित ) लुन्धेः 'श्रासमिय' श्रान्दः Vide " श्रासमिय ' ग्रान्दः Vide

असमिति श्री ( असमिति ) भे। स्वाभां, व्याववामां, वस्तु क्षेत्रा, भुडता, डे परहेत्रवामां यत्ना ( क्ष्तना ) न राभ्यति ते; सिमितिने। अभाव बोलने, उठने, चलने, बस्तु लेने, रखने अथवा परासने में यत्नाचार का न रखना; सिमिति का अभाव Carelessness in speech, movement, taking up and laying down things or in laying down the filth of the body. भग० २०, २;

श्रासमितः पुं॰ ( श्रश्वमित्र ) क्षिश्वित्रवाहने भाननार अश्वभित्र नाभने। थे। श्रेश निद्भवः चाणिकवाद को मानने वाला श्रश्वमित्र नामक चाथा निद्द्गव (मत प्रवर्तक). The fourth Ninhava named Asvamitra; a follower of the doctrine of Kṣaṇika-vāda. विशे २३०१;

 बाला. (one) speaking thoughtlessly or rashly. परह॰ १, २; — आसि. त्रि॰ (-आपिन्) विधार्था विना ने।बनार बिना विचारे बोलने वाला. (one) speaking thoughtlessly or rashly. परह॰ १, २;

श्चसमिय. श्र॰ ( श्वसम्बक् ) अधुक्त. श्रयोग्य; श्रयुक्त. Improper; not right. 'श्रम-मियंति मण्यामाणस्य एगदा समिया होइ समियंति मण्यामाणस्य एगदा श्रवसिया होइ " श्राया॰ १, ४, ५, १६६;

भसमिय. त्रि॰ ( भशभित ) शान्त न थेथे थे. भशान्त; शान्ति रहित. Not calmed: not quieted. भाया॰ १, २, ३, ६१; १, २, ६, १०४;—दुक्म्ब. त्रि॰ (-दुःख) लेतुं दुःभ अपशभ्तं नधी ते; दुःभती शांति भगरेता. जिसके दुःख का उपशम न हुआ हो बह; दुखा. ( one ) whose pain or misery is not subsided; ( one ) still troubled with misery.

श्रासमियाः भ॰ (भ्रासम्पक्) सारं निहः; अथथार्थः भ्रायशर्थः श्रायुक्तः Improper; not right: भग• २, ४;

श्वसमुपएएपपुट्यः त्रि॰ ( श्वसमुत्पन्नपूर्व )
पूर्वे उत्पन्न न द्यमा
हो वहः Not existing before;
unprecedented दसा॰ ४, १६; १८;
१६; ७, १२;

असमोहयः त्रि॰ ( असमवहत ) २८४ व भते सभुइधात ५४र्ग विना लंडु इना लडा इनी भाइ अडी स.थे के छवना प्रदेश शरीरने छाडी परले ६ तरइ प्रधाणु इरे ते; असभे छिया भरणे भरनार छव मृत्यु के समय में समुद्-धात किये विना बंदुक की आवाज के समान

एक साथ जिस जीव के प्रदेश शरीर की छीड़ जाँय बहु; भसमोहिया नामक मृत्यु से मरने बाला. Simultaneous departure of all the soul-particles from the body at the time of death; a soul thus dying. भग॰ ११, १; १६, ३; २४, १; -- मरगा. न॰ ( -मरगा) મૃત્યુ વખતે સમુદ્દધાન કર્યા વિના બંદકના ભડાકાની માકક એકી સાથે જીવના પ્રદેશ શ-રીરને છેાડી પરલાક તરફ પ્રયાણ કરે તે; અસ-भे ६४ भरुष, मृत्यु के समय समुद्रघात बिना किये बंद्क के भड़ाक के समान जीवप्रदेशों का एक साथ शरीर से निकल जाना: श्रस-मोहय नामक मरण. death known as Asamohaya; simultaneous departure of all the soulparticles for good, from the body like the report of a gun. जीवा० १;

श्रसम्मः त्रि ( श्रसम्यक्-दृष्ट ) सभ्यक् दृष्टि-रिदेतः समिति विताताः सम्यक्त्व विना का. Devoid of right faith. क॰ प॰ २, ४६ः

श्चसम्माशियः त्रि॰ ( श्वसन्मानित ) सन्भान-रिंदतः सन्मान रहितः Not honoured or respected, नाया॰ १; ५; १६; निर॰ १, १;

ग्रस्तयं. श्र॰ (श्रस्वयम्) धिताना विना. खुद के विना; श्रवने विना. Not oneself; any body else than oneself. भग॰ १,३२;

असयारंभ पुं॰ ( असदारम्भ ) लुओ। ' अस-दारंभ ' शण्टः देखो ' असदारंभ ' शब्दः Vide ' असदारंभः ' पंचा॰ १, १७;

**असरणः** त्रि॰ ( श्रशरण ) आधाररिंदतः

शरखरिदत. श्राधार रहित; शरण रहित. Helpless. ठा॰ ४, १; पराह॰ १, १; विवा॰ ६: (२) न॰ जेभां शरख-धर नथी ते: संयभ. ऐसा संयम जिसमें शरण-घर न हो. houselessness: asceticism. ' सोगे श्चदक्त एताई सोउलाई गच्छति यायपुत्ते श्वसरखाए' श्राया ० १, ६, १, १ • ; (३) व्यशरेख ભાવના: સંસારમાં ધર્મ સિવાય અન્ય કાઇ शरख नथी એभ थितववं ते. 'संसार में धर्म्स के सिवाय कोई शरण नहीं इस प्रकार चिन्तवन करना. the meditation that excepting right religion there is nothing to help the soul. प्रव०४७६; —श्राख्येहा, श्री • (-श्रुवप्रेशा ) 'संसार-માં જન્મ મરણ વગેરેમાં જીવનું રક્ષણ કર-નાર ધર્મ સિવાય ખીજું કાઈ નથી' એમ ાર્ચતવવં તે: જીવને જિન ભગવાન્ સિવાય કાઇ શરુણ નથી એવી ભાવના. 'संसार श्रीर जन्म मरण से जीव की रज्ञा करने वाला सिवाय धर्म के दूसरा कोई नहीं हैं ऐसी भावना. meditation upon the soul's helplessness in the world. श्रोव॰ २०: भग० २५, ७: ठा० ४, १:--भावणाः **की॰ (-भावना**) 'भरख सभये व्यरिदंत દેવ સિવાય કાઇ શરણ આપે તેમ નથી' એમ ચિતવવું તે; ખાર ભાવનામાંની બીજી ભાવના. 'मृत्यु के समय श्रारिहंत देव के सिवाय दूसरा कोई शरण नहीं दे सकता' ऐसा चिंतवन करना; बारह भावनाओं में से दूसरी भावना. the meditation that at the time of death nobody can afford any help or shelter to the soul except Arihanta; the second of the 12 Bhāvanās or meditations.

प्रय ० ५.७६:

- असरमाण व॰ कृ॰ भ॰ ( अस्मर्यमाण ) न संभाराता; कोने संभारवाभां न आवे ते. याद न किया जाता हुआ. (One) not being remembered वद ४, १६;
- असरिस. त्रि॰ ( असरश ) असभान: सभान पञ्जाथी रिक्षत. समानता से रहित. Dissimilar; not similar. भग॰ १२, ६; पग्ह॰ १, २;
- श्रासरीर त्रि॰ ( श्रारार ) शरीररदित; सिंद शरीर रहित; सिंद Disembodied; a Siddha. " श्रासरीरा जीवसवा दंसवानावाविडता" भग॰ १७, २; १८, ४;—पडिवद्ध त्रि॰ (-प्रतिबद्ध) सर्व हिरिश्च आहि शरीररदित श्रादारिक भादि शरीरों मे रहित devoid of all kinds of bodies such as physical etc. भग॰ १६, ३;
- असरीरिः पुं॰ ( अशरीरिन् ) शरीररिद्धत छत्रः सिद्ध अग्यान् शरीर रहित जीवः सिद्ध भगवान् A disembodied soul; a Siddha. भग॰ १, ७; २, १; १६, १; १८, १; जीवा॰ १०; ठा॰ ६, १;
- भ्रमलेसा. बी॰ (भ्रम्भेषा) अक्ष्षेपा नक्षत्र. भक्षेपा नक्षत्र. The constellation Aśleşā. सम॰ ६;
- मसवण्याः की॰ (क्ष्मभववता-सभवव)
  न सांभणतुं ते; श्रवश्नां अभाव. न सुनना;
  श्रवण का सभाव. Not hearing;
  absence of hearing. स्य॰ २, ७,
  ३८; भग॰ १, ६;
- श्चसञ्चराणुः त्रि॰ (श्वसर्वज्ञ) અसर्वतः ৩६भ२थः श्वसर्वज्ञः প্রথম্থः (One) not omniscient; (one) in the stage of Chhadmastha. भग• १४, १;

असइ. त्रि॰ ( असइ ) अस६-देवधु३ अने उत्तरधुइक्षेत्रना भनुष्यनी ओड व्यति. असइ-देवकुद और उत्तरकुद के मनुष्यों की एक जाति. A species of human beings residing in Devakuru and Uttarakuru. जीवा॰ ३, ४;

श्चसहंत. व०क्र०त्रि० (श्वसहत्) सद्धन न ६२ते।. सहन न करता हुश्चा. (One) net enduring. नाया० १७;

श्रासहरणः न॰ (श्रासहन ) सहन न करते ते. सहन न करनाः Not enduring; nonendurance. नाया • ११;

असहमाख व ॰ छ ॰ त्रि ॰ ( असहमान) सहन न ६२ते।; सहन न करता हुआ. (One) not enduring. भग ॰ ३, १; १६, ४; नाया ॰ १६;

असहिष्का त्रि॰ ( असाहाय्य ) सहायनी अभेक्षा-हिश्छा त करनार. सहाय की इच्छा न करने वाला. ( One ) not wishing, expecting help. भग॰ २, ४;

श्रासहु त्रि॰ ( श्रसह-म सहत हत्यसह: )
यारित्रनुं ६४ सहन ६२वाने असमर्थ
राज्युभारादि: तक्ष्यादि-सुक्षेभक्षशरीरवाणा.
वारित्र का कष्ट सहन करने में श्रसमर्थ
राजकुमारादि; कोमल शरीर वाला. Delicate in body; (one) unable to
endure the hardships of right
conduct, e. g. a prince etc. ठा॰
३, ३; श्रोष॰ नि॰ भा॰ ६८;

श्रसहेज्ज. त्रि॰ ( श्रसाहाय्य-श्रविद्यमानं साहाय्यं परसाहायिकमस्यन्तसमर्थत्वाद् येषां तेऽसाहाय्या श्रापद्यपि देवादिसाहाय्यावपे-श्रकाः, स्वयं कृतं कर्म स्वयमेव भोक्तव्यमित्य-दीनमनोवृत्तवः, ये पाक्षविद्यभिः प्रारब्धाः सम्यक्त्वाद् विश्वतनं प्रति व परसाहायिकम- पंचन्ते किन्तु स्वयमेव तस्त्रतिषातसमधंत्वा-जिनशासमास्यन्तभवित्वात् ते सुश्रावकाः ) भीळानी सहायनी घंटणा न राणनारः दुःणमां पणु देवतानी सहायनी घंटणा न घरनारः आ-पणु डिघेला क्रमें आपणे-पातेळ लेगववां ओवी अदीनभनेषित्तिवाणा श्रावकः दूसरे की सहायता की इच्छा न रखने वालाः दुःख में देवों की भी सहायता न चाहने वालाः स्वयं किये दुए कमों को स्वयं ही भोगना है ऐसी श्रदीनमनोर्शन वाला श्रावकः (One) who does not desire the help of others even in distress; a highspirited Srāvaka prepared to endure the results of his own Karma. भग• २, ४;

श्रसाडभूइ. पुं॰ ( बाबाडभूति ) प्राथीन-समयमां धर्मरुचि सरिना शिष्य आपादस्रति નામે એક સાધ હતા: તે એકદા વિશ્વકર્મા નામે રાજનટને ધરે વહેારવા ગયા. ત્યાં<mark>થ</mark>ી એક માદક-લાડવા મળ્યાઃબ્હાર નીકળ્યા પછી 'આ એક તા ગુરુ લેશે. મને નહિ મળે' એમ વિચારી રૂપ પરાવર્તન કરી બીજી વાર નટને ઘરે ગયા. વળી 'આ તાે ઉપાધ્યાય લેશે' એમ વિચારી રૂપ બદલાવતાં બદલાવતાં કરી કરી જવા માંડયું: કાઇ વખતે સુંદર તા કાઇ વખતે એડાળ, કાઇ વખતે કાણા તો કાઇ વખતે કાઢી, એમ રૂપ બદલાવતાં વહેારવાં આવતા વિશ્વકર્મા નટે જોયા. તેણે પાતાની અતિ સાદર્યવતી બે પુત્રીઓને કહ્યું, કે કાઈ પણ પ્રકારે આ માણુસને વશ કરા તા તે આપણને બહ ઉપયોગી **થ**ઇ પડે. પુત્રીઓએ તેને ધીમે ધીમે લાલચમાં નાખી વશ કર્યા. ચારિત્ર-થી પતિત થઈ ગુરુને છાડી નટના વેષ પહેર્યા. નટકળામાં પ્રવીસ થઇ નટના સરદાર બન્યા. રજવાડાને રીઝવી ક્રવ્ય લાભ મેળવવા લાગ્યાે. વેને મદિરા ઉપર ધણા તિરસ્કાર હતા,

તેથી નટની ભલામણથી તેની પુત્રીઓએ મદિર તે. ત્યાગ કરી હતો. એકદા કે ઇ રાજાએ સ્ત્રીએ વિના માત્ર નંટાએજ રાજસભામાં **માવી ના**ટક કરવું એવું કરમાએલું હતું. અ.વાહભૃતિની બે સ્ત્રીઓએ વિચાર કર્યા, કે આજ રાતે પતિ નહિ આવે માટે મદિરા પાન કરીએ. તેમ કરી વસ્ત્રરહિત થઇ મેડી ઉપર સુતી. રાજ્યએ કંઇ કારણ પડવાથી નાટક પાડવાનું મુલતવી રાખ્યું; તેથી આવાઢબતિ ધેર આવતાં, બે સ્ત્રીઓની કેફ્રી દશા જોઇ, વિરક્ત થયા અને પાછા વળ્યા. આ ખબર વિશ્વકર્માને પડતાં પુત્રીને દેપકા આપી તેને સમજાવતા માકલી, આપાદ-ભતિને પગે પડી વિનવવા લાગી, કે કાંતા ! પાછા કરા અને કાંતા! અમારી છવિકાના બંદાેબરત કરાે. આપાદભૂતિએ એક રાષ્ટ્રપાલ નાટક રચ્યું. રાજગૃહ નગરના સિંહરથ રાજ્તને ત્યાં તે નાટક ભજવવા મુકરર કર્યું. પાંચસા राजक्षभारानी भागली हरी; राजको ते આપ્યા. ત્યારે પાતે ભરતચક્રવર્તી બન્યા અને ૫૦૦ રાજકમારે.ને સામંતા બનાની ખેલ ભજવી. આખેડ્ય ચાદ રતન, નવ-નિધાન, અરીસ ઘર વગેરેના દેખાવ કરી, આખર અરીસા લવનમાં ૫૦૦ રાજકમારા-એક્ટરાની સાથે બાધ પામી સાધુ ઘાય છે અને આબુષણા વગેરે પાતાની ખે સ્ત્રીઓને જીવિકા અર્થે સોંપી દીક્ષા લ્યે છે. આ રાષ્ટ્ર-પાલ નાટક એટલું તેા સરસ રચાયું, કે ત્યાર પછી પણ વિધકમાંએ જ્યારે ભજ્યું ત્યારે त्यारे क्षत्रियदुभारे। प्रवन्ति यह गया. क्षत्रि-એ ા ખધા વિરક્ત થઇ જશે એવી દરેશતથી પાછળ આ રાષ્ટ્રપાલ નાટક અગ્નિમાં બાળી दिवाभां आव्धुं. प्राचीन समय में धर्मरुचि स्रिका आषाढभूति नामक शिष्य था । यह एक बारं विश्वकर्मा नामक राजनट के घर परंभिक्षां लेने गया। वहां भिक्षा में उसे एक

लड्डू मिला, बाहिर माने पर उसने विचार किया कि ' यह लड्ड ता गुरु ले लेंगे, मुक्ते नहीं मिलेगा 'तब रूप बदल कर फिर नट के यहां भिचाध्ये गया। इसरी बार फिर लह्ड मिला, फिर उसने विचार किया कि 'यह तो उपाध्याय लेंगे' फिर रूप बदल कर गया इस प्रकार बार २ जाने लगा कभी संदर रूप धारण करता तो कभी करूप हो जाता कभी काने और कभी कोदी का रूप धारणा करता। विश्वकर्मा नट ने उसकी यह चेष्टा जानकर अपनी श्रतिसौंदर्यवती दो पुत्रियों से कहा कि, किसी भी प्रकार इस पुरुष को वश में करें तो यह अपने बहुत काम भायगः। पश्चियों ने उसे दश में किया, भीर चारित्र से पतित होकर वह नट के यहां रहने लगा । नाट्य कला में प्रवीस होकर नटीं का सरदार बना तथा राजाओं को प्रतन्तकर द्रव्य लाभ करने लगा। यह मदिरा का कहर विरोधी था। इस लिये नट की दोनी प्रतियों ने भी अपने विता के कड़ने से मंदिरा का त्याग किया। एक बार किसी राजा ने बिना स्त्री के केवल नटी-पुरुषों की ही राजसभा में नाटक करने की आज्ञा दी। तब आषाडभूति की दोनों क्षियों ने विचार किया कि आज रात को पांत नहीं आवेगा अतः मदिरा पान करता ठांक होगा श्रीर इस विचार के अनुसार मदिश पानकर बस्न रहित श्रवस्था में मकान की छतपर सो गई। उधर राजा ने किसी कारण से नाटक करना बंद करवा दिया । श्रापः श्रापाद-भूति घर पर आया और दोनों कियों को नशे की हालत में देखकर वह पीछ फिर गया और विरक्त होगया। विश्वकर्मा को जब यह विदित हुआ तब उसने पुत्रियों का फटकारा और आषाढभूति को फिर समसाने के लिये भेजा। वे सियाँ आवादभृति के पास आई और पैरों पर पदकर कहने लगी कि 'बा तो भाग घर चलें या इमारी आजीविक का प्रवन्ध

करें । तब आषाढभूति ने राष्ट्रपाल नामक एक नाटक की रचना की और राजगृह नगरी के राजा सिंहरथ की राजसभा में उस . नाटक का खेलना निश्चित कर राजा से ५०० शजकमार मांगे । राजा ने देना स्वीकार किया तथा नाटक खेला गया। आषाढभूति ने भरतचकवर्ती का रूप किया भौर ४०० राजकुमार सामन्त बने । इस नाटक में चैदह रत, नव निधान, भरीसा भवन भादि का दृश्य दिखाया । श्वरीसा भवन में ५०० राजकुमारों के साथ विरक्त होकर दीचा ली और श्राभूषण वर्गरह अपनी कियों को जीविका के अर्थ दे दिये। यह राष्ट्रपाल नामक नाटक इतना संदर रचा गया था कि, विश्वकर्मा नट जब जब उसे खेलता तब तब चात्रिय राजकुमार दी। चित होते थे। श्रतः सम्पूर्ण चात्रेय राजकुमारों के दीचित होने के भय से यह नाटक अपिन में जला डाला गया. In ancient times Asadhabhūti was the disciple of Dharmaruchisuri. Once he went to Viśvakarmā, a royal actor to ask for food. He got one sweet-ball from that place. While coming out from the house he thought that the Guru would take the ball and he would get nothing; so thinking he changed his form and went to the actor a second time. Thinking that the priest would take the second ball, he changed his form and went again. Viśvakarma saw him coming with different formssome times beautiful, some

times awkward, some times one-eyed, some times leprous. He told his two beautiful daughters that if the man were fascinated, he would be useful to them. The daughters after enticing, fascinated him. Having given up his asceticism, he abandoned his Guru and put on the dress of an actor. He became the leader of actors after becoming proficient in the art of acting. He used to earn a mass of wealth by propitiating princes. He disliked wine and so the two daughters of Viśvakarmā gave it up through his advice. Once a king had ordered that only the actors. without any woman, should perform a play at the court. The two wives of Aşādhabhūti thought that their husband would not be at home that night and so they could take wine. They did accordingly and slept upstairs quite naked. The king postponed the performance owing to some circumstances: so Asādhabhūti returning, saw the drunken plight of the wives, lost all attachment for the world and returned. When Viśvakarma. came to know about this, he reproached his daughters and

sent them to conciliate him. They bowed down before Aṣādhabhūti and requested him either to return or to arrange for their maintenance. Aṣādhabhūti composed a drama named Rāstrapāla and settled to perform the drama before Simharatha, the king of Rajagriha city. He asked for 500 princes to act as players and the king consented. He took the part of Bharata, the suzerain and making the princes his tributary kings, performed the drama. He showed the actual scene of 14 jewels, 9 Nidhānas, house of looking-glasses etc. At last in the house of looking-glasses he, together with the 500 princes, became a Sādhu after getting knowledge, and entered the order of asceticism, giving all ornaments to his wives as the means of their support. Rāstrapāla drama nicely composed that whenever Viśvakarmā performed it, the Ksatriya princes entered the order of asceticism. Afterwards the Rastrapala drama was burnt in the fire through the fear that all Kşatriyas would renounce the world by witnessing it. पि॰ नि॰ ४७४;

असाह. पुं• ( आवाद ) अधाउ भास. आवाद मास-आवाद महीना. The month Asadha. नाया॰ ४; (२) એક જાતની પર્વ-ગાંદવાળી વનસ્પતિ. एक प्रकार की गाँठ वाली वनस्पति. a kind of vegetation with joints. पक्क १;

श्चसाता की० (श्वसात ) असातावेदनीय कर्म का भोगना. Act of bearing painful Karma.पष्ण ०३४;— वेदग नि० (-वेदक) असातावेदनीय कर्म भोगने वाला जीव. a soul bearing painful Karma.पष्ण ३; भग० २४, १, ३५, १;

श्रसायः न० ( श्रसात ) वेदनीय क्रमेनी ओक्ष्र प्रकृति, के जेना उदयथी छात्र असाता-दुः भ -पीडा पाने. वेदनीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीव श्रसाता-दुः से पाता है. A variety of Vedaniya Karma maturing of which the soul by the experiences pain. भग० ६, १; ठा० २, ३; उत्त० ३३, ७; पराह० १, १; पन्न०३४; क० ग०१, १२; २, २३; ३३; ४, १६; क० प०१, ६१; २, १०३;

श्वासायणाः पुं॰ (श्वाश्वायन) अश्व अध्यित। पंशक्ते. श्वश्व श्वयि का वंशाज. A descendant of Ashva Risi. जं॰ प॰

असाय-या-वेयिगिउज न० ( असातवेदनीय )
वेदनीय कर्भनी ओक अकृति, के लेना
बिद्यथी छात्र हु: भाषा छे. वेदनीय कर्म
की एक प्रकृति, जिसके उदय से जीय दु: सा पाता है. A variety of Vedamya Karma by the maturing of which the soul experiences pain. ठा० ७; सम० ६७; भग० ९, ९; ७, ६; स, ६;

- श्रसार. त्रि॰ ( श्रसार ) साररिंदत. सार द्दीन; सार रिहत. Worthless; unsubstantial. प्रव॰ ७३०;
- असारअ. त्रि॰ ( असारक ) साररिंदत. सार रहित. Worthless; unsubstantial. " साहारखं अयाखंतो, साहु होइ असारको" ओष॰ नि॰ ५६७;
- श्वसारंभ. पुं॰ (श्वसारम्भ ) प्राञ्जीता वधती संइक्ष्य न इरवे। ते; प्राञ्जातिपातरूपी संइक्ष्य न करना; प्राग्णातिपातरूपी संकल्य का श्रभाव. Absence of thought about killing etc. of sentient beings. "सत्तविहे श्वसारंभे पर्यात, तंत्रहा—पुढवीकाह्यश्रसारंभे " ठा० ७; भग० ३, ३; =, १;
- असारं भमाण व॰ क्व॰ त्रि॰ (अन्नसारम्भमाण -असमारम्भमाण) प्राञ्जीना वधना संकल्प न करता हुआ. Not meditating on killing or injuring sentient beings. भग॰ ३,३:
- क्रसारहियः त्रि॰ ( क्रसारधिक ) सारथिरिहत. सारथी रहित. Devoid of a charioteer. भग॰ ७, ६;
- असालिया. स्त्री॰ ( भासातिका ) आसारीआ • जतने। ओं ४ सर्थः श्रासारीया जाति का एक सर्थः A kind of serpent. सूय॰ २, ३, २४;
- असायज्जः त्रि॰ ( असावश ) पापरिहतः, निर्दोषः पाप रहितः निर्दोषः Sinlessः, faultless. " अहो जियोहिं असावजा विसी साहुण देसिया " दस॰ ५, १, ६२; भग॰ २५, ७; उत्त॰ २४, १०;
- चसावज्ञाः जी॰ ( चसावद्या ) निर्देश भाषा; पापरिदेत-निरवद्य भाषाः निर्दोष भाषा; पाप ६०

- रहित भाषा. Sinless speech; harmless speech. भग० १८, ७;
- असासय. त्रि॰ ( श्रशाश्वत ) नाशवंत;
  अनित्य; अश्विर; नश्वर. नाशवान; श्रनित्य.
  Perishable; evanescent. उत्त० =,
  १; १३, २०; ठा० २, १; श्राया० १, १, ४,
  ४६; १, ४, २, १४७; दसा० १०, ६; दस०
  १०, १, २१; नाया० १; भग० १, ६; ७,
  २; =; ६, ३३; १४, ४; १=, ७; जं० प०
  ७, १७४;
- श्रसाहारण. त्रि॰ ( श्रसाधारण ) साधारणः निहः स्पेना कोतं भीत्रं निह ते. श्रसाधारणः जिसके समान दूसरा न हो वह. Extraordinary: having no parallel. विशे० = ६; — कारणः न॰ (-कारणः) असाधारण-भुण्य धारणः उपादान कारणः principal or material cause. विशे० १७४;
- श्रसाहु त्रि॰ ( श्रसाधु ) अविनीत-इत्सित साधु, श्रविनीत-विनय रहित साध, A Sādhu lacking in reverence; a disobedient Sādhu. दस॰ ७, ४=; उत्त• १, २=; (२**)** અમંગલ; અસુંદર. श्रमंगल; श्रमुंदर. in a uspicio us; bad. सूय० २, ४, १२; ( ३ ) अनर्थं ६२; अन्धेहेतु. अन्धेकारक; अन्धेहेतु. cause of evil or calamity. स्य॰ १, २, ર. ૧૦; (૪) ગાશાલા આદિ કુદર્શનના साध्व. गोशाला त्रादि कुदर्शन का ascetics of false faith like Gosala etc. दसा॰ ६, ४; (५) असंयति: अवती; अध्यक्षयारी. श्रवती: वत रहित: श्रमहाचारी. vowless: incontinent. ठा० ७; १०;--कस्म. पुं (-कर्मन् ) क्र्र કર્મ; જન્માન્તરમાં કરેલું અશુભ અનુષ્ઠાન. જૂર

कर्म; पूर्व जन्म में किया हुआ अशुभ कर्म. cruel deed; evil deed done in past life. स्थ० १, ४, १, ६; (२) पुं• **≱२ ४**भैवाणा परभाधाभी कृर कर्म करने वाला परमाधिमी. Paramādhāmīs who do cruel deeds. सूय० १, ४,१,६:—दंसण. न॰ (-दर्शन) असाधु दर्शन; धुदरीन, श्रसाधु दरीन; कुदर्शन; मिथ्यादरान, false faith; wrong belief. नाया॰ १३:-धम्म. go (धर्म) स्नान કરવું, તર્પણ કરવું ઇત્યાદિ અસંયતિઓએ ખતાવેલ ધર્મ. જ્રામંત્રસિંગો का बताया हुआ-स्नान, तर्पण करने रूप धर्म. religion of the unrestrained in senses, e. g. bathing, performing Tarpana etc. " असाह्यम्माणि ण संवएजा "स्य० १, १४, २०;

श्रसाहुमाः स्त्रं ( श्रसाधृता ) साधृताने। अक्षात्रः असाधृपण्यं, साधृता का श्रमायः Absence of goodness; absence of asceticism, दस०५, २, ३=;

श्रसाहुर्यः २० ( श्रमाधुदत् ) अक्षाधुनी पेहे. श्रमाधु के समान. Like a man who is not a Sadhu. उत्त० २, २७;

श्चसाहेमाण, वर्काश्वाहण (श्वसाधयत्) धर्य न साधता. कार्य न साधता हुश्चा. Not accomplishing any purpose. भग० १४, १:

श्चिसि. पुं॰ (श्विसि ) भड़श; तक्षवार. खड्ग; तलवार. A. sword. सम० १४; भग० १, म; ३, ५; ६, ३३; ५४, म; नाया० १; म; ६; १५; १५; जावा० ३, ३; जं० प० (२) पुं० न० तक्षवार श्विधी नाडरी डरवी ते; ६थीयार डर्म. श्विस कर्म; राख्न श्वादि धारण करने का कर्म. military service. जावा० ३, ३; जं० प० (३) न.२डीना ९०वने तक्षवार वडे छेदनार भरमाधाभी.

नारकी जीव को तलवार से छेदने बाला परa Paramādhāmī who hacks Närakī the beings with a sword. भग॰ ३, ६;—खेडग॰ न॰ (-खेटक) तरवारसहित भ्यान. तल-वार सहित म्यान. a seabbard with a sword in it. पग्ह॰ १, १; नाया॰ ६: — खेवग्री स्त्री ( - क्षेपग्री - म्रासः क्रिप्यते यस्यां साऽसिचेपणी) दाल. ढाल. a shield. जं॰ प॰--चम्मपाय्. नं॰ (-चर्मपात्र) भ्यानः तक्षवारसदित भ्यानः स्यानः त**लवार** सहित स्थान. a scabbard " श्रासिचस्म-पायहत्यिकचगण्गं श्रप्पागंगंति ' भग० ३, ४:--धारव्ययः न० (-धारावत ) તલવારની ( ખાંડાની ) ધાર પર ચાલવા करें भन: अनिकृष्टिन भनः तलवार की धार पर चलने के समान बतः अतिकांठन बतः, an austere vow: a vow difficult as the act of walking on the edge of a sword. नाहा ा: --धारा, स्रं ( -धारा ) तत्रवारती धार. तलवार की धार, the edge of a sword. भग० ४, ५, १८, १०; उत्त० १६, ३७; नाया० १४:-धारागः न॰ (धाराक-श्रदेशीरा शस्मन वते श्राक्रमणीयनया तद्सिधारकम् ) ब्युक्ते। "असिधारव्यय" श<sup>0</sup>त. देखो ''श्रीसधारव्वय '' **शब्द**. vide " श्रसिधारब्वय. " " श्रसिधारागं वयं चारयं" भग० ६, ३३: -धारागमगा. न० (-धारागमन) भर्ग-तक्षवारनी धारपर श्राक्षत्रं ते. तलवार की धार पर चलना. the act of walking on the edge of a sword. उत्त॰ १६, ३८:--पंजर. न० (-पन्जर) तक्षवारनं पांकरुः इरती तरवारथी अनेतं पांकरः तलवार का पिंजराः फिरती हुई तलवार से बना हुआ पिंजरा.

a cage of swords. पगृह • २,२;--पंज-राश्च. मि॰ (-पत्रजरगत ) ३२ता तरवार-वाणा भार्श्साथी घेराशेखः तत्तवार घुमात हए मनुष्यों से पिरा हुआ. surrounded by men bearing swords. पगुद्र-२, २;---पत्त. न० (-पत्र) तरवास्ती ધાર જેવાં પાંદડાંવાળું ઝાડ: શાલ્મલી નામે नरक्षतं श्रेष्ठ आऽ. तलवार की भार के समान पत्तों वाला भाइ; नरक में होने वाला शावमली नामक काइ. a tree in named Sälmalí; a tree having leaves like the edge sword, उत्त० १६, ६०; भग० ३, ७: नाया॰ १६; ठा० ४. ४; जीबा० ३, १; विवा० દ: (૨) તલવારના જેવાં પાંદરાંવાળ શાલ્મલી નામે હકા વિકર્વી તેની નીચ બેસાડીને નારકીના તલતલ ઇંગડા કરકા કરી નાખ તે: પરમાધામી દેવતાની નવમી જાત. तलदार के समान पत्ती वाले शाल्मली नामक वत्त को देवमायास प्रकटकर उसके नीचे नार-कायों की बैठाकर उनके इकड़े २ कर डाज़ने वालाः परमाधामी देवताश्ची का नवीं जाति. the ninth kind of Paramadhāmis seating Narakis under supernaturally created Salmali tree with its swordlike leaves and hacking them to pieces, सम॰ १४; स्य॰ नि० १, ४, १, ७६:—रयग्, न० (-रत्न) श्कर्यातीं श्रेष्ठ रताः भडगरताः चकवर्ता का एक रतन; खड्गरतन, a jowel of a Chakravarti ( a paramount king; ) a sword-jewel. हा॰ ७, १; पन्न० २०; जं०प० ४, ६७;--लक्खगा. न॰ (-लच्य ) तरवारना वडाण ज्यानी ४०।-तान, तलवार के जन्मण जानने की कला. the act of knowing the marks of

a sword. स्य॰ २, २, ३०; जं॰ प॰ ३; नाया॰ १;—लिटि. स्त्रां॰ (-यिष्ट ) तरवार-वाणी लाइडी; शुप्ती. तलवार की लकडी; गुप्ति. a sword-stick. विवा॰ १, ३; प्रांवः भक्तः ४=;—चर्ण. न॰ (-वन ) भःशना स्थाहारे पांदर्शवाणी दक्षतुं वन. तलवार के प्राकार के समान पत्ती वाले वृत्तीं का वन. a grove of trees having leaves of the form of a sword. पराह॰ १, १;—वर. पुं॰ (-वर ) श्रेष्ट भर्श. श्रेष्ठ सड्ग-तलवार. the best sword; an excellent sword. नाया॰ ६;

श्रासिट्ट त्रि॰ (श्राशिष्ट स्रकथित) न हरेतुं. न कहा हुआ. Not told. पगह० २, १; श्रासिणाइ. त्रि॰ (श्रास्तायित्) स्तान निर्ध हरतः र स्तान न करने वाला. One who does not take a bath. सम॰ ११;

श्रिलिणाणा जि॰ (श्रम्तान) स्नानरिक्षतः स्नान राइतः Unbathed; bathless. द्वसः ६, ६३: (२) न०स्नान निष्ठ इस्युं ते. स्नान का न करना absence of a bath पंचा॰ १०, १=;—मिहिदुगः त्रि॰ (-श्रिष्ठ- श्राप्तुः) देभां स्नानते। प्रति १५ छ क्षेत्रं अनुशन इस्त राजसमें स्नान का निषेत्र-मनाहा है ऐसा श्रात्रा करने वाजा one who practises religious performance in which a bath is prohibited. " जावजीय वयं जंतरं श्रीसिणाणमहिद्वगा " दस॰ ६, ६३;

 fettered by wife, children etc. name of a saint. आया॰ १,५,५,१६१;

श्रसित्थाः न॰ (श्रसिक्थ) प्रवाही आहार; डे।णीआ वणी न शडे ओवे। आहारः प्रवाही श्राहार; जिसका कवल-प्रास न बंध सके ऐसा भोजनः Liquid food. कप्प॰ ६, २५;

श्रसिद्ध पुं•(श्रसिद्ध) संसारी छव. संसारी जीव. A worldly soul; a soul not liberated. भग• १, ६;

श्रसिद्धत्तः न॰ ( श्रसिद्धत्व ) असिद्धपणुं; सिद्धपणुाने। अभाव. सिद्धपन का श्रभाव. Absence of Siddhahood i. e state of final emancipation. সব॰ १३०७;

श्रसिद्धः ब्री॰ (श्रसिद्धः) सिद्धिने। अकावः भे।क्षिने। अकावः सिद्धि का श्रभावः मोच्च का श्रभावः Non-liberation from worldly existence; absence of salvation. भग॰ १, ६; स्य॰ २, ४, १२;— मग्गः न॰ (-मार्ग-न विद्यते सिद्धेमीचस्य विशिष्ट-स्थानोपलच्चितस्य मार्गी यस्मिन्नसाव-सिद्धिमार्गः) जेभां भे।क्षभार्ग नथी ते; भे।क्षभार्गथी विपरीत अनुष्टानः मोच्च मार्ग से विपरीत मार्गः a performance which does not lead to salvation. स्य॰ २, २, ३२;

श्रसिष्पजीवि.पुं॰ (श्रशिल्पजीविन्) शिक्ष्य-श्रारीगरी स्थादि धंधा श्री छवन स्थापनार निक्षः श्रारीगरी योगेरे सावद्य व्यापारने तकनार. शिल्पादि से श्राजीविका न स्रलाने वालाः कारीगरी श्रादि पाप न्यापार को न करने वालाः One who does not maintain himself by mechanical arts involving sinful operations. "श्रासिष्पजीवी श्रागिहे श्रामिले" उत्तक १४, १६; असियः न॰ ( अशंस् ) ६२सने। रे।गः बवासीर; मस्से का रोगः The disease known as piles. "जे भिक्ख् अप्पयो कायंसि गंडं वा पितयं वा अरियं वा असियं वा" निसी॰ ३,३४;

श्रसियः त्रि • ( श्रासित ) कृष्णुः काणुः अशुलः कालाः श्रश्चमः Black; inauspicious. सु॰ च॰ २, ३४; जीवा॰ ३, ४; नाया॰ ६; पश्च॰ २; जं॰ प॰ परह॰ १, ३: (२) विषयादिक में न बंधा हुत्र्याः not entangled in sensual pleasures etc.श्राया॰ १, ४, ५, १६१; — केसः त्रि॰ (-केश ) काणा भाषाणा-देश पाणाः काले केशों वालाः black-haired जीवा॰ ३; — सिरयः पुं॰ (-शिरोज) काणा रंगना देश काले रंग के केश black hair. नाया॰ ६:

श्रसियः न॰ ( श्रसिक ) नानी तक्षवार;हातरहुं. छोटी तनवार: हँसिया. A. small sword; a scythe. नाया॰ ७; भग० १४, ७;

श्रसियगः न॰ (श्रसितक) दातरदुं. हँसिया; दरात. A scythe. भग॰ १४, ७;

असिलाहाः स्तं ( अश्लाघा ) अशिर्तः स्थाधा निद्ध ते. असीर्तिः अश्लाघाः Ill fame; disrepute. ठा० ४,९;

असिलिंड त्रि॰ ( अश्लिष्ट) धुटुं; याटिलुं निह.
पृथक्; न चिपका हुआ. Loose; not
stuck. नाया॰ =;

श्रसिलेस पुं॰ ( श्ररतेष ) अर्थधन; अधनने। अक्षाव बंधन का श्रभाव. Absence of bondage. गच्छा॰ ७०;

असिलेसा ब्री॰ ( अरकेषा ) अरक्षेपा नाभनुं नक्षत्र. अरलेषा नामक नचत्र. The constellation Aslesa. " असिकेसा यक्सते हु नारे पश्चत्ते " ठा॰ ६; श्रासा प्रवेश ( श्रास्तोक ) अपयश; अप्रशंसा श्रापयश; बदनामी Ill-fame; disrepute; dishonour प्रव ० १३३३; — भ्रयः न ० (-भ्रयं) अपयशनुं अयः बदनामी का डर. fear of dishonour प्रव ० १३३४, श्रासिलोगः पुं० ( श्ररतोक ) अपधीतिं; अपयशः अप्रशंसा श्रपकीतिं; निन्दा; श्रपयशः Obloquy; ill reputation; disrepute. सम० ७; विशे० ३४४२; — भ्रयःयः पुं० (-भ्रयं) अपधीतिं— अपयशने। अयः श्रपकीतिं— श्रपयशं का भयः fear of infamy or disrepute. ठा० ७, १; सम० ७;

श्रासियः त्रि ( श्राशिष ) अभंगक्षः अशुलः श्रमंगलः श्रशुभः Inauspicious; evil; bad. सु व २ २, ३१०ः श्रशुजो १११ः (२) देवताकृत ( ९५६वः भारः, भरशः, ताव वगेरे. लुद्र देवो द्वारा किया हुआ उपद्रवः मरी, युखार श्रादिः trouble caused by lowdeities. वव २, ४;

**असी. बी॰ ( अशीति )** ६०: એंसी. श्रस्ती; ६०. Eighty; 80. पन०२; भग०३, १;

असीइ. स्री॰ (अशीति)८०; ॲशीनी संभ्या. अस्सी की संख्या; ८०. Eighty: 80. नाया॰ ८: भग० १, ४; सम० ८०; जं० प० २, २३; ४, ११८;

असीइम. त्रि॰ ( अशीतिम ) ऄशीभे।; ८० भे।. अस्सीवाँ; ८० वाँ. Eightieth; 80 th. कप्प॰ ७, २२७;

श्रासील ति ( श्रशीस ) शीयण वगरनी; हुरा-

थारी. दुराचारी. Loose in character; vicious. उत्त॰ ४, १२;

असीलया. स्नी॰ (श्रशीसता-श्रशीस) शीयणने।
अलाव; भैथुन सेववुं ते. शील का श्रभाव;
मैथुन का सेवन करना. Absence of chastity; sexual intercourse.
(२) यारित्रने। अलाव. चारित्र का श्रभाव. absence of right conduct. परह॰ १, ४;

त्रसीलवं. त्रि॰ ( ग्रशीलवत् ) सावध थे।गथी निवृत्त थेथेस निद्धः, यारित्रहीनः पाप से निवृत्ति न पाया हुत्राः; चारित्रहीनः Devoid of character; not free from sinful practices. "ग्रसीलमंत" भग॰ =, १०;

श्रसीवियः त्रि॰ (श्रसीवित ) सीवेशुं निं ते. विना सिला हुआ; बिना सिलाई का. Unsewn; unstitched. प्रव॰ ४४१;

श्चसुद्धाः त्रि॰( श्वसुत ) पुत्ररिद्धतः पुत्र रहितः Having no son; sonless. " जहा न होइ श्वसुश्चाण लोगो " उत्त॰ १४, ८;

श्रसुद्द. त्रि॰ (श्रश्नुति) शास्त्ररिक्षत. शास्त्र रहित. Devoid of Śāstras; bereft of Śāstras. भग• ७, ६;

श्चासुइ. ति० ( श्रशुचि ) अपित्रः अशुद्ध. श्रपांतत्रः श्रशुद्ध. Impure; unholy. पि॰ नि॰भा०३२ः पि॰नि॰१६४ः निर०३,४ः सु०च० ४, २६३ः भग० ६, ३३ः जं० प० २, ३६ः वव० ३, २७ः राय० २६ः पन्न०१ः २ः नाया०१२ः भत्त०३६ः (२)न० अपित्रताः अशुद्धताः अशुद्धताः श्रशुद्धताः impurity; filth. जीवा० ३, ३ः नाया० १ः ६ः भग० ७, ६ः ११, ११ः दस० १०, १, २१ः श्रोव० ३६ः श्रशुजो० १३०ः — कुल्मि. न० (-कुल्मि) अपित्र भांसः

श्रपवित्र मांस. impure flesh; filthy flesh. तंडु • — जायकम्मकरणः (-जातकर्मकरण ) अन्भती वभते नाड-ચ્છેદન વગેરે કર્મ કરવું તે; અશુચિ-જન્મ- जन्म के समय नालच्छेदन वगैरह श्राद्ध कर्म करना: अशुचि-जन्मकर्म. the act of cutting the umbilical cord at the time of birth; an impure ceremony performed at the birth of a child. भग० ११, ११: — बिल. न॰ (-बिल) अशुचि नीडणवाने। શરીરમાંથી અશચિ ६।२. श्रश्चिद्वारः भलमूत्र निकलने का हार. a hole or aperture in the body to discharge its filth. तंड़॰ - वेस. त्रि॰ (-विश्व) भण भूत्राहिओ ५री **લિપ્ત થએ**લં અથવા બીસત્સ થએેલું. मल मुत्रादि से लिप्त अथवा बीभत्सः smeared and made dirty with filth. द्या॰ ६, १:-संकिलिट (त्रं (-संक्लिष्ट) અપવિત્ર પદાર્થાથી દૂષિત થએલું ( શરીર ). श्रपवित्र पदार्थों से दूषित (शरीर) (body) polluted with impure things. भग ॰ ६,३३;—समुप्पग्गा त्रि ॰ (-समुन्पन्न) अपवित्रतामां अत्यन्न थ्येतः श्रपवित्रता में उत्पन्न, born in the midst impurities. तंदुः—सामंतः त्रिः (-सामन्त ) अपवित्र वस्तुनी सभीप रहें तं ( शरी२ ). श्रपवित्र वस्तु के समीप रहा हुआ। ( शरीर ). ( body ) remaining in the vicinity of filthy things. टा॰ १०;

श्चसुइत्तः न॰ ( श्रश्चित्व ) અશુચિ ભાવના; 'આ શરીર અશુચિતું ભાજન છે,એમ ચિંતવવું તે. 'यह शरीर गन्दा है' ऐसा सोचना. The meditation that the body(one's body) is full of impurities. प्रव॰ ४७६;—भावणा. स्त्री॰ (-भावना) 'आ दे अशुत्रिभय छे' स्रेम वित्रवं ते; भार भावनाभांनी छट्टी भावना. देह की अशुत्रिका का वितन करना; बारह भावनाओं में से छठी भावना. meditation upon the filthiness of the body; the sixth of the twelve Bhāvanās or meditations. प्रव॰ ४४०;

श्रसुइत्ता. सं॰ कृ॰ श्र॰ ( श्रसुप्ता ) अल्भुधने; सुता वगर, बिना सोये; शयन न करेंक. Without having slept; without sleeping. ठा॰ ३, २;

श्चसुद्यः त्रि॰ (श्वशुचिक) अशुथिरूपः भणभ्यादिः श्रशुचिरूपः मल गृत्र श्चादिकः Filthy; impure; urine etc. तंडु० ठा० १०:

श्चसुक्कः त्रि॰ ( श्रशुष्क ) न सुझर्लेतुः सुई निद्धि तेः सीतुंः विना मुखा हुआ; हराः Not dry; green. वि॰ नि॰ २७६;

श्रसुज्भमाण, व॰ ह॰ त्रि॰ (ःमशुष्यमान-श्रशुष्यत्) शृद्धि न पत्मतीः; अशुद्ध धतीः शृद्धिका प्राप्त न होता हुआः अशुद्ध होता हुआः. Not getting purity; becoming impure; not being purified. "श्रसुज्भमाणे ह्येविनेसा विसोहंति" पंचा॰ १६, १८;

श्रसुगणकाल. पुं॰ ( अयुत्यकास ) विविक्षत स्थानमां हे। अल्डास्थी नवे। छप आपी उत्पन्न न थाय अने तेमांथी भरीने हे। अल्डास काय निहं-केटेंद्रा प्रभाव सुधी विविद्यति नास्धी आदिनी आपी स्थिति रहे तेटेंद्री हाण; अविरक्ष हाण. जिनने समय तक विविद्यित नार-की श्रादि की ऐसा स्थिति रहे कि, विविद्यत स्थान में उससे बाहर का कोई नया जीव उत्पन्न न हो चार न वहाँ का मरकर बाहर जाय उतना समय; आवरह काल. The period of time during which Nārakī and other such souls remain compactly together, no new soul coming in and no old soul going out of a particular area. भग॰ १, २;

भसुद्धः त्रि॰ ( भशुद्धः) अशुद्धः है।पसदितः भगवित्रः शुद्धता रहितः दोष सहितः Împure; faulty. प्रत्र॰ ३०: सम॰ प० १६=: पगह०१,२; (२) सावधानु'है।त ६२तारः पाप कर्म करते त्रालाः ( one ) doing a sinful performance. "श्रसुद्धपरि-णामसंकितिहं भणंति" पगह० १, १: स्य० १. ६, २२:—भावः पुं० (-भात्र ) अशुक्ष अभ्यवसायः श्रशुद्ध अध्यवसायः श्रशुद्ध-दृष्ठ भावः impure thought activity. पंचा० १६, ३६;

**श्रासुन्न**. त्रि॰ ( श्राशुस्य ) श्रन्य निः श्रि ते. श्रिश्चारः श्रुच्यता रहितः Not void: not blank; not solitary. क॰ प॰ १, १६;

भसुभ. ति० ( भशुभ ) अशुभ; अभंगतः भराय. प्रश्ना, प्रश्नाः भ्रमंगतः तुरा. Inauspicious; bad. श्रश्चां १२७: सम० २५: दसा० ६, ४: ७, १२: नाया० =: पि० नि० ५२: जीवा० १: भग० १, ७: ३, २: ५, ६: ६: ७, ६: जौ० प० ५, १२३: स्य० २, २, ३६: क० प० १, ६०: ( २ ) न० भशुभ-पाप कर्म. sinful Karma. ठा० ६, १: क० ग० १, ४२: — अउस्वसाय. न० (-श्रथवसाय) भशुभ परिशाम. श्रशुभ-सराव परिशाम.

undesirable thougt-activity. पंचा॰ १६, २८;—ग्रागुप्पेहा. स्ना॰ (-श्रनुप्रेका) संसारनी અશભતાનં थितवत ४२वं ते. संसार के अशुभवना का चिंतवन करना meditation upon the evils of worldly existence. ম্ম ০ ২ ২, ৩; চা০ ৮, ৭; श्रोव०२०;-कम्म त्रि०(कर्मन् ) अशुभ डनंताणे। अशुभ कर्म वाला. (one) having evil Karmas, पग्रह । १, १; -- किरिया बा॰ (- क्रिया) अशुल - अभंगक्ष चे<sup>.</sup>टा क्रिया, श्रमंगत किया; श्रशुभ चेष्टा, an evil action, a pernicious action. पंचा॰ १३, ४०;—संघ. पुं० (–गन्ध ) અશુભ–ખરાબ ગંધ; દર્ગધ. दुर्गन्धः बदवृ. bad smell: odious smell. नाया॰ ६:—गाम. न॰ (-नामन्) અશુભ નામકર્મ: નામકર્મની અશુભ-અનિષ્ટ अर्रुतिः नामकर्मकी श्रशुभ-खराब प्रकृति. an evil variety of Nāma-Karma. ठा॰ २, ४:--गामकम्म. न॰ (-नाम-कर्मन् ) नाभअभैनी अशुल अभृति, नाम कर्म को अशुभ प्रकृति. An evil variety of Nāma-Karma, भग∘ =, ६;— दुक्खभागि. त्रि॰ (-दुःखभागिन्) अशुक्ष प्रकृतिकन्य इः भने। लागी. श्रशम प्रकृति से उत्पन्न दुःख का भागी. ( one ) sharing in the misery arising from a variety of evil Karma. भग० , ६; जं० प० २,३६;---पोग्गल. पुं० (-पुद्रल) અશુભ પુદ્ગળ; ખરાબ પુદ્ગળ. ऋशभ पुहल; खरान परमाण्. matter or substance bad in its nature.नाया ० =; ६; - वरासा. पुं• (-वर्ष) भराभ वर्ध्-रूप. श्रशम वर्ष-ह्य. bad or repulsive colour or appearance. क्॰प॰१, ४७:-विवाग.

न॰ (-विपाक ) असातावेदनीयादिरूपे परिलाम आपनार ५र्भ. श्रसातावेदनीयादि रूप से फल देने वाला कर्म. misery or pain-entailing Karma; Karma resulting in pain. তা০ ४, ४; **— हसर.** पुं ० (-स्वर) अशुल- भराभ २५२-थ्यवाल, श्रासा स्वरः कर्कश-श्राप्रिय श्रावाज्. bad voice; harsh voice. भग०१,७;

**श्रमुभतर**. त्रि॰ ( श्रशुभतर ) અति અશુભ श्रति श्रशुभः, बहुत ज्यादह श्रशुभ. Highly inauspicious; very bad. नाया॰ ८;

त्रसभत्तः न० ( प्रशुभत्व ) અશભપણં; श्रशमपना. Inauspiciousness; badness. भग॰ ६, ३:

**श्चासुमणः** त्रि॰(श्र**सुमनस्**) शुक्ष भन विनाने।; अध्यक्ष खराब मन वाला. Evil-minded; cynical in mind. प्रव॰ १४४: इसस्य. त्रि॰ ( ऋश्रुत ) નહિ સાંભળેલું. न सना हन्ना. Not heard; unheard. भग॰ **१**, ६; ३, ७; १८, ७; नाया॰ १; राय॰ ४२; पिं नि २३६; ठा० ८, १; - शिस्सिय. त्रि॰ (-निधित ) સાંભળ્યા-અનુભવ્યા વિના ઉત્પાતકો આદિ અહિ–તર્કથી થતું જ્ઞાન; ઉત્પાતકી, વૈનયિકી, કાર્મિકી અને પારિણામિકી એ ચાર ખુદ્ધિ. बिना सुने या श्रनभव किये उत्पातकी श्रादि (उत्पातकी, वैनयि-की, कार्मिकी और पारिणामिकी ये चार प्रकार की) बृद्धि से होने वाला ज्ञान. knowledge derived from spontaneous thought; there are four kinds of intellect viz Utpātakī, Vainayikī, Kārmikī and Pāriņāmikī. नंदी॰ २६; ठा॰ २,१;—पुठव. त्रि॰ (-पूर्व) पूर्वे इही निंध सांलियेल, पहिले कभी न सुना

हुआ. not heard before; unheard before. भग॰ ६. ३३:

श्रस्यक्खरपरिणामा स्त्री॰ ( श्रश्रताचरपरि-णामा-न श्रुतानुसार्यचरपरिखामो यस्याः सा) શ્રુતાનુસારરહિત શબ્દમાત્ર પરિણામવાળી भति. श्रुतानुसार न होकर केवल शब्दमात्र परिणाम वाली बुद्धि. Intellect depending on words without following the Śāstras for its development. विशेष १४७:

श्रसुयवं त्रि॰ ( प्रभूतवत् ) ज्ञानथी रहित. ज्ञान से रहित. Devoid of knowledge: ignorant. भग॰ =, १०:

श्रसुर, पुं॰ ( श्रसुर ) लवनपति अने वाश-व्यंतर से भे जातना हेवता. भवनपति और वाणव्यंतर इन दो जातियों के देव. The two kinds of subordinate gods viz Bhavanapati and Vānavyantara. (२) असुरकुमार देवता; श्रमुरकुमार देव. the Asurakumāra kind of gods. नाया० ८; जीवा० १; ३, ४; भग० २, ४; १८, ७; नंदी • स्थ० ३; ठा० १, १; सम० ३४; उत्त० १२, २५; ३६, २०४; श्रोव० २२; श्रागुजी० १३०;—**ठिइ.** स्त्री० (-स्थिति ) असूर-५भारती स्थिति-अायुष्य. श्रमुरकुमारों की आय. the life period of Asurakumāra gods. भग॰ २४, 1;-दार. न (- हार ) सिद्धायतननं दक्षिण दार, है ज्यां असरे। वसे छे. सिद्धायतन का दिखेग हार, जहाँ श्रमुर निवास करते हैं. the southern door of the abode of Siddhas where Asuras reside. ठा॰ २, २;--रत्त्रा. पुं॰ (-राज ) असुर-કુમારના રાજા. श्रसुरकुमारी का राजा. the king of Asurakumāra gods. सन-

१३;—रायाः पुं० (-राज) लुओः 'श्रम्धरकुमारराया ' शब्दः देखीं ''श्रमुर- कुमारराया " शब्दः vide ''श्रमुरकुमार- रायाः " भग०३, १; जं०प० ५, ११६;

असुरकुमार पुं॰ ( असुरकुमार ) अवनपति हैवतानी ओड काति भवनपात देव की एक जाति. A kind of Bhavanapati gods. स्॰ प॰ २०; भग० १, १; =, १; पञ्च० १; ऋोव • २२; सम • १; (२) भारमा तीर्थं ५२ वासुपूर्वां यक्षतं नामः बारहवें तीर्धकर वास्पूज्य के यक्त का नाम. a name of the Yaksa ( a kind of demi-god ) of Vāsupūjya the 12th Tirthankara. प्रव० ३७४: -- आवास. पुं• (-श्रावास ) असुरधुभार-ના આવાસ-મહેલ-ભવન; અસુરકુગાર <mark>दे</mark>वतातुं निवासस्थानः श्रमुरकुमारो द्वा निवास-स्थान, the residence of Asurakumāra gods. भग॰ १, ४; १८, ४; - भवनः न॰ (-भवन ) असुरद्भार <mark>देवताने र</mark>હेवातुं स्थानः श्रमुरकुगार देवों के रहने का स्थान. the residence of Asurakumāra gods. भग॰ २४, १२; -राया पुं• (-राज) असुर६भ:२ते। राजा अमुरकुमारों का राजा. the king of Asurakumāra gods. भग० ७, ६;

**असुरकुमारत्तः न• ( असुरकुमारत्व )** असु-કુમારપછું. असुरकुमारपन. The state of being an Asurakumāra god. भग• ६, ५; २•, ३;

बासुरसुर. त्रि॰ (-बासुरसुर) 'सुर सुर' शण्ह. रिक्षतः, 'सुर सुर' अेवा आवाज विनानी. 'सुर सुर' ऐसे बावाज रिह्नतः Free from the hissing sound like "Sur, Sur." परह रे. १: यव॰ ७, १: श्चसुरिंदः पुं॰ ( श्रमुरेन्द्र ) असुरक्ष्मार देवां का इन्द्र; अमरेन्द्र अने लक्षेन्द्रः श्रमुर- कुमार देवां का इन्द्र; चमरेन्द्र श्रीर बत्तेन्द्रः Indra of the Asurakumāra gods; Chamarendra and Balendra. भग०२, ५;३,९;७,६;१८,७; श्रोव॰ २३; ठा॰२,४;३,९;सम० ३३; नामा॰ ६; कप्प॰ ५, १९५; जं॰ प॰ २, ३३; ५, १९८; — सिज्जियः त्रि॰ (-वर्जित) असुरे- न्द्रस्थितः असुरकुमारां के इन्द्र की श्रमुप्ति-ग्रं मीजूदगी वाला devoid of the presence of the Indra of Asurakumāra gods. भम० १४, ६;

श्चसुस्सुस्ताः की • (\*श्वश्रूषणा-श्वश्रूषण) गुरु आदिनी शुश्रूषणा-सेवालिक्त न करती ते. गुरु आदि की सुश्रूषा-सेवान करता. Omission of proper services to elders etc. नाया • १३:

श्रसुह.न॰ ( श्रसुख) हु: भ. दु:ख. Misery; pain. ठा॰ ३, ३;

ग्रसुह. त्रि॰ ( ग्रहुभ ) लुओ 'ग्रसुभ' शण्ट. देखो ' श्रमुभ' शब्द. Vide 'ग्रसुभ.' भग॰ १, ४; पि० नि॰ १०६; उत्त॰ १०, १४; कप्प॰ २, २७: (२) अशुभ नामकर्म. bad or evil Nāma-Karma. क॰ गं॰ १, ४२; ४, ६;—गइ. स्ला॰ (-गति) अशुभ गति; नरक आहि अशुभ गति. bad or miserable condition of existence; e. g. that of hell-beings etc. क॰ गं॰ ४, ६१;—जोग. पुं॰ (-योग) अशुभ थोग. श्रमुभ योग. evil thought-activity. भग॰ १, ६;—जवग. न०(-ववक)

કાળા, તીલે એ બે વર્લ દ્વિતિ ધ્ય, તીખા કડવા કાંબે રેશ, ગુરુ, ખરખરેશ, લખો **ચ્યતે સીત એ** ચાર સ્પર્ત, એ નામ-**કર્મની ન**વ પ્રકૃતિએહના સાસુદ श्रीर नीला ये दो रहा. दर्गन्ध, लीखा श्रीर कहता ये दो रस, भारी, खदेश, एखा और छंडा ये चार स्परी इस प्रकार नामकम की नी प्रकृतियों का समुदाय. the group of the following nine varieties of Nāma-Karma viz the two colours (viz black and blue) the three tastes (viz pungent, bitter and sticking ; and the fore kinds of touch (viz heavy, rough. dry and cold ). क॰ वं व. ४२: —नामः न॰ (-नामन्) जुल्मा 'श्रमुगराम' शण्ट, देखों ' श्रमुभगाम ' शब्द, vide 'श्रमुभर्णामः' उत्त० ३३, १३:

**छातुहत्तः न० (**-च्ययुमाव ) व्यश्चित्रपालुः व्यशुमयनाः Evil; bidhess. सृव० १, द, १९;

स्रस्ह्यः ति॰ (श्रम्बिन) स्थना निः इरेलः
मृचिन न किया हुआः विनाम्बनादिश हुआः
Not instructed; not suggested.
( २ ) व्यंक्रनादिधी २६िनः व्यंजनादि ने
राहतः devoid of unsersoned
eatables. दस॰ ४, १, ६८; (३) ६७।
विना आपेबुं अन्न वगेरेः विना कहे दिया
हुआ श्रम्न वगैरहः food etc. givon
without being asked for. दस॰
४, १, ६८;

श्चस्याः स्रं। (श्यस्वा-श्रस्वी-श्रहहारानेष्टा स्वी न स्वी श्रस्वी-स्फुटवचनम् ) २५८ वयनः स्फुट वचनः Frank speech; clear speech विश्वि विश्वः

स्यस्तियः त्रि॰ ( असूर्य ) क्रेमां सर्वे नथी ते, नरकावासी जहां सूर्य नहीं है ऐसास्थीनः

न्यातासः Sunless; e. g. hell. ''अस्टिनं नाम सहाजितायं, श्रेषंतमं दुप्पतरं सहसं '' स्थ० १, ४, १, ११;

ष्ट्रांसिंहिगदानि (श्रिशेशियत) अपशम श्रेशि तथा क्षप्रकेशिके यंद्रव निर्दे ते. श्रेणं (उपशम-श्रेणं। और ज्यक्तेश्रेणं। ) में नहीं पहुँचा हुआ. (One) that has not attained to the stage called Upasama (saladdones) and Kşapaka (wearing off). कु॰ प॰ ५, ४१;

श्रमे देखि पहिचाल पुं ( श्रशें केशी प्रति-प्रतिक क्षेत्री अवस्थाने प्राप्ति न श्रमेश्वः में प्रतिवादी अवस्थाने न श्रमेश्वः श्रितेशी अवस्थाने न श्रमेशः श्रितेशी श्रमस्था को न पहुँचा श्रुश्राः पीटहर्वे गणस्थान श्री श्रितेशी श्रमस्था को न पहुँचा श्रुश्राः () ne who has not attained to the rege of complete cessation of physical and mental activity known as Sailesi stage in the 14th Gunasthāna, भग २३, ४: पन्न २२:

श्चासंख्या विक (श्रोशय) नि शेषः सर्वः सभग्रः संपूर्णः निर्धायः सर्वः सम्पूर्णः Whole; entive: complete, स्वक १, ६, १७; दसाव ४, ३४: ३४: पंताव १६, ३६; कव गंव ४,७४: सत्तिविधानः (स्प्यिक्ति) सभस्त श्रीव्यंगे दित्र इस्तारः सम्पूर्ण प्रार्णयो का दित करने वाला, that which is beneficial to all living beings. किंगिद्वयंगं श्रसंस्यत्तिविधां पंताक १६, ३६:

श्रसंहियः त्रि० (श्रयंदिक) अ∹तदि सैदिः-भैःश्विः: स्रांसारिः: भेष्य संशंधी न**दिः जो** सुक्ति संबन्धान हो वहःसांसारिकः जिसका मोच से संबन्ध न हो वहः Temporal; not spiritual; not pertaining to absolution. सुद्दं वा जद्द वा दुक्खं, सिंह्यं वा असेहियं "स्य० १, १, २, २;

असोग. पुं॰ ( अशोक ) इंडिसी नामने अह ઠળીઆવાળું-આસોપાલવનું ઝાડ. एक वृद्ध-विशेष: अशोक युज. Name of a tree; the Asoka tree. सम् ३४: श्रीव श्रयाजो । १६; नाया । ६; भग । २२, २; जीवां १; पन्न १; कप्प० ३, ३७; जं• प॰ ४, १२२; स्य० ४७: (२) જેની નીચે ૧૯મા તીર્થકર મહીતાથ સ્વામીને કેવલ જ્ઞાન ઉપજયું તે ઝાડા वह वृत्त जिसके नीचे १६वें नीर्यक्षर मानीसाथ स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था. the tree under which Mallimatha the 19th Tirthankara attained to omniscience, यस० प० २३३: (६) <mark>ચાથા ભલદેવનું</mark> ત્રીરત પ્રત્યાનનું નામ, <del>ચો</del>ધ **यलदेव के** तीर्योग परिभव का नाम, manne of the third previous birth of the fourth Baladeva. सम्बद्ध (८) अशाहनामें १२ में। भ्रात्ताता गानेक नापक ७२ वाँ महाबह, the 72 nd great planet named Asoka, 310 %, 3100 **૫૦ ૨૦; (૫)** સર્યાં માત્રિમાનના અર્વેદ કવતનો: देवता. सर्याम विमान के अशोहबन का देव. the deity of the Asoka forest of Sarvablee सुबंद १४०। (१) अरुल्डीपना है त्तानुं नाम, बहुएहोत के देव का नाम. name of the doity of Arunadyipa. जीवा॰ ३, ४: (७) डिन्स **દેવની સ**ભા આગળનું ચૈત્યદક્ષ-આસોપાલ-वनं आऽ. किन्नर देवता की सभा के आमे का चैत्यवन, the Asoka tree in front of the council-hall of Kinnara god, ઠા• ૦, ૧; (૮)એ નામની એક

बता; अशाध्वता. एक लतः का नाम: श्रशोकनता. a creeper of that name; the Asoka creeper. पन्न॰ १;—लया. स्त्री॰ (-लना ) अशीक इक्षने विटीने रहेबी बता. अशोक इन्न से जिपटी हुई जुता. a parasite encircling an Asoka tree. जं॰ प॰ - १; —<mark>बस्। एं॰ (-बन</mark> ) सूर्याल विभानना પૂર્વને દરવાજેથી ૫૦૦ જોજનને અંતરે સાડા બાર હવાર જોજન લાંબું અને ૫०० लेकरन परे।कं व्यश्विक इसने वनः सुर्यो**भ** विसान के पूर्व हार से ४.०० गांवन की दूरी पर साथे बारद दआर ओपन लंबा और ५०० दे! वन चें.हा अशोकप्रकों का बन, name of an Asoka forest 12500 Yojanas in length and 500 Yojanus in width, situated at a distance of him Yokanas from the eastern gate of the Suryablue colustial almde. राय॰ १२४: श्रमाजी १३१: निर्माप ३, ५१: भग० s. भः - विभिन्नः म्हा (-विनका) अधि १८वं ता पत् बरोक ब्रुबोर या छोडाना वन o grove of Asoka trees, नामार मा १०; १६: १६: विमार १०:--हरवायदाः एं० ( वरसह्य ) अति ३-५८ ३५म अशिष्ट एवं अस्ट्रेक्ट अशोक 75 an excellent Asoka tree. ' ईसि असीगवरपायदसम्बद्धिया ' जीवा० ३। नाया० ५। म: १४: १६; निरं० ३, ३; कञ्च० ५, ११३: जं० ५० २, ३०:

श्चरमोगजन्छ. पुं॰ (श्वरतिकयत्त) प्रास्थीन अणभां रिजयपुर नगरना नन्दनवन नामना उद्यानने। स्पेड यक्ष. प्राचीन काल के विजयपुर नगर के नन्दन वन नामक उद्यान में रहने वाला एक यत्त. A Yakṣa (a kind of demi-god) residing in the garden called Nandanavana in the city of Vijayapura in ancient times. विवा २, ३;

श्रसीगवर्डिसम्र. पुं॰ (श्वरोकावतंसक)
लुओ। "श्वसोगवर्डिसग " शण्ट. देखो
'श्वसोगवर्डिसग शब्द. Vide 'श्वसोगव-द्विसग'. राय० १०२;

असोगविडिसगः न॰ ( अशोकावतंसक)
पडेता देवते।इना साध्मे विभाननी
पूर्व दिशामां आवेत विभाननुं नामः पहिले
देवलोक के साध्मे विभान की पूर्व दिशा
में आये हुए विमान का नामः Name
of a celestial abode in the east
of the Saudharma heavenly
a bode of the first Devaloka.
राय॰ १०२;

सागिसरी. पुं॰ (श्ररोकश्री) यंद्रशुप्तना ही इरा भिन्दुसारने। पुत्र; पाटलीपुत्र नगरने। थे इ प्रा-थीन राजा. चन्द्रगुप्त के पुत्र विन्दुसार का लड़का; पाटलीपुत्र-पटना नगर का एक प्राचीन राजा. An ancient king of Pitaliputra ( Patnā ) city; son of Bindusāra the son of Chandragupta. चंद्रगुत्तस्स पुत्तो उ, बिंदुसारस्स नत्तुश्रोत श्रसीग-सिरियो पुत्त, श्रंथो जायह कागिये विशेष ६६२; श्रसीगा श्री॰ (श्रशोका) नागडुभारना राजा-धरण्द्रना ले। इपास डासनी पहेली पट्टराणी. नागडुमार देवों के राजा धरयोन्द्र के काल नामक लोकपाल की पहिली पट्टरानी. The first principal or crowned queen of Kāla, the Lokapāla of Dharape-

ndra the king of Nāgakumāras. ठा०४,१;मग०९०,५;(२)शीतणनाथस्याभीनी

शासनहेवीतुं नाम. शीतलनाथस्वामी की शास-

नदेवी का नाम.name of the tutelary

goddess of Situlanatha Svāmī.
प्रत्रः २००; (३) निस्ति निश्यनी मुण्य राजधानी. मालत विजय की मुख्य राजधानी. the principal capital of Nalina Vijaya. "दो स्रसोगान्त्रो" ठा० २,३; जं० प० स्रसोद्याः सं० कृ० स्र० ( स्रश्रुःवा ) धर्मे। पदेश सांभज्या निनाः धर्मीपदेश सुने बिनाः Without having heard religious instruction. " स्रसोद्याणं मंते! केविलस्स वा केविलसावगस्स वा केविल-सावियाण् वा केविलउवासगस्स वा केविल-उवासियाण् वा " मग० ६,३१;

श्रसोशित. ति॰ (श्रशोशित) क्षेष्ठी वगरनुं. रक्त रहित; विना रुधिर का. Bloodless. पंचा॰ १६, ६;

असीत्या पुं॰ ( अभन्य ) धीपणनुं दक्ष पावल का दृत. The Pipala tree; the hely fig-tree. भग॰ २२, ३;

श्रसोस्म ति॰ ( श्रसोस्य ) इर; से न्य निर्ध करूर; जो सेंस्य न हो वह. Cruel; not gentle पगह॰ १,२;—गगह पुं॰ (-प्रह) इर अद-नंभव, शनि वभेरे क्र प्रह; मंगल, शिव वमेरह क cruel planet, e.g. Mars, Saturn etc. पगह॰ १,२; —गहचरिया न॰ (-प्रहचरित ) धूर अदनी निर्मा प्रहों की चात the motion of a cruel planet. पगह॰ १,२;

श्चरतियः न॰ (श्वरतीच ) अपित्रताः श्चपवि-त्रताः श्वराद्धताः Impurity; absence of cleanliness. स्रोध॰ नि॰ ३१६;

श्रासीयः पुं॰ ( ग्रशोक ) लुओ ' ग्रसीग ' शम्टः देखो '' श्रसीग '' शब्दः Vide 'ग्रसीग'. राय॰ ४; जीवा॰ ३, ३; भग॰ ३, २; सु॰ च॰ ३, द०;— प्रक्षयः न॰ (-पश्चव ) अशोक्षतां पांद्यां. श्रशोक वृत्त का पत्ता. the

leaves of the Asoka tree. ध्यः-पद्मचपविभात्तः (-पञ्चवप्रविभाक्ते) જેમાં પાંદડાંની રચના કરવામાં આવે એવું નાટક: ૩૨ નાટકમાંનું એક. जिसमें अशोक क्ल के पत्तें की रचना की जाय ऐसा नाटक: ३२ प्रकार के नाटकों में से एक प्रकार का नाटक. a drama exhibiting ( a bower etc.) of the leaves of Asoka trees; one of the 32 kinds of dramas. राय॰ ६४;—वराषंड. न॰ (-वनषगड ) अत्रेतिपासवनं वनः भारोक बन्तों का वन. a forest of Asoka trees. भग• ३, २;—वरपायव. पुं॰ (-वरपादप ) প্রঐ। " असोगवरपायव " शुर्भंदः देखो " श्रमोगवरपायव " शब्दः vide " असोगबरपायव, " नाया = =:

असोयग्याः क्री • (\*अशोषनता अशोषन) शीय न ५२वे। ते. शोक न करना; रख न करना. Not giving way to grief; avoidance of grief. भग० ७, ६;

असोयवर्डिसय. न॰ ( अशोकावतंसक ) लुओं! '' असेगवर्डिसग '' शल्ट. देखों '' असेगवर्डिसग '' शब्द. Vide '' ससोगवर्डिसग. '' भग० ३, ७; १०, ६;

असोया. की॰ (धशोका) ५ भुद्दा विजयनी
भुष्य नगरी. कुमुद्दा विजय की मुख्य नगरी.
The capital city of Kumudā
Vijaya. ठा॰ २, ३; (२) दशमा
शीतणनाथ तीर्थं ५२नी शासन देवीं नाम.
दसवें तीर्थं कर शीतलनाथ की शासन देवीं
का नाम. name of the tutelary
goddess of the 10th Tirthankara
Sitalanātha. प्रव॰ ३७७;

**જારત. ગ્ર**સ્મ દ્વ, ૧૦૫**૦ ( ગ્રસ્ય)** જાએ! 'एत' શખ્દ-ના ૧ કીના એક વચનનું રૂપ. **દેશો 'एत' શ**ચ્દ की पठी विभक्ति के एक वचन का रूप. Vide the genitive sing. of 'एत'. क॰ गं॰ ४, ६१;

श्रस्त. पुं॰ (श्रक्ष) धे। डो. घोडा. A horse. पण १; श्रोघ॰ नि॰ १६२; भग०३, २;(२) अश्विनी नक्षत्रने। देवता; अश्विनीकुमार. श्रिवनी नक्षत्र का देवता; श्रश्विनीकुमार. the deity of the Asvini constellation; Asvinikumāra. 'दो श्रस्ता' ठा०२, ३; सू॰ प०१०;— खोरग. पुं॰ (-चोरक) धे। डानी थे। री हरनार; धे। डानी थे। र. घोडे की चौरी करने वाला. a stealer of horses. पएइ०१, ३;

श्चरसकंता बी॰ (श्वरबकान्ता ) भध्यभ्व आभनी पांचभी भूर्य्यना. मध्यम श्वाम की पाँचवी मूर्च्छना. The fifth note of the middle scale of music. ठा॰ ७, १;

श्चस्सकरण. पुं॰ (श्वश्वकर्ण) એ नामना એક અંતરદ્વીપ; ५६ अंतरद्वीपमाना એક. एक श्वन्तद्वीप का नाम; ५६ श्वन्तद्वीपों में से एक. An Antaradvipa of that name; one of the 56 Antaradvipas. नंदी॰

श्रस्तकएणी. स्त्री॰ (श्रश्यकर्णी) धे।अना अन केवां पांदर्शवाणी वनस्पति; अके ब्लानी इन्द्र. घोड़ के कानों के श्राकार के समान पत्तों वाली वनस्पति; एक जाति का कन्द्र. A kind of vegetation having leaves of the shape of a horse's ear; a kind of bulbous root. उत्त॰ ३६, ६६; जीवा॰ १; पश्च॰ १; भग॰ ७, ३; २३, २;

ग्रस्सतर. पुं• ( ग्रश्वतर ) એક જાતના ધોડા-ખચ્ચર. एक जाति का घोषा; खबर. A. kind of horse; a mule. पष• १; अस्सत्थः पुं॰ (अध्यःथ) पिपणाः असुरक्षमारां वा चैत्य चैत्य पृक्षः पीपनाः असुरक्षमारां का चैत्य वृत्तः. The holy fig-tree; the Chaitya tree of Asurakumāra. ठा० १०, १;

श्रस्सपुरा. स्नां॰ ( श्रश्वपुरी ) पश्चिम
भक्षविदेखना दक्षिणु आंडवानी प्रथम
विजयनी भुण्य राजधानी. पश्चिम महाविदेह
के दक्षिण खंड के प्रथम विजय की मुख्य
राजधानी. The capital of the first
Vijaya of the southern Khanda
of western Mahāvideha.
जं॰ प॰

श्चरसमाग्, व॰ छ॰ त्रि॰ ( \* श्वास्तवमाग्य-श्वास्वत् ) स्वतुं; अरतुं, करता हुश्चा. Dropping: oozing, निर्मी॰ १८, १८;

श्चरसमुद्दः पुं॰ ( श्वश्वमुख ) आहर्शमुण ७५२ने। अड अन्तरद्वीपः ५६ अंतरद्वीप-भाने। अडि श्वादर्शमुख के श्वामे का एक द्वीपः ५६ श्वन्तद्वींपों में से एक द्वीपः

 Name of an Antaradvipa next to Adarśamukha; one of the 56 Antaradvipas. ৭ন০ ৭;

श्रस्सलेसा. र्ह्मा॰ ( श्रश्लेषा ) अश्वेषा नक्षत्र. श्रहेषा ) अश्वेषा नक्षत्र. The constellation Aslesa. ठा॰ २, ३;

श्चस्ससेग्, पुं॰ (श्वश्वसेन) पार्श्वनाथस्वाभीना पिता, पार्श्वनाथस्वामी के पिता. The father of Parsvanātha Svāmī, प्रव॰ ३६; (२) १४ भे। अह, १४ वाँ मह, the fourteenth planet, चं० प० २०;

अस्सापमाण, व० क्र० ति० (\* आस्वादमान-आस्वादयत्) थे। धुं था भते। से से से शिना-सां शिनी पेड़े थे। धुं युसते। अने घणुं ना भी हेते। थोड़ा चाखता हुआ; सांठे की तरह थोड़ा चूंसकर अधिक फेंक देता हुआ. Tasting or relishing a little. भग० १२, १;

श्चरसाकं. श्रस्मद्, प॰ व॰ (श्वरमाकम्) - आपणुं; अभारुं श्वपनाः हमाराः Our. सूय॰ २, ७, १३;

श्चरसादेमाणः व० छ० त्र० ( श्वास्वादयत् ) लुओः '' श्रम्साएमाणः'' शल्दः देखोः 'श्वस्याएमाण' शब्दः Vido 'श्वस्साएमाण'ः भग० १२, १ः

श्चरसायणः मुं० (श्वश्वायन ) अश्विनी नक्षत्रनुं वित्रः अधिनी नक्षत्र का गोत्रः The family line of the constellation Asvini. मृ० प० १०: जं० प० ७, १५६;

श्चम्साय गिज्जः त्रि॰ (श्वास्त्रादनीय ) स्वाद क्षेत्रा योज्यः स्त्राद लेने योज्यः Tasteful; full of relish. नाया॰ १२;

श्चरसाविः ति॰ ( श्वास्तविन्-श्वासमन्तात् स्रवित तच्छील श्वास्तावी ) छिदसदितः जेभां पाणी आवे सेवुं छिद्र बालाः जिसमें पानी श्रा सके ऐमाः Having leaks or holes; leaking. "जहा श्वस्साविकिं नावं, जाइशंशो दुस्हए" सूय॰ १, १, २, ३०; श्रह्सि. पुं॰ (श्रक्षि) भुषेत. कोना. An angle; a corner, e.g. of a room etc. टा॰ ६;

श्चास्सि पुं॰ ( श्वाधिन् ) अश्विनी नक्षत्रती देवता. श्वाधिनी नज्ञश्वका देव. The deity of the Asvini constellation. ठा॰ २, २;

श्वास्तिश्र-य. त्रि॰ (श्वाश्रित) आश्रय हरी रहेक्ष; होधने आशरे रहेक्ष: आश्रय हरेक्ष. श्वाध्रितः किसीके श्वाश्रय में रहा हुआ. Resorted to; resting on: dependent on. उत्तव १३, १४; २=, ६; ३४, २; दस० ४; अशुजो॰ १२=;

श्चार्स्सं. इदम्, स० ए० (श्वार्टिमन्) व्याभाः ओभां. इसमें. In this; on this. नाया० १; ४; भग० ४, ४: १.३३; ११, ६: २०,इः श्वार्ट्सं. इदम्, प० व० ( एपाम् ) अभिनुं: आभनुं. इनका. Of them; of these. भग० २, १: ४, ४;

श्चास्सिगी. स्नी॰ (श्वश्विनी) अध्यिती ताभदं तक्षत्र. श्रश्विना नामक नज्ञत्र. A constellation named A svini. " श्वस्यिगी ग्रक्ति तितारे परण्जे " सम॰ ६; सू॰ प॰ १०; जं० प॰ ७, १४३: ठा० २, ३: श्रगुजी॰ १३१:— गुक्स्वत्त. न० (-नज्ञ) लुले। अपेता सम्ह. देखी ऊपर का शब्द. vide above. नाया॰ =;

श्रास्तिलेखाः स्त्रा॰ (श्रक्षेपा) कुले। 'श्रस्तेसा' शिक्टः देखो ' श्रस्तेसा ' शब्दः Vidə ' श्रस्तेसाः ' श्रणुजो॰ १३१;

श्चरसुष. त्रि॰ (श्वश्रुत ) न सांक्षणेक्षं. न सुना हुन्ना. Not heard; unheard.भग०३, २; श्रोव॰ २७;

झस्तेसाः बी॰ ( प्रश्लेषा ) अक्ष्षेषा नक्षत्र. भरतेषा नक्षत्र. The constellation Aslesa. जं०प० ७, १४४; सू० प० १०; विशे० ३४०८;

श्रस्सोई. ब्रा॰ ( श्राश्युजी - श्रश्युजी भवा-SSश्युजी) आसी-अमिश्वन मासनी पूर्शिमा तथा अभावास्याः श्राधिन मास की पूर्णिमा तथा श्रमावस्या का नाम. The fullmoon and the new-moon days of the month of Asvina. सू॰ प॰ १०;

श्रस्तोकता. श्लां (श्रश्वोक्तान्ता) भध्यभ श्राभती पांचभी भृद्धिता. मध्यम श्राम की पाँचकी मृद्धिता. The fifth stage in the modulation of the middle gamut in the science of music. ठा० ७:

न्नह. श्र॰ ( श्रथ ) હવે; હવે પછી; ત્યાર પછી; पछी. अव: इसके पश्चात्: उसके बाद: पाछे. Now; now then; after. श्राया॰ १, ६, २, १=३: दस० ४, ३, ६६: विशे० ११८; १३४: नाया० १; हः १७: निसी० १२: २०, ११: दसा० ६, २: वव० १,४: वेय०२, २: मृय० १, २, १, ५; १, १६, १; उत्तर २, ४१; पिर्शन ५३; भगर १, ६; પ્ર, ६; (૨) પ્રકરણ, વાક્ય કે શબ્દનું મંડાણ-शुरुव्यात, प्रकरणा, वाक्य या शब्द का प्रारम्भिक भव्यय, a word marking the beginning of a chapter, sentence etc. भग० २०, ३: नाया० १; श्राया० १, ६, १, १७२; (२) भ्रांशस्यः मांगल्यः ध word marking an auspicious beginning. स्य॰ १, १६, १; (४) पक्षान्तर हे भाउनुं. पद्मान्तर दिखलाना. a word expressing vicinity or the other side. श्राया॰ नि॰ १, 🖒 १, २६२; (५) वि५९५. विकल्प. a word showing alternation. क॰ प॰ १, २४; दस॰ ४, १, ७७; जीवा॰ १; (६) विशेषः विशेषः a word showing particularity. ठा॰ ७; (७) वाक्ष्यालंकार. an expletive. सूय॰१, ७, ५;

भह. भ॰ ( श्रधस् ) नीये; अधीलाग. नीचे; नीचे का भाग. Below; in the lower place. श्राया॰१,१,५,४१:भग०१,९; दसा॰ ४,३१; स्॰प॰१६;(२)अधीगति; नीयी गति. श्रधोगति. damnation; low plight. (३) अधीलीः पाताल लेक. the nether world. ठा॰ ३,४;(४) दिशाभेद्द; अधीदिशा. श्रधो-दिशा; दिशाका एक भेद. the nether quarter. ठा॰ ६;

श्चाह. न॰ (श्चहन्) दिवस; ६६।डे।; दिन. दिन. A. day. जीवा॰ ३, १; सू॰ प॰ =;

श्चाहं. श्रस्मद्, प्र॰ ए॰ (श्वहम् ) હुं. में. I. नाया॰ १;२;५; ६; १३; १४; १६; १८; १८; पत्र० ११;दस० ७,६; ६, १, १३; भग० १, ६; १०; २, १; ७, १०; १६, २; जं० प० ४, ११४; श्चाहंता. सं० कृ० श्व० (श्वहत्वा) હ्रथा वगर; निह्न हुं धुनि. बिना मारे; न मारकर. Without having killed or struck. ठा० ३, २;

श्चाहकाम. न॰ (यथाकाम ) यथाक्षम; व्यनुक्षम. यथाकाम; अनुक्रम. In serial order. पंचा॰ ७, ४६;

श्चाहकतायः न॰ ( श्रथारुयात-श्चयशब्दो यथार्थे यायातस्येन स्यातं कथितमकषायं बारित्रमथारुयातम् ) जथाप्यात नाभे यारित्रना पांचमा प्रधारः के यारित्रमां सर्वथा ध्यायना द्वाप सगाऽवामां आवे निर्ध स्रेयुः, विशुद्ध-निर्भण यारित्रः, तीर्थं धरे धर्देश स्वरूपने संशे संश पाणनारनुं यारित्रः यथारुवात वारित्र का पांचवाँ सेदः जिसमें

कषाय का बिल्कुल दोष न लगे ऐसा विशुद्ध चारित्र; तीर्थंकर द्वारा कहे हुए स्वरूप का श्रंशतः पालन करने वाले का चारित्र. The fifth variety of right conduct styled Yathäkhyāta i. e. right conduct strictly observing the words of Tirthankara. पंचा॰ ११, ४; क० गं॰ ३, १७; ४, १४; २३; ठा० ४, २; पश० १; उ<del>त्त</del>० २८, ३३; श्रोव॰ २०; सु० च॰ १४, ७२; विशे १२३=; भग ० २५, ७;--चरण. न॰ (-बरण ) यथाण्यातयारित्रः यथाख्यातः चारित्र. right conduct which is quite spotless explained or prescribed. प्रव॰ ६६३: - चरित्त. न॰ (-चारित्र) अ्थे। 'ग्रहक्सायचरण' श्रम्ह. देखो 'श्रहक्खायचरण' शब्द. vide 'श्रह-क्लायचर्याः' भग० ८, २; क० गं० १, १८; —चरित्तलद्धिया.सं।०(-वारित्रलव्धिका) યથાખ્યાત ચારિત્રની લબ્ધ-પ્રાપ્તિ. यथा-ख्यात चारित्र की लहिध-प्राप्ति. the attainment of absolutely spotless right conduct. भग = , २; - लिख-स्त्री • (-लिब्ध) यथा भ्यात यारित्रनी अन्धि-प्राप्ति, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति. the attainment of perfectly spotless right conduct. भग॰ =, २:-संजम. पुं॰ ( -संयम ) यथा भ्यात यारित्रः यथा ख्यात चारित्र. perfectly spotless, blameless right conduct. 57. x. 3; भग • २४, ६; -- संजय. पुं • (-संयत ) યથાખ્યાત ચારિત્રવાનુ ; અકવાયચારિત્રી. यथाष्यात चारित्र बाला. (one) possessed of absolutely spotless right conduct " व्यक्तावर्धवयप् "

पुरका गोयमा ! दुविहे परणते, तंजहा-इडमस्थे य केवली य " भग० २५, ७;

श्रहलुंद. पुं॰ (यथास्त्रत्द) भेति सुत्रविरुद्ध भायरणु धरे व्यते उत्सूत्र भरूपणु धरे ते साधुः जो स्वयं सूत्रविरुद्ध श्राचरण करे श्रांर उत्सूत्रप्रस्त्रणण (निष्ट्रपण्) करे वहः An ascetic who in his own conduct as well as in his scriptural explanations to others violates the teachings of the Sutras. प्रव॰ १०३;

आहड. त्रि॰ (आहत) न दरेशुं-शिरेशुं. हरण न किया हुआ: न जुराया हुआ अथवा विना छाना हुआ. Not taken away; not stolen. "तेणाहडे तकरप्यअरेगे" उवाव १, ४०;

**श्चहण.** त्रि॰ (श्ववन ) धतरिद्धतः धन रहितः निर्धन. Poor; having no wealth. दस॰ १०, १, ६:

श्रहगुगा, प्रि॰ (श्रवन्य) धन्यत्राहने भात्र निक्षः धन्यवाद के श्रवोग्यः Unfortunate; not worthy of compliments. नाया॰ १३; १६; जं॰ प॰ ४, १९७;

श्चहता त्रि॰ ( श्वहता ) हुआ अक्ष निहः वपरा-अक्ष निहः निरीतः बतात्र में निश्चाया हुआ: नया; सांचत्त. Not struck; not killed; not used; new. चं०प० १६; जीवा० ३, ४; भग० ३,३; ८,६; सूय० २,२,४४; जं०प० २,३३;

आहर्ताः न॰ (भ्रथस्त्व) जधन्यताः जधन्यपाष्टुः. जधन्यताः जधन्यपनः State of being low or below. भग॰ ६, ३; स्रहत्थः त्रि॰ (यथास्य) यथावस्थित; लेवुं है। य तेवुं २९ेवुं, जैसा हो वैसा ही रहा हुआ। स्थास्थित. Being in the same condition in which it originally was; status quo. ठा॰ ४, ३;

स्रहत्थः ति॰(यधार्थ) यथार्थः; भराभरः यथार्थः ठीकः; उचितः Appropriate; proper. "स्रहत्थे वा भावे जाणिस्सामि" ठा० ५, ३;

श्रहत्थाचेत्रुग्ण, त्रि॰ (क श्रहस्तच्छित्र-हस्ता-वच्छित्रो यस्य सोऽच्छित्तहस्तः ) अभंड दाथपाना, श्रम्भंड हाथों वाला. (One) with hands not cut or cut off; (one ) having sound hands, निसी॰ १४; ६;

न्नहप्पहार्गः श्र॰ (यथाप्रधानम् ) प्रधानते अनुसरीते; प्रधान-भुज्य वस्तुते अनुसार. In accordance with the principal thing; following the principal object. भग॰ १४, १;

म्रहमः त्रि॰ ( भ्रथम ) अध्भः तीयः क्रिषः द्धः नीयः चुदः भ्रथमः Low; base; mean. निरंदनाई भ्रहमा नरायां उत्त॰ १३, १८: १, ४४: ठा॰ ४, ४;

श्रहमंति . पुं॰ (श्रहमन्तिन्-श्रहमेव जात्यादि-भिरुतमतया पर्यन्तवर्तात्यहमन्ती) श्रिति श्रादिना श्रिभानयाणा. जाति श्रादि के श्रामि-मान वाला. One proud of caste etc. 'दसाई ठाणेडिं श्रहमंतीित थंभेजा तं॰ जाइमण्या वा कुलमण्या वा जाव इस्सरियम-ण्या वा नागसुवन्ना वा में श्रीतश्रं इन्दमाग-च्छंति पुरिसधम्मात्रो वा में उत्तरिण् श्रहोवाहिण् नाणदंसयो समुष्पने 'ठा॰ १०;

ग्रहमयाः स्रो॰ (ग्रधमता) अध्रभपखं; नीयता. श्रधमता; नीचता. Baseness; meanness. विशे॰ १६१०; शहरम. पुं॰ ( श्रधर्म ) अधर्म; पाप; सावध अनुष्टानः श्रधमः; पाप. Sin: sinful performance; irreligion. दसा॰ ६,४; उत्तर ४, १३; ३४, ४६; परहर १, ४; रायर २०७; कप्प०४, ६२; दस० ६, १७; पिं० नि० ६३: (२) त्रि॰ अधर्भ हेतु. श्रधर्म का हेतु. cause of sin. उत्त॰ ४, १३: ( ३) धर्भ वगरनीः धर्म रहितः अधर्माः irreligious. विवा॰ १, २; — म्राहि. त्रि॰ (- म्र्यार्थन् ) अधर्भना अथे। जनवाला. अधर्महत प्रयोजन बाला. (one) having a sinful or irreligious purpose. श्राया ० १, ६, ४, १६२;--- झलुझ. त्रि॰ (- धनुग ) अधर्भनी पाछण जनार, अधर्म के पीछे चलने बाला. (one) following sin or irreligion. इसा॰ ६, ४;—ऋसुग. त्रि • (- बाबुग) लुओ। ઉपते। शण्ह. देखो ऊपर का शब्द. vide above. भग॰ १२, २; -- इंदत्ता. क्रा॰ (--इन्द्रना) अधर्भने धेंद्रपाई; अधर्भनी सरहारी, अधर्भकी सम्दार्गः अधर्म का अगुत्रापन. power, authority based on sin, injustice etc. भग॰ २४, ६;—केउ. पुं॰ (-केतु ) અધર્મની ધ્વજ્તરૂપ; અધર્મ-પાપ પ્રધાન. अधर्म-पाप की ध्वजा के समानः अधर्मप्रधानः the flag or banner of sin; anything outrageously sinful. नाया० १८;—**क्खाइ**. त्रि० (-म्राख्यायिन्-भधर्ममाख्यातुं शीलमस्येत्यधर्माख्याया ) अधर्मनुं प्रतिपादन इरनार, श्रधर्म का प्रति-पादन करने वाला. one who establishes, propagates sin or religion. भग॰ १२, १; क्लाइ. त्रि॰ (-ख्याति-अधर्मात् ख्यातिः प्रसिद्धिर्यस्य स तथा ) અધર્મથી જેતી ખ્યાતિ છે-અધર્મી तरीहे के असिद्ध छे ते. बाधमं के कारण

जिसकी प्रसिद्धि है वह. (one) notorious for sinfulness or irreligiousness. दसा॰ ६, ४;—जीवि-রি॰ (-জीविन्) અধর্মধী গুবনার, মধর্ম से जीने वाला. (one) maintaining himself by sinful deeds. दसा- ६,४; -- दारा. पुं॰ न॰ (-दान ) थे।राहिने हान आपतं ते; अधर्भहान. श्रधर्म दान; चोरादिक को दान देना. irreligious charity, e.g. to a thief. ठा॰ १०; पसञ्जमाण. গ্রি॰ (-प्ररज्यमान ) অধু দ্বা হাপ্ত হট্টবা-रंजन थते। अधर्म में प्रसन्न होता हुआ. (one) taking delight in sin or irreligion. भग• १२, २;--पलोइ. त्रि• (-प्रकोकिन्) धर्भथी विपरीत-अधर्भने लेवा-थाणा. धर्म से विरुद्ध-अधर्म को देखने वाला. (one) whose view sinful. भग० १२, २;--सम्दायार-पुं॰ (-समुदाचार ) धर्नथा विषरीत આચાર; અધર્મમય આચાર અનુધાન. <mark>ધર્મ</mark> से विवरीत श्राचार: श्रव<mark>र्ममय श्राचार</mark>. irreligious conduct; sinful performance, भग । १२, २; सिविः त्रिक (सेविन् ) अधर्म सेवनार, श्रधमे का सेवन करने वाला. one practising sin or irreligion. दसा॰ ६, ४;

श्रहम्मश्रोः श्र॰ (श्रवर्मतस्) અधर्म संशीकार क्रीतेः अधर्म आश्रीः श्रधमं सेः श्रधमं को श्रंगीकार करके. Through sinfulness; sinfully: पग्रह॰ १, २;

श्रहम्मित्थकाय. पुं॰ (श्रथमितिकाय) शुओ।
" श्रथम्मित्थकाय" शु॰ देखो " श्रथम्मित्यकाय" शब्द. Vide 'श्रथम्मित्थकाय.' भग•
२०, २;

**श्रह्मि.** त्रि॰ ( श्रधर्मित् ) लुओ। 'श्रधम्मि' श़ेण्टः देखों '' श्रधम्मि'' शब्दः Vide 'श्रधम्मि'. सम॰ ३०;

**अहस्मिट्ट.** त्रि॰ (अधर्मिष्ट) लुओ। 'श्रधम्मिट्ट' शेल्ड. देखों " अधर्मिट्ट '' शब्द. Vide ' अधस्मिट्ट.' उत्ते ॰ ७, ४; दसा॰ ६, ४; राय॰ २०७; भग ॰ १२, २;

श्रह्मिय-श्र. त्रि॰ (श्रधार्मिक) लुओ।
'श्रधम्मिय' शल्द. देखो 'श्रधम्मिय' शब्द.
Vido 'श्रधम्मिय.' दसा० ६, ४; ६, २६;
राय० २०७; भग० १२, २; नाया० १८;

श्रह्य. त्रि ( श्रह्त ) अर्णेंड; ११८ तुं तुटें तुं ति संबंह; न द्रदा फुटा हुआ. Whole; sound; unbroken. भग • ७, ६; ८, ६; राय • ७३; जं • प • ३, ४३; (२) ततुं; अधा दुधी वगरतुं; के ले नया; कोरा. new; without spots etc. कष्य • ४, ६२: नाया • ९;

श्रहर. पुं॰ ( भवर ) नीयेती होई. नीये का भोड. The lower lip. नाया॰ १; पण॰ २;—गद्द. श्रां॰ ( -गित ) नीयी गित; अधागति. श्रधागति. तेवाताation; low plight. पि॰ नि॰ १०२; नाया॰ ६;—गद्दगमण्. न॰ ( गतिगमन) अधागित गमन; अधागित में जाना. downward motion; going towards a lower stage of existence. पणह॰ १, २;

भहरत्तः न॰ ( भहोराम्न ) એક દિવસ અને એક रात. एक दिन भौर एक रात. A day and a night. प्रव॰ ६०४;

आहराई. बी॰ (बहोरात्रिकी) लुओ 'ब्रहोराई' शल्द. देखो 'ब्रहोराई' शब्द. Vide 'ब्रहो-राई'. पंचा॰ १८, ३; स्रहरिमः त्रि॰ (स्रधरिम) ळुळे। ''अधरिम''
शण्ट. देखो 'स्रधरिम' शब्द. Vide 'स्रधरिम'.
भग० ११, ११; नाया० १; जं• प०

श्चहरियः त्रि॰ ( अधरित ) तिरुक्षार धरैक्ष. तिरस्कृत. Despised; looked upon with contempt. मु० च० ४, ७२;

ऋहरी. स्नी॰ ( अधरी ) लुओ ( अधरी ' शक्त. देखों ' अधरी ' शब्द. Vide 'अधरी'. '' श्रहरीसंठाण संठिया '' उवा॰ २, ६४; — लोट्ट. पुं॰ ( लोट्ट) लुओ 'अधरीलोट्ट' शक्त. देखों ' अधरीलोट्ट ' शब्द. vide अधरीलोट्ट. ' अहरी लोट्ट संठा खंडी विवासी पाएसु ' उवा॰ २, ६४;

आहरी भूष शि॰ ( अधरी मृत ) ६ लड़े। गर्श्वा-भां आवेश. जो इलका गिना गया हो बह. Despised; regarded as mean. सु॰ च॰ २, ४=;

स्रहरुट. पुं॰ (सघरोष्ठ) जुओ। 'सघरुट' शण्ड. देखो 'स्रवरुट्ट' शब्द. Vido 'सघरुट्ट'. नंदी॰ स्रहरोट्ट. पुं॰ (सघरोष्ट) नीयेने। हेह. नीचे का स्रोट. The lower lip. स्रोव० १०; जीवा॰ ३, ३; उपा॰ ६, ४३;

श्चहलंद. पुं॰ न॰ ( \* यथालन्द्र ) िक्ती हाथ सुडाय तेटला वभतश्ची भांडी पांच रात्रि पर्यत्ती डाण. जितने समय में गीला हाथ सूखे उतने समय से लेकर पांच रात्रि तक के काल का नाम. Time ranging between that taken up by a wet hand to get dry and that (i. e. time) making up five nights. प्रव॰ ६२९;

ग्रहलंदि पुं∙ ( यथालन्दिन् ) જિનકલ્પી જેરી કહિન ક્રિયા કરનાર; ગાેચરી-ભિક્ષાને માટે અમુક હદ બાંધનાર સાધુ, કે જે રેઃગની ચિકિ-ત્સા ન કરાવે, આંખના મેલ પણ ન કાઢે, ગામ ખ્હાર રહે, કારણુ પડયે પાઝા ગચ્છમાં \* આવે, તેના ગણમાં પાંચ સાધુએા હાેય.

जिनकल्पी के समान कठित किया करने वाला: गोचरी के जिये खास सीमा बान्धने वाला. रोग की विकित्सा न कराने वाला, प्रांख का मैल भी न निकालने वाला. शहर के बाहर रहने वाला और कोइ कारण पड़ने पर ही वापिस **गच्छ में श्रा**ने वाला साधु, इसके गए। में पांच साध होते हैं. An ascetic practising hard austerities like those of a Jaina monk, e. g. one who imposes severe limitations upon alms-begging, does not take medical treatment for a disease, does not remove dirt even from eves, stays outside the town and returns to his order only when necessary. His following (Gana) consists of five Sādhus. प्रव० ६२१:

श्रहलंदिय. पुं॰ ( यथासन्दिक ) अञ्ा 'महलंदि' २८% देखो ' घटलंदि' Vide ' श्रहलंदि. ' प्रव० ६२३:

श्रहल त्रि॰ ( श्रफल ) इण विनानं; निष्कण. फल रहित: निष्फत्त. Fruitless. उत्त॰ 98. 38:

श्रहलोयः पुं॰ (श्रधोक्षोक) नीयेने। से। इ. पानास લાક; સાત રાજ પરિમિત લાકતા નીચલા ભાગ. श्रधोलोक; सात राज परिमित लोक के नीचे का हिस्सा. The informal world: the nether world, sao eas:

श्रह्म. श्र॰ ( श्रथमा ) अथवा; अगरे. श्रथवा: या. Or; (an alternative conjunction ). सम॰ पंचा॰ १०, ३०;

**\*अह्यणः न० ( गृह** ) धरविशेष, घरविशेष. A particular house. जीवा॰ ३, ३; হ্মাইবার্যা, স্মত ( স্মধ্যা ) অথ্যা, স্মধ্যা; যা, Or. पन १२:

**ऋह्या. य० ( यथ**वा ) वि५६५; अथवा. **भयवा**; या; विकल्प. Or. भग० १, ४; ६, ४; ८, प्र: सु॰ च॰ १, १४; श्र**ग्राजो॰ ३७**: पिं• नि॰ भा॰ ४; विशे॰ २२; सूय॰ नि॰ १, १३, १२३; क० गं० २, २≈; क • प॰ ५, ३३; पंचा० ३, ३;

श्चहब्ब्स्त. पुं॰ ( ग्राथर्वण ) यार वेस्मांनी चाया अयर्थ पेड. चार वेदों में से चौथा अयर्व बेद. The fourth Veda viz the Atharva Voda. भग• २, १: श्रोव॰ ३=;--वेयः पुं॰ (-वेद् ) कुले। ઉपकी शुल्ह, देखी जपर का शब्द, vide above. भग० २, १: श्रीव० ३=:

अहसुद्दमञ्च. पुं॰ (यथासूचमक) भनभाने મનમાં ઢાધાદિ કરીલના સેવનારા કપાયન ५सात. मन ही मन में को बादि कवायीं का सेवन करने वालाः कपायवुर्शाल. A morally impure person who cherishes anger etc. in his mind. प्रव॰ ७३२;

श्रहस्ता न० (श्रहास्य) हाश्यता त्याग-अलाव. द्वास्य का त्यागः हास्य का अभाव. Absence of laughter; giving up or abstaining from laughter. प्रव• 588;

श्रहस्सिर. त्रि॰ ( क श्रह बिग-श्रहसनशी ख ) ખરા ખાટા કારણ વગર **હસવાના સ્વભાવ-**वाणे: नदि, विना सचे फेंठे कारणों के न हंसने बाला. (One) not given to laughter without a cause. " अइस्सिरे सया दंते, नय मम्मसुदाहरे "उत्त॰ ११,४; शहा भ ( अधस् ) नीये;नीयी दिशा नीचे. Below; the nether quarter.

ठा० ६: भग० २४, ३;

श्रहा. श्र॰ (यथा ) लेभ; लेबी रीते; ले प्रधारे, जिस प्रकार: जैसे. Just as; in the way in which; as. राय॰ २६; भग॰ १, ६; ३, १; नाया॰ १;

आहा. च० ( भथ ) जुथे। 'श्रह' शण्टः देखां '' चह "राज्द. Vide 'श्रह. 'श्रगुजो० १६;

**ब्रहाब्रत्थं. थ० ( यथार्थ**म्-ब्रथमनतिक्रम्य ) **थथार्थः**, भराभर. यथार्थः, उचित. Properly; appropriately. ठा० ७;

अहाइरिक्त. त्रि॰ (यथातिरिक्त) यथातिरि-कत-पीताने भाटे अपेभाग इरतां वर्धे ते. अपने उपभाग से बचा हुआ-शेप रहा हुआ. (That) which remains after one has enjoyed; (portion) remaining after enjoyment. आवा॰ १, ७, ७, २२४;

श्रहाउ. न॰ ( यथायुष् ) केट धुं आ 3 लुं लांच्युं है। ये तेट हुं. जितनी ऋायु नांधी हो उतनी. Period of life incurred by one's Karma. ठा० ४, १; भग० ११, ११; — शिखतिकाल. पुं॰ (-निवंतिकाल-यथा यत्प्रकारं नारकादिभेदेनायुः कर्मविशेषा यथाऽऽयुः, तस्य रौद्रादिश्यानादिना निर्वृत्ति-बंब्धनं तस्याः सकाशात् यः काली नारका-दिखेन स्थितिजीवामां स यथायुर्निवृत्तिकालः ) જેટલું આયુષ્ય બાંધ્યું હાય તેટલું ભાગવવું તે: ભાંધેલ આયુષ્ય પુરેપુરી રીતે બાગવવાના सभय जितनी श्राय बांधी हो उतनी ही भोगना; बांधी हुई आयु पूर्ण रीति से भोगने का समय. completing the period of life incurred by Karmas. " से कि तं श्रहाउशिव्यत्तिकाले ? श्रहा-उधिव्यक्तिकाले जं या गोरइएस वा तिरिक्स-जोशिएए। वा मग्रस्तेश वा देवेश वा श्रहाउणिव्यक्तियं से सं पावोमाणे शहाउ-शिव्यत्तिकाको " भग० ৭৭, ৭৭; ডা০ ४, ३; भग• ३१, १०;

**ग्रहाउग्र-यः न॰ (यथायुक्त)** केट्युं आयुष्य બાંધેલ હોય તે પ્રમાણે બે.ગવવાના કાળ<sub>ન</sub> जितनी आयु बांधी हो उतनी ही भीगने का काल. Duration of life incurred by Karmas. 'दो श्रहाउयं पालेडं तंजहा-देवेचेव नेरहएचेव' ठा॰ २, ३: श्रहाकड. त्रि॰ ( यथाकृत ) गृहस्थे पेतिने માટે તૈયાર કરેલ આહારાદિ; આધાકર્માદિ दे।परदितः गृहस्य ने अपने लिये तैयार किया हुआ आहार वगैरह; आधाकमादि दोष रहित ब्राहागदि. Food etc. prepared by a house-holder for himself. विं. नि॰ **भा॰ ३३**; (२) સાધુને માટે ખાસ તૈયાર કરેલ આહારાદિ: આધાકર્મ આદિ દેાપ. साध कं लिये खास तैयार किया हुआ आहारादि; श्राधाकर्म श्रादि दोष. food etc. specially prepared for a Sādhu; food tainted with Adhākarma. 'श्रहाकडं न से सेवे सन्वसी कम्म श्रद्क्क्" श्राया॰ १, ६, १, १८;

श्रहाकण्पं. अ० ( यथाकरूनम ) ६६५ अभाषे;

को हियाने। को ६६५-विधि शास्त्रभां

थतावेत है।य तेने अनुस्तरीने; ६६५ती रीतेकत्त्र के अनुसार; शास्त्रीय विधि के अनुसार.

According to scriptural rites.

बव० ४, १३; ६, ३०; नाया० १; सग० २,
१; कप० ६, ६३;

श्रहाकम्म. न॰ (श्राधाकर्मन्) साधुने भाटे भास आरंभ सभारंभ डरी निपल्लवेस आढ़ाराहि; साधुने भाटे आढ़ारनी ओड देए; उइअभना १६ देएभांनी पडेकी देए खास साधु केलिये श्रारंभ समारंभ करके बनाया हुशा श्राहार बग़रह; साधु के लिये होने वाला श्राहार का एक दोष; उद्रम के १६ दोषों में से पहिला दोष. One of the 16 faults of Udgama; food etc. produced, prepared for a Sādhu by injuring or killing sentient beings.

भग• १, ४; पगह० २, ३; स्य० २, ४, ६;

सहागड. त्रि॰ (यथाकृत) अंशे 'महाकड''
श॰६. देखों ' महाकड ' राज्द. Vide
''महाकड.'' ''महागडेसु रीयंति. पुष्केसु
भगरा जहां' दस० १, ४; श्रोघ० नि० २३२;
प्रव० ६७६;

শ্বহান্তবে. সি॰ ( শ্বধশ্বর ) દરમાં રહેનાર સાપ এগবৈ. ৰিল में रहने वाला सांप वर्गेरह. (A serpent etc.) living in underground holes. শ্বাযা• ৭, দ, ৬, ६;

श्रहाच्छंद. पुं॰ ( यथाच्छन्द ) पेतानी भरक भुज्य वर्तनार; शास्त्रनी आज्ञाने आधीन न रहेतां पेताना छांदा-अभिप्राय प्रभाशे वर्तनार साधुः अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करने वाला; शास्त्र की आज्ञा के अधीन न रहकर स्वच्छन्दचारी साधु. One behaving wilfully, regardless of scriptures. निसी॰ ११, ३१; ३२; भग० १०, ४; ओघ० नि॰ १०४; वव॰ १, ३४; प्रव॰ १२१; —विहारि. त्रि॰ ( -विहारिन् ) पेतानी भरक भुज्य यासनार; स्वेच्छायारी. अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला; स्वेच्छाचारी. wilfully roaming; self-willed. नाया॰ ध० भग० १०, ४;

श्रहाजाय. न॰ (यथाजात-जातं जन्म श्रम-ग्रव्यतिपात्तर्वा, जन्मसमये रचितकरस-म्पुटो यथा बहियांति श्रमण्यव्यतिपत्ति-काले च गृहीतरजोहरणमुखविक्वकाचोक-पृद्वमात्रो भवति, पृतद्द्यमपि जातशब्दार्थः, जातमनतिक्रम्य यथाजातं वन्दनकमित्यर्थः) ००-भ ५ भते लेभ हाथ नेदेल हाथ तेदी दीते हाथ लेदीने अने दीक्षा ५ भते रलोहरुषु, भुभ-विक्षां अने योदभृद आहि लेभ ६ ५ भरेषु धारुषु हर्या है। ये तेदलामात्र ६ ५ भरेषु धारीने वंदना करवी ते; वंदनाने। श्रेक अकार. जन्म के समय जिस प्रकार हाथ जुड़े होते हैं उसी प्रकार हाथ जोड़कर और दीचा के समय रजोहरण, मुखबिका, बोलपह आदि उपकरण जिस प्रकार धारण किये जाते हैं उसी प्रकार उतने ही उपकरण धारण करके वंदना करना; वंदना का एक भेद. A mode of salutation viz with folded hands as at the time of birth and with those materials only upon the body which were there at the time of Dikṣā, e. g. mouth-cloth etc. प्रव॰ २६; ६६७;

श्रहाणिगरणं. श्र० ( यथानिकरणम् ) केवी रीते क्ष्में थां थ्यु छे-क्ष्मेंनी रथना क्ष्री छे तेवी रीते. जिस प्रकार कर्म बांधा है उसी प्रकार. In the way in which Karma is incurred. भग• १, ४;

श्चहारापुष्वी. स्ना॰ (यथानुप्र्वी) अनुक्षभः परिपाटी. श्रनुक्षमः परिपाटी. Proper order; serial order. भग॰ २, १; ४; ६, ३३; नाया॰ १; श्रोव॰ ३१; जं॰ प॰ ३, ६७; ४, ११७;

अहातच्चः न॰ (यथातस्व) को बुं है। य ते बुं के बेंदे वें, तत्त्वनुं छिल्लंधन न कर वें ते. जैसा हो वेंसा कहना; तस्व का उद्घंपन न करना.
Declaring what is truth; not going beyond truth. अग॰ २, १; ठा॰ ४, १;

सहातच्चं. म॰ (वथातप्यम्) सत्य;वास्तिविक; भराभर. सस्य; वास्तिवक; ठीक. Truth; state of a thing being exactly as it has taken place. दसा॰ ४, १०१; भग० १६, ६; वव० ६, ३७; सम॰ १०; कप्प० १, ६३; अहातिरिधन्त. न० ( यथातध्यक ) स्थानां अस्थानां तेरभा अध्ययनां नाभ सूयगडांग स्त्र के तरहवें अध्यायका नाम. Name of the 13th chapter of Suyagadanga Sutra. अणुजो० १३१;

**महातहं. अ॰ (यथातध्यम् )** क्रेभ हे। यते ते ते के ते का तेसा. Exactly; without the slightest deviation. आया॰ १, ४, ४, १४०;

श्रहापउज्जल.त्रि॰ (यथापर्याप्त) ध्रव्ध पुरतुं प्राप्त थ्येक्षः लोध्ये तेटक्षं भणेक्षं. श्रावश्यकतानुसार भित्ता हुमा. Enough; obtained to one's fill. विवा॰ २; ७; नाया॰ १६; १६; भग॰ २, ४; ७, १०;

अहापिडिग्गहिय. त्रि॰ (यथाप्रतिगृहीत )
केटलुं लीखुं हतुं तेटलुं; स्थालुं यस्भेलुं निहु
िन्तु प्रथम लीखेल हतुं तेटलुंकर जितना लिया
या उतना ही, कम नहीं. Exactly as
much as was taken or got;
neither more nor less. भग॰ २, ४;

**अहापडिरूब** त्रि० (यथाप्रतिरूप) यथाये। व्यः ઉत्थित उचितः यथायोग्यः Proper; appropriate, नाया० १: २: ५: १३: १४: १६; भग० २, ४: ६, ३२: राय० २७: विवा० १; दसा० १०, १; नाया० घ० निर० १, १:

अहापिणिहिया त्रि॰ ( यथाप्रिकाहित ) यथा-पश्चित. यथावस्थित; जैसे का तैसा रहा हुआ. Exactly in the condition in which a thing stands. अहापिण-हिएहिं गाएहिं " भग० ३,२; दसा० ७, १२;

आहापरिगाहिया ति ( यथापरिगृहीत ) के भी रीते क्षीयुं है। य तेभी रीते स्थीशरेक्ष. जिस प्रकार लिया हो उसी प्रकार स्वीकार किया हुआ. (Anything) as accepted; in the manner in which (it) is accepted. भग ० २, ४; ११, १२; अहापरिराणायं ति (यथापरिज्ञात) केटली कथ्याने भाटे कंदेवाभां-इरभाववाभां आव्धुं है। वेटली कथ्या जितना जगह के लिये कहा गया हो जतनी जगह. Room space exactly as ordered. "अहापरिराणायं विसस्तामों " आया २, २, ३, ६६;

श्रहापवसः न॰ (यथाप्रवृत्त) अनाहि क्षणधी को स्वकावि वर्ते छे ते स्वकावि वर्तनार; स्वकावान्तरने पाभेक्षं निक्षः श्रनादि काल से जिस स्वभाव के श्रनुसार बर्ताव कर रही हो उसी स्वभाव के श्रनुसार बर्ताव करने वाली वस्तु; स्वभावान्तर को प्राप्त न होने वाली वस्तुः Unchanged in nature; maintaining the nature coming down from times immemorial. क॰ प॰ २, ६; ४, ६; पंचा॰ ३, ६; नाया॰ ४; —करणः न॰ (-करण) अंशे। 'ब्रहापवस्त' शण्टः देखों 'ब्रहापवस्त' शब्दः vide 'ब्रहापवस्तः' क॰ प॰ ७, ४९;

ग्रहापवित्तः त्रि॰ (यथाप्रवृत्त) यासु प्रवृत्ति-भां केटसुं कोस्को तेटसुं; यथाये। व्य-तित प्रवृत्ति में जितना चाहिये उतना; यथा-योग्य. Proper; appropriate; just as much as is needed. श्रंत॰ ४, १; नाया॰ १६;

श्रहापविस्तिः की॰ (यथाप्रवृत्ति) अथित प्रवृत्तिः उचित प्रवृत्तिः Proper action or activity. नाया॰ ४: —करणः न॰ (-करणः) सभितिने अनुष्ठ्ण अभ्यवसाय-विशेषः सम्यक्त्व के श्रनुकूल श्रध्यवसायवि-शेषः thought-activity favourable to right faith. क॰ गं॰ ४, ५;

श्रहाबद्ध. त्रि॰ (यथाबद्ध) की धंभे ते तुं भक्त भुत भांधे धुं; ६८ शे ६वे धुं. झावश्यकता के श्रहसार मज़बूत बांधा हुआ. Strongly fastened; tied; firmly fixed. श्राया॰ २, २, ३, ६६;

श्रहाबादर त्रि॰ ( \* यथाबादर-यथास्थूल ) स्थ्स स्थ्रस; जाडुं जाडुं. स्थ्लातिस्थ्लः बहुत मोटा. Very gross. भग॰ १६, ४;

श्रहाबायर.ति॰ (अयथाबादर-यथास्थूल) श्रुओ। ઉपती शण्ट. देखो ऊपर का शब्द. Vide above. "श्रहाबायराष्ट्रं कम्माइं " भग॰ ६, १; श्राया॰ २, १४, १७६; कप्प॰ २, २६; श्रहाबीय. न॰ (यथाबीज) क्रेभांथी आड़्ती उत्पत्तिथाय ते श्रीकर जिसमें से वृत्त की उत्पत्ति हो वह बीज. A seed from which a

२, ३, ४**३**;

अहाबुइय. न॰ (यथोक्त) की इखं होय तेम; जैसे का तैसा कहा हुआ. (Anything) as said or mentioned. स्य॰ १, १४, २४;

tree grows. तेसिचणं श्रहाबीएणं 'स्य॰

श्चहाभूत वि॰ (यथाभृत) की देख तेमः तात्विक जैसे का तैसा; तास्विक As (it has) happened; true, टा॰ १, ५;

श्रहामगंग त्रा॰ (यथामागंम्) तान आहि मे का भागंने अनुसार. ज्ञान प्राह्म मांग के श्रनुसार. Following the path of knowledge etc. leading to salvation. नाया॰ १; वव॰ ६,३७; भग॰ २, १; कप्प॰ ६,६३; (२) आहिंपिड लायने पसार डरीने; क्ष्यापशभ लायनं उद्धंधन न डरीने. श्रीदायिक भाव की दूर करके; स्थापशम भाव का उद्धंपन न करके. crossing or transgressing the stages of destruction and subsidence of Karma. ठा॰ ७;

अहाराहािश्य-यः त्रि॰ ( यथारात्निक ) अत्रित्रे ६री अधिः धिक्षा-प्रत्रक्याभां भ्हाशि. चारित्र की अपेजा से बहान. Superior by reason of right conduct; superior in asceticism. वव॰ ६, १; वेय॰ ३, १६; नाया॰ १;

श्रहारायिण्यं. श्र० (यथारात्निकम् )
धिक्षाभां न्हाना भ्हे।टा हे।य तेना अनुक्षभने
अनुसारः न्हान भ्हे।टाई अनुसार-प्रभाषे,
दीचा की छोटाई वडाई के कम के श्रनुसार.
In the order of superiority,
seniority in asceticism. 'श्रहारायिणयं गामाणुगामं दृहजेजा' श्राया० २, ३,३,
१२६;

श्रहारियः न॰ (श्रयधारीत-यधाराति) यथायाय रीति; रीति-थातु पद्धतिने अनुसरी यथायायय राति; प्रचलित रिवाज्ञ के श्रनुसार. According to the current method or fashion; following the proper method- "श्रहारियं रायह" भग• ४, २;

श्रहारियः ति॰ (यथाई) यथाये। न्यः ६ वितः वाक्रभीः लेखायार प्रभाषे. यथायोग्यः वात्रितः लोकाचार के अनुसार. Proper; appropriate; in accordance with provailing popular opinion. ता॰ २, १;

श्रहारियं. श्र॰ ( यथेयंम् ) क्रेभ धिरेया सिभिति श्रीक्षाय-क्कियाय तेथी रीते. जिस प्रकार से इरियासमिति का पालन हो सके उस प्रकार से. In the way in which carefulness in walking is preserved. "श्रहारियं रीएजा" भाया॰ २, ३, २, १२६; दसा॰ ७, १;

श्रहारिहः त्रि॰ ( यथाई ) लुओः 'श्रहारिय' शण्टादेखो'श्रहारिय'शन्द.Vide 'श्रहारिय.' दसा॰ १०, ११; वेय० ४, २५; भग॰ म, ६; ठा० २, १; वव० १, ३७; **ब्रह्मालंदः पुं॰ (यथालन्द** ) केटला वभतने માટે કહ્યું હોય તેટલા વખત: યથાલંદકાળ જઘન્ય હાય તા પાણીથી બીના હાથ સકાય <mark>તેટલા વખતા</mark> ઉત્કૃષ્ટ યથાલંદકાળ પાંચાદિવસ અને મધ્યમ યથાલંદકાળ તે એની વચ્ચેના यभन, जितने समय के लिये कहा गया हो। उनना समय; पानी से भागा हुआ हाथ जितना देरी मे सुखे उतने समय को जघन्य यथालंद काल कहते हैं और पांच दिन की अविधि तक उन्कृष्ट यथालंद काल होता है तथा इन दोनों के बाच का समय मध्यम यथालंद कहलांता है. Specified time; the minimum Ythälanda time is that required by a wet hand to get dry; the maximum is five days the medium ranging between the two. वेय०२, १; श्राया० २, ७, १, १५६; वव०४.२१: कप्प०६. ६: প্ৰত ৭৩:

श्रहालंदियः पुं॰ ( यथालन्दिक ) প্রতী। 'श्रहलंदि ' शબ्दः देखो 'श्रहलंदि 'शब्दः Vide 'श्रहलंदिः ' গ্রবণ ६३१:

**ग्रहालहुग**. त्रि॰ ( यथालघुक ) अतिक्षयुः अतिन्दाने। बहुत द्वोद्याः श्रत्यन्त लघु. Very small; very young. स्य० २,२,१८:

चहालहुयः त्रि॰ ( यथालघुक ) क्युओ ઉपेेेेेेेे अप्टर देखों ऊपर का शब्द. Vide above, नाया॰ ६; दसा॰ ६, ४;

श्रहाल हुस्तगः त्रि० ( यथाल घुस्तक ) ३५ ६ नाती अने ६ ६ ६ ६ ६ नाता नहाती. कुछ छोटा श्रीर हलकाः छोटे से भी छोटाः Some what small and light: smallest. "देवाणं श्रहाल हुसगाइं रयणाइं हता श्रतिथ" अम॰ ३, २; वव० ८, ११; स्रहावगासं. त्र॰ ( यथावकाशम्-यो यस्या-वकाश उत्पत्तिस्थानं भृमिबीजसंयोगादिवीं तदनतिक्रमेणेत्यर्थः ) गेरवं ७८५ति स्थानः ऐ।य ते प्रेमाणे. जैसा उत्पत्तिस्थान हो उसके श्रनुसार. In accordance with the source or place of birth. "तेसिं चर्ण त्रहाबीएणं श्रहावगासेणं इरथीए"स्य॰ २,३,४३;

अहावच्च. पुं॰ (यथापत्य ) पुत्रस्थानीय; पुत्र सभान. पुत्रस्थानीय; पुत्र के समान. ( One ) in the place of a son; equal to a son. भग॰ ३, ६; ७; — ग्राभिग्णाय. ति॰ (-ग्राभिजान ) पुत्र सभान जाना हुन्ना. known as, treated as a son. भग॰ ३, ७: — देव. पुं० (-देव ) पुत्रस्थानीय देव; पुत्रसभान देव. a god looked upon as a son; a god equal to a son. भग॰ ३, ७; ४, ४;

**श्रहावरं.** श्र॰ ( श्र<mark>थापरम</mark> ) त्यार पछी; वणी श्रीजुं. इसके बाद. Again; moreover. स्य॰ १, १, २, २४; दस॰ ४;

श्रहाविहि. श्र॰ (यथाविधि) शास्त्रना न्यायने अनुसारः भराभर विधिपूर्वेष्ठः शास्त्र के न्यायानुसारः यथायोग्य विधिपूर्वेक. In accordance with prescribed, scriptural ceremony. दसा॰ ४, ६३; ७, १;

श्रहास त्रि॰ (श्रहास्य) हास्य रहित Free from laughter; devoid of laughter मत्त १३:

श्रहासंथड. न० ( यथासंस्तृत ) कोई से तेथी रीते पाथरेक्ष; शयनथा स्थान चाहिये वैसा बि-छाया हुआ. Properly spread, e.g. & bed. आया ०२, २, ३, १०२; दसा ० ५, ३३ श्रहासंथड. न॰ ( गथासंस्कृत ) केनी रीते ઉपभाग थए शहे तेनी रीते संरहार पभादेतुं. जिस प्रकार उपभाग किया जा सके उस प्रकार संस्कार किया हुआ. Properly refined and made fit for use. ठा॰ ३, ४;

बाह्यसंविधानः पुं (यथासंविभाग-यथा-सिद्धस्य स्वार्थे निर्वर्तितस्याशनादेः पश्चात्क-र्मादिदोषपरिहारेग विभजनं साधवे दान-द्वारेषा विभागकरणं यथासंविभागः ગૃહરથે જમતી વખતે, પુરાકર્મ અને પવ્છા-કર્મ દોષ ન લાગે તેવી રીતે. પોતાના ખારાક-માંથી 'અમુક ભાગ સાધુ પધારે તે! વ્હારાવં' એવી ભાવના ભાવતી તે; શ્રાવકનું બારમું ત્રત. भोजन करते समय पुराकमं और पश्चात्कमं दोष न लगे उस प्रकार श्चरने भोजन में से श्रमुक भाग साधु के पधारने पर देने की भावना करना; श्रावक का बारहवाँ वत. The 12 th yow of of a Śrāvaka viz meditating in mind at the time of taking food that a portion of it might be given without incurring any fault to a Sādhu if he came up there at the time. उवा॰ १, १;

श्रहासच्च. न॰ ( यथासत्य ) भरेभरः भरा-भरः यथातथ्यः सान्यसार्थः यथार्थः मत्यः वास्तविक. Truly: truthfully. आया॰ १, ४, २, १३१ः

ब्राह्मसिएिण्हियं. य॰ ( यथासिबहितम् )

गेटलुं ज्येष्ठे येटलुं नळ्ड. जितना समीप

बाहिये उतना. As near as is necessary; within the necessary

limits of proximity. नाया॰ =; १४;

भग॰ ७, ६;

श्रहासम्मं अ॰ (यथासाम्यम्) ग्रेवे। क्रीग्रेथे तेवे। सभक्षाव, जितना चाहिये उतना सम- भाव. Proper equality; due evenhandedness. भग० २, १;

श्रहासुत्तं. श्र० (यथासूत्रम् ) सत्रानुसार; सत्रमां ५ खुं छे ते प्रभाष्ट्रे. सूत्र के कहे श्रनुसार. In accordance with what is given in the Sutras. नाया॰ १; ६; भग० २, १; ७, १; १०, १; सम० ४६; वव० ६, ३७; कष्प० ६, ६३;

श्रहाकुयं. श्र॰ (यथाश्रुतम्) श्रेवं सांभिष्धं दे,यतेवं; सांभिष्ठमा श्रमाक्षे, जैसा सुना हो वैसा-In accordance with what is heard; as heard. श्राया॰ १, ६, १, १; स्य॰ १, ६, २;

अहासुहं. भ० (यथासुखम्) सुभानुसार;
केभ पाताने सुभ थाय तेभ धरतुं. जिस रीति
से भ्रपने को सुख हो उस प्रकार करना. As
one likes; according as one is
pleased. नाया० १; ५; १२; १४; १६;
भग० १, ६; २, ३; ५६, ६; १६, ६;

श्रहासुहुम. पुं॰ ( यथासूक्त ) निर्वेथने। ओक प्रकार स्वतं समयविति निर्विथ पदम, अपदमाहि विशेष अदित समयविति निर्विथ सर्व समयविता साधारण निर्वेत्थ An ordinary Jaina monk; a class of Jaina monks to be met with in all times. प्रव० ७३३;—कसायकुसील पुं० (-कपायकुशील ) भनथी सदभरीते है। धाहिने सेवन करने वाला (सापु). ( an ascetic ) harbouring anger etc. in the mind in a slight diluted form. भग० २५,६;—िख्यंड पुं० (-निर्वेत्य ) शृशुशृश्वाना सर्व सभयभा वर्तभान निर्वृथ; सरभ सभयादि विशेष लेक्ट

रादित साभान्य निर्श्रेथ. गुरास्थान के सर्व समय में वर्तमान निर्प्रन्थः चरम समय श्रादि विशेष भेदों से रहित सामान्य निर्प्रन्थ an ordinary ascetic who is not strictly confined to a particular Gunasthana. भग० २४, ६;-पूलाय. पुं (-पुलाक ) मन्धी ज्ञान आहिना अति-ચાર સેવી સંયમને નિઃસાર બનાવનાર (साधु). मन से ज्ञान आदि का आतिचार सेवन कर संयम को निःसार बनाने वाला ( साधु ). ascetic frustrating the object of asceticism by harbourmind thoughts of in violation of right knowledge etc. भग० २४, ६;—वउस. पुं॰(-बकुश) શરીર સંબંધી કે ઉપગરણ સંબંધી કિંચિત્ द्देष लगाउनार (साधु). शरीर सम्बन्धी भ्रयवा उपकरण सम्बन्धा वि.चित दोष लगाने बाला (माप्त), a person who incures a slight fault in the matter of his implements or his body. भग० २४, ६: काहासहमं. अ॰ ( यथास्चमम् ) लोडको तेवुं

सदम- भारी । जितना चाहिये उतना सृदम. As fine as is necessary; as fine as is necessary; as fine as is needed. नाया॰ १; भग॰ ३, १; २४, ६: कण्प॰ २, १६: जं॰ प॰ ३, ६०; माहि. पुं॰ ( महि ) सर्प; साप; नाग. सर्ग; सांप. A serpent. "से कि तं मही ? मही दुविहा परावसा, तंजहा -दिवयकरा य मउलियो य " पत्र॰ १; प्राणुजो॰ १३१; जं॰ प॰ सूय॰ २, ३, २४; उत्त॰ ३६, १००; जीवा॰ १; पि० नि० २००; नाया॰ १; भग॰ ६, ३३; पंचा॰ २, २२; -दहु. न॰ ( -दष्ट ) सर्प दंश ( दंश ). सर्प दंश. a serpent-bite. " महिदहाइस क्रेमाइ बज्जवंतीह

तह सेसं"पंचा० १८, २७;— मड. पुं०(- मृत)
भरेक्षा सर्पनुं शरीर; सर्पनुं इसेवर. मरे हुए
सर्प का शरार. a dead body of a
serpent. नाया० ८; ६; १२; उत्त० ३४,
१६; विवा० १, १;— सिलागा. क्री०
(-शलाका) એક तरेढ़ने। भुड़ेली सर्प.
एक तरह का मुकुली सर्प. a kind of
serpent. पक्ष० 1;

श्राहिश्रः पुं॰ ( मान्तिक ) ढांस; धार. घार. Edge. राय • १४३;

महिम्रार पुं॰ (भिषकार ) अधिकार; है है। मधिकार; म्रोहदा; पद. Authority; high post. पिं॰ नि॰ ६६;

स्रहिसद्भः त्रि॰ ( सहिसक ) हिसा न करनार; प्राधिनो वध न करनार; भीका के किनी दुःभ न श्रापनारः हिसा न करने वाता; किसी प्राची को दुःख न देने वाताः (One) who does not kill or injure or give pain to another. पराह॰ २, १;

স্থান্টি নেয়া • (ঃ স্থান্টি নান স্থানি না স্থানি । ডিনানা অধাৰ স্থান্টি না; हिंसा का স্থানাৰ • Absence of killing or injuring; state of being free from the sin of killing. " जं सोचा पिडव-जंति, तवं खेतिमहिंसयं ' उत्त • ३, ६;

श्रिहिसा श्री० (श्रिहिसा) अहिंसा; प्राशिवध का वधनी असाव: अवस्था श्रिहिसा; प्राशिवध का श्रमाव; जीवद्या. Mercy towords living beings; non-injury; non-killing. दस० १, १; ६, ६; सूय० १, १, ४, १०; पंचा० ७, ४२; समय पुं० (-समय) अहिंसाप्रधान आश्रम; अहिंसाने प्रधानपछे दर्शावनार शास्त्र. श्राहिसा की प्रधानता से उपदेश देने बाला शास्त्र. क scripture principally inculcate

ing non-injury and non-killing. स्य॰ १, ११, १०;

श्राहिंसितः त्रि० (श्राहिंसित) केने भार-पाभां न आपे ते. जिसे मारा न जाय वहः Not injured; non-killed. सूय० १,१,४,६;

श्राहिक त्रि॰ (श्राधिक) अधिः विशेष. श्राधिकः विशेष. More; additional. श्राणुजो॰ १२८;

श्रहिकरणः न० (श्राधिकरणः) ळुओ 'श्राधिन गरण ' शण्टः देखों 'श्राधिगरणः ' शब्दः Vide " श्रधिगरणः ' ' भिक्ख् य श्रहिन करणं कट्टु तं श्रहिकरणं श्रविश्रोसमित्ता नो से कप्पइ गाहावहकुलं ' निसी० १०. ४:

√ **श्रहिक्खियः** धा॰ I. ( श्राधि+चिष् ) तिरस्कार करवे।; अपभान करतुं, ांतरक्कार करना; श्रापमान करना. To insult; to show contempt.

श्रहिक्खिबइ. उत्त॰ ११, ११;

श्रहिक्खेब. पुं॰ ( श्राधक्तेष ) निन्हा. जिन्दा. Censure. पगहु॰ १, २;

श्रहिगत्तः न॰ (श्रधिकत्व ) अधिकप्राणुं. श्रधिकता. State of being more or additional. पंचा॰ ३, १४:

चाहिगमः पुं॰ (श्रभिगम) अपयारः श्रावडना पांच अभिगमनभाना गमे ते श्रेष्ठः उपचारः श्रावक के पांच अभिगमनों में से कोई भी एकः Any one of the five Abhigamanas of a Śrāvaka; service, politeness of behaviour etc. " श्रीभगमेण श्रीभगच्छति" श्रोव॰

श्राहिगम. पुं॰ ( श्राधिगम ) लुओ। "श्राधिगम"
शश्रदः देखां " श्राधिगम " शब्दः Vide
" श्राधिगम." ठा० ७; दसा० ६, १३; विशे॰
२६४; ६०८; क० प० २, १०२;—रुष्
पुं० (-रुषि) अपेदेश सांलणवाथी थेओसं
सभ्यक्त्व ( सभित ): सभ्यक्त्वते। ओक
प्रकार, उपदेश मुनने से उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व;
सम्यक्त्व का एक भेदः right faith engendered dy hearing a religious sermon, प्रव० १४४;

श्रहिगमन्त्रोः श्र॰ ( श्रिगमनस् ) तीर्थं ध्र्यः आहिनी सभीपे धर्म श्रवणः ध्रवायीः नार्थं-कर श्रादि के समीप धर्म श्रवण करने से. Through hearing religion explained by Tirthankaras etc. विशे॰ २६७४:

श्रहिगमयः त्रि॰ ( श्रधिगमक ) अर्थते भता-वतारः अर्थ को बताने वाला. (One) who explains the meaning. विशे॰५०३; श्रहिगयः न॰ ( श्रधिकृत ) जुर्ग्या ''श्रधिगय'' श॰६. देखो 'श्रधिगय' शब्दः Vide '' श्रधि-गयः '' विशे॰ १२०;

श्राह्मयः त्रि॰ ( श्रिधिमत ) हीक्षा क्षेत्रानी साथ स्वीक्षा क्षेत्रा हुश्राः Accepted at the time of taking Diksa. पंचा॰२,२३; पश्र॰ १: उत्त॰ २८,१७:—जीवः पुं॰ (-जीव) केले आत्मस्त्रक्ष कालास्त्रक्ष केले वान लिया हो; दीक्षा लेने के योग्य जीवः one who has known the real nature of a soul; a soul fitted to

take Dikṣā i. e. enter the ascetic order. पंचा॰ २, २३; जीवा- जीवा त्रि॰ (जीवाजीव-अधिगती सम्य- गिवज्ञाती जीवाजीवी येग स तथा ) छव, अछव आहि नव तत्त्वने काश्वनार. जीव, अर्जाव आदि नी तत्त्वों को जानने वाला (one) who knows the nine categories viz soul, matter etc. राय॰

सहिगयर. ति० ( सधिकतर ) अत्यंत अधिकः बहुत ज्यादह. Much more; much in excess. पंचा० १, ५; —गुण, पुं० (-गुण) विधारे श्रेष्ठ गुण, सिक श्रेष्ठ गुण, स superior quality. पंचा० १, ३; ४; सिगरण न० (सधिकरण) अभा " श्रीध-गरण" शण्ट. देखो " श्रीधमरण " शब्द. Vido "सधिगरण." जं०प०३,६३; प्रव०२३; पंचा०१, २४; कण० ६, ४६; राय०२२४; १३४; दसा०१, १३; विशे०२२६०; वय०१,३३; ३,२३; पि०नि०१६६; ५०६; स्य०१,३३; ३,२३; पि०नि०१६६; ५०६; स्य०१,३३; ३,२३; भग०२, ५,१६,१; स्राध्मरण्या खा० (श्रीधकरण्विकी) व्युओ। श्रीधमर्गण्या श्रीष्ट. देखो श्रीधमर-

अहिगरणी. स्री॰ ( अधिकरणी ) क्युंथे।
' श्राधगरणी ' शण्डः देखो ' श्राधगरणी '
शब्दः Vide ' अधिगरणी. '' भग॰ ६,
१; जं॰ प॰—स्रोडीः स्री॰ ( -स्रोडि ) के
लाड्यभां थेरेखा थेसाउंदी होय छे ते बाइडुं,
जिस लक्षी में ऐरन स्रगी हुई हो वह
लक्षी. a piece of wood in which
anvil is fixed. भग॰ १६, १;

शिया' शब्द. Vide"'श्रधिगरशियां.'' भग०

१, ८; ३, ३; ८, ३; सम० ४; प**श०** २२;

খ্বাব০ ৫, ৬;

अहिगार. पुं॰ ( अधिकार ) लुओ 'अधिगार' शब्द. Vide

' ऋधिगार. '' मु० च० २, ४५४: पिं० नि० ६८; श्रोघ० नि० ४०६; प्रव० १; विशे० ६; अहिगारि पुं॰ ( अधिकारिन् ) अधिकारी. अधिकारी. One who has got an authority, a right etc. 940 EV: म्राहिगिच्च. सं॰ कृ॰ श्र॰ (म्राधिकृत्य) प्रतीत કरीने. प्रतीति-यकीन करके. Having confided. भग० १, १; पंचा० १३, ३७; श्रहिच्छत्ता स्त्रा॰ ( श्रहिच्छत्रा ) लंगण देशनी भुभ्य नगरी. जंगल देश की मुख्य नगरी. The principal city of the country named Jangala. " चंपाए ग्रायरीए उत्तरपुरियमे ऋहिच्छता नामं ख्यरी होत्था" नाया • १६: १४: प्रव० १६०२: पन्न० १;— एयरी. ह्री॰ (-नगरी) अथे। उपने। शण्ह. देखो जपर का शब्द. vide above. नाया० १४:

श्चिहिजायः त्रि॰ (श्वभिजातः) क्वितिः, उथा कुणामां उत्पन्न थय्येक्षः कुलीनः कंचे कुल में पदा हुत्राः. Nobly born. "श्वहिजायं महक्खमं" भग ॰ ६, ३३;

श्चाहिजाह. नाया० १; ४; १६; भग० २, १; ६, ३३; ११, १९; १६, ८; १८, २; वव० ३, १०; ११;

महिजाति. नाया० १६: म्य० १, म्, ४; महिजाजा. वि० भग० २५, ६; ७; महिजास्सामि. वव० ३, १०; महिजाउं. हे० कृ० दस० ४; महिजा. सं० कृ० '' सहिजा वेषु परिविस्स

विष्पे " उत्त• १४, ६; १२, १४; झहिजित्ता. सं० छ० नाया• म; १२; १४; दस० ६,४,२;३; भग० २,९; उत्त०१,९०; धाहिजाऊषा. सं० कृ० सु० च० १, २३०; धाहिजा-जा-इता. सं० कृ० नाया॰ १; भग० २, १; ६, ३३; ११, ११; १८, २; धाहिता. सं० कृ० सूय० १, १२, ६; धाहिजां. सं० कृ० विशे० ५६३; धाहिजांत. व० कृ० उत्त० २८, २१; पषा० १; प्रव० ६६८;

श्चिहिज्जञ्चः त्रि॰ (ग्रध्येतृक) প্রঐ। 'श्रहिज्जग'शण्टः देखो 'श्रहिज्जग'शब्दः Vide "ग्रहिज्जगः" वव ৽ ३, १०;

स्रहिज्ञगः त्रि॰ ( भ्रध्येतृक ) अध्यातः, पार्ड -अध्ययन ६२नारः पढ्ने वालाः ( One ) who studies. " दिद्विवायमहिज्ञगं " दस॰ ८, ४०;

श्रहिजिक्कयत्ताः ली॰ (\*श्रमिष्यतता-भिष्या लोभः सा सञ्जाता यत्र स भिष्यतः, न भिष्यतोऽभिष्यतस्तस्य भावस्तत्ता ) अक्षेत्रभः क्षेत्रभावः लोभ का श्रमावः Absence of greed or avarice. भग॰ ६, ३;

√ ग्रहिट्ट. घा॰ II. ( ग्रधि + स्था ) लुओ। 'श्रधिट्ठ' धातु. देखों ' श्रधिट्ठ' धातु. Vide " ग्रधिट्ठ."

श्राहिहेड्. " जे भिक्ख् रयहरखं श्राहिहेड् " निसी॰ ४, २२; १२, ६; श्राहिहिश्चड्. निसी० ४, ७८;

श्रीहेहुए. वि॰ उत्त॰ ३४, ६१;

**चहिट्टिए**. वि० स्य∙ १, २, ३, १४; दस० ६,४,१;

षहिद्वित्तप्. हे॰ कृ॰ वेय॰ ३, ३; बव॰ म, म; ष्राहिद्वात्ताः न॰ ( ष्रिधिष्ठात ) भेसतुं; आश्रय કरवे। ते. बैठना; बाश्रय लेना. Sitting; taking resort to. प्रव॰ मम६;(२)भे६५; शुद्दा प्रदेश; भेसधी. बैठक; गुदा प्रदेश. the hips. ब्रोष॰ नि॰ भा॰ ७६; श्रहिद्धिश्वः त्रि॰ ( श्रधिष्ठातृ ) अनुष्ठान ६२नार. श्रनुष्ठान करने वाला. ( One ) who does or performs. " संज्ञायजोगं च सया श्रहिट्टिए " दस॰ =, ६२;

श्रीहिंडिंग त्रि॰ (श्राधिष्ठत ) निवास करेंब; रहेंब. निवास किया हुआ; रहा हुआ. Resorted to; having an abode in; remaining. " एगंतमहिंडिजो भयवं " उत्त॰ ६, ४: (२) वश थंभेब; ताभे थंभेब. वर्शाभूत; वश हुआ. come under control. " राजाहिट्टिया " नाया॰ १४;

स्रहिडिज्ञमाणः व॰ कृ॰ त्रि॰ (स्रिधिश्रमान) आक्ष्मेश्यु कराता हुमा. Being invaded. ठा॰ ४, ९;

श्चिहि गुव. त्रि॰ (श्वभिनव) नवे।; नवीन युखु-वाणे। नया; नये गुगों बाला. New; fresh. राय॰

श्रहिणियोह पुं॰ ( सभिनियोप ) भिन्नान. Matijhäna; knowledge derived through the five senses and the mind. (२) भिन्न द्यानना आवरखुना क्षयापश्यम. मातज्ञान के सावरण का स्थापश्यम. the destruction and subsidence of the obstacles of Matijñāna. पण • २६;

श्राहिराणा त्रि॰ (श्राभिषा) न लेहेंस. न भिदा हुआ. Unbroken; unpierced पंचा॰ ११, ३८: गंठि त्रि॰ (-प्रनिधा) लेखे राग देपनी भळ्णूत गांड लेही नथी ते. जिसने राग देप की मज़बूत गांठ नहीं भेदी बह. (one) who has not broken or pierced the hard tie of passion and hatred. पंचा॰ ११, ३८:

अहितकः त्रि ( अभितप्त ) अति पीऽअभिः। तपेक्षाः,ताता थम्भेक्षाः अति पीक्तः बहुत तपा हुमा. Greatly afflicted; greatly heated. उत्त॰ २, ६;

अहितायः पुं ( अभिताप ) गरभी; ताप. गर्मा; ताप. Heat. "पुट्टे गिम्हाहितावेख" सूय १, ३, १, ५;

अहित्ताः सं॰ ह॰ अ॰ (अधीस्य ) अधीते; पटन क्रीने पढ़कर. Having studied. " अट्टंगमेयं बहवे आहित्ता, लोगंसि जायंति अयागताइं " सृय॰ १, १२, ६;

श्राहिनयः त्रि॰ (श्राभिनव ) लुओ। 'श्राहिए।व' शफ्दः देखो 'श्राहिए।व' शब्दः Vide '' श्र-हिरावः' पिं॰ नि॰ १८०;

अहिसायवंसणः त्रि॰ ( सभिज्ञातदर्शन )
अिलात-संभत छे दर्शन केनुं ते; शांतः
जिसका दर्शन सभिज्ञात-सम्मत हो वह; शांतः
Of a calm, agreeable appearance; (one) whose sight is agreeable. आया॰ १, ६, १, ११;

श्राहिमर. पुं० (श्राभिमर-श्राभिमुखाः सन्तो न्नि-यन्ते परान् मारयन्ति वा ये तेऽभिमराः) रुढाभे रुढीने भरे अथवा भारे ते. सन्मुख रहकर मरने, मारने वाला. (One) who stands face to face and kills or is killed. विशेष १७६३; पएह० १,३; श्रोष्ठ० नि० भा० २४;

श्राहिय-श्र. त्रि॰ ( श्राधिक ) अधिकः वधिरः विशेष. More: additional. उत्त॰ ३४, ३४; श्रोव॰ ३०; श्रागुजो॰ १३४; नंदी॰ १२; पिँ॰ नि॰ २२६; ३२७; नाया॰ १; विशे॰ १३४;भग॰ ७,६;११,११; पं॰ प॰ ४,६; फ॰गं॰४,४१; जं॰ प॰ ४,६; ७,१३२; प्रव॰ द२१; जांति. श्री॰ (-श्रान्ति) अत्यन्त क्षान्ति; अधिक क्षान्ति—स्मा. greater forgiveness; additional pardon. नाया॰१०;—दिश्च. पुं॰ (-दिन ) अधिक

दिवस. अधिक दिन. an additional day. ठा॰ ६;--पिच्छग्रिक्ज. त्रि• (-प्रेचवीय ) अधिक जीवा सायक. ख्रव देखने योग्य. worthy of being particularly seen or observed. कप. ४. ६३; --पोरिसीयः त्रि॰ (-पौरुषीक) પુરુષ अभाज કરતાં અધિક. पुरुष प्रमाण से ज्यादह. more than is natural to कंभी महंताहियपोरिसीया. समृसिता लोहियप्यपुरुखा " सूय • १, ४, १, २४;--मंडल. पुं॰ (-मरहत्र ) अधिक भंडण-भांडते। अधिक मंडल-घेराव. an additional or a larger circle. नाया. १०; व्याता. पुं० (-वर्ष) अधिक वर्ध-रंग. ज्यादह रंग. more colour; deeper. नाया० १०:

श्रहिय-श्र. ति॰ (श्रहित) अहित धरनार श्रहित करने वाला. Injurious; harmful. दसा॰ ६, १; ४; ७, १२; ६, १२; सम॰ ३०; स्य॰ १, १, २, ६; (२) पुं० अहित; असुभ. श्रहित; श्रमुख. uneasiness; harm. श्राया॰ १, १, २, १६; १, ३, १, १०६; दस॰ ६, १,४;—गा-मिणी. स्नी॰ (-गामिनी) अहितधरी साथा. श्रहितकारी भाषा. injurious, pernicious speech. दस॰ ६, ४=;

स्राहिययर. त्रि॰ ( स्विकतर ) अतिध्धुं; अतिशय अधिक-वधारे. बहुत ज़्यादह. Too much; excessive. सु॰ च॰ २, ३४६; — खग्गा. पुं॰(-वर्गा) अतिशय अधिक रंग. बहुत ज़्यादह रंग. too much colour; too deep colour. नागा॰ १०;

√ श्राहियास- था॰ II. ( श्राथ + श्रास् ) सक्त करतं; सहन करना. To bear; to endure. **महियासेइ.** स्राया ० १, ६, ३, १८५: २, १५, १७६: नाया० ११: जं० प० २,३१: श्रंत० ६,३:

श्राहियासिजा. वि॰ त्राया॰ १, ६, २, १८४; श्राहियासए. वि॰ दसा॰ ७, १: उत्त॰ २, २३; सूय० १, ६, ३०; दस० ४, २, ६: ८, २६: वव॰ १०, १; नाया॰ १;

श्राहियासिस्सं भवि उ जा ए भग १४, १: श्राहियासित्तए, हे कि ऋश्राया १, ७, ४, २,१५: भग ६,३३:

स्राहियास पुं॰ ( श्रध्यास ) पश्पिद वर्गेरे सारी रीते सद्धन करवां ते; अपसर्भिधी स्थायभान नथतां सारित्र अराअर पाणवंते. परीषह वर्गेरह का श्रव्हां तरह सहन करनाः उपसर्ग से चलायमान न होकर चारित्र का बराबर पालन करना. Endurance of troubles and difficulties; maintenance of right conduct inspite of disturbances. पन्न॰ २:

श्रहियासणः न॰ (श्रम्भासन-श्रधिसहन) सदन ५२वृं: भभवृं. सहन करना. Endurance; bearing troubles etc.

अहियासण्या. स्त्री॰ (श्रहितासनता-श्रहित-मननुकूलमासनं यस्य स तथा तद्भावस्त-त्ता) अनुकूल आसन-बेंटक का न मिलना. Not getting a proper, agreeable seat. ठा॰ ६:

श्रहियासग्या सीव ( अध्यशनता - अध्यशन मधिकभोजनमेवाध्यशनता ) अर्थ्य छत्। भोजन का करना. Taking food in indigestion. ठा॰ ६३

श्रीहियासिये. त्रि॰ ( अध्यासित ) परिधेदाहि सदन करें अ; उपसर्थ आहि छते अ. पराषह श्रादि सहन किया हुआ. (One) who has endured and conquered troubles, disturbances etc. भग॰ १४, १: (२) न॰ ( भावे क्तः ) सदन करनं ते. सहन करना. endurance: patience. " दिवयाण पास श्राहियासियं " आया॰ १, ६,३,१=४:

श्रहियासियः त्रि॰ ( श्रधिकासिक ) वधारे नण्डनुः धण्डं पासेनुं. बहुतः नज़दांकाः. Very near; in the near; neighbourhood. श्रोघ॰ नि॰ ६३३;

भहिरगणसोविगिणयाति (भहिरणयसौविगिक) सेन्तुं, रुपुं आहि परिश्रहसदितः सोना, चांदी भ्रादि परिश्रह से रहितः Devoid of such worldly possessions as gold, silver etc. पगहरू २, ३:

श्रहिरि: त्रि॰ ( श्रहारिन् ) अनिष्ठ; अभनेत्र. ाश्रनिष्ठःमनोहरता र्राहत. Not attractive; hot charming. ''ने य श्रहिरी जे य श्रहिरीमणा' श्राया∙ १, ६, २, १८३६ ु

श्रहिरिश्च त्रि॰ (भड़ीक ) लेशरभ: निर्सलक. निर्लज्ज: वे शर्म: Shameless, पिं॰ नि॰

श्रिहिरीमणः ति॰ ( चहीमनम् ) शील, ઉष्णु आहि धिरेसद भभवाभां लाज न राभनारः शान, उष्ण श्रादिक परीवह सहन करने में लज्जा न गवने वालाः ( One ) not feeling ashamed of patiently enduring of the troubles of cold, heat etc. भावा∙ १, ६, २, १६३;

- श्राहिलसंत. व॰, छ॰ त्रि॰ (श्रामिलयत् ) ७२७।-अिक्षापा ४२ती. इच्छा-श्रामिलाया करता दुशा. Wishing; d e siring. सु० च० १, प१;
- श्रिक्षाः जी॰ ( श्रहत्या ) अहस्या नाभनी अंध क्री, हे केने भाटे युद्ध धयुं दत्तुं. श्रहत्या नाम की एक जी, कि जिसके लिये युद्ध हुआ या. A woman of the name of Ahalyā for whom a war was waged. परह॰ १, ४;
- श्रद्धिलाणः न० (\*श्रद्धितान-सर्जान) थे।५५ुं; संग्रामः तमामः A bridle; reinsःश्रोव० ३१; जं• प• ३; नाया• ४; ९७;
- काहिलाच पुं॰ (क्रिमलाप) शण्हनुं डि॰ थारण; डि॰ थार थार शहे तेवे। शण्ट शब्द का उच्चा-रण; उचारा जा सके ऐसा शब्द. Pronunciation of a word; a word that can be pronounced ठा॰ २, ३; प्रव॰ १२१४;—इन्थी जी॰ (-जी) शण्ट डि॰ था-रभां स्थी; स्थी जातिना शण्ट, जेभ साथा, भागा इत्यादि. जीलिंग शब्द यथा शाला, माला कादि. A word in the feminine gender. सृय॰ नि॰ १, ४, १, १६:
- श्रीहलासः पुं• ( श्रीभक्षाच-श्रीभेत्वपनमभि-सप्यते वा) धेम्छा; अभिलापा.इच्छा: श्रीभेता-या. A desire; a wish. क०गं०१, २२:
- अहिलासि त्रि॰ (भिभकाषिन् ) ઇ≥ळावाणाः अभिकाषायाणाः इच्छा वालाः अभिलाषाः वालाः (One) having a wish; desirous. विशे• ४;
- अहिलोय. न॰ (अभिकोक-अभिकोक्यते-ऽवकोक्यते यत्र तद्मिकोकम् ) उत्तत २थान. उत्तत स्थान. A lofty or elevated place. परह॰ २, ४;
- श्रादियः पुं (श्राधिप) स्वाभी; न्मिधिपति; ध्यी.

- स्वामा; मालिक; धर्ना. Owner; lord; king. विशे ० ९०४४;
- श्राहिसह. पुं॰ ( अधिपति ) लुओ ' श्राहित. " शण्ट. देंखो 'आहित' शब्द Vide 'आहित." नाया॰ ८; १७; राय॰ १६; ३७; जं॰ प॰ ४, ११६; उत्त॰ ११, १६; भग॰ ३, १; १२, ६; पराह॰ १, ४; कप्प॰ ३, १३; — जंभग. पुं॰ (\*जृम्भक-जृम्भकाधिपति ) लंभक देवां का आधिपति. the lord of the Jrimbliaka gods. भग॰ १४, ८;
- √ श्रहिचडः था॰ I. ( श्राधि+पत्) आवतुं. श्राना. To come. श्रहिचडांति. श्रोघ॰ः नि॰ =१;
- श्रहिवडंत. व॰ कृ॰ त्रि॰ (श्रीभपतत्) सन्भुभ-व्यावते। सामने श्राता हुआ। Coming towards, गच्छा० ११४;
- श्रहिवासग्, न॰ (श्रधिवासन ) सुगंधि वस्तु wizबी ते. मुगन्धित वस्तु का छिडकना. Sprinkling with a fragrant substance. पंचा॰ =, २१;
- श्रिहिसंधारणः न॰ ( श्रीसस्थारणः ) अलि-प्राय आधिया-धारखा ६२वी ते. श्राभिश्राय निश्चित करनाः धारणा करनाः. Act of forming a definite idea or opinion. पंचा॰ ६, ३६;
- श्राहिसकाए. न॰ ( धिभण्यक्तन ) हियाना सभयने उद्यंधीने ते हिया उर्ती ते, लेभ हैं: शायरीना सभय भण्याहडाण नियत छावा छतां इक्षाड भे इक्षाड भाडा शायरीक्षे क्युं ते. किसी किया के नियमित समयं का उद्यंघन करके वह किया करना, जैसे भिद्धा का समय मध्याह काल निश्चित होने पर भी घंटे दो घंटे देरी से भिद्धार्थ जाना. Doing a thing after the appointed time has lapsed, e. g. going to beg

too, in the afternoon when the: me fixed for it is mid-noon. श्रोघ ्रान भाग २१६: (२) आसपास <u> ५६वं ते. श्रासपास-चारों श्रीर कृदना.</u> jumping about: leaping to and fro. प्रव ० १४ %:

**श्चाहिस्तहणः** न० ( श्वाधिसहन ) सदन ४२वुं ते. सहन करना Act of bearing or enduring. ठा॰ ६:

द्याहिसि. हु-भू भावभूतवत्व बर् ( श्रभूवत् )  $\sqrt{$  श्रहीयः भाव  ${
m I.}$  ( श्रधि + ह ) सामुद्रं, पहत બુએ $_{
m i}$ ' हु ' ધાતુ. देखों ' हु ' धातु.  ${
m Past}$ tense 3rd person of 'भू' videthe root ' हु.' " एतीए सञ्जयका सुहिया खु ग्रहिसि तंमि कालांमि " पंचा॰ ६, २०;

श्रहितिचराः न० (श्रीभिषञ्चन) स्तात-अ-બ્રિપેક; ઉપરથી પાણીની ધાર સિંચલી તે.स्नानः श्राभिषेक: उपर से पानी की धारा डालना. Sprinkling of water from above. सम् प० १६३:

श्रहिसिनः त्रि॰ ( श्रभिषिक्त ) राज्यासिपेड ७२ेस. राज्याभिषेक किया हथा.  $\Lambda$ ppointed as a king; (one ) crowned as a king with coronation ceremony. सु॰ च॰ १४, ८२;

Having read or

ः 🚋 अधिकः स्वाय**स इनः** ¥4. ्राचीनः स्वादीनः Selfdependent, पग्ह॰ २, ४: विशे॰ ६३;

**द्यहीरा** त्रि॰ ( श्रहीन ) અવિકલ; સંપૂર્ણ; हीनताथी २६६त. श्राविकतः संपूर्णः हीनता से राहत. Full; perfect; not defective. नाया॰ १; ७; म: १२; १६; उत्त॰ १०, १७; भग० २६, १; श्राह्मती० १३;

श्रोव - श्रद्वारेस. वि (- श्रतिरिक्त ) धीन नहि तेम अधिक नहि, हानता श्रीर आधिकता से राइतः यथार्थ. Neither more nor less: neither defective nor excessive. निसी॰ २•, ११:-पर्वि-दियः न॰ (-पञ्चेन्द्रियः) पूरेपूरी पांथ ઇન્દ્રિયા જેમાં છે એવું ( शરીર ). संपूर्ण इन्द्रियों वाला(शरीर).(a body) having all the five senses, नाया॰ १=:

**કરવું: અध्ययन કરવું. पहना: अध्ययन करना.** To study: to learn.

श्रहीयइ. विशे ॰ ३१६६:

श्रहिस्सं. भवि० प्रव० ७८६:

**श्रहीय** त्रि॰ ( श्रधीत ) अश्रेतः पहन हरेत्र. पदा हुआ. Studied; learned. प्रव• 330:

शहीरगः न ( अहीरक जिद्यमानस्यैव न विद्यन्ते हीरिकास्तन्तुलक्षणा मध्ये बस्य नद्दीरकम् ) तंत्रदितः केने छेदता रेसा न पंट ते. तनत् गहिन: जिसमें छेदन भेदन करते समय रेसा न निकले वह. Anything having no fibers in it. प्रव• २४४;

श्रहीलाग्रिजा त्रि (श्रहीक्षनीय-प्रशंसनीय) व भारत्या आयष्टः स्तृत्य प्रशंसनीयः स्तृति करने योग्य. Praise-worthy; meritorious. उत्त० १२, २३;

श्रहणाः श्रव (श्रधुना ) दभणाः सद्यः आ धरीके. श्रमाः सद्यः; इमी समय. Now; just now. उत्त• ४, २७; निसं• १७, ३०; भग० ३, २; ४, ६:-- उबलिस. त्रि॰ (-उपलिस ) तरतनं क्षीपेक्षं. अभी का लिपा हुआ.freshly smeared; smeared just a little time back. दस . u, १, २०। २१: उचवन्नः ति॰ (\*-उपपन्न उत्पन्नः) तत्काणिने। उत्पन्न थंभेसः तत्काल का उत्पन्नः born at that very moment; freshly born ठा० ४, ३: भग० ३, १: १६, ४: राय० २४=:—घोराः त्रि॰ (-घोत) तत्काणिनुं धाय्यः ले शस्त्र परि-श्रुत- अश्चित्त न दुआ हो वहः freshly washed; not freed from sentient beings. "श्रुद्धणाधायं विवज्जण्" दस० ४, १, ७४:—भिन्नः ति॰ (-भिन्नः) तत्काणिना पुटेसः नयां अंकुर उगा दुआः freshly sprouted up. श्राया० २, ३, १, १११:

श्रहे. श्र० ( श्रथस् ) नीय: अवि!. नीचे.
Below; beneath. "श्रहे वयह कोहेग्रं.
माग्रेण श्रहमा गईं ' उत्त० ६, ४४: ३६,
४०: विशे० ४३०: जं० प० २,३१: स्थ० १,
१, २, ५: १, ३, ४, २०: पि० नि० ६=:
वेय० ४, २४: द्रग० ६, ३४: द्रगा० ६, १:
७, १: नाया० ६: ६; १४: १३: भग० १,
६: २, ४: ३, १: २: ४, ४: ६, ४; ६, ६:

श्चाहे. अरु ( श्रथ ) ऋओ। 'श्चह 'शण्ट. देखों 'श्चह शब्द. Vide 'श्चह. 'वेय० २, १०: ठा०३, १: जं०प०७, १३६:

महेंड. पुं॰( महेतु ) हैत्याशासः अनुभितिने त साधनार हेतु. हेत्वाभासः भनुमिति को सिद्ध न करने वाला हेतु. A fallacious middle term or mark: a middle term that does not prove the conclusion. 'पंच महेड परण्यता, तंजहा-महें ज जागह् जाव महेड झंडम-स्थमरणं मरह '' ठा० ४, १; सम० गणुजां ० १४१; सग० ४, ७; श्चहेउश्च-यः ति० (श्वहेतुक) हेतुरहितः अ००-न्यः नित्यः हेतु रहितः श्वजन्यः नित्यः Having no cause; eternally existing: विशे ००ः

श्रहेकरमः न० ( श्रथःकर्मन्-विशुद्धसंयम-स्थानेभ्यः प्रतिपत्याऽऽत्मानमविशुद्धसंयम-स्थानेषु यदधेऽत्रः करोति तद्धःकर्मन् ) के लेकित करवाथी साधुते अधेशितिभां कर्षु पंठ ते, अधिक्ष है है।पत्राणुं लेकितः साधुते आद्वारिमां आयेता आधिक्ष है।प्राक्तिमां आयेता आधिक्ष है।प्राक्तिमां आयेता साधुको श्राह्म में लगने वाला श्राधाकमें दोप्रासाधुको श्राह्म में लगने वाला श्राधाकमें दोप्रासाध्य करें श्राह्म में लगने वाला श्राधाकमें दोप्रासाध्य करें स्था साधाकमें साधाकमें स्था साधाकमें साधाकम

श्रहेकाय. पुं॰ ( श्रवःकाय ) श<sup>5</sup>ीरते। नीयदे। भाग. शरीर का श्रघोमार्ग नीचे का हिस्सा. The lower part of the body, सून • ४.९,३;

श्रहेगाम. पुं॰ (श्रवोद्याम ) निशृं शाम. नीतं का गीत. A low village, मग॰ ६, ७; श्रहेगारवपरिणाम. पुं॰ ( अवंगोरवपरिणाम) गे॰ ( अवंगोरवपरिणाम) गे॰ ( अवंगोरवपरिणाम) गे॰ ( अवंगोरवपरिणाम) गे॰ परिणाम के भंगाभितमां कर्तृ परं छे तेतृं गारव परिणाम के स्वभाव ने जीव को अवंगोर्गत में जाना पड़ता है वह अभिमानपूर्ण बृत्ति. Pride which degrades a man to a lower condition of existence, भग॰ ६, ७; श्रहेतारम, पुं॰ ( श्रवस्तारक ) पिशायनी कें जात, पिशायों की एक जाति. A species of fiends or goblins, पत्र॰ १;

श्रहेपसगद्धत. त्रि॰ ( श्रधःपसगार्द्धप-श्रधोऽधस्तनं यत् पद्मगस्य सर्पस्यार्द्ध तस्येव रूपमाकारो येषां तेऽधःपद्मगार्द्धस्याः) सर्पना नीयक्षा पेटाणनी भाष्ष्ठ सरण-सीधा. सर्पके नीवे के हिस्से के समान सरल-सीधा. Straight like the belly of a serpent. जीवा॰ ३; राय॰

श्रहेभव. पुं॰ (श्रधोभव) रत्नप्रक्षा व्याहि नार-श्रीते। क्षयः रत्नप्रभा श्रादि नारकी का भवः Birth of Nărakis like those of Ratnaprabhā etc. पिं॰ नि॰ १०१;

आहेलोग. पुं॰ ( अधोलोक ) અधीतीड; नीचेनी बीड; पाताण बीड. अधोलोक; पाताल लोक. The lower world; the infernal world. भग॰ ३, ४; जं॰ प॰ ४, १९२;

श्रहेलोय. पुं॰ (श्रधोलोक) लुओ 'श्रहेलोग ' शब्द. Vide 'श्रहेलोग लो क्षिणं (-श्रेश्वनाली) अधिक्षित्रभांनी त्रस नाडी; अधिक्षेत्रभाष्य क्षेत्र. श्रधोलोक को त्रस नाडी; श्रधोलोक के बीचो वीच का एक राजु प्रमाण स्त्रत्र. A region in the midst of the infernal world. भग॰ ३४, १;

श्रहेवाय. पुं॰ ( श्रधोवात ) अधावायुः नीयी दिशानी वायु. श्रधोवायुः श्रधोदिशाका वायु. The lower wind. टा॰ ७, १:

श्रहेसारीज्ज ति॰ (श्रवेषसीय) सुधारवा,
थभाऽवा वभेरेता संरुधार वभरनुं; के
रिथितिभां है। ये तेल रिथितिनुं. सुधारने श्रोर
विगाइने वभैरह के संस्कार से रहित; जिस स्थिति
में हो उसी स्थिति में रहने वाला. (Any)
thing in its actual condition;
neither set right nor thrown

into disorder. "चहेसगिजाई क्रथाई जाएजा " श्राया॰ १, ६, ४, २११;

अहेसत्तमाः स्रो० ( अधःसप्तमी ) तभतभा
प्रभा नाभनी सातभी नरु है. तमतमा प्रभा नाम
को सातवां नरकभूमिः The seventh
hell named Tamatamā Prabhā.
" अहेसत्तमाए पुढवीए" ठा० २,४; नाया॰
१६; भग० ३१, ४; ६;

श्रहो. श्र॰ ( श्रहो ) આશ્ર4; বিংমধ. প্রাশ্বর্য; বিংমধ. An interjection of surprise, astonishment. বিবা• १; दस॰ ४, १, ६२; ६, २३; श्रगुजो॰ १६; नाया॰ २; ३; १२; १३; १६; भग॰ ३, १; २; १४, १; १६, ४; (২) दीनता. दीनता. an interjection of helplessness; ( 3 ) আম-সভ্য. श्रामन्त्रग्र. an interjection of address. प्रव॰ ६१२; श्रहो. श्र॰ ( श्रधस् ) নीचे. नीचे. Below; beneath: lower down श्रगाजंदे।

श्रह्माः अ॰ ( अधस् ) पायः नावः Dellow; beneath; lower; down. आगुजोः• - १०३; श्रोव• २१; ३८; भग• ३, २;

श्वद्दोश्चाहोः श्र॰ (श्वधोऽधम्) तीर्थ तीर्थ नाचे नाचे Below; lower and lower. বিত নিং ৭০০;

अहोकंड्यमः त्रि॰ (अधःकसङ्ग्यक ) नालिथी नीचे भंजीयनार, नामा से नीचे खुजाने वाला. (One) who scratches below the navel. भग॰ ११, ६;

श्रहोगिंगसं. श्र॰ (श्रहनिंशम्) रातिः दिनः अहर्निश. Day and night; always. " शिरए वेरह्यायं श्रहोशिसं प्यमायायं " श्रगुजो॰ २=;

अहोतिस्तिः य॰ ( यहिनशम् ) लुओ। 'यहो-शिसं ' शण्दः देखां ' यहीशिसं ' शब्दः Vide " यहोबिसं. " विशे॰ =३७; आहोदाया. न॰ ( आहोदान ) आश्वर्यं कारी हात; ओढह हात. आश्वर्यकारी दान; आसीम दान. Wonderful act of charity. "आगा-से आहोदायां च सुद्धं" उत्त॰ १२, ३६; भग० १४, १;

श्रहोदिसा. श्री॰ (श्रभोदिशा) नीचेनी दिशा; अधिदिशा. नीचे की दिशा; श्रभोदिशा. The lower quarter. श्राया॰ १, १, १, ३;

**अहोतिसं. य॰ ( अहर्तिशम् )** रात दिवस. दिन रात. Day and night; always. स्य॰ २, ४, १०;

आहोभागि त्रि॰ (श्राभोभागिन्-इतभागिन्) ५भभागी; अभागा; इतभाग्य. Unfortunate; unhappy. स्य॰ २, ३, ४६;

आहे। मुद्दः त्रि • ( अधो मुख-अधोगत्य मि मुखाृति-अधोगतिन्य नशिक्षाति – अधोगतिन्य भेषा गति – स्थोगति –
नरकादि में ते जाने वालाः Leading to hell etc. पिं० ति ० १०१; प्रव • ४४२; ६१२: — महत्त्र ग. पुं० (\*-मज्ञक-स्थान्न) नीये भेष्टुं छे जेतुं अवे। सराव थे। नीचे मुख वाला मही का एक पात्र विशेष. a kind of vessel with its mouth pointing downwards. प्रव • ६१२;

\*श्रहोयराश्चो. श्र॰ (श्रहोराश्चम्) शत दिवस; निरंतर. दिन रात; निरन्तर. Day and night; constantly. "श्रहोयराश्चो परितणमाथे" उत्त॰ १४, १४; स्य॰ १, १३, २;

आहोरत्त. न॰ ( आहोरात्र ) साह धडी प्रभाधुने।
डाणिविकाग; रातिविक्षः; ओड रात अने ओड
दिवसः साठ घड़ी परिमित कालविभाग; रात
दिनः एक रात और एक दिनः A day
and a night. " तिविहे आहोरते, तीते
पहुष्पने अवागए" ठा० ३, ४; ठा० २, ४;
तंड्र० ४; नाया॰ ६; भग० ४, १;६, ७; २४, ४;
आगुजो॰ ११४; १३६; जं॰ प॰ २,१६; ३१;
७, १३३; उत्त॰ ३६, ११३; प्रव॰ ६६;

अहोरिसियाः भी॰ ( अहोरितिकी ) लुओ।
' अहोरिाइंदिया 'शेएट देखो ' अहोरिाइंदिया'
शब्द. Vide " अहोरिाइंदिया." इसा॰ ७,
१९;

श्रहोराइंदियाः श्री ( श्रहोरात्रिन्दिवा ) સાધુની ૧૧ મી પડિમા, કે જેમાં છઠતું તપ કરવામાં આવે છે અને એક અહારાત્ર પ્રમાણ ગામ બહાર રહી અમુક આસને કાઉસગ્ય કરવામાં આવે તે બિક્ષકની ૧૧ મી પડિમા. साधु की ग्यारहवीं प्रतिमा, जिसमें खठ का तप किया जाता है और एक भहोरात्र तक प्राम के बाहर रहकर अमुक आसन से कायोरसर्ग किया जाता है. The 11th vow of an ascetic in which the austerity known as Chhatha is performed and religious meditation is practised outside the town in a certain bodily posture for a day and a night. भग॰ २, १; नाव<sup>ा</sup>॰ १; दसा॰ ७, १;

अहोराइया. ब्रॉ॰ ( अहोरान्निकी ) लुओ।
' अहोराइंदिया ' शल्टा देखो 'अहोराइंदिया'
राज्द. Vide' 'अहोराइंदिया.'' पंचा॰ १८, ३;
अहोराई. ब्रॉ॰ ( अहोरान्निकी ) शिक्षुनी ११
भी पिंडिभा, के 'के भां छात्रं तप करते गाँव के
बाहर रहना पहता है. The 11th vow
of a monk by which he has
to remain outside the town
after fasting. प्रब॰ ४६४;

श्रहोत्लोश्र-य. વું∘ (श्रषोक्षोक) નીચેના લાક; પાતાળ લાક, કે જેમાં સાત નરક આવેલ છે, તે નરકમાં ત્રસનાડીના ભાગમાં પાથડા છે તેના ઉપર નરકાવાસા છે,તેમાં નારકી રહે છે. એકેકી नरि केटला केटला पाथडा अने केटला नरकान्यासा छे, ते थित्रमां अतावेल छे, पढ़ेली नरक स्मेक राजनी, भील भे राजनी, भेम ओक के के राज वधारतां, सातमी नरक सात राजना विस्तारमां छे. अधिलेक मां नारकी, स्वनपति, वाण्वंतर अने जंसका देवता रहे छे, ते उपरांत पांय स्थावर छे. अधीलोक; पाताल लोक; जहाँ सास नरक हैं, त्रस नाडी के भाग में पाथड़े स्तर हैं, उनके ऊपर नरकावास हैं, उनमें नारकी रहते हैं, एक एक नरक में कितने २ स्तर और कितने २ नरकावास है सो चित्र में बताया गया है। अधम नरक एक राजु का, और दूसरा दो राजु का है, इस प्रकार एक एक राजु की वृद्धि होने पर

सातवा नरक सात राजु के विस्तार में है. अभो-लोक में नारको, भवनपति, वाग्राज्यन्तर और जुम्भक देव रहते हैं, इनके अतिरिक्त पांच स्थावर भा रहते हैं. The nether world; the lower world consisting of seven Narakas (hell) each separated by a certain number of earth layers. The middle portion of this world is known as Trasanādī which is habituated by Nārkī beings and Bhavanpati, Vaņvyantara and Jrumbhāka gods. अयुजो १०३; १४८; पच २; भग०२, १०;

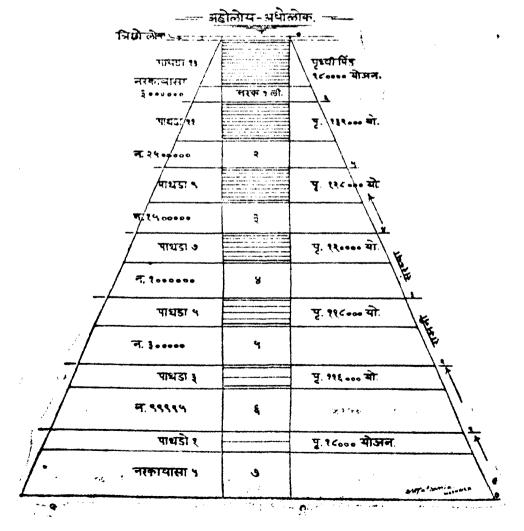

अहोलोग. पुं॰ ( अधोलोक ) जुओ। ઉपने। शब्द. देखां ऊपर का शब्द. Vide above. ठा॰ ३, २:--वत्थवः त्रि॰ ( -वास्तब्य ) अधिक्षिक्षमां वसनार, श्रधीलांक में बसने वाता. (one) residing in the nether world (२) च्रा॰ અધાલાકવાસી दिशादभारिका श्रधोलोक निवासी दिशाक-मारिका. Dishākumārikā, living in the nether world. नायाः श्रहोबाय, पुं॰ (श्रधोबात ) नीयी दिशानी वायुः नीचा दिशा का वाय. The wind of the lower quarter. ( ૨ ) અધાવાયુ: अवावाः अपानवायः अपानवायः अधीवायः the lower wind. पत्र ); नाया । १; **ऋहोचिहार. पुं० ( ऋहोविहार )** आश्वर्य धारध વિદાર: <mark>યથાકત સંયમતું અત</mark>ુકાન, श्राश्चर्य कारक विहार: यथाक संयम का अनुष्टान. Wonderful observance of the

rules of asceticism, e.g. leaving a place at a punctual time etc. " सुमुद्धिए सहाविहारए " आया॰ १, २' १, ६४;

श्रहोसिर ति॰ ( श्रधोशिरस् ) लेनुं भायुं नियुं छे ते. जिसका मस्तक नीचा है वह. ( One ) with the head low or down ward. 'श्रहोसिरा कंटया जायंति' सम॰ ३४; ''उद्दं जागू श्रहोसिर' नाया॰ १; भग॰ १, १: ५, ९; ११, २;

श्रहोहिश्र ति॰ ( श्रधोऽवधिक परमावधे-रधोवस्येवधियस्य सोऽधोऽवधिकः ) परभ अवधिज्ञानवाणा अस्तां अतरता अवधि-ज्ञानवाणा उत्कृष्ट श्रवधिज्ञान वाले से कम दर्जे के श्रवधिज्ञान वाला. Next or inferior to one who has attainded the highest Avadhijhana; possessed of an inferior degree of Avadhijñana, राय॰ २४०;

इति श्री लीम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपुत्र्यपाद श्री १००८ श्री गुलाबचन्द्र्जित्स्वामिशिष्य श्रीजिनशासनसुधाकर शताबधानि —पण्डित प्रवरमुनिराज श्री१०८ श्रीरत्नचन्द्र्जित्स्वामी विराचिते बृहद्र्यमागधीकापे सप्रमाण मकारादिशब्दसङ्कलनं समाप्तम् । इति प्रथमो भागः



| * |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |

## Extracts From Opinions.



17 Bendler Strasse

Berlin (Germany)

June 14 th. 1922.

Dear Sir,

With many thanks I beg to acknowledge the receipt of the specimen of the Ardha Māgadhī Dictionary. Your work deserves a cordial welcome from all students of Prākrit. It fills a decided gap in the literature devoted to this important branch of oriental studies and will be found invaluable to all who are interested in the language, literature and philosophy of Jainism. It bears evidence of a thorough grasp of the students requirements and is as far as I am able to judge from the specimen-comprehensive and well arranged. What I have seen of it, I consider interesting in the highest degree and a useful help to teachers and pupils.

Believe me dear sir,

Yours sincerely,

HELMUTH VON GLASENAPP, Ph. D.

Privatedozentder indischen Philologie
an der Universitat Berlin

1 st. July 1922.

Dear Sir,

I received your letter with the copy of the specimen of the Ardha Magadhi Dictionary. I cannot find anything that should be noted with respect to the Dictionary. There is no doubt that your book will be a work of very great interest for all scholars who

are occupied with the study of the Indian languages. For it is a matter of regret that there is up to this day no good dictionary of any of the Prākrit language, so that it is very difficult for the students to read a Prākrit text especially one in Ardha Māgadhī. This difficulty is a good deal greater for the European students on account of their being quite unacquainted with the element of Ardha Māgadhī whilst every man in India is familiar with it.

Hoping that we need not wait too long till your Dictionary will appear.

Preussische Staatsbibliothek

Orientalists.

Underden Linden 38.

Berlin N. W. 7.

I remain

Dear Sir,

Yours sincerely,

JOH. NOBEL.

Bonn 15 th March 1922.

Dear Sir,

I have received your circular letter and the specimen of an Illustrated Ardha Magadhi Dictionary, and I congratulate you on succeeding to bring out this eminently important work at a comparatively moderate cost.

Yours truly,
PROF. H. JACOBI.

Godesberg, 4 th. July 1922.

Dear Sir,

I thank you for your letter accompanied with a copy of the Ardha Magadhi Dictionary. It will be the first complete Ardha Magadhi Dictionary and certainly a very useful work for scholars and students. I congratulate you for this great and prominent undertaking.

1 will acquire this indispensable work.

Yours faithfully.

PROF. Dr. W. KIRFEL.

Hamburgische Universität.

Hamburg 36, March 28 th 1922.

Seminar Fur Kultur und

Edmund Siemers Allee.

Geschichte Indiens.

Dear Sir,

Please accept my best thanks for a copy of the printed specimen of an Illustrated Ardha Māgadhī Dictionary. To judge from the specimen pages, the work is done with great devotion and care and deserves the attention of the European Prākritists in a high degree.

The S. S. Jain Conference which is going to publish this work should gain a great merit by distributing a few copies among those German scholars who by long years' work promote the knowledge of Jain religion and literature in Europe.

With my best wishes for good success of your undertaking.

I am dear sir,

 $\mathbf{Y}$ ours

PROF. W. SCHUBRING.

Prague ( Czecho-Slovakia )

July 16 th. 1922.

Dear Sir,

I am much obliged to you for sending me the specimen of the Ardha Māgadhī Dictionary. It will, as for as I can see from the specimen, be a very useful work for all scholars interested in Jaina literature.

I have asked the Librarian of our University Library to order a copy of the work.

Yours truly

M. WINTERNITZ.

10 August 1922.

Dear Sir,

I am in receipt of your letter dated 26 th/s which owing to my removal I could not answer sooner.

The prospectus formerly sent to me made a very favourable impression upon me and I shall be pleased to obtain with the help of this valuable work a wider knowledge of Prakrit and the Jaina writings.

Valerius street 171,

Yours Truly,

Amsterdam.

B. TADDEGON.

Katmandu, Nepal,
6 th July 1922.

Sir,

I am in receipt of your post card dated 22-6-22 asking for my opinion. My opinion is that you are doing a very useful work and which will be greeted by all scholars. I wish to be one of your first subscribers, and I shall send you the amount as soon as required. I am sure that I shall get several subscriptioners from my colleagues and pupils at home.

My compliments also for the illustrations which are a very happy feature of the work. I am myself particularly interested in this line and I have been in communication with Mr. P. C. Nahar for getting photos of several of his Jain pictures. Perhaps I shall visit Indore next September, and I shall not miss to visit you.

Yours sincerely,

SYLVAIN LEVI.

Professor

an Collige de France.

56-58 Walkeshwar Road,

Malabar Hill,

Bombay.

The 18th June 1922.

Dear Sir,

As far as I can judge from the specimen, it seems to me to be a work of a real importance and very useful for every student of Jaina religious works. Already the simple fact, that there was not any up-to-date Ardha-Magadhī Dictionary, shows the importance of such a work. It is an excellent idea to illustrate the explanations of the words by pictures, as very often it is very difficult for a man, who never has been in India and did not study Indian knowledge by the help of an Indian native, to understand some of the abstruse theories about the Indian idea about the world, the heavens, hells etc. without proper diagrams. Therefore this book will be useful also to such students, who never have had the opportunity either to come to India or to have an Indian teacher.

The parallel explanation of each word in English, Gujarati and Hindi together will be useful not only to the Indian students, but also to the Europeans, specially to those of Non-English nationality, who will be helped very often by the Hindi translation especially.

The only suggestion I may make, is to advise you to carry the work through the press as soon as possible, because the work is badly wanted by all students of Jainism, and at the same time to care, that the printer's mistakes may be eliminated up to the unavoidable minimum, then very often the Indian books of a high importance lose all their value by heaps of either corrected or uncorrected printers' mistakes, which make often the book if not entirely useless, then at least a great hindrance in the scientific study of the respective subjects.

Hoping this will satisfy you.

I remain

Yours truly,

DR. O. PERTOLD. Ph. D.

## Senate House

## College Square Calcutta

29-8-1922

Dear Sir,

Your letter of 13th instant and a specimen of an illustrated Ardha-Māgadhī Dictionary are to hand. I have gone through the specimen pages and find that the Dictionary will be a very useful guide to Philologists Prākritists and lovers of Jain literature. It will remove a great want of students of ancient Indian literature.

To the students of Māgadhī now known as Pāli, it also will be very useful. There are many common words in these two languages. You will do a great service to the cause of Māgadhī literature by bringing out the proposed Dictionary.

I shall subscribe a copy of your dictionary later on,

Wishing you all success in your noble undertaking.

Yours faihfully

S PURNANAND.

48 Indian Mirror Street

Calcutta

19.22.

Dear Sir.

I note with pleasure the publication of the Prākrit Dictionary undertaken by you. I am sure it will be a scholarly work and will prove very useful to scholars interested in Prākrit language.

As encouragement, I wish to subscribe 3 copies of Ardha Māgadhī Dictionary which please note.

Yours faithfully,
PURANCHANDRA NAHAR.

Camp Indore

\$7 the June 1922.

My dear Mr. Bhandari,

Thave gone over the specimen of the Ardha Magadhi Dictionary which when completed will be very helpful to the students as well as to those who are in research work. Being pentalingual it should be very useful to almost all educated people of North India as well as elsewhere. It is not only a Lexicon but it is an Encyclopaedia not a mere Glossary but attempt has been made to explain as clearly as possible the numerous technical terms that are met in the Ardha Magadhi Literature. The quotations themselves give references to a rich Bibliography.

Suggestions are unnecessary when you have already taken so much pains and diligence to make the Dictionary exhaustive. Suggestions will merely add to your labour. As for my opinion I can only say your work is highly creditable.

Yours sincerely,

I. W. JOHORY, M. A. B.D.

Prof. Indore Christian College